श्री भगवत्-पुष्पदन्त-भृतबलि-प्रणीतः

# षट्खंडागमः

श्रीवीरसंनाचार्य-विरचित-धवला-टीका-समन्वितः ।

तस्य

## प्रथम-खंडे जीवस्थाने

हिन्दीभाषानुवाद-तुलनात्मकटिप्पण-गणितोदाहरण-प्रस्तावनानेकपशिशिष्टैः सम्पादिताः

## क्षेत्र-स्पर्शन-कालानुगमाः ४

#### सम्पादकः

अमरावतीस्थ-किंगएडवर्डकालेज-संस्कृताध्यापकः, एम्. ए., एल् एल्. बी., इत्युपाधिधारी हीरालालो जैनः

सहसम्पादकः

पं. हीरालालः सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थः

संशोधने सहायकी

म्या. वा., सा. सू., पं देवकीनन्दनः \* डा. नेमिनाथ-तनय-आदिनाथः

सिद्धान्तशास्त्री

उपाध्यायः, एम्. ए., डी. लिट्.

प्रकाशकः

## श्रीमन्त सेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द्र

जैन-साहित्योद्धारक-फंड-कार्यालयः

अमरावती (बरार)

वि. सं. १९९८ ] वीर-निर्वाण-संवत् २४६८ [ ई. स. १९४२

मृल्यं रूप्यक-दशकम्

प्रकाशक:

श्रीमन्त सेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द्र, जैन-साहित्योद्धारक-फंड-कार्यालय अमरावती ( बरार )



मुद्रक—

दी. एम्. पाटील, मॅनेजर, सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, अमरावती (बरार)

### THE

## **ŞAŢKHAŅŅĀGAMA**

OF

## PUSPADANTA AND BHŪTABALI

WITH

THE COMMENTARY DHAVALA OF VIRASENA

VOL. IV

## KSETRA-SPARSANA-KĀLĀNUGAMA

Edited

with introduction, translation, notes, and indexes

BY

HIRALAL JAIN, M. A., LL. B.,

C. P. Educational Service, King Edward College, Amraoti,

ASSISTED BY

Pandit Hiralal Sidhanta Shastri, Nyayatirtha.

With the cooperation of

Paudit Devakinandana Sidhānta Shāstrī

炊

Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt.

Publish by

Shrimanta Seth Shitabrai Laxmichandra,

Jaina Sahitya Udharaka Fund Karyalaya.

AMRAOTI [ Berar ].

1942

Price rupees ten only.

Published by—
Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra,
Jama Sähitya Uddhāraka Fund Karjālaya,
AMRAOTI (Berar).



Printed by-

T. M. Patil, Manager,

Saraswati Printing Press,

AMRAOTI (Berar,).

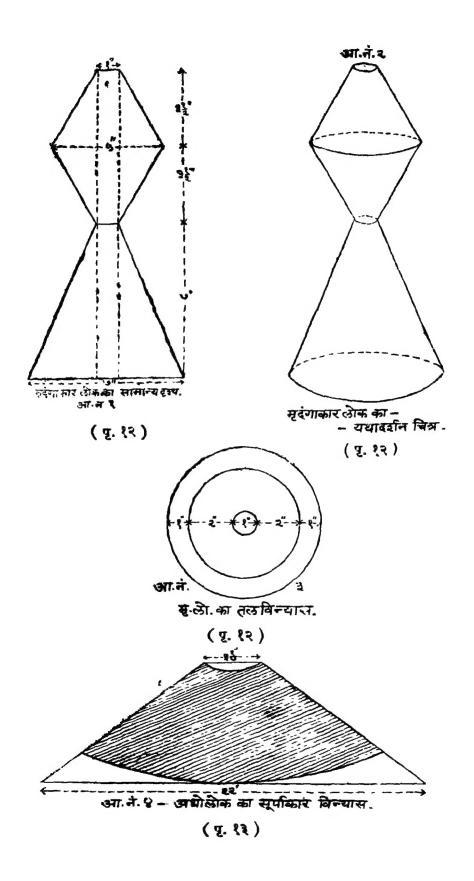

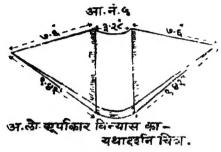

(g. १३)

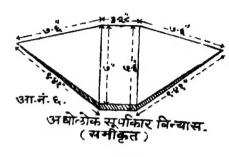

( पृ. १३ )





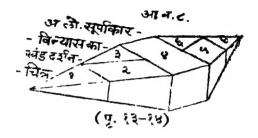

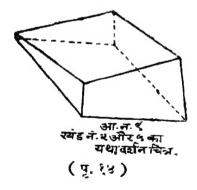

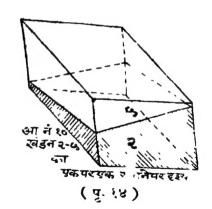





( पृ. (४ ) ( पृ. १३ )

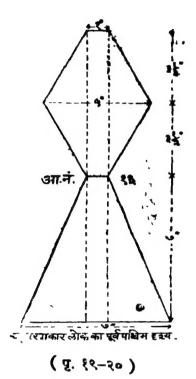



( वृ. १९.-२० )

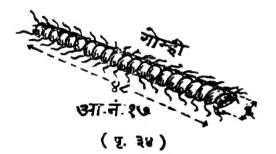

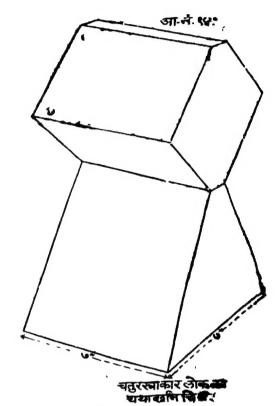

( पृ. १९-२० )



आनं १८.



( g. 3·. )

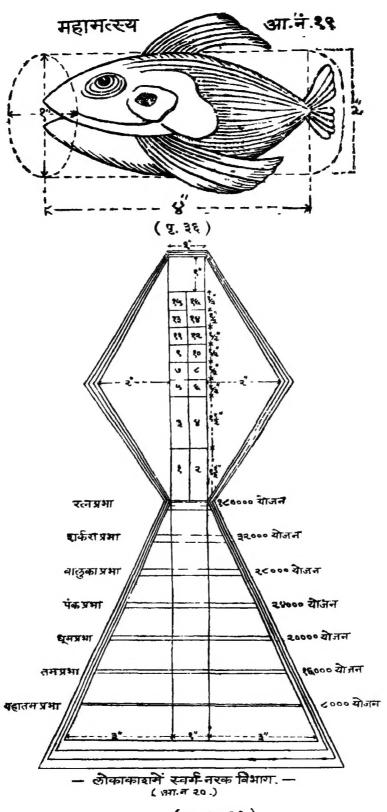

( पृ. ८८-९१ )

## विषय सूची

| क्षेत्रानुगम                                                             | <b>78</b>           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| भूल, अनुवाद और टिप्पण<br>क्षेत्रानुगम                                    |                     |
| भूल, अनुवाद और टिप्पण<br>क्षेत्रानुगम                                    |                     |
| क्षत्रानुगम                                                              | 0 02 4              |
| <u> </u>                                                                 | १-१३८               |
| 1100311                                                                  | ९३०९                |
|                                                                          | १–४८८               |
| Mathematics of Dhavala i-xxiv                                            |                     |
| ( with index )<br>( by Dr. A. N. Singh ) परिशिष्ट                        | १-४२                |
| १ सिद्धान्त और उनके अध्ययनका १ क्षेत्रप्ररूपणा सूत्रपाठ                  | 8                   |
| अधिकार १ स्पर्शनप्ररूपणा सूत्रपाठ                                        | 4                   |
|                                                                          | १३                  |
| ३ विषय-परिचय२३ २ अवतरण-गाथासूची                                          | २६                  |
| ४ विषय-सूची ३० ३ न्यायोक्तियां                                           | २७                  |
|                                                                          |                     |
|                                                                          | २८<br><b>३</b> ०–४२ |
| द क्षत्र-स्परान-काल्प्रनाणवराक चाट रूर् जन्जा। प पारिनाविक राज्यसूचा     | 40-84               |
| चित्र सुची                                                               |                     |
| । पन स्र्या                                                              |                     |
| १ मृदंगाकार लोकका सामान्य दृश्य मुख पृष्ठ                                | मुख पृष्ठ           |
| २ मृदंगाकार टेकिका यथादर्शन चित्र " ११ खंड नं. १,३,६ व ७ के यथादः        | र्शन                |
| ३ मृदंगाकार लेाकका तलविन्यास 🕠 चित्रमें त्रिकोणाकार और चतुरस्राका        | र                   |
| ४ अवोलोकका सूर्पाकार विन्यास " खंड                                       | "                   |
| ५ अधोलोक सूर्पाकार विन्यासका यथादर्शन १२ मध्यखंड नं. ४ का यथादर्शन चित्र | "                   |
| चित्र ,, १३ चतुरस्राकार छोकका पूर्व-पश्चिम दश                            |                     |
| ६ अधीलोक सूर्पाकार विन्यासका (समीकृत) १४ ,, , यथादर्शन चिन्              |                     |
| चित्र ,, १५ ,, का तलविन्यास                                              |                     |
| ७ ,, ,, का उपरितन दृश्य १६ भ्रमर चित्र                                   | "                   |
| ८ अधोलोक सूर्पाकार विन्यासका खंड- १७ गोम्ही ,,                           | "                   |
| दर्शन चित्र ,, १८ शंख ,,                                                 | "                   |
| ९ खंड नं. २ और ५ का यथादर्शन चित्र,, १९ महामत्स्य,,                      | "                   |
| १० खंड नं. २ और ५ का एकपर एक रख-<br>२० छोकाकाशमें स्वर्ग-नरक विभाग       | 77                  |
| नेपर दृश्य                                                               | "                   |

## माक् कथन

पटखंडागमका तीसरा भाग अप्रेल १९४१ में प्रकाशित हुआ था। वर्ष प्ररा होते होते उसका चौथा भाग भी तैयार होकर पाठकोंके हाथमें पहुंच रहा है। इन सिद्धान्त प्रन्थोंका समाजमें आदर और प्रचार देखकर हमें अपने ध्येयकी सफलताका संतोप है। विद्वासमाज अब इस ओर कितना उत्सक और तत्पर हो उठा है इसका अनुमान इसीसे किया जा सकता है कि इसी अल्प-कालमें हमें इस सिद्धान्तोद्धारके कार्यमें पंडिताचार्यवर्य महारक चारुकीर्तिजी खामी तथा पंचींकी कृपासे मूडिबिदी संस्थानका पूर्ण सहयोग प्राप्त हो गया है, जिससे अब सिद्धान्तग्रंथका मूल पाठ वहांकी ताडपत्रीय प्रतियोंके मिळान परसे ही निश्चित किया जाता है। इस कारण अब इतर प्रति-योंके मिलान प्रकाशित करनेकी आवश्यकता नहीं रही। इसी बीच द्वितीय सिद्धान्तप्रंथ कपायप्राभत और उसकी टीका जयभवलाके प्रकाशनके लिये भी एक नहीं अनेक संस्थाएं उत्सक हो उठी हैं. और जैनसंघ. मथुरा. ने उस ओर कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। उधर शोळापुरवाळे खर्गीय सेठ रावजी सखारामजी दोशीके संरक्षणमे जो सिद्धान्तोद्धारसंबंधी फंड था, उसकी उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी सेठ गुलाबचंद्र जीने सुन्यवस्था करके महाधवलके निमित्त एक समिति ससंगठित कर दी है। यही नहीं। श्रीयुक्त मंजैयाजी हेगडेने तीनों सिद्धान्तोके मुख्याटको ताडपत्रीय प्रतियोंके अनुसार प्रकाशित करानेकी भी एक स्कीम प्रस्तुत की है। साहित्योद्धारके महत्त्व और उसकी आवश्यकताको अनमव करके शोलापुरके अत्यन्त धर्मानुरागी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी दोशीने गम्भीर विचार और विद्वत्परामर्शके पश्चात ' जैन संस्कृति संरक्षक संघ ' का आयोजन किया है, और उसके लिय अपनी ओरसे तीस हजारका दान भी दे दिया है। इस संघका ध्येय बहुत विशाल और सर्वांगन्यापी है. जिसकी पूर्ति धीरे धीरे ही हो सकर्ता है तथा समाजके सहयोगपर अवटम्बित है। किन्तु उसके अन्तर्गत जो एक 'जीवराज जैन प्रंथमाला' के संचालनका निश्चय किया गया था, उसका मेरे श्रियमित्र डॉ॰ आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय और मेरे सम्पादकत्वमें कार्य प्रारंभ होगया है. और उस मालाका प्रथम पुष्प, उक्त सिद्धान्तग्रंथोंकी ही केंद्रिका प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ 'तिलायपण्णित ' (त्रिलोकप्रज्ञप्ति) मुद्रणाधीन है। इस प्रकार यह सिद्धान्तोद्धारका अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य अब अनेक कंथोंद्वारा सम्हाला जा रहा है, जिससे हमें अब अपना बोझ कुळ हलका हुआ प्रतीत होने लगा है। इसकी हमें प्रसन्तना है।

किन्तु गतिके साथ गति—अवरोधोंके प्रयत्नोंका भी सर्वथा अभाव नहीं है। प्रकाशित सिद्धान्त प्रन्थोंकी धार्मिक ज्ञानवृद्धिमें बड़ी भारी उपयोगिताका अनुभव करके बंबईकी माणिकचंद्र जैन परीक्षालय समितिने अपनी गत बैठकमें धवलसिद्धान्तके प्रथम भाग सन्प्रकृपणाको अपनी सर्वोच्च शास्त्री परीक्षाके पाठ्यक्रममें सम्मिलित करना आवश्यक समझा। इसका अधिकांश पाठकों और विद्या-िर्थियोंने बड़ा हुई मनाया। किन्तु, मोरेना जैन सिद्धान्त विद्यालयके प्रधान अध्यापक एं मक्खनलालजी

शास्त्रीने इसका घोर विरोध प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने 'सिद्धान्तशास्त्र और उनके अध्ययनका अधिकार ' शीर्पक एक पुस्तिका लिखी है जिसमें उन्होंने यह वतलानेका प्रयन्न किया है कि गृहस्थ जैनियोंको इन सिद्धान्तप्रंथोंके पढनेका बिलकुल अधिकार नहीं है और इसलिये इनका पढ़ना पढ़ाना व छपाना एकदम बंद कर देना चाहिये। इस पुन्तिकाके आधारमे जैन पाठशालाओंके अध्यापकोंके ऐसे मत संप्रह करनेका भी प्रयत्न किया जा रहा है कि वे धवल, जयधवल, महाधवल, इन सिद्धान्त प्रंथोंका पठन-पाठन नहीं करेंगे। अपनी अपनी समझ और विवेकके अनुसार तो प्रत्येकको अपना मत बनाने और उसका प्रचार करनेका अधिकार है, किन्तु उक्त पुस्तिकामें जो इस मनके लिये प्राचीन प्रमाण दिये गये हैं, उनसे साधारण पाठकेंको एक भ्रम पैदा हो जानेकी संभावना है । अतएव हमने यह आवश्यक समझा कि हम अपने पाठकोंके लिये उन प्राचीन प्रमाणोंकी जांच पड़ताल करके अपना निष्कर्प उनके सन्मुख रख दें, ताकि थे उक्त मनकी सारहीनताकी समझ जावें। हमारे इस विवेचनको पाठक प्रस्तृत भागकी प्रस्तावनाम ' सिद्धान्त और उनके अध्ययनका अधिकार ' शीर्पक छेखमें देखेंगे जिससे उन्हें पता चल जायगा कि कुंदकुंद, समन्तभद्र आदि जैसे अत्यन्त प्राचीन और प्रामाणिक आचार्योने गृहस्थोंको सिद्धान्त शास्त्र पहनेका प्रतिपेध नहीं किया. किन्तु खुब उपदेश दिया है। तथा सिद्धान्त अध्ययनका प्रतिपेध करनेवाले जो ग्रंथ है वे बहुत पछिके १२ हवीं शताब्दि और उसके पश्चात्के अन्यन्त साधारण छेखकों द्वारा रचे गये है; और उन्होंने भी यह कही, नहीं कहा कि धवल-जयधवल ग्रंथ ही सिद्धान्त ग्रंथ है, व गोम्मटसारादि सिद्धान्त प्रंथ नहीं है। यह सब उक्त पुल्तिकाके लेखककी ही मीलिक कल्पना है जिसका यथार्थ मर्म वे ही जानें । स्वयं धवळादि सिद्धान्त प्रंथोमें बार वार यह कहा गया है कि इन प्रन्थोंकी रचना, सर्व प्राणियोके हितके लिय, मनुष्यमात्रके उपयोगके लिये, मूर्यसे मूर्व और बुद्धिमान् से बुद्धिमान् पुरु-पोंके उपकारार्थ हुई है । अतएव उनके पठन-पाठनका सर्गाको पूरा अधिकार है ।

पूर्व-प्रकाशित द्रव्यप्रमाणानुगममें जो गणित आया है, और उसके संबंधमें हमें जो कुछ सहायता छखनऊ विश्वविद्यालयके गणिताध्यापक हाँ अवधेश नारायण सिंह जीसे मिली थी उसका हम उसी भागमें उछेख कर आये है। वहां हमारे अंभ्रेजी नोटमें हमने यह भी कहा था कि डॉ. साहब उस गणितका विशेष अध्ययन कर रहे है। हमें बड़ा हर्ष है कि डॉ. सिंहजीन अब अपने अध्ययनका फल इस भागमें पाठकोंके सन्मुख उपस्थित कर दिया है। उन्होंने उस भागकी गणित पर अंग्रेजीमें एक विद्वत्तापूर्ण छेख छिखकर हमें भेजा है जो इस भागमें प्रकट हो रहा है। उससे पाठक समझ सकेंगे कि जैनियोंके द्वारा भारतीय गणितशास्त्रमें कितनी उन्नति हुई है, और धवलाके अन्तर्गत गणितशास्त्र किस कोटिका है। अगले भागमें हम इस छेखका पूरा हिन्दी अनुवाद भी अपने पाठकोंको मेंट करेंगे, और उसमें प्रस्तुत भागके क्षेत्रमिति संबंधी गणित पर भी ऐसा ही विद्वतापूर्ण छेख सम्मिलित करेंगे। इस सहयोगके लिये हम डॉ. सिंहके बहुत ऋणी हैं।

प्रस्तुत खंडांशमें जीवट्ठाणकी तीन प्ररूपणाएं आई हैं— क्षेत्र, स्पर्शन और काल । इनमें क्रमशः ९२, १८५ और ३४२ सूत्र पाये जाते हैं। इनकी टीकामें क्रमशः लगभग १०१, १२४ और ११५ शंका-समाधान आये है। हिन्दी अनुवादमें अर्थको स्पष्ट करने के लिये क्रमशः ३५, १७ और ८ विशेषार्थ, तथा २७ और २५ गणितके उदाहरण जोड़े गये हैं। तुलनात्मक व पाठ-भेदसंबंधी टिप्पणियोंकी संख्या क्रमशः १९७, १४८ और २७६ है। इस प्रकार इस प्रंथभागमें लगभग ३४० शंका-समाधान, ६० विशेषार्थ, ५२ गणितोदाहरण, तथा ६२१ टिप्पण पाये जावेंगे।

इनमें और विशेषतः प्रथम दो प्ररूपणओंमें द्रव्यप्रमाणप्ररूपणाके सदृश बहुतसा गणित भाग आया है। विशेषता यह है कि यहांका गणित प्रायः क्षेत्रमिति [Geometry] से संबंध रखता है, जब कि द्रव्यप्रमाणका गणित अंकगणितसंबंधी था। छोकके आकारसंबंधी मान्यताओंमें मतभेद और उनमें तथ्यातथ्य-निर्णयके लिये उनके घनप्रमाण छानेकी प्रक्रियाएं जैन करणानुयोगकी बिल्युल नई चीजें है। उसी प्रकार शंखक्षेत्र, गोह्मीक्षेत्र, श्रमरक्षेत्र व मत्स्यक्षेत्रके घनफलकी प्रक्रियाएं भी ध्यान देने योग्य हैं। स्पर्शनप्रस्पणामें द्वीपसागगेके विस्तार और तत्संबंधी चंद्रोके प्रमाणका गणित भी बड़ा सूक्ष्म है आर अनेक गणितसूत्रोसे संबंध रखता है।

इस सब गणितको विधिवन् समझने व समझानेमें हमें पुनः हमारे कालेजके गणित अध्यापक प्रोफेसर काश्रीदत्तजी पांडे से बहुत सहायता मिली है। जैसे परिश्रमसे उन्होंने द्रव्य-प्रमाणके गणितको व्यवस्थित करा दिया था, वेसे ही उन्होंने यहां भी बड़ा थोग दिया। लोकाकार संबंधी मतभेद व प्रमाणके गणितको समझनेके लिये हमें उस उस आकारके काष्टादशों ( wooden models ) की आवश्यकता पड़ी जो हमारे प्रियमित्र, श्रद्धेय पं. सूरजमानुजी वकीलके धुपुत्र, कुलवंतरायजी जैनी के परिश्रमसे तैयार हो गये। उन्होंने उनके कुछ चित्रादि बनाकर भी दिये जिनसे विषयके स्पष्टीकरणमें हमें बड़ी सहायता मिली। उन्हीं काष्टादशों व चित्रोंके आधारसे तथा अन्य गणित परसे हमारे नगरके 'न्यू हाइरक्नूक' के ड्राइंग मास्टर श्रीयुक्त एस. वाय. पतकी, डी. टी. सी, ने हमें वे वीस चित्र बनाकर दिये जिनके व्लाक इस भागमें प्रकट किये जा रहे हैं, तथा जिनकी सहायतासे तत्संबंधी गणित हमारे पाठकोंको भी धुप्राह्म हो सकेगा! इस सब सहायताके लिये हम उक्त सज्जनोंके बहुत कृतज्ञ हैं। हमारी प्रतियोंकी साधन-सामग्री पूर्ववत् कायम है जिसके लिये हम अमरावती जैन मंदिर, सिद्धान्तमवन आरा, तथा कारंजा ब्रह्मचर्याश्रमके अनुगृहीत हैं। हमारे संशोधनसहायक भी पूर्ववत् सियर हैं।

गत भागकी प्रस्तावनाके भीतर हमने एक शंका-समाधानका स्तम्म भी रखा था जिसमें उस समय तक आई हुई चौवीस शंकाओंके उत्तर दिये गये थे। समालोचकोंने इस स्तम्भ पर हर्ष प्रकट किया, और आगे भी उसे नियन रखनेकी प्रेरणा की | किन्तु इस बार हमारे पास कोई विशेष शंकाण नहीं आई। तब हमने इसके छिये पत्रोंमें एक सूचना निकाली, जिसके फलस्कष्प जो शंकाएं हमारे पास आई उनका हमने पूरा उपयोग किया है, और प्रस्तुत मागकी प्रस्तावनाके अन्तर्गत शंका-समाधान, एवं शुद्रिपत्रमें पूर्वभागोंके पाठका संशोधन उसाकी सुपरिणाम है। इस ओर विशेषक्ष्पसे रुचि दिखलाने के छिये श्रीयुक्त नानकचंदजी, खतीली, श्रीयुक्त रतनचंदजी मुख्तार, सहानपुर, और श्रीयुक्त नेमिचंदजी वक्तील, सहारनपुर, को हम धन्यवाद देते हैं। यदि उनकी मेजी गई कोई शंकाएं या शुद्धियां, यहां सम्मिलित नहीं की गई हैं तो समझना चाहिये कि उनका संकलन पूर्वभागोंमें हो चुका है जिनका पाठकोंको सदैव ध्यान रखना चाहिये। कभी कभी शंकाकार हमसे ऐसा प्रश्न भी कर बंठने है कि अमुक बात अमुक प्रकार से क्यों नहीं कही या अमुक बात क्यों नहीं जोड़ी गई ! इसके उत्तर में हम अपने पाठकोंका ध्यान केवल हमारे इस आदर्श की ओर आकर्षित करते है कि—

## <sup>र</sup> नामूलं लिख्यते किश्चित्, नानपेक्षितग्रुच्यते '

इस महान् कार्यमें हमें अब उत्तरात्तर किठनाइयों का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम पूर्व भागमें प्रकट कर चुके है, हमारे एक सहयोगी पं. फूळचंद्रजी शास्त्री उस भागके सम्पूर्ण हो। सकनेके पूर्व ही आकिस्मक निपत्तिके कारण यहांसे चले गये थे। तबसे वे फिर वापिस नहीं आसके। अतएव इस भागका संपूर्ण कार्य केवळ पं. हीरालालजी सिद्धान्तद्मास्त्रीकी सहायतास हुआ है। पूफ और प्रति मिलानमें तिलोयपण्णत्ति—विभागके कार्यकर्तो पं. वालचन्द्रजी शास्त्रीका साहाय्य रहा है। इधर यूरोपीय युद्धके कारण कागज आदिका भाव बेहद बढ़ता गया। यथेष्ट कागज ठीक समय पर मिलना भी अशक्य हो गया। इतने पर अमरावती नगरमें साम्प्रदायिक झगड़ने कुळ समयके लिये ऐसा भीषणक्य धारण किया कि आफिस और प्रेसका कार्य बंद रखना पड़ा। पुस्तकोक्ती बिक्री भी इतनी नहीं होरही जिससे आगका कार्य चलता जावे। इससे हमाग फंड भी कुळ कुळ कम होता जा रहा है। इन सिद्धान्त प्रंथोंके प्रचारको रोकनेका भी जो प्रयत्न हो रहा है उसका हम ऊपर उल्लेख कर ही आये हैं। किन्तु इन सब कठिनाइयोंके होते हुए भी किसी अज्ञात शक्तिके प्रभावसे कार्य अप्रसर होता ही गया। हम कहां तक अपने आदर्शको स्थिर एख सके हैं, इसका निर्णय करना हमारे ममझ पाठकोंके अधिकारमें है।

किंग एडवर्ड कालेज, अमरावती १५-१२-४१

हीरालाल जैन



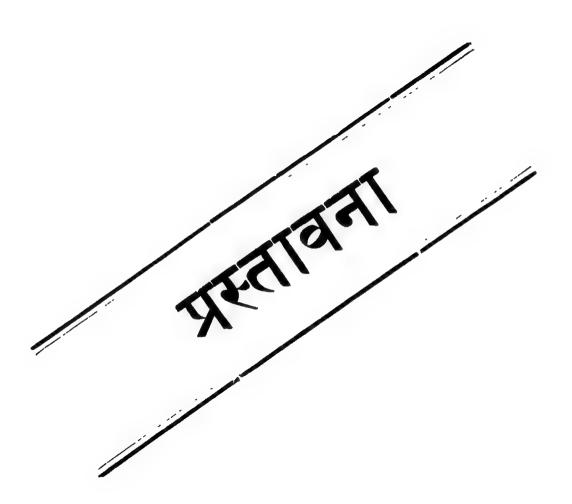

## INTRODUCTORY

The present volume contains three pratūpaņās, namely, Kshetra, Sparšana and Kāla, out of the eight pratūpanās of Jīvaṭṭhāṇa, of which two, namely, Sat and Dravya-pramāṇa have already been published in the previous three volumes, while the last three, namely, Antara, Bhāva and Alpa-bahutva are going to be included in the next volume.

The Kshetra prarūpanā contains 92 Sūtras and concerns itself with the determination of the volume of space that living beings occupy under the various conditions of life and existence. The Sūtras confine themselves to the treatment of the subject under the usual fourteen spiritual stages (Gunasthanas) and the fourteen soul-quests (Margana-sthanas). But the commentator introduces ten other conditions of life which have to be taken into consideration. These fall under three main classes, namely. the place of habitation of the beings (Svasthana), their expansion (Samudghāta) and their journey for rebirth (Upapāda). The first of these includes the usual place of habitation (Svasthana-svasthana) and places of occasional visits (Vihāravat-svasthāna). The expansion of the soul-substance beyond its usual volume (Samudghāta) may be due to pain (Vedanā), or passion (Kashāya), or for a temporary transformation of personality(Vikriyä). or for a visit to the next place of birth just before death (Maranantika). or by effulgence of lustre for evil or good (Taijasa), or for reaching a learned person for the removal of a doubt in knowledge in the case of saints ( Ahāraka ), or for getting rid of the remnant karmic bonds in the case of an all-knowing saint ( Kevali-samudghata ). Thus, the commentator calculates the volume of space occupied by the living beings in these ten different conditions under the different spiritual stages and soul-quests.

The spatial units adopted for these measurements are five, namely, (1) the entire universe (Sarva-loka), (2) the lower universe (Adholoka), (3) the upper universe (Urdhva-loka), (4) the middle world (Madhyaloka), and (5) the human world (Manusa-loka). To make these standards definite and precise, the commentator divides the limitless space into two, namely, the Alokakasa which is pure void and limitless, and the Lokakasa which is situated in the middle of the former, where life and matter subsist and which is limited. It is this Lokakasa which has been adopted as the largest measure in the treatment of volumes. As regards the shape and

volume of this universe, the commentator is confronted with two divergent views. According to one view it is in the form of three conical frusta with a common cricular section in the middle; while according to the other view it is in the form of three frusta of pyramids with a common rectangular base in the middle. Virasena with his philosophic insight, discriminating genius and mathematical skill ultimately rejects the former view and adopts the latter. His conclusions are that the entire universe (Lokakaśa) has a total height of 14 rajjus and is in its volume 7<sup>3</sup>=343 cubic rajjus, consisting of the lower universe which is 196 cubic rajjus and the upper universe which is 147 cubic rajjus. Between the lower and the upper universe is the rectangular section called the middle world which is 1 x 7=7 square rajjus, and which contains in its middle the human world which is a circular area of 45 lakhs of yojanas in diameter. The rajju is thus the standard unit of this spatial measurement and it is only determined as innumerable yojanas long, equal to the smaller side, and  $\frac{1}{7}$  of the larger side of the rectangular middle world,  $\frac{1}{2}$  of the height of the lower or upper world and  $\frac{1}{14}$  of the total height of the entire universe This discussion as well as similar others bring to light several geometrical problems that confronted our ancient thinkers, and their solutions throw a considerable light upon the evolution of mathematical processes and theories in this country. We have tried to illustrate some of these by twenty diagrams in addition to a large number of examples.

Under the Sparsana-prarupana wich contains 185 Sutras, we find the volumes of space similarly considered from the point of view of the past as well as the future status of those beings, in addition to the present to which Kahetra-prarupana confines itself. The question here is the volume of space which beings of different spiritual stages and soul-quests ever happen to touch under one of the ten conditions mentioned above. In this connection the determination of the number of heavenly luminaries shining above the innumerable islands and seas gives rise to a number of interesting mathematical excercises, (see pp 150-161 of the text).

In the Kala-prarapana which contains 342 Sutras, the consideration is of the minimum and maximum periods of time spent by the souls, singly or in aggregates, in the various spiritual stages and soul-quests. The smallest period of time comprehended is an instant (Samaya) of which innumerable are included in an avali and a breath (Prana) which is equal to  $\frac{2880}{8778}$  of a second (see Vol. III, Introduction p. 34). The series

of periods of time rises on to a Muhurta (48 Minutes), a day, a fortnight, a month, a year, a Yuga a Purvanga, a Purva, and so on to a Palyopama and a Sagaropama and ultimately to an Utsarpini and Avasarpini which constitute a Kalpa. The longest period of time conceived and denominated is a Pudgala-pariyartana (for which see p. 330 text and explanatory note).

In interpreting the mathematical part of these texts I again received very valuable assistance from my colleague Mr. K. D. Panday, professor of mathematics in King Edward College, Amraoti. Without his help here, as in the previous volume, it would have been almost an impossible task for me to explain adequately the mathematical portions. As I mentioned in the previous volume, Dr. Avadhesh Narain singh, professor of Mathematics in the Lucknow University and author of the History of Hindu Mathematics, has taken a keen interest in the mathematical contents of these texts. He has now studied the mathematical portions of the III volume and has obliged me by writing out a dissertation on the mathematical contents of that volume. The same is being published here under the caption "Mathematics of Dhavala." It is expected that he would continue his valuable study of these texts and the readers might look forward to a very interesting note on the geometrics of the present volume in the volume to be issued next.

Another topic dealt within the Hindi Introduction of this volume is an answer to the objection raised in a certain quarter that Jaina traditions prohibit the study of these Sacred Texts by laymen, and therefore these texts should neither be published in a printed form, nor should they be taught in Jaina Pathasalas, nor should they be allowed to be read anywhere by any body except by the Jaina ascetics. A critical examination of all the traditions bearing on this subject shows that an injunction against the study of Siddhanta by the laymen is found in a few books dealing with the duties of Jaina house-holders. But all these books are found to have been written by a few obscure and insignificant writers belonging to a period subsequent to the 12th century A. D. Again, they either do not make clear what is meant by Siddhanta, or explain it in a manner so as to make the present texts, as well as all other available books, fall outside the sphere of Siddhanta. The injunction is, moreover, in direct conflict with the statements of the most ancient and authoritative Jaina writers who have strongly recommended the study of the Jaina texts of the highest kind by all, laymon as well as ascetics. The author of the Dhavala himself lays down in clear and unmistakable terms at every step of his commentary that the Sutras as well as the commentary are so designed

as to be useful to all mankind, dull as well as intelligent. The tradition is thus found to be a very late one invented by some man of narrow outlook and small brain during the age of decadence, and it is altogether incompatible with the whole spirit and idealogy of Jainism and with the clear and definite recommendations of all other writers of far greater importance and authority.

A number of queries concerning the meaning and significance of certain statements in the previous volumes have also been answered in the Hindi Introduction.

## MATHEMATICS OF DHAVALA

### Introductory Remarks

It has been known that in India the study of Ganita -arithmetic, algebra, mensuration etc -was carried on at a very early date. It is also well known that the ancient Indian mathematicians made substantial and solid contributions to mathematics. In fact they were the originators of modern arithmetic and algebra. We have been accustomed to think that amongst the vast population of India only the Hindus studied mathematics and were interested in the subject, and that the other sections of the population of India, e. g the Bhuddhists and the Jainas, did not pay much attention to it. This view has been held by scholars because mathematical works written by Buddhist or Jaina mathematicians had been unknown until quite recently. A study of the Jaina canonical works, however, reveals that mathematics was held in high esteem by the Jainas. In fact the knowledge of mathematics and astronomy was considered to be one of the principal accomplishments of the Jaina ascetics.

We know now that the Jainas had a school of mathematics in South India, and at least one work—the Ganita—sara—samgraha by Mahāvirācārya—of this school was in many ways superior to any other existing work of that time. Mahāvirācārya wrote in 850 A. D and his work although similar in general outline to the works of the Hindu mathematicians like Brahmagupta, Sridharācārya, Bhāskara and others, is entirely different in detail—, e. g., the problems in the Ganita-sara-samgraha are almost all different from those in the other works.

From the mathematical literature available at present we can say that important schools of mathematics flourished at Pataliputra (Pata), Ujjain, Mysore, Malabar, and probably also at Benares, Taxila and some other places. Until further evidence is available, it is not possible to say precisely what the relation between these schools was. At the same time we find that works coming from the different schools resemble each other in their general outline, although they differ in details. This shows that there was intercommunication between the various schools—that scholars and students travelled from one school to another, and that discoveries made at one place were soon communicated throughout the length and breadth of India.

It seems that the spread of Buddhism and Jainism gave an impetus to the study of the various sciences and arts. The religious literature of India in general and of Buddhism and Jainism in particular is full of hig numbers. The use of hig numbers necessitated the development of a simple symbolism for writing those numbers, and

Cf. Bhagavati-sūtra with the commentary of Abhayadeva Sūri edited by Agamodayasamiti
of Mehesana, 1919, Sutra 90; English translation by Jacobi of the Uttaiādhyayana-sūtra,
Oxford, 1895, Ch. 7, 8, 38.

has been responsible for the invention of the decimal place value notation. It is now established beyond doubt that the place value system of notation was invented in India about the beginning of the Christian Era – the brightest period of Buddhism and Jainism. The new notation was an instrument of great power and accelerated the development of mathematics from the crude Vedic stage – as found in the Sulba sutras – to the finished stage of the fifth century – as found in the works of Aryabhata and Varāhamihira.

One very significant fact which has escaped the notice of historians of mathematics is the following: whilst the general literature of the Hindus, the Buddhists, and the Jainas is continuous from the third or the fourth century B. C. right up to the middle ages, in the sense that works representing each century are found, there is a gap in the mathematical literature. In fact there is hardly any mathematical text earlier than the Aryabhatiya which was composed in 499 A. D. The only exception is a fragmentary manuscript known as the Bakhshali manuscript, which probably belongs to the second or the third century A. D. This manuscript, however, fails to give us any detailed information regarding the state of mathematical knowledge at the time of its composition for the reason that is not strictly speaking a Mathematical text as the treatises of Aryabhata, Brahmagupta or Sridhara etc. It is of the nature All that we can infer from the of notes on some selected mathematical problems manuscript is that the place value numerals as well as the fundamental operations of arithmetic with them were well known, and that some types of problems treated by later mathematicians were also known.

It has already been pointed out that mathematics as found in the Aryabhatiya is highly developed, for we find in it a treatment of the entire elementary arithmetic of today including the rules of proportion, interest, barter and exchange, and of algebra up to the solution of the simple and the quadratic equations, simple indeterminate equations etc. The question arises—Did Aryabhata borrow from some foreign source or is the material contained in the Aryabhataya indigenous and of Indian origin? Aryabhata writes:—

"Having paid reverence to Brahman, the Earth, the Moon, Mercury, Venus, the Sun, Mars, Jupiter, Saturn, and the asterisms, Aryabhata sets forth the science which is honoured here at Kusumapura". This shows that he did not borrow from a foreign source. The study of the history of mathematics in other countries leads to the same conclusion, for the mathematics of the Aryabhatiya was far in advance of what was known at that time in any other country of the world. The possibility of borrowing from some foreign source having been ruled out, the question arises: How is it that practically no mathematical work anterior to that of Aryabhata is available? The explanation is simple enough. The place value system of notation was invented some time about the beginning of the Christian Era. It must have taken four or five hundred years to come into general use. Aryabhata's work seems to be the first good text book employing the new arithmetic of the place value numerals. Works anterior

<sup>1.</sup> Aryabhatiya, ii, 1.

to Aryabhata's either used the old type of numerals or were not good enough to stand the test of time. I think that Aryabhata's great popularity as a mathematician was, in a great measure, due to his being the first to write a good text book employing the place value numerals. Aryabhata was responsible for driving out and killing all previous text books. This explains why we get a series of works from 499 A.D. onwards while no works belonging to earlier times are available.

Thus we have practically no material to trace the development and growth of mathematics in India before 500 A. D. It becomes a question of paramount importance to hunt and trace out works which may give information regarding the knowledge of mathematics in India anterior to Aryabhata. Mathematical works having been lost, we have to scan and analyse Hindu, Buddhist and Jaina literatures in general, and their religious literatures in particular, to find what material we can in order to reconstruct the history of mathematics in India before 500 A. D. In several of the Puranas we have portions dealing with mathematics and astronomy. Likewise in most of the Jama canonical works there is to be found some mathematical or astronomical material. This material represents the traditional mathematics of India, and such material is generally about three to four centuries older than the age of the work in which it is contained. Thus if we examine a religious or philosophical work written in the period 400 to 800 A. D., its mathematical content will belong to O. A. D. to 400 A. D.

It is in the light of the above remarks that we regard the discovery of the Dhavala, a commentary on the Satkhandagama, written in the beginning of the ninth century as very important Mr. H. L. Jaina has placed scholars under a permanent debt of gratitude by editing the work and getting it published.

#### The Jaina school of mathematics.

Since the discovery and publication of the Ganita-sara-samgrafia by Rangacarya, in 1912, scholars have suspected the existence of a school of mathematics run exclusively by Jama scholars. A recent study of some of the Jama canonical works has brought to light various references to Jama mathematicians and mathematical works. The religious literature of the Jamas is classified into four groups, called anuyoga, meaning "the exposition of the principles (of Jamism)." One of them is called karananuyoga or ganitanuyoga, i.e. the exposition of the principles dependent upon mathematics. This shows the high position accorded to mathematics in Jama religion and philosophy.

Although the names of several Jaina mathematicians are known, their works have been lost. The earliest among them is Bhadrabāhu who died in 278 B. C. He is known to be the author of two astronomical works: (i) a commentary on the

See the Introduction by D. E. Smith to the Ganita-sara-samgraha ed. by Rangacarya Madras, 1912.

<sup>2.</sup> B. Datta: The Jaina school of Mathematics, Bulletin, Cal. Math. Soc., Vol. XXI (1929), pp. 115-145.

Suryaprajnapti and (ii) an original work called the Bhadrabahavi Samhita. He is mentioned by Malayagıri (c. 1150) in his commentary on the Suryaprajnapti, and has been quoted by Bhattotpala (966). Another Jaina astronomer of the name of Siddhasena has been quoted by Varāhamihira (505) and Bhattotpala. Mathematical quotations in Ardha-magadhi and Prakrit are met with in several works. The Dhavala contains a large number of such quotations. These quotations will be considered at their proper places, but it must be noted here that they prove beyond doubt the existence of mathematical works written by Jaina scholars which are now lost?. Works written by Jaina scholars under the litle of Ksetra-samasa and Karana-bhavana dealt with mathematics, but no such works are available to us now. Our knowledge of Jaina mathematics which is of an extremely fragmentary character is gleaned from a few non-mathematical works such as Sthananga-sutra, Tattvarthadhigama-sutra-bhasya of Umasvati, Suryaprajnapti, Anuyogadvara-sutra, Triloka Prajnapti, Trilokasara, etc. To these may now be added the Dhavala.

#### The importance of the Dhavala.

The Dhavala was written by Virasena in the beginning of the ninth century. Virasena was a philosopher and religious divine. He certainly was not a mathematician. The mathematical material contained in the Dhavala may therefore be attributed to previous writers, especially to the previous commentators of whom five have been mentioned by Indranandi in the Srutavatara. These commentators were Kundakunda, Shamakunda, Tumbulura, Samantabhadra and Bappadeya, of whom the first flourished about 200 A. D. and the last about 600 A. D. Most of the mathematical material in the Dhayala may therefore be taken to belong to the period 200 to 600 A. I) Thus the Dhayala becomes a work of first rate importance to the historian of Indian mathematics, as it supplies information about the darkest period of the history of Indian Mathematics the period preceding the fifth century A. D. The view that the mathematical material in the Dhavala belongs to the period before 500 A.D. is corroborated by detailed study. For instance, many of the processes described in the Dhavala are not be found in any known mathematical work. Furthermore, there is a certain imperfection which, one acquainted with the later Indian mathematical works, can easily discern. The mathematics in the Dhavala lacks the finish and the refinement of the Aryabhatiya and later works.

#### Mathematical Content of the Dhavala

Numbers and Notation—The author of the Dhavala is fully conversant with the place value system of notation. Evidence of this is to be found everywhere. We quote some methods of expressing numbers taken from quotations given in the Dhavala—

<sup>1.</sup> Bihat Samhita, ed. by S. Dvivedi, Benaies, 1805, p. 226.

<sup>2.</sup> Silanks in his commentary on the Sutrakitanga Sutra, smayadhyayana, sanuyogadvara, verse 28, quotes three rules regarding permutations and combinations. These rules are apparently taken from some Jama mathematical work.

- (i) 7999998 is expressed as a number which has 7 in the beginning, 8 at the end, and 9 repeated six times in between!
- (ii) 46666664 is expressed as sixty-four, six hundreds, sixty-six thousands sixty-six hundred-thousands, and four kotis<sup>2</sup>.
- (iii) 22799498 is expressed as two kotis, twenty-seven, ninety-nine thousands four and ninety-eight<sup>3</sup>.

The method used in (i) is found elsewhere also in Jaina literature and at some places in the Ganita-sara-samgraha<sup>4</sup>. It shows familiarity with the place value notation. In (ii) the smaller denominations are expressed first. This is not in accordance with the general practice current in Sanskrit literature. Likewise, the scale of notation is hundred and not ten as is generally found in Sanskrit literature.<sup>5</sup> In Pali and Prakrit, however, the scale of hundred is generally used. In (iii) the highest denomination is expressed first. Quotations (ii) and (iii) are evidently from different sources.

Big numbers—It is well known that big numbers occur frequently in Jaina literature. In the Dhavala also the various kinds of jiva-rāśi, dravya-pramāṇa etc. are discussed. The biggest number that is definitely stated is the number of developable human souls. In the Dhavala<sup>6</sup> it is stated to lie between the sixth-square of two and the seventh square of two; or to be more precise, between koti-koti-koti and koti-koti-koti, i. e.,

6 7 2 2 between 2 and 2

and more definitely, between  $(1,00,00,000)^3$  and  $(1,00,00,000)^4$ 

The actual number of such souls known from other works? is 79,22,81,62,51,42,64,33,75 93,54,39,50,336. This number occupies twety-nine notational places. It has the same, number of notational places as (1,00,00,000) that is greater. This is known to the author of Dhavala who calculates the area of the world inhabited by men and shows that the larger number of men can not be contained in it, and hence that view was wrong.

The Fundamental Operations—Mention is found of all the fundamental operations—addition, subtraction, division, multiplication, the extraction of square and cube-roots, the raising of numbers to given powers, etc. These operations are mentioned

<sup>1.</sup> Dhavala III, p. 98, quoted verse 51. cf. Gommata-sâra, Jiva kānda, p. 633.

<sup>2.</sup> Dhavala III, p. 99, quoted verse 52.

<sup>3.</sup> Dhavala III, p. 100, quoted verse 53.

<sup>4.</sup> cf Ganzia-sāra-samgraha, i, 27. See also History of Hindu Mathematics by Datta and Singh, Vol. I, Lahore, 1935, p. 16.

<sup>5.</sup> Datta and Singh, 1, c, p. 14.

<sup>6.</sup> Dhavala III, p. 253.

<sup>7.</sup> cf Gommatasara, Jivakanda S. B. J. Series, p. 104.

both with respect to integers and fractions. The theory of indices as described in the Dhavalā is somewhat different from what is found in the mathematical works. This theory is certainly primitive and is earlier than 500 A. D. The fundamental ideas seem to be those of (i) the square, (ii) the cube, (iii) the successive square, (iv) the successive cube (v) the raising of a number to its own power, (vi) the square-root (vii) the cube-root (vii) the successive square-root, (ix) the successive cube-root, etc. All other powers are expressed in terms of the above. For example, a<sup>3/2</sup> is expressed as the first square-root of the cube of a; a<sup>9</sup> is expressed as the cube of the cube of the square of a; etc.\frac{1}{2}

|            | 1st square of a means      | $(n)^2 = a^2$<br>$(a^3)^2 = a^4 = a^2$ |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
|            | 2nd square of a means      | $(a^3)^2 = a^4 = a^2$                  |
|            | 3rd square of a means      | 3<br>8. <sup>3</sup>                   |
|            | **********                 | #************************************* |
|            | nth square of a means      | a <sup>2</sup>                         |
| Similarly, |                            |                                        |
|            | 1st square-root of a means | a1/2                                   |
|            | 2nd square-root of a means | a1/3                                   |
|            | 3rd square-root of a means | 3<br>g,1/2                             |
|            | ******                     | ***************                        |
|            | nth square-root of a means | a1/3                                   |

Vargita-samvargita—The technical term vargita-samvargita has been used for the raising of a number to its own power. For instance, unit the vargita-samvargita of n. In connection with this the Dhavala mentions an operation called Viralana-deya-" spread and give". The Viralana (spreading) of a number means the separating of the number into its unities, i. e., the viralana of n is—

#### 1 1 1 1 1 .....n times.

Deyn (giving) means the substitution of n in the place of 1 everywhere in the above. The vargita-samvargita of n is obtained by multiplying together the n's obtained by the viralana-deya. The result is the first vargita-samvargita of n, i.e.

1st vargita-samvargita of n is n<sup>n</sup>.

The application of the process of viralana-deya once again, i. e., to n<sup>n</sup>, gives the 2nd vargita-samvargita of n (n<sup>n</sup>).

A further application of the same procedure gives the—

<sup>1.</sup> Dhavala Vol. III, p. 53.

$$\left\{ \left(\begin{array}{c} n^n \end{array}\right)^{n^n} \right\}$$
 3rd vargita-samvargita of n 
$$\left\{ \left(\begin{array}{c} n^n \end{array}\right)^{n^n} \right\}$$

The Dhavalā does not contemplate the application of the above more than thrice. The third vargita-samvargita has been used very often in connection with the theory of very large or infinite numbers. That the process yields very big numbers can be seen from the fact that the 3rd vargita-samvargita of 2 is

256 256.

The laws of indices—From the above description it is obvious that the author of the Dhavalā was fully conversant with the laws of indices, viz.

(i) 
$$a^{m}$$
,  $a^{n} = a^{m+n}$   
(ii)  $a^{m}$ ,  $a^{n} = a^{m-n}$   
(iii)  $(a^{m})^{n} = a^{mn}$ ,

Instances of the use of the above laws are numerous. To quote one interesting case,<sup>2</sup> it is stated that the 7th varga of 2 divided by the 6th varga of 2 gives the 6th varga of 2. That is—

The operations of duplation and mediation were considered important when the place value numerals were unknown. There is no trace of these operations in the Indian mathematical works. But these processes were considered to be important by the Egyptians and the Greeks and were recognised as such in their works on arithmetic. The Dhavalā contains traces of these operations. The consideration of the successive squares of 2 or other numbers was certainly inspired by the operation of duplation which must have been current in India before the advent of the place value numerals. Similarly, there are traces of the method of mediation. In the Dhavalā we find generalisation of this operation into a theory of logarithms to the base 2, 3, 4, etc.

Logarithms-The following terms have been defined in the Dhavalas.

(i) Ardhaccheda of a number is equal to the number of times that it can be halved. Thus the ardhaccheda of  $2^m = m$ . Denoting ardhaccheda by the abbreviation Ac, we can write in modern notation—

Ac of x (or Ac x) =  $\log x$ , where the logarithm is to the base 2.

(ii) Vargasalaka of a number is the ardhaccheda of the ardhaccheda of that number, i. s.,

Vargasalākā of x = Vs x = Ac Ac x = log log x, where the logarithm is to the base two.

(iii)<sup>4</sup> Trkaccheda of a number is equal to the number of times that it can be divided by 3 Thus—

<sup>1.</sup> Dhavala III, p. 20 ff. 2. ibid p. 253 ff. 3. ibid p. 21 ff. 4. ibid p. 56.

Trkaccheda of  $x = \text{Tc } x = \log 3x$ , where the logarithm is to the base 3.

(iv) Caturthaccheda of a number is the number of times that it can bedivided by 4. Thus—

Caturtha-ccheda of  $x = \text{Cc } x = \text{Log } 4^x$ , where the logarithm is to the base 4.

The following results regarding logarithms have been used in the Dhavalat.

- $(1)^2 \text{ Log } (m'n) = \log m \log n.$
- (2)  $\operatorname{Log}(m, n) = \operatorname{log} m + \operatorname{log} n$ .
- $(3)^3$   $2\log m = m$ , where the logarithm is to the base 2.
- $(4)^4 \operatorname{Log} (x^x)^2 = 2x \log x.$
- (5)<sup>5</sup> Log log ( $x^x$ )<sup>2</sup> = log x + 1 + log log x, (for the left side = log (2x log x) = log x + log 2 + log log x= log x + 1 + log log x.

as log 2 to the base 2 is 1).

- $(6)^6 \text{ Log}(x^x)^{x^x} = x^x \log x^x$
- (7) Let a be any number, then-

1st vargita-samvargita of  $a = a^a = B$  [say] 2nd vargita-samvargita of  $a = B^B = y$  [ say ] 3rd vargita-samvargita of a = yy = D [ say ]

The Dhavala gives the following results?-

- (i)  $\text{Log } B = a \log a$
- (ii) Log log  $B = \log a + \log \log a$ .
- (iii)  $\log y = B \log B$
- (iv)  $\log \log y = \log B + \log \log B$ =  $\log a + \log \log a + a \log a$ .
- $(v) \log D = y \log y$
- (vi)  $\log \log D = \log y + \log \log y$ . and so on.
- (8)8 Log log  $D < B^2$

This inequality gives the inequality-

$$B \log B + \log B + \log \log B < B^2$$

<sup>1.</sup> ibid p. 56. 2. ibid p. 60. 3. ibid p. 55. 4. ibid p. 21 ff. 5. 1. c.

<sup>6. 1.</sup> c. It should be mentioned here that nowhere in the text are these logarithms restricted to be integral. The number x is any number.  $x^x$  is the first vargita-samvargita rasi. and  $(x^x)^{x^x}$  is the second vargita-samvargita rasi.

<sup>7.</sup> Dhavala III, p. 21-24.

Fractions- Besides the fundamental arithmetical operations with fractions. knowledge of which has been assumed in the Dhavala, we find a number of interesting formulae relating to fractions, which are not found in any known mathema. tical work. Amongst these may be mentioned the following: -

$$[1]^1 \frac{n^2}{n \pm (n/p)} = n + \frac{n}{p \pm 1}$$

[2] Let a number m be divided by the divisors d and d', and let q and q' be the quotients ( or the fractions ). The following formula gives the result when m is divided by d ± d'—

$$\frac{m}{d \pm d'} = \frac{q'}{(q'/q) \pm 1}$$
or =  $\frac{q}{1 \pm (q/q')}$ 

[3]<sup>3</sup> If  $\frac{m}{d} = q$  and  $\frac{m'}{d} = q'$ , then—
$$d (q-q') + m' = m.$$
[4]<sup>4</sup> If  $\frac{a}{b} = q$ , then—
$$\frac{a}{b + \frac{b}{n}} = q - \frac{q}{n+1};$$
and  $\frac{a}{b - \frac{b}{n}} = q + \frac{q}{n-1}.$ 
[5]<sup>5</sup> If  $\frac{a}{b} = q$ , then—
$$\frac{a}{b+c} = q - \frac{q}{c+1};$$
and  $\frac{a}{b-c} = q + \frac{q}{c-1}.$ 
[6]<sup>6</sup> If  $\frac{a}{b} = q$ , and  $\frac{a}{b'} = q+c$ , then—

2. ibid p. 46.

<sup>1.</sup> Dhavalā p. 46.

<sup>3.</sup> ibid p. 47, quoted verse 27.

<sup>4.</sup> ibid p. 46, quoted verse 24.

<sup>5.</sup> ibid p. 46, quoted verse 24.

<sup>6.</sup> ibid p. 46, quoted verse 25.

$$b' = b - \frac{b}{\frac{q}{c} + 1},$$
and if  $\frac{a}{b'} = q - c$ , then—
$$b' = b + \frac{b}{\frac{q}{c} - 1}.$$

$$[7]^{n} \text{ If } \frac{a}{b} = q, \text{ and } \frac{a}{b'} \text{ is another fraction, then—}$$

$$\frac{a}{b} - \frac{a}{b'} = q(\frac{b' - b}{b'})$$

$$[8]^{2} \text{ If } \frac{a}{b} = q, \text{ and } \frac{a}{b + x} = q - c, \text{ then—}$$

$$x = \frac{bc}{q - c}$$

$$[9]^{3} \text{ If } \frac{a}{b} = q, \text{ and } \frac{a}{b - x} = q + c, \text{ then—}$$

$$x = \frac{bc}{q + c}$$

$$[10]^{4} \text{ If } \frac{a}{b} = q, \text{ and } \frac{a}{b + c} = q', \text{ then—}$$

$$q' = q - \frac{qc}{b + c}$$

$$[11]^{5} \text{ If } \frac{a}{b} = q, \text{ and } \frac{a}{b - c} = q', \text{ then—}$$

$$q' = q + \frac{qc}{b - c}$$

The above results are all found in quotations given in the Dhavalā. They are not found in any known mathematical work. The quotations are from Ardha-Māgadhi or Prakrit works. The presumption is that they are taken from Jaina works on mathematics or from previous commentaries. They do not represent any essential arithmetical operation. They are relies of an age when division was considered a difficult and tedious operation. These rules certainly belong to an age when the place-value notation was not in common use for arithmetical operations.

The rule of three- The rule of three is mentioned and used at several

<sup>1.</sup> ibid p 46, quoted verse 28.

<sup>2.</sup> ibid p 48, quoted verse 29.

<sup>8.</sup> ibid p. 49, quoted verse 30.

<sup>4,</sup> ibid p, 49, quoted verse 31.

<sup>5.</sup> ibid p. 49, quoted verse 32.

places!, The technical terms in connection with the process are phala, iccha and pramana, the same as found in the known mathematical works. This suggests that the cule of three was known and used in India even before the invention of the place-value notation.

#### The Infinite.

Use of big numbers—The word infinite used in various senses is found in the literature of all ancient peoples. A correct definition and appreciation of the idea, however, came much later. It is natural that the correct definition was evolved by people who used big numbers, or were accustomed to such numbers in their philosophy. The following will show that in India the Jaina philosophers succeeded in classifying the various notions connected with the term infinite, and in evolving the correct definition of the numerical infinite.

The evolution of suitable notation for expressing big numbers as well as of the idea of the infinite arise when abstract reasoning and thinking reach a certain high standard. In Europe, Archimedes tried to estimate the number of sand particles on the sea-shore and the Greek philosophers speculated about the infinite and the limit. They, however, did not possess suitable symbols for the expression of big numbers. In India, the Hindu, Jaina and Buddhist philosophers used very big numbers and evolved suitable symbolism for the purpose. In particular, the Jainas tried to form an estimate of all living beings in the Universe, of time instants, of locations, [ points or places ] in the Universe and so on.

Three methods of expressing big numbers were employed:-

- (1) The place-value notation using the scale of ten. In this connection it may be noted that number-names based on the scale of ten<sup>2</sup> were coined to express numbers as large as 10<sup>140</sup>.
- (2) The law of indices (varga-samvarga) was employed to give compact expressions for big numbers, e. g.—

(i) 
$$(2^2) = 4$$
,  
(ii)  $(2^3)^{2^3} = 4^4 = 256$ ,

(iii) 
$$\left\{ \left( 2^2 \right)^2 \right\} \left\{ \left( 2^2 \right)^2 \right\} = 256^{256}$$
 is called the third

Vargita-samvargita of 2. This number is greater than the number of protons and electrons in the Universe.

<sup>1.</sup> See, for example, Dhavala III, p. 69 and 100 etc.

<sup>2.</sup> For details of big numbers and numerical denominations, see Datta and Singh, History of Hindu Mathematics (Published by Motilal Banarsi Dass, Lahore) Part 1, pp. 11 f.

(3) The logarithm (ardhaccheda) or the logarithm of a logarithm (ardhaccheda-salaha) was used to reduce the consideration of big numbers to those of smaller ones, e. g.—

(i) 
$$\text{Log}_2 2^3 = 2$$

(ii) 
$$\text{Log}_2 \log_2 4^4 = 3$$
,

(iii) 
$$\log_2 \log_2 256^{256} = 11$$
.

It is no wonder to find that today we take recourse to one or the other of the above three methods of expressing numbers. The decimal place-value notation has become the common property of all nations. Logarithms are used whenever calculations with big numbers have to be made. Instances of the use of the law of indices to express magnitudes in modern physics is common. For instance, the number? of protons in the Universe has been calculated and expressed as—

And Skewes' number which gives information regarding the distribution of primes is expressed in the form—

All the above methods of expressing numbers have been used in the Dhavalā. It follows that the methods were commonly known before the seventh century A. D. in India.

and the protons in it as chossmen, and if we agree to call any interchange in the position of two protons a 'move' in this cosmic game, then the total number of possible moves would be the number—

This number is also connected with the theory of the distribution of primes.

<sup>1.</sup> The number 136, 2<sup>256</sup> expressed in the decimal notation is 15,747,724,186,275,002,577 605,653,961,181,555.468,044,717,914, 572,116,709,366,281,425,076 185,631,081,296. It will be observed that the third vargita—samvargita of 2, 1. e., 256<sup>256</sup> is greater than the number of protons in the Universe. If we imagine the entire Universe as a chess-board, and the protons in it as chessmen, and it we agree to call any interchange in the position

Classification of the infinite. The Dhavala gives a classification of the infinite. The term infinity has been used in literature in several senses. The Jaina classification takes into account all these. According to it there are eleven kinds of infinity as follows:—

- (1) Namananta Infinite in name. An aggregate of objects which may or may not really be infinite might be called as such in ordinary conversation, or by or for ignorant persons, or in literature to denote greatness. In such a context the term infinite means infinite in name only, i. e., Nāmānanta.
- (2) Sthapanananta—Attributed, or associated infinity. This too is not the real infinite. The term is used in case infinity is attributed to or associated with some object.
- (3) Dravyananta—Infinite in relation to knowledge which is not used. This term is used for persons who have knowledge of the infinite, but do not for the time being use that knowledge.
- (4) Gananananta—The numerical infinite This term is used for the actual infinite as used in mathematica.
  - (5) Apradesikananta-Dimensionless, i. e., infinitely small,
- (6) Ekananta—One directional infinity. It is the infinite as observed by looking in one direction along a straight line.
- (7) Ubhayananta—Two directional infinite. This is illustrated by a line continued to infinity in both directions.
- (8) Vistarananta—Two dimensional or superficial infinity. This means an infinite plane area.
- (9) Sarvananta—Spatial infinity. This signifies the three dimensional infinity, i. e. the infinite space.
- (10) Bhavananta—Infinite in relation to knowledge which is utilised. This term is used for a person who has knowledge of the infinite, and who uses that knowledge.
  - (11) Saswatananta—Everlasting or indestructible.

The above classification is a comprehensive one, including all senses in which the term ananta is used in Jaina literature!.

### Gananananta ( numerical infinite )

The Dhavalā clearly lays down that, in the subject-matter under discussion, by the term ananta (infinite) we always mean the numerical infinite.<sup>2</sup> and not any

##==== -=== -- -- -- -- -- -------

<sup>1.</sup> Dhavala III, p. 11-16.

<sup>2.</sup> ibid p. 16.

of the other infinities enumerated above. For, in the other kinds of infinity "the idea of enumeration is not found". It has also been stated that the "numerical infinite is describable at great length and is simpler". This statement probably means that in Jaina literature ananta (infinite) was defined more thoroughly by different writers and had become commonly used and understood. The Dhavalā, however, does not contain a definition of ananta. On the other hand, operations on and with the ananta are frequently mentioned along with numbers called samkhyata and asamkhyata.

The number samkhyata, asamkhyata and ananta have been used in Jaina literature from the earliest known times, but it seems that they did not always carry the same meaning. In the earlier works ananta was certainly used in the sense of infinity as we define it now, but in the later works anantananta, takes the place of ananta. For example, according to the Trilokasara a work written in the 10th century by Nemicandra, Parita-ananta, Yuktananta and even Jaghanya-anantananta is a very big number, but is finite. According to this work, numbers may be divided into three broad classes:—

- (i) Samkhyāta, which we shall denote by-s;
- (ii) Asamkhyāta, which we shall denote by- a,
- (iii) Ananta, which we shall denote by- A.

The above three kinds of numbers are further sub-divided into three classes as below:-

- I. Samkhyata (numerable) numbers are of three kinds.
  - (i) Jaghanya-samkhyāta (smallest numerable) which we shall denote by si:
  - (ii) Madhyama-samkhyāta (intermediate numerables) which we shall denote by-sm.
  - (iii) Utkrsta-samkhyāta (the highest numerable) which we shall denote by-su.
- II. Asamkhyāta (un-numerable) numbers are divided into three classes:-
  - (i) Parita-asamkhyāta (first order unnumerable) which we shall denote by-np;
  - (ii) Yukta-asamkhyāta (medium unnumerable) which we shall denote by-ay;
  - (iii) Asamkhyāta-asamkhyāta (unnumerably-unnumerable) which we shall denote by-aa.

Each of the above three classes is further sub-divided into three classes, viz. Jaghanya (smallest), Madhyama (intermediate) and Utkrsta (highest). Thus we

<sup>1.</sup> ibid p. 17.

have; the following numbers included under Asamkhyāta:-

| ı. | Jaghanya-parita-asamkhyata     | ******        | apj  |
|----|--------------------------------|---------------|------|
| 2. | Madhyama-parita-asamkhyata     | ************* | apın |
| 3. | Utkrsta-parita-asamkhyata      | ***********   | apu  |
| 1. | Jaghanya-yukta-asamkhyata      |               | ауј  |
| 2. | Madhyama-yukta-asamkhyata      |               | a5'm |
| 3, | Uthrsta-yukta-asamkhyata       | ************* | ayu  |
| 1. | Jaghanya-asamkhyata-asamkhyata | ************  | anj  |
| 2. | Madhyama-asamkhyata-asamkhyata |               | aam  |
| 3. | Utkrsta-asamkhyata-asamkhyata  |               | aau  |

#### III. Ananta, which we denote by A, is divided in to three classes-

- (i) Parita-Ananta (first order infinite) which we shall denote by- Ap;
- (ii) Yukta-Ananta (medium infinite) which we shall denote- Ay;
- (iii) Ananta-Ananta (infinitely infinite) which we shall denote by- AA.

As in the case of the asamkhyāta numbers, each of these is further subdivided into three classes—Jaghanya, Madhyama and Utkr-ta—so that we have the following numbers in the Ananta class—

| 1. | Jaghanya-parita-ananta | ***********   | $\mathbf{A}_{\mathrm{P}}\mathbf{j}$ |
|----|------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2. | Madhyama-parita-ananta | *** ********* | Apm                                 |
| 3. | Utkrsta-parita-ananta  | ***********   | Apa                                 |
| ı. | Jaghanya-yukta-ananta  | ************  | Ayj                                 |
| 2. | Madhyama-yukta-ananta  | ***********   | Aym                                 |
| 3. | Utkrsta-yukta-ananta   | **********    | Ayu                                 |
| 1. | Jaghanya-ananta-ananta | ***********   | AAj                                 |
| 2. | Madhyama-ananta-ananta | ************  | AAm                                 |
| 3. | Utkrsta-ananta-ananta  | ***********   | AAu                                 |

Numerical value of the Samkhyata—According to all Jains authorities, the Jaghanya-samkhyata is the number 2 being, according to them, the smallest number that represents multiplicity. Unity was not counted as a member of the aggregate of Samkhyata numbers. The Madhayama-samkhyata includes all numbers between 2 and the Utkrsta-samkhyata (the highest numerable) su, which itself is the number immediately preceding the Jaghanya-parita-asamkhyata apj. i. e.,

$$\mathbf{su} = \mathbf{apj} - \mathbf{1}$$
.

And apj is defined in the Trilokasara as follows1:-

According to Jaina cosmology the Universe is composed of alternate rings of land and water whose boundaries are concentric circles with increasing radii.

<sup>1.</sup> See, Triloka-sara, 35,

The width of any ring, whether land or water, is double that of the preceding ring. The central core (i. e., the initial circle) is of 100,000 *yojanas* in diameter and is called Jambudvipa.

Consider four cylindrical pits each of 100,000 yojanas in diameter and 1,000 yojanas deep. Call there  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ , and  $D_1$ . Imagine that  $A_1$  is filled with rape-seeds and further rape-seeds are piled over it in the form of a conical heap, the topmost layer consisting of one seed. The total number of seeds required for the operation is—

For the cylinder: 19791209299968. 10<sup>31</sup>

Now, take the seeds from the above over-filled pit and drop them, beginning from Jambudvipa, one on each concentric ring of land or water of the Universe. The number of seeds being even, the last seed would fall on a ring of water. Let one rapeseed be put in B<sub>1</sub> to denote the end of this operation.

Now, imagine a cylinder with the diame'er of the boundary of the ring of water into which the last rape-seed was dropped in the above operation, and 1000 yojanas deep Call this cylinder  $A_3$ . Imagine  $A_3$  to be overfilled with rape-seeds. Drop the seeds, beginning after the last ring of water attained in the previous operation, successively on the rings of land and water. This second dropping of seeds will lead to a ring of water on which the last seed is dropped.

Place one more seed in B, to denote the end of this operation.

Imagine now a cylinder with diameter that of the last ring of water attained above, and 1000 yojanas deep. Call this cylinder A3. Let A3 be over-filled with rape-sceds and let these seeds be dropped on the rings of land and water as before, and let at the end of the process a seed be dropped in B4.

Imagine the above process continued tail B<sub>1</sub> is overfilled. The above process leads to cylinders of increasing volumes:

$$A_1, A_2, \ldots A_r, \ldots$$

Let A' be the last cylinder obtained when B, is over-full.

Now, begin with A' as the first over-full pit and continue the above process dropping one rape-seed on each ring of land and water, beginning after the water ring into which the last seed in the previous operation was dropped. Then drop one seed in  $C_1$ . Continue the process till  $C_1$  is over-filled. Let A" be the last cylinder obtained by the above process. Then begin with with A" and proceeding as before over-fill  $D_1$ . Let A" be the last pit obtained at the termination of this operation.

Then, the Jaghanya-parita-asamkhyata, api, is equal to the number of rapeseeds contained in A". And Utkrsta-samkhyāta = su = apj - 1.

Remarks:—The central idea in dividing numbers into three classes seems to be this:-The extent to which numeration, i. e., counting, can proceed depends on the number-names available in the language or on other methods of expressing numbers. In order, therefore, to extend the bound of numbers which may be counted or expressed in speech, a long series of names of numerical denominations, based primarily on the scale of ten, was coined in India. The Hindus contented themselves with eighteen denominations by the help of which numbers up to 1017 could be expressed in speech. Numbers greater than 1017 could be expressed by repetition, as we do now when we say million million, etc. But it was realised that repetition was cumbersome. The Buddhists and the Jainas who needed numbers much bigger than 1017 in their philosophy and cosmology coined denominational names for still greater numbers. We do not possess Jaina denominational names. 1 but the following series of denominational names which is of

```
1 Varsa ( वर्ष ) = 1 Year
```

This list is found in the Triloka-prajnapti [4th-6th cent], Harivamsa-purana (8th cent.) and Rajavarttika [8th cent], with a few variations in the names only. According to a statement found in Triloka-prajnapti, the value of Acalapra is obtainable by multiplying 31 times 84 i e.-

Acalapra = 8431,

and that the value will lead us to 90 decimal places. According to Logarithmic tables, however. 8431 gives us only sixty decimal places of notation. ( See Dhavala III, introduction and footnote, p. 34 ). - Editor.

<sup>1</sup> The Jainas prossess in their old literature a list of names denoting long periods of time with the year as the unit. The series is as follows:-

<sup>2</sup> Yuga ( मुग ) = 5 Years

<sup>8</sup> Purvanga ( प्रवृत्त ) = 84 Lakhs of years

<sup>4</sup> Purva ( पूर्व ) = 84 Laklis of Purvangas

<sup>5</sup> Nayutanga ( न्युतांग ) = 84 Purvas

<sup>6</sup> Nayuta ( नयत ) = 84 Lakhs of Nayutangas

<sup>7</sup> Kumudanga ( क्युदोन ) = 84 Nayutas

<sup>8</sup> Kumud (क्रमुद ) = 84 Lakhs of Kumudangas

<sup>9</sup> Padmanga ( पद्मांग ) = 84 Kumudas

<sup>10</sup> Padma ( पद्म ) = 81 Lakhs of Padmangas

<sup>11</sup> Nalinanga ( निल्नांग )= 84 Padmas

<sup>12</sup> Nalina ( नालेन ) = 84 Lakhs of Nalinangas

<sup>18</sup> Kamalanga (क्सलांग ) = 84 Nalinas

<sup>14</sup> Kamala (ਕੁਸ਼ਲ) = 84 Lakhs of kamalangas

<sup>15</sup> Trutitanga ( त्रितांग )= 84 Kamalas

<sup>16</sup> Trutita (সুহির ) = 84 Lakhs of Truțitangas 31 Acalapra ( স্বৰ্ভস ) = 84 Lakhs of

<sup>17</sup> Atatanga ( अटटांग ) = 84 Trutitas

```
Buddhist origin is interesting:-
                                                                   (10,000,000)
                                          15
                                               abbude
 1
    Eka
                         1
                                                                   ( 10.000.000 )9
                                               nirabhuda
2
    dasa
                         10
                                          16
                                                                   (10.000,000, )10
 3
                                          17 shaha
    ea.ta
                         100
                                          18
                                               ababa
                                                                   ( 10,000 000 )11
 4
    Suhassa
                    _
                         1.000
                                                                   (10,000,000)12
                                          19
                                               atata
    dasa sahassa
                         10.000
                                               sogandhika
                                                                   (10,000,000)13
                                          20
    enta sahassa
                    __
                         100 000
 7
                                                                   (10,000,000)14
    dasa-sata-sahassa -
                         1.000.000
                                          21
                                               uppala
 ×
    koti
                         10,000,000
                                               kumuda
                                                                    (10.000,000)15
                                          22
 9
    pakoti
                         (10,000,000)2
                     =
                                          23
                                               pundarika
                                                                   (10.000,000)16
10
    kotippakoti
                         (10.000,000)3
                     =
                                                                   (10,000,000)17
                                          24
                                               naduma
                         (10,000,000)4
11
    nahuta
                                               kathāna
                                                                    ( 10,000,000 )18
                                          25
12
    ninnahuta
                         (10,000,000 )5
                                                                    (10,000,000)19
                                               mahākathāna
                                          26
13
    akhobhini
                         (10,000,000)6
                                               usamkhveva
                                                                   (10,000,000 )20
14
    bindu
                         (10.000,000)7
                                          27
```

It will be observed that in the above series asamkhyeya is the last denomination. This probably implies that numbers beyond the asamkhyeya are beyond numeration, i. e. unnumerable.

The value of asamkhyeya must have varied from time to time. Nemicandra's asamkhyāta is certainly different from the asamkhyeya difined above, which is 10<sup>140</sup>.

Asamkhyata —As already mentioned, the asamkhyata numbers are divided into three broad classes, and each of these again into three sub-classes. Using the notation given above, we have, according to Nemicandra—

```
(apj) is = su + 1;
   Jaghanya-parita-asamkhyata
                                             > apj, but < apu:
                                     (apm)
    Madhyama-parita-nsamkhyata
                                             = syi - 1:
   Utkrsta-parita-asamkhyata
                                     (apu)
Where-
                                              = (apj) apj;
                                    (avi)
    Jaghanya-vukta-asamkhyata
                                     (avm) is > avj, but < avu;
    Madbyama-yukta-asamkhyata
                                             = asi - 1:
   Utkrsta-vukta-asamkhvata
                                    (avu)
where-
                                              = (avi)^2;
    Jaghanya-asamkhyata-asamkhyata
                                     ( ian )
    Madhyama-asamkhyata-asamkhyata (aam) is > aaj, but < aau;
                                             = apj -1;
    Utkrstn-asamkhyata-asamkhyata
                                     (aau)
where-
   Apj stands for Jaghanya-parita-ananta.
```

Ananta—The numbers of the ananta class are as follows:—
Jaghanya-parita-ananta [ Apj ] is obtained as below:—

Let—
$$B = \begin{bmatrix} \{aaj\} \\ \{aaj\} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} \{aaj\} \\ \{aaj\} \end{bmatrix}$$

$$Apj = \{aaj\} \\ \{aaj\} \end{bmatrix}$$

$$Apj = \{aaj\} \\ \{aaj\} \\ \{aaj\} \end{bmatrix}$$

Let  $C = B + \sin \operatorname{dravyas}^1$ .

Let 
$$D = \left\{ (C^C)^{C^C} \right\} \left\{ (C^C)^{C^C} \right\} + \text{four aggregates}^3$$
.

Jaghanya parita-ananta [Apj] =  $\{(D^D)^D\}$ Then,

[ Apu ] = Ayj - 1: Utkrsta-parita-ananta

#### where-

 $Jaghanya-yukta-ananta [Ayj] = (apj)^{(apj)}$ Madhyama-yukta-ananta [Aym] is > Ayj, but < Ayu; Utkrsta-yukta-ananta [Ayu] = AAj - 1;

#### where-

 $Jaghanya-ananta-ananta [AAi] = (Avi)^2$ Madhyama-ananta-ananta [AAm] is > AAi, but < AAu;

#### where-

AAu stands for Utkrsta-ananta-ananta, which according to Nemicandra, is obtained as follows:-

Let-

$$= \left[ \left\{ (AAj)^{AAj} \right\} \left\{ (AAj)^{AAj} \right\} \right] \left[ \left\{ (AAj)^{AAj} \right\} \right]$$

$$+ \text{six rasis}^{3};$$

$$y = \left\{ (x^{x})^{x^{x}} \right\} \left\{ (x^{x})^{x^{x}} \right\} + \text{two rasis4};$$

<sup>1.</sup> The six dravyas are the spatial points of: (1) Dharma, (2) Adharma, (3) one Jiva ( 1 ) Lokākāss, (5 ) apratistluta ( vegetable souls ) and (6) Pratistluta ( vegetable souls ).

<sup>2.</sup> The four aggregates are: (1) instants of a kalpa, (2) spatial units of the Universe, (8) anubhāgabandha-adhyavasāya-sthāna, and (4) avibhāga praticcheda of Yoga.

<sup>3.</sup> These are: (1) siddha, (2) sā lhārana-vanaspati-nigoda, (3) vanaspati, (4) pudgala (5) vyavahāta kala, and (6) alokakasa.

<sup>4.</sup> These are: (1) Dharma dravya, (2) adharma dravya, (aguru-laghu-guna-avibhaga praticeheda of both, )

$$\mathbf{a} = \left\{ (y^y)^{y^y} \right\}^{\left\{ (y^y)^{y^y} \right\}}$$

Now, the aggregate known as kevalajnana is greater than z, and—

AAu = Kevalajnana - z + z

= Kevalajnana

Remarks-From the above it follows that-

- [ i ] Jaghanya-parita-ananta [ apj ] is not infinite unless one or more of the six dravyas or the one of the four aggregates, which have been added to obtain it, is infinite.
- [ii] Utkrsta-ananta-ananta [AAu] is equivalent to the aggregate called Kevalajnana. The description above seems to imply that the utkrsta-ananta-ananta can not be reached by any arithmetical operation, however far it may be carried. In fact it is greater than any number z which can be reached by arithmetical operations. It seems to me, therefore, that Kevalajnana is infinite, and hence that utkrsta-ananta-ananta is infinite.

Thus, the description found in the Trilokasara leaves us in doubt as to whether any of the three classes of parita-ananta and the three classes of yukta-ananta and the jaghanya-ananta-ananta is actually infinity or not, in as much as they are all said to be the multiples of asamkhyata and even the aggregates that have been added are also asamkhyata only. But the Ananta of the Dhavala is actual infinity, for it is clearly stated that "a number which can be exhausted by subtraction cannot be called ananta." It is further stated in the Dhavala that by ananta-ananta is always meant the madhyama-ananta-ananta. So the madhyama-ananta-ananta, according to the Dhavala, is infinita.

The following method of comparing two aggregates given in the Dhavala is very interesting. Place on one side the aggregate of all the past Avasarpinis and Utsarpinis (i. e., the time-instants in a kalpa, which are supposed to form a continuum and are consequently infinite) and on the other the aggregate of Mithyadrsti jiva-rasi. Then taking one element of the one aggregate and a corresponding element from the other, discard them both. Proceeding in this manner the first aggregate is exhausted, whilst the other is not.<sup>3</sup> The Dhavala, therefore, concludes that the aggregate of milhyadrsti-rasi is greater than that of all the past time-instants.

The above is nothing but the method of one-to-one correspondence which forms the basis of the modern theory of infinite cardinals. It may be argued that the method is applicable to the comparison of finite cardinals also, and so was taken recourse to for comparing two very big finite aggregates, so big that their elements

Magagge squaerlape krt rooderotsqua zonoog

<sup>1.</sup> Dhavala III, p. 25. 2. ibid p. 28. 3. ibid p. 28.

could not be counted in terms of any known numerical denomination. This view-point is further supported by the fact that the Jaina works fix the duration of a time-instant, and so the number of time-instants in a Kalpa (Avasarpini and Utsarpini) must be finite, as the Kalpa itself is not an infinite interval of time According to this latter view the Jaghanya-parita-ananta (which according to definition is greater than the aggregate of time instants) is finite.

As already pointed out, the method of one-to-one correspondence has proved to be the most powerful tool for the study of infinite cardinals, and the discovery and first use of the principle must be ascribed to the Jainas.

In the above classification of numbers I see a primitive attempt to evolve a theory of infinite cardinal numbers. But there are some serious defects in the theory. These defects would lead to contradictions. One of these is the assumption of the existence of the number c-1, where c is infinite and a limiting number of a class. On the other hand, the Jaina conception that the vargita-samvargita of a cardinal c (i.e.,  $c^c$ ) would lead to a new number is justifiable. If it be true that the Utkrsta-asamkhyata of the early Jaina literature corresponds to infinity, then the creation of the numbers of the ananta class anticipated to some extent the modern theory of infinite cardinals. Any such attempt at such an early age and stage in the growth of mathematics was bound to be a failure. The wonder is that the attempt was made at all.

The existence of several kinds of infinity was first demonstrated by George Cantor about the middle of the ninetcenth century. He gave a theory of transfinite numbers. Cantor's researches in the domain of infinite aggregates, have provided a sound basis for mathematics, a powerful tool for research, and a language for correctly expressing the most abstruse mathematical ideas. The theory of transfinite numbers however, is at present in an elementary stage. We do not as yet possess a calculus of these numbers, and so have not been able to bring them effectively in mathematical analysis.

A. N. Singh, D. Sc., Lucknow University.

#### INDEX

(Owing to deficiency of types, proper discritical marks could not be used in the 'Mathematics of Dhavala'. The following index will be helpful in reading the Sanskrit and Prakrit technical terms correctly. )

Ababa (अवद ) xviii Abbuda (अन्बुद, sk. अर्बुद) xviii Abhayadeva Suri ( अभयदेवसरि ) i fn Acalapra ( अবলম ) xvii fn Adharma (अधर्म ) xix fn Agamodaya samiti (आगमोदय समिति ) i fn Aguru-laghu-guna (अग्रहलच ग्रंग ) xix fo Ahaha (अहह) xviii Akhobhini ( अखोमिनी, sk. अक्षोहिणी ) xviii Alokakaśa (अलोकाकाश ) xix fa Amama (अमम ) xvii fn Amamanga (अमर्गग) xvii fu Ananta (अनन्त ) xiv,xv etc. Anantananta ( अनन्तानन्त ) xiv etc. Anubhagabandha-adhyasaya-sthana ( अनुभागबंध-अध्यवसायस्थान ) xix fn Anuyoga (अनुयोग) iii Anuyogadvara-sutra ( अनुयोगद्वारसूत्र ) iv Apradesikananta ( अप्रदेशिकानन्त ) xiii Apratisthita (अप्रतिष्ठित) xix fo Arddhaecheda ( অর্থন্টর ) vii. xii Arddhaccheda-śalaka ( অর্থ-উব্যেত্যকা ) xii Ardha-magadhı ( अर्थमागधी ) iv.x Aryabhata ( आर्यभट ) ii, iii Aryabhatīya ( आर्यमटीय ) ii.iv Asamkhyata ( असंख्यात ) xiv, xvii Asamkhyeya ( असंख्येय ) xviii Atata ( अटर ) xvii fn, xviii Huhanga ( हहांग ) xvii fn Atatanga ( अटटांग ) xvii fo Avibhaga-pratichheda ( अविभाग -प्रतिच्छेद ) xix fo Avasarpini ( अवसार्पणी ) xx, xxi

Bappadeva ( बप्पदेव ) iv Benares ( बनारस ) i Bhadrabahavi Samhita ( महबाहबी संहिता ) iv

Bhadrabahu ( मदबाह ) iii Bhagavati-sutra (मगवतीस्त्र ) i fo Bhaskara (मास्कर) i Bhattotpala ( महोत्पल ) iv Bhavananta ( मात्रानन्त ) xiii Bindu ( बिन्द्र ) xviri Brahmagupta ( बहायुदा ) i,ii. Brhat Samhita ( ब्रहन्संहिता ) iv fn Caturthachheda ( चतर्थकेद ) viii Dasa ( दस. sk दश ) xviii Deva (देय ) vi Dharma (धर्म) xix fa Dhavala ( धवला ) iii,iv, etc. Dravvananta ( द्रव्यानन्त ) xiii Dravya pramona ( द्रव्यप्रमाण ) v Eka ( एक ) xviii Ekananta ( एकानन्त ) xiii Ganita ( गणित ) i Gananananta ( गणनानन्त ) xiii Ganitanuyoga ( गणितानुयोग ) iii Gauita-sara-samgraha (गणितसार-संप्रह) i,iii,v. Gommatasara ( गोम्मटसार ) v fn Haha ( हाहा ) xvii fn Hahanga ( हाहांग ) xvii fn Harivamsapurana (हरिवंशपुराण) xvii fn Hastaprahelita ( हस्तप्रहेलित ) xvii fn

Huhu ( हह ) xvii fn Ichha ( হভ্জা ) xi Indranandi (इंद्रनन्दि ) iv Jaghanya° ( जबन्य° ) xiv. xv, xvii Jaghanya-anantananta ( जवन्य-अनन्तानन्त ) XIV. XV.XIX Jaghanya-asamkhyata-asamkhyata

( जघन्य-असंख्यात-असंख्यात ) x v, x v iii etc.

Jaghanya-parita-ananta जधन्य-परीत-अनन्त ) Madhyama yukta-asamkhyata ( मध्यमxv,xviii etc. -Jaghanya-parita-asamkhyata (जवन्य-परीत-असंख्यात ) xv xviii etc. Jaghanya-yukta-ananta ( अघन्य-युक्त-अनन्त ) Jaghanya-yukta-asamkhyata ( जधन्य-युक्त-असंख्यात ) xv, xviii etc. Tambudvipa ( जम्ब्रदीप) xvi Jiva (जीव ) xix fa .Jivakanda ( जीवकाण्ड ) v fn Jiva-rasi ( जीवराशि ) v Kalpa (कल्प) xix fo, xx, xxi Kamala (कमल ) xvii fn Kamalanga ( कमलांग ) xvii fn Karana-bhavana (करणमावना ) iv Karananuyoga (करणानुयोग ) iii Kathana ( कथान ) xviii Kevala-inana (केनलज्ञान ) xx Koti (कोटि) v, xviii Kotippakoți (कोटिपकोटि) xviii Ksetra-samasa (क्षेत्रसमास ) iv Kumuda ( कुमुद ) xvii fn, xviii Kumudanga ( क्रमुद्रांग ) xvii fn Kundakunda (कुंदकुंद ) iv Kusumapura ( कुसुमपुर ) ii Lata ( लता ) xvii fn Latanga ( लतांग ) xvii fn Lokakasa ( लोकाका ) xix fn Madhyama-ananta-ananta ( मध्यम-अन-त-अनन्त ) xv, xix Madhyama-asamkhyata-asamkhyata ( मध्यम-असंख्यात-असंख्यात ) xv, xviii etc. 'Madhyama-parita-ananta ( मध्यम-परीत-अनन्त ) xv, xix ·Madhyama·parita-asamkhyata ( यथ्यम-परीत-असंख्यात ) xv, xviii etc. Madhyama-yukta-ananta अनन्त ) xv, xix

युक्त-असंख्यात ) xv, xviii etc. Mahakathana ( महाकथान ) xviii Mahalata ( महालता ) xvii fo Mahalatanga ( महालतांग ) xvii fn xv,xix | Mahaviracarya ( महाबीराचार्य ) i Malabar ( मलाबार ) i Malayagiri ( मलयगिरि ) iv Mithyadrsti Jiva-rasi (मिध्याहिष्ट जीवराशि) Mysore ( मेस्र ) i Nahuta ( नहुत ) xviii Nalina ( নন্তিন ) xvii fo Nalinanga ( निल्नांग ) xvii fn Namananta ( नामानन्त ) xiii Nayuta ( नयुत ) xvii fn Nayutanga (नयुतीन) xvii fn Nemicandra ( नीमचन्द्र ): xiv, xviii, xix Ninnahuta ( निजहुत, sk निर्णहुत ) xviii Nirabbuda ( निरन्दुद, sk निर्दुद ) xviii Padma (पन ) xvii fn Padmanga ( पन्नांग ) xvii fn Paduma ( पद्रम, sk पद्म ) xviii Pakoti (पहोटि, sk महोटि ) xviii Pali ( पार्ल ) v Parita-ananta (परीत-अनन्त ) xiv Pataliputra (पाटलिपुत्र ) i Phala ( ফল ) xi Prakrit ( प्राकृत ) iv, v, x Pramana ( प्रमाण ) xi Pratisthita (प्रतिष्ठित ) xix Pudgala ( পুরন্ত ) xix fu Pundarika ( पुण्डरीक ) xviii Purana ( पुराप ) iii Purva ( पूर्व ) xvii fa Purvanga ( पूर्वाग ) xvii fa Rajavarttika ( राजवार्तिक ) xvii fo Rangacarya( रंगाचार्य ) iii ( मध्यम-पुक्त- Sadharana-vanaspati-nigoda (साधारप-बनस्पति निगीद ) xix la

Sahassa ( सहस्स, sk सहस्त्र ) xviii Samantabhadra (समन्तमद्र) iv Samkhyata ( संख्यात ) xiv, xv Sarvananta ( सर्वानन्त ) xiii Saswatananta ( शाश्वतानन्त ) xiii Sata ( सत. sk शत ) xviii Satkhandagama ( षट्खडागम ) iii Shamak unda ( शामकद ) IV Siddha ( सिंद ) xix fn Siddhasena (सिद्धसेन) iv Silauka (शालांक) iv fn Sogandhika (सागंधिक, sk सान्धिक ) xviii Smavadhyayana ( स्मयाध्ययन ) iv fn Sridharacarya ( श्रीधराचार्य ) i, ii Srikalpa ( श्रीऋल्प ) x vii fa Srutavatara ( श्रुतावतार ) iv Sthanauga-sutra ( स्थानांग सूत्र ) iv Sthapanananta (स्थापनानन्त) xiii Sulbasutra ( सुल्बस्त्र ) ii Survaprajnapti ( सूर्यप्रज्ञाप्ति ) iv Sutrakrtanga sutra ( स्त्रकृतांग सूत्र ) iv fn Tathvarthadhigama-sutra-bhasya (तत्त्वार्थाधिगमसूत्र-माप्य ) iv Taxila ( तक्षाकेला ) i Triloka-prajnapti (त्रिलोक-प्रज्ञाप्त) iv, xvii fn Trilokasara ( त्रिलोवसार ) iv, xiv, xv, xx Trikacliheda (त्रिक्छेद ) vii Trutita ( श्वटित ) xvii fo Trutitanga ( तुटितांग ) xvii fn Tumbulura (तुम्बुलूर) iv Ubhayananta ( उमयानन्त ) xiii Ujjain ( उद्येन ) i Umasvati ( उमास्वाति ) iv

Uppala ( उपल, sk उत्पल ) x viii Utkrsta-ananta-ananta ( उत्कृष्ट-अनन्त-अनन्त ) xy, xix Utkrsta-asamkhyata- asamkhyata ( उत्कृष्ट-असंख्यात-असंख्यात ) xv, xviii etc. Utkrsta-parita-ananta (उत्कृष्ट-प्रीत-अनन्त) xv. xix Utkrsta-parita-asamkhyata (उत्कृष्ट-परीत-असंख्यात ) xv, xviii etc. Utkrsta-yukta-anantaउत्कृष्ट-युक्त अनन्त ) xv. xix Utkrsta-yukta-asamkhyata ( उत्हष्ट-युक्त-असल्यात ) xv xviii etc. Utsarpini (उत्सर्विणी) xx, xxi Uttaradhyayana sutra ( उत्तराध्ययनसूत्र ) i fn. Vanaspati (बनस्पति ) xix fn Varahamihira ( वराहमिहिर ) ii, iv Varga (वर्ग) vi Varga-samvarga ( वर्ग-संवर्ग ) xi Varga-salaka (वर्ग-शलाका) vii Vargita-sam vargita ( वर्गित-संवर्गित ) vi, vii, viii, xi, xii fn, xxi Varsa (वर्ष) xvii fn Viralana ( विरलन ) vi Viralana.deya ( विरलन-देय ) vi Virasena (वीरसेन) iv Vistarananta ( विस्तारानन्त ) xiii Vyavaharakala ( व्यवहार काल ) xix fo Yoga (योग) xix fn Yojana ( योजन ) 🛚 🗷 🗸 Yuga ( युग ) xvii fo Yuka° ( युक्त° ) xiv, xv Yuktananta ( युक्तानन्त ) xiv

# सिद्धान्त और उनके अध्ययनका अधिकार

जैनधर्म हान और विवेक प्रधान है। यहां मनुष्यके प्रत्येक कार्यकी अछाई आर बुराईका निर्णय वस्तुस्वरूपके विचार और भावोंकी छुद्धि या अछुद्धिके अनुसार किया गया है। हानका स्थान यहां बहुत ऊंचा है। मोक्षका मार्ग जो रत्नत्रयरूप कहा गया है उसमें ज्ञानका स्थान चारित्रमें पूर्व रना है। जब कुछ ज्ञान हो जायगा तभी तो चारित्र सुधर सकेगा, और जितनी मात्रामें ज्ञान विद्युद्ध होता जायगा उतनी मात्रामें ही चारित्र निर्मेख होने की सम्भावना हो सकती है। इसीखिये जैनी देवके साथ ही शाखकी मी पूजा करते हैं। दैनिक आवश्यक कियाओं में शाख-स्वाध्यायका स्थान विशेष रूपसे हैं। चार प्रकारके दानों में शाखशानकी भी बड़ी महिमा है। जैन आचारोंको ज्ञात या कि धर्मका प्रचार और परिपाछन शाखोंके आधारसे ही हो। सकता है, अतः उन्होंने समय समय पर सभी स्थानों और प्रदेशोंकी भाषाओं में प्रंथ रचकर उनका प्रचार व परन-पाठन बढ़ानेका। यत्न किया। स्थ्य तीर्थंकर भगवान्की दिव्यवाणीकी यह एक विश्वपता कही जाती है कि उसे सब प्राणी सुन और समझ सकते तथा उसमे छाम उज सकते हैं। प्राचीन काखकी शिष्ट भाषा कहलानेवाली संस्कृत को छोड़कर जैन सिद्धान्तको प्राकृत-भाषा-निबद्ध करनेमें यह भी एक हेतु कहा जाता है कि जिससे बाल, जी, मन्द्र, मूर्व सभी चारित्र सुधारनेकी बांछा रखनेवाले उससे लाम उठा सकें।

किन्तु धर्मका उदात ध्येय और स्वरूप सदेव एकमा नियत नहीं रहने पाता । ज्यों ही उसमें गुरु कहलानेकी अभिलापा रखनेवाले व्यक्तियोंकी शृद्धि हुई, और ज्ञानकी हीनता होते हु भी वे मर्यादासे बाहरकी बातें कहने सुनने लगे, त्यों ही उसमें अनेक विवेकहीन और तर्करून्य बातें व विश्वास भी आ घुसते हैं, जो मोली समाजमें घर करके कभी कभी बड़े अनर्थके कारण बन जाते हैं । जनशास्त्र-स्वाध्यायके सम्बन्धमें भी ऐसी ही एक बात उत्पन्न हुई है जिसका हमें यहां विचार करना है ।

पट्खंडागमकी इससे पूर्व तीन जिल्दें प्रकाशित हो चुकी हैं और अब चौथी जिल्द पाठकोंके हाथमें पहुंच रही है। इन सिद्धान्त प्रंथोंका समाजमें आदर और प्रचार देखकर हमें अपने ध्येयकी सफलताका संतीय हो रहा है। इस ओर समाजके औत्सुक्य और तत्परता का अनुमान इसीसे हो सकता है कि इतने अल्प कालेंग हमें सिद्धान्तोद्धारके कार्यमें मूडिविद्धी-संस्थानका पूर्ण सहयोग प्राप्त हो गया है, जयधवलके प्रकाशनके लिये मी अनेक संस्थाएं उत्सुक हो उठीं और जैन संघ,

१ देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः । दानं चेति गृहस्थानां षद् कर्माणि दिने दिने ॥

२ भीषधिदान, शास्त्रदान, अमयदान और आहारदान।

३ बालस्नीमंदमूर्खाणां नृणां चारित्रकांक्षिणाम् । अनुप्रहार्थं तस्त्रज्ञैः सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥

मथुरा, की ओरसे उसका कार्य भी प्रारम्भ हो गया, तथा सेठ गुलाबचंदजी शोलापुरकी सद्भावनासे महाधवलके सम्बन्धमें भी एक सिमति सुसंगठित हो गई है। श्रीयुक्त मंजैयाजी हेगडेन तीनों सिद्धान्तोंके मूलपाठको ताड़पत्रीय प्रतियोंके आधारसे प्रकाशित करनेकी स्कीम भी प्रस्तुत की है। प्रकाशित सिद्धान्तका स्वाध्याय भी अनेक मंदिरों और शाल्लमंडारों व गुहोंमें हो रहा है। यही नहीं, बम्बईकी माणिकचंद जैन परीक्षालय सिमितिने अपनी गत बैठकमें धवलसिद्धान्तक प्रथम माग सद्मक्ष्पणाको अपनी सर्वोच्च शाली परीक्षाके पाठ्यक्रममें सिम्मलित कर इन सिद्धान्तोंके समयोचित पठन-पाठन का मार्ग भी लोल दिया है।

इस सब प्रगितिसे विद्वत्संसार को बड़ा हुई है। किन्तु एकाध विद्वान् अभी ऐसे भी हैं जिन्हें इन सिद्धान्तोंका यह उद्धार-प्रचार उचित नहीं जंचता\*। उनके विचारसे न तो इन प्रयोंका मुद्रण होना चाहिये, और न इन्हें विद्यालयों ने अध्ययन-अध्यापनका विपय बनाना चाहिये। यहां तक कि गृहस्थमात्रको इनके पढ़नेका निषेध कर देना चाहिये। उनका यह विवेक निम्नलिखित आगम और यक्ति पर निर्भर है—

- (१) अनेक प्राचीन प्रंथोंमें यह उपदेश पाया जाता है कि गृहस्योंको सिद्धान्तोंके श्रवण, पठन या अध्ययनका अधिकार नहीं है।
- (२) सिद्धान्तप्रन्य दो हो हैं जो कि धवल, जयधबल, महाधवलके रूपमें टीका द्वारा उपलब्ध हैं, बाकी सभी शाल सिद्धान्तप्रंय नहीं हैं।

प्रथम बातकी पुष्टिमें निम्न लिखित प्रंथोंके अवतरण दिये गये हैं-

(१) वसुनन्दि आवकाचार, (२) श्रुतसागरकृत षट्प्रामृतटीका, (३) बामदेवकृत मावसंग्रह, (४) मेधावीकृत धर्मसंग्रह आवकाचार (५) धर्मोपदेशपीयूषवर्षाकर आवकाचार,

देखो पं. मक्लनलाल शास्त्री लिखित 'सिद्धान्तशास और उनके अध्ययनका अधिकार', मोरेना, वी. सं. २४६८.

दिणपिडम वारचरिया तियाकजोगेसु णिय अहियारो । सिर्क्त-रहस्साण वि अञ्ज्ञयणं देसविरदाणं ॥३१२॥
 ( वसुनन्दि-आवकाचार )

२ वीरचर्या च सूर्वैप्रतिमा त्रैकाक्ष्ययोगनियमश्च । सिद्धान्तरहस्यादिष्यध्ययनं नास्ति देशविरतानास् ॥ ( श्रुतसागर-षद्प्रास्तदीका )

३ नास्ति त्रिकाछये।गोऽस्य प्रतिमा चार्कसम्मुखा । रहस्यप्रंथसिद्धान्तश्रवणे नाधिकारिता ॥ ५४७ ॥ ( वामदेव-भावसंग्रह )

४ करून्यन्ते चीरचर्याद्वःप्रतिमातापनादयः । न श्रावकस्य सिद्धान्तरहस्याध्ययनादिकम् ॥ ७४॥ (सेवाबो-धर्मेशंग्रहश्रावकाचार)

५ त्रिकालयोगिनियमो वीरचर्या च सर्वथा । सिद्धान्ताध्ययनं सूर्यप्रतिमा नास्ति तस्य वे ॥ (धर्मोपदेशपीयृववर्षाकर-श्रावकाचार)

## (६) इन्द्रनन्दिकृत नीतिसार और (७) आशाधरकृत सागारधर्मामृत।

इन सब प्रयोमें केवल एक ही अर्थका और प्रायः उन्हीं शब्दोंमें एक ही पर पाया जाता है जिसमें कहा गया है कि देशविरत श्रावक या गृहस्थको वीरचर्या, सूर्यप्रतिमा, त्रिकाल-योग और सिद्धान्तरहस्यके अध्ययन करनेका अधिकार नहीं है।

जिन सात प्रंगोंमेंसे गृहस्थको सिद्धान्त-अध्ययनका निषेध करनेवाला पद्य उद्धृत किया गया है उनमेंसे नं. ५ और ६ को छोड़कर रोष पांच प्रंय इस समय हमारे सन्मुख उपस्थित हैं। वसुनान्दिकृत श्रावकाचारका समय निर्णीत नहीं है तो भी चूंकि आशाधरके प्रंथोंमें उनके अवतरण पाये जाते हैं और उनके स्वयं प्रंथोंमें अमितगातिके अवतरण आये हैं, अतः वे इन दोनोंके बीच अर्थात् विक्रमकी १२ हवीं १३ हवीं शब्दादिमें हुए होंगे। उनके प्रंयकी कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है, जिससे लेखकका ठीक अभिप्राय समझमें आ सकता। उनकी गायाकी प्रथम पंक्तिमें कहा गया है कि दिनप्रतिमा, वीरचर्या और त्रिकालयोग इनमें (देशविरतोंका) अधिकार नहीं है। दूसरी पंक्ति हैं 'सिद्धतरहस्ताण वि अञ्चयणं देसविरदाणं '। यथार्थतः इस पंक्तिकी प्रथम पंक्तिके 'णिय अधिवार' से संगति नहीं बैठती, जब तक कि इसके पाठमें कुछ परिवर्तनादि न किया जाय। 'सिद्धतरहस्ताण ' का अर्थ हिन्दी अनुवादकने 'सिद्धान्तके रहस्यका पहना ' ऐसा किया है, जो आशाधरजीके किये गये अर्थसे भिन्न है। प्रंथकारका अभिप्राय समझनेके लिये जब आगे पछिके पने उल्लटते हैं तो सम्यक्तक लक्षणमें देखते हैं—

भत्तागमतज्ञाणं जं सदहणं सुणिम्मलं होदि । संकाहदोसरहियं तं सम्मत्तं मुणेयण्यं ॥ ६ ॥

अर्थात्, जम आप्त आगम और तत्त्रोंमें निर्मल श्रद्धा हो जाय और शंका आदिक कोई दोष नहीं रहें तब सम्यक्त्व हुआ समझना चाहिये। अन क्या सिद्धान्त प्रंथ आगमसे बाहर हैं, जो उनका अध्ययन न किया जाय ? या शंकादि सब दोषोंका परिहार होकर निर्मल श्रद्धा उन्हें बिना पढ़े ही उत्पन्न हो जाना चाहिये ? आगमकी पहिचानके लिये आगकी गाथामें कहा गया है—
अत्ता दोमनिसको पुन्वापरहोसविज्ञां वयां।

अर्थात्, जिसमें कोई दोष नहीं वह आप्त है, और जिसमें पूर्तापर विरोधक्रपी दोष न हो वह वचन आगम है। तम क्या आगमको बिना देखे ही उसके पूर्तापर-विरोध-साहित्यको स्थाकार कर निःशंक, निर्मल श्रद्धान कर लेनेका यहां उपदेश दिया गया है! जैसा हम देखेंगे, आगम और सिद्धान्त एक ही अर्थके द्योतक पर्यायवाची शब्द हैं। कहीं इनमें भेद नहीं किया गया। आगे देशविरतके कर्तव्योंमें कहा गया है—

६ भाविकाणां गृहस्थानां शिज्याणामस्यमेधसाम् । न वाचनीयं पुरतः सिद्धान्ताचारपुस्तकम् ॥ ( इन्द्रनंदिःनीतिसार )

७ श्रावको वीरचर्याहः प्रतिमातापनादियु । स्यानाधिकारी सिद्धान्तरहस्याध्ययनेऽपि च ॥ ७, ५० ॥ ( आशाधर-सागारधर्मामृत )

णाणे णाणुवयरणे णाणवंतस्मि तह य भत्तीय । जं पडियरणं कीरह जिच्चं तं जाणविणको ॥ ३२२ ॥

अर्थात्, इतन, ज्ञानके उपकरण अर्थात् शास्त्र, और ज्ञानवान्की नित्य भक्ति करना ही

हियमियपिज्जं सुत्ताणुवचि अफरसमकक्कसं वयणं। संजीमजणिम जं चाहुभासणं वाचिक्रो विणक्षो।। ३२७।।

अर्थात्, हित, मित, प्रिय और स्थ्रके अनुसार वचन बोलना.... आदि वचनिवनय है। इन गाथाओं में जो ज्ञान, ज्ञानोपकरण और ज्ञानी का अलग अलग उल्लेख कर उनके विनयका उपदेश दिया गया है, तथा जो स्थ्रके अनुसार वचन बोलने का आदेश है, क्या इस विनय और अनुसरणमें सिद्धान्त गर्भित नहीं है ! क्या सूत्रका अर्थ सिद्धान्त वाक्य नहीं है ! हम आगे चलकर देखेंगे कि सूत्रका अर्थ साक्षात् जिन भगवान् की द्वादशांग वाणी है। तब फिर द्वादशांगसे सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धान्त ग्रंथोंके पठनका गृहस्थको निषेध किस प्रकार किया जा सकता है !

अत्र श्रुतसागरजीकी पट्प्रामृतटीकाको छोजिये | कुंद्रकुंदाचार्यकृत सूत्रपाहुडकी २१ वीं गाया है—

#### दुइपं च बुतिछिंगं खोकंट्र अवर सावयाणं च । भिक्खं भमेइ पत्तो समिदीभाक्षेण मोणेण ॥

इस गायामें आचार्यने ग्यारहवीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावकके छक्षण बतलाये हैं कि वह भाषासमितिका पालन करता हुआ या मौनसिहत भिक्षाके लिये भ्रमण करनेका पात्र है। इसी गायाकी टीका समाप्त हो जानेके पश्चात् 'डकं च समन्तभद्रण महाकविना' कहके चार आयीएं उद्घृत की गई हैं, जिनमें चौथी गाया है 'वीर्यचर्या च स्र्यंत्रतिमा—' आदि । यहां न तो इसका कोई प्रसंग है और न पाहुडगायामें उसके लिये कोई आधार ह । यह भी पता नहीं चलता कि कौनसे समन्तभद्र महाकितिकी रचनामेसे ये पद्य उद्गृत किये गये है । जैनसाहित्यनें जो समन्तभद्र सुप्रसिद्ध है उनकी उत्कृष्ट और प्रसिद्ध रचनाओं में ये पद्य नहीं पाये जाने । प्रत्युत इसके उनके रचित श्रावकाचारमें जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, श्रावकों पर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया । अत्युव वह अवतरण कहां तक प्रामाणिक माना जा सकता है यह शंकास्पद ही है ।

स्वय कुंदकुंदाचार्यको इतनी विस्तृत रचनाओं में कहीं भी इस प्रकारका कोई नियंत्रण नहीं है। इसी सूत्रपाहुडकी गाया ५ और ७ को देखिये। वहां कहा गया है—

> सुत्तःथं जिणभाणियं जीवाजीयादिबहुविहं अन्थं । हेयाहेयं च तहा जो जाणह सो हु सिंह्ट्री ॥ ५ ॥ सुत्तत्थपयिवगदो मिच्छादिदी हु सो सुणेयन्वो ॥ ७ ॥

अर्थात्, जो कोई जिनभगवान्के कहे हुए सूत्रोंमें स्थित जीव, अजीव आदि सम्बन्धी माना प्रकारके अर्थको तथा हेय और अहेयको जानता है वही सम्यग्दृष्टि है। सूत्रोंके अर्थसे अष्ट हुआ मनुष्य मिथ्यादृष्टि है। यहां श्रुतसागरजी अपनी टीकामें कहते हैं 'सूत्रस्वार्थं जिनेन

भणितं प्रतिपादितं ... यः पुमान् जानाति वेति स पुमान् स्फुटं सम्बग्दिष्टमंवति । ... सूत्रार्थपद्विनष्टः पुमान् मिथ्यादिहिति ज्ञातन्यः । '

यहां श्रुतसागरजी स्वयं जिनोक सूत्रों के अर्थ के ज्ञानको सम्यादर्शनका अत्यन्त आवश्यक अंग मान रहे हैं, और उस ज्ञानके विना मनुष्य मिध्यादृष्टि रहता है यह भी स्वीकार कर रहे हैं। वे 'पुमान्' शब्द के उपयोगसे यह भी स्पष्ट बतला रहे हैं कि जिनोक्त सूत्रोंका अर्थ समझना केवल मुनिराजोंके लिये ही नहीं, किन्तु मनुष्यमात्रके लिये आवश्यक है। ऐसी अवस्थामें वे सिद्धान्त प्रंथोंको जिनोक्त सूत्रोंसे बाहर समझकर श्रावकोंको उन्हें पढ़नेका निषेध करते हैं, या श्रावकोंको मिध्यादृष्टि बनाना चाहते ह, यह उनकी स्वयं परस्पर-विरोधी बातोंसे कुछ समझमें नहीं आता। इससे स्पष्ट है कि उस निपधवाली बातका न तो भगवान् कुंदकुंदाचार्यके बाक्योंसे सामझस्य बैठता है, और न स्वयं टीकाकारके ही पूर्व कथनोंसे मेल खाता है। श्रुतसागरजीका समय विकामकी सोलहवी शताब्दि सिद्ध होता है'। श्रुतसागरजी कैसे लेखक थे और उनकी षट्पाहुडमें कैसी कैसी रचना है इसके विषयमें एक विद्वान् समालोचकका मत देखिये'।

"वे (श्रुतसागरजी) कहर तो ये ही, असिहण्णु भी बहुत ज्यादा ये। अन्य मतीका खंडन और विरोध तो औरोंने भी किया है, परन्तु इन्होंने तो खण्डनके साथ धुरी तरह गालियाँ भी दी हैं। सबसे ज्यादा आक्रमण इन्होंने मूर्तिपूजा न करनेवाले लोंकागच्छ ( दूंदियों ) पर किया है। जरूरत गैरजरूरत जहां भी इनकी इच्छा हुई है, ये उनपर टूट पड़े हैं। इसके लिये उन्होंने प्रसंगकी भी परवा नहीं की। उदाहरणके तौरपर हम उनकी षट्पाहुडटीका को पेश कर सकते हैं। षट्पाहुड भगवत्कुंदकुंदका प्रंथ है, जो एक परमसिहण्णु, शान्तिप्रिय और आध्यात्मिक विचारक थे। उनके प्रयोमें इस तरहके प्रसंग प्रायः हैं ही नहीं कि उनकी टीकामें दूसरोंपर आक्रमण किये जा सकें, परंतु जो पहलेस ही भरा बैटा हो, वह तो कोई न कोई बहाना हुंद ही लेता है। दर्शनपाइडकी मंगलाचरणके वादकी पहली ही गाया है—

दंसणमूलो धम्मो उवहुट्टो जिणवरेहिं सिस्साणं । तं सोऊण सकण्णे दंसणहीणो ण बंदिन्बो ॥

इसका सीधा अर्थ है कि जिनदेवने शिष्योंको उपदेश दिया है कि धर्म दर्शनमूलक है, इसलिये जो सम्पर्दर्शनसे रहित है उसकी बंदना नहीं करनी चाहिये। अर्थात्, चारित्र तभी बन्दनीय है जब वह सम्पर्दर्शनसे युक्त हो।

इस सर्वथा निरुपदव गाथाकी टीकामें किछकालसर्वज्ञ स्थानकवासियोंपर बुरी तरह बरस पडते हैं और कहते हैं—

१ षट्पामृतादिसंत्रह (मा. मं, मा.) भूमिका पृ. ७.

२ जैनसाहित्व और इतिहास, पं. नाष्रामप्रेमी कत पू. ४०७-४०८.

ं कोऽसी वृशैनहीन इति चेत् तीर्थंकरपरमदेवप्रतिमां न मानवन्ति, न पुष्पादिना पूजयन्ति......यदि जिनस्त्रमुक्तंत्रंते तदाऽऽस्तिकेशुं किवचनेन निषेषनीयाः । तथापि यदि कराप्रहं न मुखन्ति तदा समर्थेरास्तिके-क्पानिज्ञिः गूबाकिष्ताभिर्मुके तावनीयाः, तत्र पापं नास्ति ।

अर्थात्, दर्शनहीन कौन है, जो तीर्थंकरप्रतिमा नहीं मानते, उसे पुष्पादिसे नहीं यूजते.... जब ये जिनसूत्रका उद्धंघन करें तब आस्तिकोंको चाहिए कि युक्तियुक्त वचनोंसे उनका निषेध करें, फिर भी यदि वे कदाप्रह न छोड़ें तो समर्थ आस्तिक उनके मुँहपर विष्टासे छिपटे हुए जूते मारें, इसमें जरा भी पाप नहीं।"

यह है श्रुतसागरजीकी भाषासमिति और उनकी आप्तता । ऐसे द्वेषपूर्ण अस्त्रील वाक्य एक प्रामाणिक विद्वान् तो क्या साधारण शिष्ट व्यक्तिके मुखसे भी न निकल सकेंगे ।

अब वामदेवजीकेभाव संप्रहको लीजिये जिसके ५४७ वें श्लोक 'नास्ति श्रिकाल्योगो' आदिमें ग्यारहवीं प्रतिमाके धारी श्रावकको 'सिद्धान्द-भ्रवण ' के अधिकारसे वर्जित किया गया है। वामदेवजीका काल विकामको १५ हवीं या १६ हवीं शताब्दि अनुमान किया गया है, । उनकी प्रंयरचना मौलिक नहीं ह, किन्तु १० वीं शताब्दिक देवसेनाचार्यके प्राकृत भावसंप्रहका कुल परिवर्धित संस्कृत रूपान्तर है। उनकी इस कृतिके विषयमें उस प्रंयकी भूमिकामें कहा गया है—

"यह भावसंग्रह प्रायः प्राकृत भावसंग्रहका ही संस्कृत अनुताद है, दोनों प्रंथोंको आमने सामने रखकर पढ़नेसे यह बात अच्छी तरह समझमें आ जाती है। यद्यपि पं वामदेवजीने इसमें जगह जगह अनेक परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन आदि किये हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह स्वतंत्र ग्रंथ है। शिष्टताकी दृष्टिसे अच्छा होता, यदि पं वामदेवजीने अपने ग्रंथमें यह बात स्वीकार कर जी होती।"

इस परसे जाना जा सकता है कि वामदेवजी किस दर्जिके छेखक और विद्वान् थे। एक प्राचीन और प्रामाणिक आचार्यकी रचनाका उसका नाम छिथे विना ही चुपचाप उसका रूपान्तर करके उन्होंने प्रंथकार बननेका यश छटा है। उसमें यदि उन्होंने कुछ परिवर्धन किया है तो वह उसी प्रकारका है जिसका एक उदाहरण हमारे सन्मुख है। उनसे कोई छहसी वर्ष प्राचीन उक्त प्राकृत भावसंग्रहमें ऐसे निषेधका नाम निशान तक नहीं है। अतएव स्पष्ट है कि बामदेवजीने १६ वीं शताब्दिके छगभग कहींसे यह बात जोड़ी है।

अत्र इन्द्रनिद्जिको नीतिसारान्तर्गत उपदेशको छीजिये। इसमें उक्त निवेधने और भी

भाषिकाणां गृहस्थानां शिष्याणामस्यमेषसास् । न वाधनीयं पुरतः सिद्धान्ताचारपुस्तकम् ॥ भर्यात्, " आर्थिकाओंके सामने, गृहस्योंके सामने और योडी बुद्धिवाछे शिष्य मुनियोंके

१ माबसंप्रहादि (मा. दि. जै. मं.) भूमिका पृ. ३

सामने भी सिद्धान्त शास नहीं पढ़ने चाहिये।" इसके अनुसार गृहस्य ही नहीं, किन्तु मंदबुद्धि मुनि और समस्त अर्जिकाएं भी निषेधके छपेटेमें आगये। इसका उत्तर हम स्वयं सिद्धान्त-प्रंथकारोंके शब्दोंमें ही देना चाहते हैं।

पाठक सत्प्रक्रपणाके सूत्र ५ और उसकी धवला टीकाको देखें । सूत्र है-

एदेसि चेव चीर्सण्हं जीवसमासाणं प्रत्वणद्भृदाए तथ्य इमाणि अह भणियौगहाराणि णायण्याणि भवंति ॥ ५ ॥

इसकी टीका है-

' तथ्य इमाणि अट्ट अणियोगहाराणि ' एतदेवाछं, शेषस्य नाम्तरीयकःवादिति चेन्नैय दोषः, मन्द-इद्धिसश्वाञ्जप्रदार्थस्वात ।

अर्थात्, 'तत्य इामणि बहु बणियोग इशाणि ' इतने मात्र सूत्रसे काम चल सकता था, रेश राब्दोंकी सूत्रमें आवश्यकता ही नहीं थी, उनका अर्थ वहीं गर्भित हो सकता था ! इस शंकाका धवलाकार उत्तर देते हैं कि नहीं, यह कोई दोष नहीं है, क्येंकि, सूत्रकारका अभिप्राय मन्दबुद्धि जीवोंका उपकार करना रहा है। अर्थात्, जिस प्रकारसे मन्दबुद्धि प्राणिमात्र सूत्रका अर्थ समझ सकें उस प्रकार स्पष्टतासे सूत्र रचना की गई है। यहां दो बात ध्यान देने योग्य हैं। धवलाकारके स्पष्ट मतानुसार एक तो सूत्रकारका अभिप्राय अपना प्रंय केवल मुनियोंको नहीं, किन्तु सत्त्वमात्र, पुरुष की, मुनि, गृहस्य आदि सभीको प्राह्म बनानेका रहा है, और दूसरे उन्होंने केवल प्रतिमाद्याली बुद्धिमानोंका ही नहीं, किन्तु मन्दबुद्धियों, अल्पमेधावियोंका भी पूरा ध्यान रखा है।

ऐसी बात आचार्यजीने केवल यहीं कह दी हो, सो बात भी नहीं है। आगेका नीवां सूत्र देखिये जो इस प्रकार ह 'ओषण अस्थि मिष्णादिही।' यहां धवलाकार पुनः कहते हैं कि—

यथोदेशस्तथा निर्देश इति न्यायात् ओवाभिषानमन्तरेणापि ओवोऽनगम्यते, तस्येहपुनस्थारण-मनर्थकमिति न, तस्य दुर्मेथोजनानुग्रहार्थत्वात् । सर्वसस्यानुग्रहकारिणो हि जिनाः, नीरागस्यात् ।

अर्थात्, जिस प्रकार उद्देश होता है, उसी प्रकार निर्देश किया जाता है, इस नियमके अनुसार तो 'ओघ' शब्दको सूत्रमें न रखकर भी उसका अर्थ समझा जा सकता था, फिर उसका यहां पुनरु च्चारण अनर्थक हुआ ! इस शंकाका आचार्य उत्तर देते हैं कि नहीं, दुर्भेघ, अर्थात् अस्यन्त मन्दबुदिवाले लोगोंके अनुप्रहके ध्यानसे उसका सूत्रमें पुनरु चारण कर दिया गया है । जिनदेव तो नीराग होते हैं, अर्थात् किसीसे भी रागद्वेघ नहीं रखते, और इस कारण वे सभी प्राणियोंका उपकार करना चाहते हैं केवल मुनियों या बुद्धिमानोंका ही नहीं। (सन्त्र. १, पृ. १६२)

और आगे चिलये। सत्प्र. सूत्र ३० में कहा गया है कि संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक तिर्थेच मिश्र होते हैं। इस सूत्रकी टीका करते हुए आचार्य प्रश्न उठाते हैं कि ' गतिमार्गणाकी प्ररूपणा करने पर इस गतिमें इतने गुणस्थान होते हैं, और इतने नहीं ' इस प्रकारेक निरूपणसे ही यह जाना जाता है कि इस गतिकी इस गतिके साथ गुणस्थानोंकी अपेक्षा

समानता है, इसकी इसके साथ नहीं । अतः फिरसे इसका कथन करना निकाल है । इस प्रश्नका आर्थार्थ समाधान करते हैं कि—

'न, तस्य दुर्मेषसामित स्पष्टीकरणार्थस्वात् । प्रतिपाद्यस्य बुश्रात्सितार्थविषयनिर्णयोद्याद्नं वक्तू-वचसः फलम् इति न्यायात् ।

अर्थात्, पूर्वोक्त इंका ठीक नहीं, क्योंकि, दुर्भेष लोगोंको उसका माव स्पष्ट हो जाने, यह उसका प्रयोजन है। न्याय यही कहता है कि जिज्ञासित अर्थका निर्णय करा देना ही वक्ताके बचनोंका फल है।

इसी प्रकार पृ. २७५ पर कहा है कि —

' अनवगतस्य विस्मृतस्य वा कि त्यस्य प्रभवकादस्य सूत्रस्यावतारात् ' अर्थात् उसे जिस बातका अभी तक ज्ञान नहीं है, अथवा होकर विस्मृत हो गया है, ऐसे शिष्यके प्रश्न-वश इस सूत्रका अवतार हुआ है। ए. ३२२ पर कहा है ' द्रव्यार्थिकनयात् सस्त्रानुप्रहार्थं तत्प्रवृत्तेः। ... बुद्धीनां वैकिन्यात्। ... अस्यार्थस्य प्रिकालगोचरानन्तप्राण्यपेक्षया प्रवृत्तत्वात्।

अर्थात् उक्त निरूपण द्रव्यार्थिक नयानुसार समस्त प्राणियोंके अनुप्रहके छिये प्रवृत्त हुआ है | भिन्न भिन्न मनुष्योंकी भिन्न भिन्न प्रकारकी बुद्धि होती है । और इस आर्थ-प्रंथकी प्रवृत्ति तो त्रिकालकर्ती अनन्त प्राणियोंकी अपेक्षांसे ही हुई है । पृ. ३२३ पर कहा है कि 'जातारेकस्य मन्यस्यारेकानिरसनार्थमाह'

अर्थात्, अमुक बात किसी भी भव्य जीवकी शंकाके निवारणार्थ कही गई है। पृ. ३७० पर कहा है-

निशित्द्रहिजनातुमहार्यं द्रस्यार्थिकनयादेशना, मन्द्रियामनुप्रहार्यं पर्यायार्थिकनयादेशना। अर्थात्, तीक्षण बुद्धिवाले मनुष्योंके लिये द्रव्यार्थिकनयका उपदेश दिया गया है, और मन्द बुद्धिवालोंके लिये पर्यायार्थिकनयका। तृतीय भाग पृ. २७७ पर कहा है—

ण पुणरुसदोसो वि जिणवयणे संभवइ, मंदबुद्धिसत्ताणुग्गहट्टदाणु तस्स साफछादो ।

अर्थात्, जिन भगवान्के बचनोमें पुनरुक्त दोषकी संभावना भी नहीं करना चाहिये, वसोकि, मंदबुद्धि जीवोंका उससे उपकार होता है, यही उसका साफल्य है। पृ. ४५३ पर कहा है-

सुहुमपरूबणमे व किण्ण बुच्चदे ? ण, मेहावि-मंदाइमंदमेहाविजणाणुग्गहकारणेण तहोवएसा।

अर्थात्, अमुक बातका सूक्ष्म प्ररूपणमात्र क्यों नहीं कर दिया, विस्तार क्यों किया! इसका उत्तर है कि मेघावी, मंदबुद्धि और अत्यंत मंदबुद्धि, इन सभी प्रकारके छोगोंका अनुप्रह करनेके छिय उस प्रकार उपदेश किया गया है।

इसी चतुर्थ भागके पृ. ९ पर कहा है-

किमद्वसुभयया णिइसो कीरदे ? न, उभयनयावस्थितसस्त्रानुग्रहार्थस्त्रात् । ण तह्ओ णिइसी अरिथ, जयस्यसंद्वियजीववदिरित्तसोदाराणं असंभवादो ।

अर्थात्, प्रश्न होता है कि ओघ और आदेश, ऐसा दो प्रकारसे ही क्यों निर्देश किया गया है !

इसका उत्तर है कि दोनों नयोंबाक जीवोंके उपकारके लिये । तीसरे प्रकारका कोई निर्देश हैं। नहीं है, क्योंकि, उक्त दो नयोंमें स्थित जीवोंके अतिरिक्त तीसरे प्रकारके श्रोता होना असंमक् है। पुनः पृ. ११५ पर कहा है—

एदेण द्व्यपज्जवद्वियणयपज्जायपरिणद्जीवाणुग्गहकारिणो जिणा इदि जाणाविदं ।

अर्थात्, अमुक प्रकार कथनसे यह ज्ञात कराया गया है कि जिन भगवान् द्रव्यार्थिक और पर्यायर्थिक, इन दोनों नयवर्ती जीवोंका अनुप्रह करनेवाले होते हैं।

पू. १२० पर कहा है-

'किमहं एदेसु तीसु सुत्तेसु पञ्जवणयदेसणा ' बहुणं जीवाणमणुग्गहहं। संगहरुइजीवोहिंतो बहुणं वित्यररुइजीवाणसुवर्छभादो।

अर्थात्, इन तीन सूत्रोंमें पर्यायार्थिकनयसे क्यों उपदेश दिया गया है ! इसका उत्तर है कि जिससे अधिक जीवोंका अनुप्रह हो सके | संक्षेपरुचिवाले जीवोंसे विस्ताररुचिवाले जीव बहुत पाये जाते हैं | पृ. २४६ पर पाया जाता है—

उत्तमेव किमिदि पुणो वि उबदे फलाभावा? ण, मंदबुद्धिभवियजणसंमालणदुवारेण फलोबलंभादो। अर्थात्, एक बार कही हुई बात यहां पुनः क्यों दुहराई जा रही है, इसका तो कोई फल नहीं है! इसका उत्तर आचार्य देते हैं— नहीं, मंदबुद्धि भन्यजनोंके संभालद्वारा उसका फल पाया जाता है।

ये थोड़ेसे अवतरण धवलसिद्धान्तके प्रकाशित अंशोंमेंसे दिये गये हैं। समस्त धवल और जयधवलमेंसे दो चार नहीं, सैकडों अवतरण इस प्रकारके दिये जा सकते हैं जहां स्वयं धवलाके रचिता वीरसेनस्वामीने यह स्पष्टतः विना किसी आन्तिके प्रकट किया है कि यह सूत्र-रचना और उनकी टीका प्राणिमात्रके उपयोगके लिये, समस्त मन्यजनोंके हितके लिये, मन्दसे मन्द बुद्धि-वाले और महामेधावी शिष्योंके समाधानके लिये हुई है, और उनमें जो पुनरुक्ति व विस्तार पाया जाता है वह इसी उदार ध्येयकी पूर्तिके लिये है। स्वयं धवलाकारके ऐसे सुस्पष्ट आदेशके प्रकाशमें इन्द्रनन्दि आदि लेखकोंका आर्यिकाओं, गृहस्थों और अल्पमेधावी शिष्योंको सिद्धान्त-पुस्तकोंके न पढ़नेका आदेश आप या आगमोक्त है, या अन्यथा, यह पाठक स्वयं विचार कर देख सकते हैं।

अब हमारे सन्मुख रह जाता है पंडितप्रवर आशाधरजीका वाक्य, जो विक्रमकी १३ हवीं शताब्दिका है। उनका वह निषेधात्मक श्लोक सागारधर्मामृतके सप्तम अध्यायका ५० वां प्रच है। इससे पूर्वके ४९ वें श्लोकमें ऐछककी स्वपाणिपात्रादि क्रियाओंका विधानात्मक उछेख है। तथा आगेके ५१ वे श्लोकमें श्रावकोंको दान, शील, उपवासादिका विधानात्मक उपदेश दिया गया है। इन दोनोंके बीच केवल वही एक श्लोक निषेधात्मक दिया गया है। सीमाग्यसे आशाधरजीने

अपने स्त्रेकोंपर स्वयं टीका भी छिख दी है जिससे उनका श्लोकगत अभिप्राय खूब सुल्पष्ट हो जीय । उन्होंने अपने—

'स्याचाधिकारी सिद्धान्तरहस्याध्ययनेऽपि च' का अर्थ किया है ' सिद्धान्तस्य परमागमस्य सूत्र-इपस्य रहस्यस्य च प्रायश्चित्तशास्त्रस्य अध्ययने पाठे आवको नाधिकारी स्यादिति संबंधः।

अर्थात्, स्त्रहर परमागमके अध्ययनका अधिकार आवकको नहीं है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि स्त्रहर परमागम किसे कहना चाहिये। क्या बारसेन-जिनसेन रचित भवला जयभवला टीकाएं स्त्रहर परमागम हैं, या यतिवृषमके चूर्णिस्त्र परमागम हैं, या भगवत् पृष्यदन्त और भूतविश्व तथा गुणधर आचार्योंके रने कर्मप्रामृत आर कषायप्रामृतके स्त्र व स्त्र-गाथाएं स्त्रहर परमागम हैं! या ये सभी स्त्रहर परमागम हैं! स्त्रकी सामान्य परिभाषा तो यह है—

अस्पाक्षरमसंदिग्धं सारवद् गूडनिर्णयम् । अस्तोभमनवदं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः॥

इसके अनुसार तो पाणिनिके ज्याकरणसूत्र और वाल्यायनके कामसूत्र भी सूत्र हैं, और पुष्पदन्त-भूतबिकृत कर्मश्राभृत या षट्खंडागम और उमास्त्रातिके तत्त्रार्थसूत्र आदि प्रंय सभी सूत्र कहे जाते हैं। किन्तु यदि जैन आगमानुसार सूत्रका त्रिशेष अर्थ यहां अपेक्षित है तो उसकी एक परिभाषा हमें शिवकोटि आचार्यके भगवता आराधनामें मिळता है जहां कहा गया है कि—

सुत्तं गणहरकहिय तहेव पत्तेयनुद्धकहियं च । सुद्केविष्णणा कहियं अभिण्णद्सपुन्तिकहियं च ॥ ३४ ॥

इस गायाकी ठीका विजयोदयामें कहा है कि तीथेंकरोंके कहे हुए अर्थको जो प्रयित करते हैं वे गणधर हैं, जिन्हें विना परे।पदेशके स्वयं झान उत्पन्न हो जाय, वे स्वयं दुद्ध हैं, समस्त श्रुतांगके धारक श्रुतकेवली हैं और जिन्होंने दशप्वोंका अध्ययन कर लिया है और विद्याओं से चलायमान नहीं होते, वे अभिनदशप्वीं हैं। इनमेंसे किसीके द्वारा भी प्रयित प्रंयको सूत्र कहते हैं।

अब यदि इम इस कसोटी पर पट्खंडागम सिद्धान्तको या अन्य उपटब्ध प्रंयोंको करें तो ये प्रंय 'सूत्र' सिद्ध नहीं होते, क्योंकि, न तो इनके रचियता तीर्यंकर हैं, न प्रत्येक बुद्ध, न श्रुत-केवणी और न आमिनदशपूर्वी हैं। धरसेनाचार्यको तो केवल अंग-पूर्वोका एक देश ज्ञान आचार्य-परम्परासे मिला या। वह उन्होंने प्रंयिव छेदके भयसे पुष्पदन्त और भूतबाल आचार्योंको सिखा दिया और उसके आधार पर कुछ प्रंयरचना पुष्पदन्तने और कुछ भूतबालने की, जो पट्खंडागमके नामसे उपटब्ध है और जिस पर विक्रमकी नौवीं शताब्दिम वीरसेनाचार्यने धवला टीका लिखी। इस प्रकार यदि इम आशाधरजी द्वारा उक्त सूत्रको सामान्य अर्थमें छेते हैं तो पट्खंडागम सूत्रोंके अनुसार तत्त्वार्याधिगमसूत्र भी सूत्र हैं, सर्वार्यसिद्धि भी सूत्र ही ठहरता है, क्योंकि, इसमें भी पट्खंडागमके सूत्रोंका संस्कृत रूपान्तर पाया जाता है, गोम्मटसार भी सूत्र है, क्योंकि, इसमें भी पट्खंडागमके प्रमेयांशका संग्रह, अर्यात् सूत्ररूपसे समुद्धार किया गया है, इस्रादि। पर यदि इम सूत्रका अर्थ भगवती आराधनाकी परिभाषानुसार लें, तो ये कोई भी प्रन्य सूत्र नहीं सिद्ध होते। इस स्थितिसे बचनेका कोई उपाय उपलब्ध नहीं है।

अत्र इन्हीं आशाधरजीके इसी सागारधर्मामृतके प्रथम अध्यायके १० वें स्रोक और उन्हींके द्वारा लिखी गई उसकी टीकाको देखिये—

> शलाकवेवाप्तिगराप्तस्त्रप्रवेशमार्गो मणिवस्त वः स्यात् । हीनोऽपि रूच्या रुचिमत्त्र तद्वद भावादसौ सांध्यवहारिकाणाम् ॥

अर्थात्, जिस प्रकार एक मोती जो कि कांति-रहित है, उसमें भी यदि सर्छाईके द्वारा छिद्र कर सूत ( डोरा ) पिरोने योग्य मार्ग कर दिया जाय और उसे कांतिवाले मोतियोंकी मार्लामें पिरो दिया जाय तो वह कांति-रहित मोती भी कांतिवाले मोतियोंके साथ वैसा ही, अर्थात् कांति-सहित ही सुशोभित होता है। इसी प्रकार जो पुरुष सम्यग्दृष्टि नहीं है वह भी यदि सद्गुड़के बचनोंके द्वारा अरंहतदेवके कहे हुये सूत्रोंमें प्रवेश करनेका मार्ग प्राप्त कर ले, तो वह सम्यक्त-रहित होकर भी सम्यग्दृष्टियोंमें नयोंके जाननेवाले व्यवहारी लोगोंको सम्यग्दृष्टिके समान ही सुशोभित होता है। सागारधर्मामृतकी टीका भी स्वयं आशाधर्माको बनाई हुई है। उस स्रोक्ति होता है। सागारधर्मामृतकी टीका भी स्वयं आशाधर्माको बनाई हुई है। उस स्रोक्ति होता है। सागारधर्मामृतकी प्रवेशमार्गका अर्थ ' अन्तस्तरक्रिक्लेदनोपाय ' किया गया है, जिससे स्वष्ट है कि आशाधर्माके ही मतानुसार अविस्तसम्यग्दृष्टिकी ते। बात क्या, सम्यक्त्वरहित व्यक्तिको भी परमागमके अन्तस्तर्वज्ञान करनेका पूर्ण अधिकार है। और भी सागार-धर्मामृतके दूसरे अध्यायके २१ वें स्रोक्ते आशाधरजी कहते हैं—

तरत्रार्वं प्रतिपद्य तीर्थकयनादादाय देशवतं तदीक्षाप्रश्रतापराजितमहामन्त्रोऽस्तर्दुर्देवतः । कांगं पौर्वमयार्थसंग्रहमधीत्याधीतशास्त्रान्तरः पर्वान्ते प्रतिमासमाधिमुपयन्थन्यो निहन्त्यंहसी ॥

अर्थात्, तीर्थ याने धर्माचार्य व गृहस्थाचार्यके कथनसे जीवादिक पदार्थोंको निश्चित करके, एक देशवतको धरके, दीक्षांस पूर्व अपराजित महामन्त्रका धारी और मिध्या देवताओंका स्मागी तथा अंगों (द्वादशांग) व पूर्वी (चौदह पूर्वी) के अर्थसंप्रहका अध्ययन करके अन्य शास्त्रोंका भी अधीता पर्वके अन्तमें प्रतिमायोगको धारण करनेवाला पुण्यात्मा जीव पापोंको नष्ट करता है।

इस पद्यमें आशाधरजीन अजैनसे जैन बननेके आठ संस्कारों, अर्थात् अन्तार, इत्तलाम, स्थानलाम, गणप्रह, पूजाराध्य, पुण्ययञ्च, दृइचर्या और उपयोगिताका संक्षेपमें निरूपण किया है, जिसमें उन्होंने जैन बननेसे पूर्व ही अर्थात् अपनी अजैन अनस्थामें ही जैन श्रुतांगों अर्थात् बारह अंग और चौदह पूर्वके 'अर्थसंप्रह ' के अध्ययन कर लेनेका उपदेश दिया है । पूजाराध्य, पुण्ययञ्च और दृइचर्या कियाओंका खरूर खयं वीरसेनस्वार्गाके शिष्य तथा जयधवलाके उत्तरमागके रचिता जिनसेन स्वामीने महापुराणमें भी इस प्रकार बतलाया है—

प्जाराध्याक्यया क्याता क्रियाऽस्य स्यादतः परा । प्जीपवाससम्पर्त्या गृह्यतोऽक्रार्थसंग्रहम् ॥ सतोऽन्या पुण्ययज्ञाक्या क्रिया पुण्यानुषन्धिनी । शृण्वतः पूर्वविद्यानामर्थं सब्रह्मचारिणः ॥ तदास्य दढचर्याक्या क्रिया स्वसमये श्रुतम् । निष्ठाप्य श्रुप्वतो प्रंथान्वाद्यानन्यांश्व कांश्वत ॥

यहां भी जैन होनेसे पूर्व ही गृहस्थको अंगोंके अर्थसंप्रहका तथा पूर्वीकी विद्याओंको सुन छेनेका पूरा अधिकार दिया गया हैं। यद्यपि मेधावीकृत धर्मसंप्रहश्रावकाचार इस समय हमारे सन्मुख नहीं है तथापि यह तो सुनिदित है कि पं. मेघानी या मीहा जिनचन्द्रभद्वारक से शिष्य थे और उन्होंने अपना यह प्रन्य नि. सं, १५४१ में हिसार (पंजाब) नगरमें बसुनिन्द, आशाधर और समन्तमद्रेक प्रन्योंके आधारसे बनाया या। धर्मोपदेशपीय्षवर्षाकर श्रावकाचारका तो हमने नाम ही इसी समय प्रयम बार देखा है, और यहां भी न तो उसके कर्ताका कोई नाम-धाम बतलाया गया और न ससकी किसी प्रति मुदित या हस्तिलिखितका उल्लेख किया गया। अतएव इस अज्ञात कुल-शील प्रयक्ती हम परीक्षा क्या करें ! यह कोई प्राचीन प्रामाणिक प्रय तो ज्ञात नहीं होता। लेखकने एक वर्तमान रचियता मुनि सुधर्मसागरजीके लिखे हुए 'सुधर्मश्रावकाचार' का मत भी उद्धृत किया है। किन्तु प्राचीन प्रमाणोंकी ऊहापोहमें उसे लेना हमने उचित नहीं समझा। वह तो प्रयोक्त अध्योंके आश्रयसे ही आजका उनका मत है।

इस प्रकार इम देखते हैं कि गृहस्यको सिद्धान्त-प्रयोका निषेध करनेवाले प्रयोमें जिन रचनाओंका समय निश्चयतः ज्ञात है ने १३ हवीं राताव्दिसे पूर्वकी नहीं हैं। उनमें सिद्धान्तका अर्थ भी स्पष्ट नहीं किया गया और जहां किया गया है वहां पूर्वापर-विरोध पाया जाता है। कोई हिनत यक्ति या तर्क भी उनमें नहीं पाया जाता । यह तो सुझात ही है कि जिन प्रंथोंमें पूर्वापर-विरोध था विवेक वैपरील पाया जावे वे प्रामाणिक आगम नहीं कहे जा सकते । इन्द्रनन्दिके वाक्योंका तो सीधे सिद्धान्त प्रंथोंके ही वाक्योंसे विरोध पाया जाता है, अतः वह प्रामाणिक किस प्रकार गिना जा सकता है ! यद्यार्थत: प्रामाणिक जैन शाखोंकी रचना और शासनके प्रवर्तनका चरमोन्नत काल तो उक्त समस्त प्रयोक्ती रचनासे पूर्ववर्ता ही है। तब क्या कारण है कि इससे पर्वके प्रयोमें हमें गृहस्यके सिद्धान्त प्रंथोंके अध्ययनके सम्बन्धमें किसी नियंत्रणका उल्लेख नहीं मिळता ! श्रावकाचारका सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम और द्वप्रसिद्ध प्रंथ स्थामी समन्तमद्रकृत रानकाएडश्रावकाचार है, जिसे वादिराजस्रिने ' अश्वयसुखायह ' और प्रभाचन्द्रने ' अश्विक सागारमार्गकी प्रकाशित करनेत्राहा निर्मल सूर्य ' कहा है। इस प्रंथमें श्रानकों के अध्ययनपर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया, किन्तु इसके विपरीत सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्रको सम्यादन करना ही गृहस्थका सचा धर्म कहा है, तथा ब्रान-परिच्छेदमें, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगसम्बन्धी समस्त आगमका स्वरूप दिशाकर यह स्वष्ट कर दिया है कि इनका अध्ययन गृहस्थके छिये हितकारी है। द्रव्यानयोगका अर्थ भी वहां टीकाकार प्रमाचन्द्रजीने 'द्रव्यानुयोग सिद्धान्तसूत्र' शिक्या है, जिससे स्पष्ट है। कि गृहस्यके सिद्धान्ताध्ययनमें उन्हें किसी प्रकारकी केद अमीष्ट नहीं है। इस श्रावकाचारमें उपवासके दिन गृहस्यकी ज्ञान-ध्यान परायण होनेका विशेष रूपसे उपदेश है, तथा उरकृष्ट श्रावकके छिये समय या आगमका ज्ञान अञ्चन्त आवस्यक बतलाया है - समयं यदि जानीते, भेगो ज्ञाता धुवं भवति ॥ u, २७. ' बिंद समयं आगमं जानीते, आगमको बिंद भवति, तदा धुवं निश्चयेन श्रेयो ज्ञाता सं भवति ' ( प्रभाचंद्रकत टीका )

<sup>.- .</sup> १ रत्नकरण्डभावकाचार (मा. मं, मा. ) १, ५. १ रत्नकरण्डभावाकचार (मा. मं. मा. ) ४, १६.

धर्मपरीक्षादि प्रन्थोंके विद्वान् कर्ता अभितगति आचार्य विश्वमकी ११ हवी शतान्ति हुए हैं। इस प्रथमें उन्होंने किन-प्रवचनका अभिज्ञ होना उत्तम श्रावकका आवश्यक लक्षण माना है। यथा—

ऋजुभूतमनोद्विर्शुरुष्णोवतः । जिनप्रवचनाभिकः श्रानकः सप्तघोत्तमः ॥ १३, २. आगे चलकर उन्होंने गृहस्यको आगमका अध्ययन करना भी आक्यक बतलास है— भागमाध्ययनं कार्यं कृतकालादिश्चविना । विश्वास्त्वचित्तन बहुमानविधाविना ॥ १३, १०.

गृहस्थको स्त्राध्यायके उपदेशमें स्वाध्यायके पांच प्रकारोंमें वाचना, आसाय और अचुनेक्सका भी विधान है । यथा—

वाचना प्रच्छनाऽऽज्ञायानुप्रेक्षा धर्मदेशना । स्वाध्यायः पंचवा कृत्यः पंचर्मी गतिमिष्कता ॥ १३, ४१ गृहस्थोंको जहां तक हो सके स्वयं जिनभगवान्के वचनोंका पठन और ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि, उनके विना वे कृत्याकृत्य-विवेककी प्राप्ति, व आत्म-अहितका स्थाय नहीं कर सकते ।

कानात्यकृत्यं न जनो न कृत्यं जैनेश्वरं वाक्यमबुद्धमानः । करोत्यकृत्यं विजहाति कृत्यं ततस्ततो गच्छति दुःखमुप्रम् ॥ ५३, ८९ मनात्मनीनं परिहर्तुकामा प्रहीतुकामाः पुनरात्मनीनम् । पदन्ति शक्षिज्जननाथवाक्यं समस्तकस्माणविषायि संतः ॥ १३. ९०

यथार्थतः वे मृढ हैं जो स्वयं जिनभगवान्के कहे हुए सूत्रोंको छोड़कर दूसरोंके वचनोंका आश्रय छेते हैं। जिनभगवान्के वाक्यके समान दूसरा अमृत नहीं है—

सुखाय ये सूत्रमपाल जैनं मूढाः श्रयंते वचनं परेवाम् । १३, ९१ विहाय वान्यं जिनचन्द्रदृष्टं परं न पीयूवमिहान्ति किंचित् ॥ १३, ९२ इत्यादि

यशःकीर्तिकृत प्रवेशिसार भी श्रावकाचारका उत्तम ग्रंथ है । इसमें गृहस्थोंको उपदेश दिया गया है कि श्रुतके अभावमें तो समस्त शासनका नाश हो जायगा, अतः सब प्रयत्न करके श्रुतके सारका उद्धार करना चाहिये। श्रुतसे ही तत्त्वोंका परामर्श होता है और श्रुतसे ही शासन की वृद्धि होती है। तीर्थकरेंकि अभावमें शासन श्रुतके ही आधीन है, इत्यादि.

नक्यत्येव ध्रुवं सर्वं भ्रुतामावेऽत्र शासनम् । तसात्सर्वप्रयत्नेन श्रुतसारं समुद्धरेत् ॥ भ्रुतात्तरवपरामर्शः श्रुतात्समयवर्द्धनम्। तीथेशामावतः सर्वं श्रुताधीनं हि शासनम् ॥ ३, ६३–६७.

इस प्रकार प्राचीन श्रानकाचार-ग्रंथोंने गृहस्थोंके लिये न केवल सिद्धान्ताध्ययनका निषेध नहीं किया, किन्तु प्रबलतासे उसका उपदेश दिया है। हम ऊपर बतला ही आये हैं कि स्वयं भगवान् कुंदकुंदाचार्य अपने सूत्रपाहुडमें जिनभगवान्के कहे हुए सूत्रेक अर्थके झानको सम्यग्दर्शनका अस्यन्त आवश्यक अंग कहते हैं, और सूत्रार्थसे जो च्युन हुआ उसे वे मिथ्यादृष्टि समझते हैं।

सिद्धान्त किसे कहना चाहिये, इस बातकी पुष्टिमें केवल इद्रनन्दि और विबुधश्रीधरकृत

१ सखाराम नेमचंद शंधमाला, सोलापुर, १९२८-२ अमन्तकीर्ति जैनगंधमाला, बम्बई, १९७९-

मुतावतारों के ऐसे अवतरण दिये गये हैं, जिनमें कर्मप्रामृत और कषायप्रामृतको 'सिद्धान्त ' कहा गया है, तथा अपभंश कि पुष्पदन्तका वह अवतरण दिया है जहां उन्होंने धवल और जयधवलको सिद्धान्त कहा है। किन्तु इन प्रन्थों के सिद्धान्त कहे जाने से अन्य प्रंथ सिद्धान्त नहीं रहे, यह कौन से तर्क से सिद्ध हुआ, यह समझमें नहीं आता। इस सिल्लिकेंमें गोम्मटसारको असिद्धान्त सिद्ध करने के लिये गोम्मटसारकी टीका के बंश उद्धृत किये गये हैं जिनमें कहा गया है कि पट्खंडा गमका निरवशेष प्रमेयांश लेकर गोम्मटसारकी रचना की गई है। लेखक अनुसार "इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गोम्मटसार सिद्धान्त प्रंथ नहीं है, किन्तु सिद्धान्त प्रंथ दो ही हैं, यह बात भी इन पंक्तियोंसे सिद्ध हो जाती है।" किन्तु उन पंक्तियोंमें हमें ऐसा व्यवच्छेदक माव जरा भी दृष्टिगोचर नहीं होता। न तो लेखक सिद्धान्तकी कोई परिभाषा दे सके, जिससे केवल उक्त दो ही सिद्धान्त-प्रंथ ठहर जायें और अन्य गोम्मटसारादि प्रंथ सिद्धान्त प्रंथ के बाहर पढ़ जायें। और न कोई ऐसा प्राचीन उल्लेख ही बता सके, जहां कहा गया हो कि सिद्धान्त-प्रंथ केवल दो ही हैं, अन्य नहीं। यथार्थ बात तो यह है कि सिद्धान्त, आगम, प्रवचन ये सब शब्द एक ही अर्थके पर्यायवाची शब्द हैं। स्वयं धवलाकारने कहा है—' मागमो सिद्धंतो पवयणिमिंद एवड़ो' (सल्य. १ पृ. २०)

अर्थात्, आगम, सिद्धान्त, प्रवचन, ये सब एक ही अर्थके बोधक शब्द हैं। लेखकने भी आगम और सिद्धान्तको एकार्थवाची स्वीकार किया है। यही नहीं, किन्तु गृहस्थोंको सिद्धान्ताध्ययनका निषेध करनेवाले पूर्वोक्त साधारण परस्पर-विरोधी कथन करनेवाले और युक्ति-हीन वाक्योंको भी वे आगम करके मानते हैं। किन्तु सिद्धान्तोंके निरवशेष प्रभेयांशका समुद्धार करनेवाले गोम्मटसारको सिद्धान्त माननेमें उन्हें ऐतराज है। षट्खंडागम भी तो महाकर्मप्रकृतिपाइडका संश्चिष्त समुद्धार है। फिर यह कैसे सिद्धान्त बना रहता है, और गोम्मटसार कैसे सिद्धान्त-बाह्य. हो जाता है; यह युक्ति समझमें नहीं आती। यदि किसीके किन्हीं प्रंथोंको सिद्धान्त कहनेसे ही अन्य दूसरे प्रंथ असिद्धान्त हो जाते हों, तो गोम्मटसारादि प्रंथोंको भी सिद्धान्तरूपसे उक्किखित किये जानेके प्रमाण दिये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, राजमलका लाटीसंहिता नामक श्रावकाचार प्रंथमें उल्लेख है—

इस प्रकारके उल्लेखोंसे क्या गोम्मटसार सिद्धान्त प्रंथ सिद्ध नहीं होता ? और क्या उसके सिद्धान्त प्रंथ सिद्ध हो जानेसे रेाप प्रंथ सिद्धान्तकाह्य सिद्ध हो जाते हैं ?

यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो समस्त जैनधर्म और सिद्धान्तका ध्येय जिनोक्त वाक्योंको सर्वक्यापी बनानेका रहा है। खयं तीर्थकरके समवसरणमें मनुष्यमात्र ही नहीं, पशु-पक्षी आदि तक सिमालित होते थे, जो सभी मगवान्के उपदेशको सुन समझ सकते थे। जब द्वादशांग वाणीकी आधारभूत दिक्यवनि तकको सुननेका अधिकार समस्त प्राणियोंको है, तब उस वाणीके सारांशको प्रथित करने-

बाल कोई भी सिद्धान्त प्रंथ श्रावकोंके लिये क्यों निषिद्ध किय जायंगे, यह समझमें नहीं आता । सम्यादर्शनको निर्मल बनानेके लिये सिद्धान्तका आश्रय अत्यंत वांछनीय है। समस्त रांकाओंका निवारण होकर निःशंकितः-अंगकी उपलिधका सिद्धान्ताध्ययनसे बढ़कर दूसरा उपाय नहीं । जिन सैद्धान्तिक बातोंके तर्क वितर्कमें विद्वानोंका और जिज्ञासओंका न जाने कितना बहुमूल्य समय व्यय हुआ करता है और फिर भी वे ठाँक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते. ऐसी अनेक गुल्यियां इन सिद्धान्त प्रथोंमें सुलग हुई पड़ीं हैं। उनसे अपने ज्ञानको निर्मल और विकसित बनानेका सीधा मार्ग गृहस्य जिज्ञासओं और विद्यार्थियोंको क्यों न बताया जाय ? स्वयं धवलिसद्धान्तमें कहीं भी ऐसा नियंत्रण नहीं लगाया गया कि ये प्रंथ मुनियोंको ही पढना चाहिये, गृहस्थोंको नहीं। बल्कि, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, जगह जगह हमें आचार्यका यही संकेत मिळता है कि उन्होंने मनुष्यमात्रका ख्याल रखकर व्य ख्यान किया है। उन्होंने जगह जगह कहा है कि 'जिन भगवान सर्वसत्त्वोपकारी होते हैं, और इसलिये सबकी समझदारीके लिये अमुक बात अमुक रीतिसे कही गई है । यदि सिद्धान्तोंको पढ़नेका निपेध है, तो वह अर्थ या विषय की दृष्टिसे है कि भाषाकी दृष्टिसे, यह भा विचार कर छेना चाहिए । धवलादि सिद्धान्तप्रंथोकी भाषा वही है जो कुंदकुंदाचार्यादि प्राकृत प्रयक्तारोंकी रचनाओंम पाई जाती है, जिसके अनेक व्याकरण आदि भी हैं। अतएव भापाकी दृष्टिसे नियंत्रण लगानेका कोई कारण नहीं दिखता। यदि विषयकी दृष्टिसे देखा जाय तो यहांकी तत्वचर्चा भी वही है जो हमें तत्त्वार्यसूत्र, सर्वार्यसिद्धि, राजवार्तिक, गोम्मटसार आदि प्रयोंमें मिलती है। फिर उसी चर्चाको गृहस्य इन प्रयोंमें पढ सकता है, लेकिन उन प्रयोंमें नहीं, यह कैसी बात है ? यदि सिद्धान्त-पठनका निपेध है तो ये सब ग्रंथ भी उस निषेध-कोटिमें आवेंगे। जब सिद्धान्ताध्ययनके निपेधवाले उपर्युक्त अत्यंत आधुनिक पुस्तकोंको सिद्धान्तके पर्यायवाची शब्द आगमसे उल्लिखित किया जा सकता है, तब एक अत्यन्त हीन दलीलके पोषण-निमित्त गोम्मटसार व सर्वार्थिसिद्धि जैसे प्रंयोंको सिद्धान्तवाह्य कह देना चरमसीमाका साहस और भारी अविनय है। यथार्थतः सर्वार्थसिद्धिमं तो कर्मप्रामृतके ही सूत्रोंका अक्षरशः उसी कमसे संस्कृत रूपान्तर पाया जाता है, जैसा कि धवलाके प्रकाशित भागों के सूत्रों और उनके नीचे टिप्पणें में दिये गये सर्वार्थसिद्धिके अवतरणोंमें सहज ही देख सकते हैं। राजवार्तिक आदि प्रंथोंको धवलाकारने स्वयं बडे आदरसे अपने मतोंकी पृष्टिमें प्रस्तुत किया है। गोम्मटसार तो धवलादिका सारभूत प्रंथ ही है. जिसकी गायाएं की गायाएं सीधी वहांसे ही गई हैं। उसके सिद्धान्तरूपसे उल्लेख किये जानेका एक प्रमाण भी ऊपर दिया जा चुका है। ऐसी अवस्थामें इन पूज्य प्रंथोंको ' सिद्धान्त नहीं है ' ऐसा कहना बड़ा ही अनुचित है।

मैं इस विषयको विशेष बढ़ाना अनावस्थक समझता हूं, क्योंकि, उक्त निषेषके पक्षमें न प्राचीन प्रंयोंका बल है और न सामान्य युक्ति या तर्कका । जान पड़ता है, जिस प्रकार वैदिक धर्मके इतिहासमें एक समय वेदके अध्ययनका द्विजोंके अतिरिक्त दूसरोंको निषेध किया गया था, उसी प्रकार जैन समाजके गिरतीं समयमें किसी 'गुरु 'ने अपने अज्ञानको छुपाने के छिये यह सार-हीन और जैन उदार-नीतिके विपरीत बान चला दी, जिसकी गतानुगतिक बोड़ीसी परम्परा चल्कर आज तक सद्ज्ञानके प्रचारमें बाधा उत्पन्न कर रही है। सिद्धान्तचक्रवर्ती नेमिचन्द्र और चामुण्डरायजी के विषयमें जो कथा कही जाती है वह प्राचीन किसी भी प्रंथमें नहीं पाई जाती और पीछेकी निराधार निरी कल्पना प्रतीत होती है। ऐसी ही निराधार कल्पनाओंका यह परिणाय हुआ कि गत सकड़ों वर्षोंमें इन उत्तमीचम सिद्धान्त प्रंथोंका पठन—पाठन नहीं हुआ और उनका जैन साहित्यके निर्माणमें जब जितना उपयोग होना चाहिये था, नहीं हुआ। यही नहीं, इनकी एक मात्र अविश्व प्रतियां भी धीरे धीरे विनष्ट होने लगी थीं। महाधवलकी प्रतिमेंसे कितने ही पत्र अप्राप्य हैं और कितने ही छिदित आदि हो जानेसे उनमें पाठ-स्खलन उत्पन्न हो गये हैं। यह जो लिखा है कि इन सिद्धान्त प्रंथोंकी कापियां करा कराके जगह जगह विराजमान करा दी जानी चाहिए, सो ये कापियां कीन करेगा? श्रावक ही तो? या मुनिजनोंको दिया जायगा, स्में भी अल्पचुद्धि नहीं, विद्वान् मुनियोंको ? यथार्थतः गृहस्थों द्वारा ही तो उनकी प्रतिलिपियां की गई, और की जा सकती हैं, तथा गृहस्थों द्वारा ही तो उनकी प्रतिलिपियां की गई, और की जा सकती हैं, तथा गृहस्थों द्वारा ही उनका जो कुछ उद्धार संभव है, किया जा रहा है। इसमें न तो कोई दूपण है, न बिगाड़। अब तो जैन सिद्धान्तको समस्त संसारमें घोषित करनेका यही उपाय है। हाय कंकनको आरसी क्या ?

# २. शंका-समाधान

#### पुस्तक १, पृष्ठ २३४

१. श्रुंका — 'तद् अमणमंतरेणाश्च अमग्नीवानां अमद् भूम्यादिदर्शनानुपपक्तः इति'। इस वानयका अर्थ मुझे स्पष्ट नहीं हो सका। उसमें पृथ्वीके परिश्रमणका उल्लेखसा प्रतीत होता है। उसका अर्थ खोळकर समझानेकी कृपा कीजिये। (नेमीचंदजी वक्षील, सहारनपुर, पत्र २४-११-४१)

समाधान — प्रस्तुत प्रकरणमें शंका यह उठाई गई है कि द्रव्येन्द्रियप्रमाण जीव-प्रदेशोंका अमण नहीं होता, ऐसा क्यों न मान लिया जाय, क्योंकि, सर्व जीव-प्रदेशोंके अमण माननेपर उनके अमेरके साथ सम्बन्ध-विच्छेदका प्रसंग आता है! इस शंकाका उत्तर आचार्य इस प्रकार देते हैं कि 'यदि द्रव्येन्द्रियप्रमाण जीव-प्रदेशोंका अमण नहीं माना जावे, तो अत्यन्त द्रुतगतिसे अमण करते हुए जीवोंको अमण करती हुई पृथिवी आदिका ज्ञान नहीं हो सकता है। ' इसका अभिप्राय यह है कि जब कोई व्यक्ति शीव्रतासे चकर लेता है तो उसे कुछ क्षणके लिये अपने आस पास चारों ओरका समस्त भूमंडल पृथिवी, पर्वत, कुक, गृहादि चूमता हुआ दिखाई देता है। इसका क्या अपनिक समाधानमें यह सूचित किया गया है, कि उस व्यक्तिक शीव्रतासे चकर लेनेकी

अवस्थामें उसके जीवप्रदेश भी शरीरके मीतर ही मीतर शीव्रतासे अमण करने लगते हैं, जिसके कारण उसे पृथिवी आदि सब घृषते हुए दिखाई देने लगते हैं। यदि द्रव्येन्द्रियप्रमाण जीवप्रदेशोंको स्थिर माना जाय तो उक्त अवस्थामें भूमंडलादिके घृमते हुए दिखनेका कोई कारण नहीं रह जाता। इसल्ये आचार्य कहते हैं कि 'आत्मप्रदेशोंको अमण करते समय द्रव्येन्द्रियप्रमाण आत्म प्रदेशोंका भी अमण स्वीकार कर लेना चाहिये'। आधुनिक मान्यतासम्बन्धी भूअमणका तो दर्शन किसीको किसी अवस्थामें भी होता नहीं है। इसल्ये यहां उस भूमिश्रमणका कोई उल्लेख नहीं प्रतीत होता।

पुस्तक २, पृ. ४२३.

२ श्रंका — नकशा नं. २ में प्राणके खानेमें सयोगिकेवळीकी अपेक्षा २ प्राण भी होना चाहिये ? (रतनचंदजी मुस्तार, सहारनपुर. पत्र, ३-४-४१.)

समाधान—प्रस्तृत प्रकरणमें अपर्याप्त जीवोंके सामान्य आछाप बतलाए गए हैं, जिनमें कमशः संज्ञी पंचेन्द्रियसे लगाकर एकेन्द्रिय तकके समस्त जीवोंकी विवक्षा है, केवलिसमुद्धात जैसी विशेष अवस्थाओंकी यहां विवक्षा नहीं है। इसी कारण शंकाकार द्वारा बतलाये गये २ प्राण न मूळ टीकामें कहे गये, न अनुवादमें लिये गये, और न उक्त नकशेमें दिखाये गये। किन्तु पृष्ट नं. ४४४ नकशा नं. २५ पर जहां सयोगिकेवलीके ही आलाप बतलाये गये हैं, वहांपर साधारण अवस्थामें होनेवाले चतर प्राणोंका और विशेष अवस्थामें होनेवाले उक्त दो प्राणोंका उक्लेब किया ही गया है।

पुस्तक २, पृ. ४३२-४३५

३ शंका — अर्थमें तथा नकशा नं. १४, १५, १६ और १७ में वेदके आलापमें जो तीन वेद कहे है सो वहां ३ भाव वेद कहना चाहिये। (नानकचंदजी, खतौली, पत्र ता. १०-११-४१)

समाधान—नकशा नं. १४, १५, १६, १० संबंधी आलापोंमें तथा इससे आगे पीछेर्क सभी आलापोंमें भाववेदकी ही विवक्षा की गई है। धवलाकारने लेक्या आलापमें जैसे द्रव्यलेक्या और भावलेक्याका विभाग कर पृथक् पृथक् वर्णन किया है, वैसा वेद आलापमें द्रव्यवेद और भाव-वेदका विभाग कर मूलमें कहीं वर्णन नहीं किया है। अतः उक्त नकशोंमें भी भाववेद लिखनेकी आक्रयकता नहीं समझी, यद्यपि तात्पर्य यहां तथा अन्यत्र भाववेदसे ही है।

## पुस्तक २, पृ. ४३४

४ श्रंका — पृष्ठ ४३३ पर जो प्रमत्तसंयत पर्याप्त तथा अपर्याप्तका कथन है, उनके यंत्र क्यों नहीं बनाए गए ! (नानकचंदजी, खतीली, पत्र ता. १०-११-४१)

समाधान — प्रस्तुत प्रंयभागमें उन्हीं यंत्रोंको बनाया गया है, जिनका वर्णन धवला टीकामें पाया जाता है। प्रमत्तसंयत पर्याप्त तथा अपर्याप्तके आलापोंका धवला टीकामें कथन नहीं है, अतः उनके पृथक् यंत्र भी नहीं बनाये गये। तो भी विषयके प्रसंगवश विशेषार्थके अन्तर्गत सर्व साधारण

पाठकोंके परिज्ञानार्थ पृ. १३३ पर उनका कवन किया गया है।

#### प्रस्तक २, पृ. ४५१

५ शंका—ए. ४५१, यंत्र ३१, में प्राणमें आ, लिखा है सो नहीं होना चाहिये !
( नानकचंदजी खतीली, पत्र १०-११-४१ )

समाधान — जिन गुणस्थानों या जीत्रसमासों पर्याप्त और अपर्याप्त कालसम्बन्धी आलाप सम्भव हैं, उनके सामान्य आलाप कहते समय पाठकों को अम न हो, इसलिए पर्याप्त कालमें सम्भव प्राणों के आगे प लिखा गया है। तथा अपर्याप्त कालमें सम्भवित प्राणों के आगे अ लिखा गया है। इसी नियमके अनुसार प्रस्तुत यंत्र नं. ३१ में नारक सामान्य मिथ्यादृष्टियों के आलाप प्रकट करते समय पर्याप्त अवस्थामें होनेवाले १० प्राणों के नीचे प और अपर्याप्त अवस्थामें सम्भव अ प्राणों के आगे अ लिखा गया है।

### पुस्तक २, ए. ६२३

६ श्रंका — ए. ६२३ के विशेषार्थमें यह और होना चाहिए कि चौदहवें गुणस्थानमें पर्याप्तका उदय रहता है, छेकिन नोकर्मवर्गणा नहीं आती हैं ( स्तनचंदजी मुस्तार, सहारनपुर, पत्र ३-४-४१)

समाधान—उक्त विशेषार्थमें जो बात सयोगिकेवलीके लिये कही गई है, वह अयोगि-केवलीके लिये भी उपयुक्त होती है। अतएव वहां उक्त भावार्थको लेनेमें कोई आपित नहीं।

### पुस्तक २, पृ. ६३८

७ श्रंका—यंत्र नं. २५३ के प्राणके खानेमें ३, २ भी होना चाहिए, क्योंकि, योगके खानेमें ६ योग लिखे हैं ? (स्तनचंदजी मुख्तार, सहास्तपुर, पत्र ३-४-४१)

समाधान — योगके खानेमें ६ योग छिखे जानेसे ३ और २ प्राण और भी कहनेकी आवर्यकता प्रतीत होना स्वाभाविक ही है। किन्तु, यहांपर ६ योगोंका उल्लेख विवक्षामेदसे ही किया गया है, जैसा कि मूलके 'अथवा तीन योग ' इस कथन से स्पष्ट है, और जिसका कि अभिप्राय वहीं पर विशेषार्थमें स्पष्ट कर दिया गया है (देखो पृ. ६३८)। इसी कारण प्राणोंके खानेमें ३ और २ प्राणोंका उल्लेख नहीं किया गया है।

#### पुस्तक २, पृ. ६४८

८ शंका — पृ. ६४८ पर काययोगी अप्रमत्तसंयत जीवोंके आछापमें वेद छिखा है सो यहां भाषवेद होना चाहिए ! (नानकचंदजी खतौली, पत्र १०-११-४१)

समाधान-इसका उत्तर शंका नं. ३ में दे दिया गया है।

#### पुस्तक २, पृ. ६५४, ६६०

९ श्रंका — पृष्ठ ६५४ पर समाधान जो पहला किया गया है, उसमें लिखा है कि
 अपर्याप्त योगमें वर्तमान कपाटसमुद्धातगत सयोगकेवलीका पहलेके शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं

रहता है। यही पृष्ठ ६६० पर समाधान करते हुए लिखा है। यह किस अपेक्षासे कहा है! क्या समुद्धातमें पूर्व मूलशरीरसे सम्बन्ध छूट जाता है! (नानकचंदजी, खतौली, पत्र १०-११-४१)

समाधान—' अपर्याप्त योगमें वर्तमान कपाटसमुद्धातगत सयोगकेवलीका पहलेके शारीरके साथ सम्बन्ध नहीं रहता,' इसका अभिप्राय यह लेना चाहिये कि उक्त अवस्थामें जो आत्मप्रदेश शरीरसे बाहर फैल गए हैं, उनका शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं रहता है। आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलनेपर भी यदि शरीरके साथ सम्बन्ध माना जायगा, तो जिस परिमाणमें जीव-प्रदेश फैले हैं, उतने परिमाणवाला ही औदारिकशरीरको होना पड़ेगा। किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं, अतः यह कहा गया है कि कपाटसमुद्धातगत सयोगकेवलीका पहलेके शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं रहता। किन्तु जो आत्मप्रदेश उस समय शरीरके भीतर हैं, उनसे तो सम्बन्ध बना ही रहता है। इसी प्रकार किसी भी समुद्धातकी दशामें पूर्व मूलशरीरसे सम्बन्ध नहीं छूटता है। समुद्धातके लक्षणेंम स्पष्ट ही कहा गया है कि मूलशरीरको न छोड़कर जीवके प्रदेशोंके बाहर निकलनेको समुद्धात कहते हैं।

## पुस्तक २, पृ. ८०८

१० ज्ञंका—ए. ८०८ पंक्ति १२ में सात प्राणके आगे दो प्राण और होना चाहिए, क्योंकि, सयोगीके अपर्याप्त अवस्थामें दो प्राण होते हैं । (स्तनचंदजी मुख्तार, सहारनपुर, पत्र ३४-४-१)

यंत्र नं. ४७७ में प्राणमें ४-१ प्राण और लिखना चाहिए

( नानकचंदजी, खतीली, पत्र १०-११-४१ )

समाधान - इसका उत्तर वही है जो कि शंका नं. २ में दिया गया है।

## पुस्तक ३, पृ. २३

११ श्रेका—२<sup>२ अ</sup> की वर्गशलाका अ होगी यह शुद्ध ज्ञात नहीं होता, क्योंकि २<sup>१</sup> = २५६ होता है, और २५६ की वर्गशलाका ३ है, ४ नहीं !

( नेमीचंदजी बकील, सहारनपुर, पत्र २४--११--४१ )

समाधान — २ अ का अर्थ है २ का २ अ के प्रमाण वर्ग। अब यदि हम अ को ४ के बराबर मान छ तो — २ अ = २ ४ = २ % = २ ५६ × २ ५६ = ६ ५ ५ ३६, जिसकी वर्ग- शलाका ४ होगी । शंकाकारने भूल यह की है कि २ अ = (२ ) अ मान छिया है । किन्तु ऐसा नहीं है । प्रचलित पद्धतिके अनुसार २ अ होता है। अतएव अनुवादमें उदाहरण- रूपसे जो बात कही गई है उसमें कोई दोष नहीं है ।

## पुस्तक ३, ए. ३०

१२ ग्रंका — यहां सोछह राशिगत अन्यबहुत्व निरूपणमें जो अभन्योंसे सिद्धकालका गुणकार छह महिनोंके अप्टम मार्गमें एक मिला देनेपर उत्पन्न हुई समय-संख्यासे भाजित अतीत कालका अनन्तवां भाग कहा है वह अशुद्ध प्रतीत होता है। मेरी राय में अतीत कालको छह माह आठ समयसे भाग देनेपर जो लब्ब आवे उसकी ६०८ से गुणा करनेपर उत्पन्न हुई राशिका अनन्तवां भाग गुणकार होना चाहिये ! (नेमीचंदजी वक्रील, सहारनपुर, पत्र २४-११-४१)

समाधान — उक्त शंकामें शंकाकारकी दृष्टि उस प्रचिलत मान्यता पर है जिसके अनुसार प्रस्थेक छह माह आठ समयमें ६०८ जीव मोक्ष जाते हैं। किन्तु धवलामें उक्त स्थलपर दिये गये अल्पबहुत्वमें उक्त पाठ द्वारा उसकी सिद्धि नहीं होती, जब तक कि उस पाठको विशेषक्रपसे परिवर्तित न किया जाय । उक्त स्थलका अर्थ करते समय हमारी भी दृष्टि इस बातपर थी। किन्तु उपलब्ध पाठ वैसा होने तथा मूडविद्रीकी ताड़पत्रीय प्रतियोंके मिलानसे भी उस पाठमें कोई परिवर्तन प्राप्त न होनेसे हम उस पाठको बदलने या मूलको छोड़कर अर्थ करने में असमर्थ रहे। यथार्थतः उक्त पाठसे आगे जो सिद्धोंका गुणकार हमने 'क्रपशतपृथक्त ' प्रहण कर लिया था वह उपर्युक्त दृष्टिसे ही केवल एक प्रतिके आधार पर किया था। किन्तु दो प्रतियोंमें उसके स्थानपर 'क्रपदश-पृथक्त ' पाठ था, और मूड्बिद्रीके प्रति-मिलानसे भी इसी पाठकी पृष्टि हुई है। अतः इससे वह संदर्भ और भी शंकास्पद और विचारणीय हो गया है। अतएव जब तक कोई स्पष्ट प्रमाण इस सम्बन्धका न मिल जावे तब तक उस सम्बन्धमें निर्णयास्मक कुछ नहीं कहा जा सकता।

### पुस्तक ३, ए. ३५

१३ शंका—"रज्जुके अर्धच्छेद उत्तरोत्तर एक एक द्वीप और एक एक समुद्रमें पड़ते हैं, किन्तु लवणसमुद्रमें दो अर्धच्छेद पड़ेंगे।" यह बात समझमें नहीं आता। जब धातकी-खंडमें एक अर्धच्छेद पड़ेगा, और लवणसमुद्र उसका आधा है, तब उसमें दो अर्धच्छेद कैसे पड़ जांयगे!

समाधान — उपर्युक्त शंकाका समाधान रज्जुके अर्थच्छे शंकी व्यवस्थाको स्पष्टतः समझ लेनेसे सहज ही हो जाता है। समस्त तिर्यग् छोक एक रज्जुप्रमाण है। अतः रज्जुको प्रथम वार आधा करनेसे प्रथम अर्थच्छेद जम्बूर्द्वापके मध्यमे मेरुपर पड़ा। दूसरी वार जब हम रज्जुको आधा करेंगे तो यह दूसरा अर्थच्छेद स्वयं भूरमणहाँ पक्षी परिधिसे कुछ आगे चलकर स्वयं भूरमण-समुद्रमें पड़ेगा, क्योंकि, उक्त समुद्रका विस्तार मीतरके समस्त द्वीप-समुद्रोंके सिम्मिलित विस्तारसे कुछ अधिक है। इसी प्रकार रज्जुको तीसरी वार आधा करनेपर तीसरा अर्थच्छेद स्वयं भूरमण-द्वीपमें असकी प्रारम्भिक सीमासे कुछ और विशेष आगे चलकर पड़ेगा। इस प्रकार रज्जु उत्तरोत्तर छोटा होता जावेगा और उत्तरोत्तर अर्थच्छेद प्रस्थेक द्वीप-समुद्रमें पड़ते जावेंगे, किन्तु उनका स्थान

उस उस द्वीप-समुद्रकी भीति। परिधिसे उत्तरोत्तर आगेकी बढ़ता जावेगा । इस प्रकार होते होते अन्तिम समुद्र छवणसागरमें एक अर्घच्छेद उसकी बाह्य सीमाके समीप और दूसरा उसकी भीतरी सीमाके समीप पड़ जावेगा । यहाँ बात निम्न चित्रसे और भी स्पष्ट हो जावेगी ।

मान छो कि स्वयंभूरमणसमुद जम्बूद्वीपसे आगे तीसरे बलयार है, और उसीकी बाह्य सीमापर रज्जुका अन्त होता है। रज्जुका प्रथम अर्धच्छेद तो जम्बूद्वीपके मध्यमें मेरुपर पड़िगा ही। अब बहांसे आगेका विस्तार पचास हजार योजनको १ मान छेनपर केवल १+४+८+१६=२९ योजन रहा।



अतएव रज्जुका दूसरा अर्वच्छेद १९६ योजन पर स्त्रयंभूरमणसमुद्रमें, तीसरा अर्वच्छेद ७ है योजन पर उससे पूर्ववर्ती द्वीपमें, चाथा अर्थच्छेद ३ है योजन पर उत्रणसमुद्रकी बाह्य सीमाके समीप, तथा पांचवां अर्थच्छेद ११३ योजन पर उत्रणसमुद्रकी आध्येतर सीमाके समीप पड़ेगा । इस प्रकार हम कितने ही द्वीप समुद्र आगे आगे मान छें तो भी उवणसमुद्रमें अन्ततः दो ही अर्थच्छेद पढेंगे । यही बात त्रिछोकसार की गाथा नं. ३५२-३५८ में कही गई है ।

#### पुस्तक ३, ए. ४४

१४ शंका — पुस्तक ३ के पृ. ४४ पर क्षेत्राकारके द्वारा जो यह समझाया गया है कि संपूर्ण जीवराशिके वर्गको दूमरे भाग अधिक जीवराशिसे भाजित करनेपर तीसरा भागहीन जीवराशि प्राप्त है।ती है, सो यह बात वहां दिये गये आकारसे समझम नहीं आती। कृपया समझाइये ! (नेमीचंदजी वर्गल, पत्र २४-११-४१)

समाधान—मान लीजिये, सर्व जीवराशि १६ है, इसका वर्ष हुआ १६×१६ = २५६. अब यदि हम इस जीवराशि के वर्ष (२५६) में जीवराशि (१६) का माग देते हैं तो २५६=१६ अधीत् जीवराशि प्रमाण ही लब्जआता है। और यदि उसी जीवराशिके वर्षमें द्विमाग अधिक जीवराशि (१६ + ८ = २४) का माग देते हैं तो त्रिमागहीन जीवराशिप्रमाण, अर्थात् १६ - ५६ = १०३ आता है; जैसे २५६ = १०३.

इसी बातको अवलाकारने क्षेत्रमिनि द्वारा भी समझाया है जिसका कि अनु बादके साथ चित्र भी दिया गया है। इस चित्रमें स ड जीवराशि (मानले। १६) है, उसको स ड' (१६) से बर्गित करनेपर प्रतराकार क्षेत्र स ड स ड बन जाता है जिसमें अंकप्रमाण दिखानेके लिये





कर दें, तो उसी वर्गराशि प्रमाण क्षेत्रफलको नियत रखनेके लिये हमें स डेको त्रिभागहीन अर्थात् १०६ खंडप्रमाण कर लेना पड़ेगा, जो जीवराशिका त्रिभागहीन (१६-६) भाग है। यही आचार्य द्वारा समझाये गये और चित्र द्वारा दिखाये गये सिद्धान्तका अभिप्राय है।

#### पुस्तक ३, ए. २७८-२७९

१५ श्रंका-यहां जो नारकी व स्वर्गवासियोंकी राशियां छानेके लिये विष्कंभसूचियां व अवहार-काल बसलाये गये हैं वे खुदाबंध और जीवहाणमें न्यूनाधिक क्यों कहे गये हैं ? उनमें समानता माननेमें क्या देश आता है, सो समझ नहीं पड़ता। स्पष्ट की जिये ? (मेमीचंदर्जा, वक्रील, सहारनपुर, पत्र २४-११-४१)

समाधान — खुदाबंधमें जो नारकी व देवोंका प्रमाण लानेके लिये विष्कंभस्चियां व अवहारकाल कहे गये है व उन उन जीवराशियोंमें गुणस्थानका भेद न करके सामान्यराशिके लिये उपयुक्त होते हैं। किन्तु यहां जीवस्थानमें गुणस्थानकी विवक्षा है, और प्रस्तुतमें अन्य गुणस्थानोंको छोड़ंकर केवल मिथ्यादृष्टियोंका प्रमाण कहा जा रहा है जो सामान्यराशिसे कुछ न्यून होगा ही। अतः इस न्यून राशिको बतलानेके लिये जीवद्वाणमें उसकी विष्कंभस्ची भी खुदाबंधमें कथित विष्कंभस्चीसे कुछ न्यून, तथा अवहारकाल उससे अधिक कहा जाना आवश्यक है। यदि हम खुदाबंधमें बतलाये गये सामान्यराशिकी विष्कंभस्चीको ही जीवद्वाणमें मिथ्यादृष्टिराशिकी विष्कंभस्चीमान ले तो उस समस्त सामान्य जीवराशिका मिथ्यादृष्टियोंमें ही समावेश होकर शेष गुणस्थानोंके उक्त देवों व नारिकयोंमें अमावका प्रसंग आ जायगा। खुदाबंध और यहां जीवद्वाणमें विष्कंभस्ची और अवहारकालको समान गान लेनेमें यहां दोष उरपन्न होता है।

# ३. विषय-परिचय

जीवस्थानकी पूर्व प्रकाशित दो प्ररूपणाओं — सत्प्ररूपणा और द्रव्यप्रमाणानुगममें क्रमशः जीवका स्वरूप, गुणस्थान व मार्गणास्थानानुसार भेद, तथा प्रस्थेक गुणस्थान व मार्गणा-स्थानसंबंधी जीवोंका प्रमाण व संख्या बतलाई जा चुकी है। अब प्रस्तुत भागमें जीवस्थानसंबंधी आगेकी तीन प्ररूपणाएं प्रकाशित की जा रही हैं—क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम और कालानुगम।

## १ क्षेत्रानुगम

क्षेत्रातुगममें जीवोंके निवास व विहासदिसंबंधी क्षेत्रका परिमाण बतलाया गया है। इस संबंधमें प्रथम प्रश्न यह उठता है कि यह क्षेत्र है कहां ? इसके उत्तरमें अनन्त आकाशके दो बिमाग किये गये हैं । एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश । लोकाकाश समस्त आकाशके मध्यमें स्थित है. पशिमित है और जीवादि पांच द्रव्योंका आधार है। उसके चारों तरफ शेष समस्त अनन्त आकाश अलोकाकाश है। उक्त लोकाकाशके स्वरूप और प्रमाणके संबंधमें दो मत हैं । एक मतके अनुसार यह छोकाकाश अपने तलभागमें सातराज व्यासवाका गोलाकार है। पनः ऊपरको क्रमसे घटता हुआ अपनी आधी उंचाई अर्थात् सात राजुपर एक राजु व्यासवाला रह जाता है। वहांसे पुनः ऊपरको क्रमसे बढ़ता हुआ साढ़े तीन राजु ऊपर जाकर पांच राजु व्यासप्रमाण हो जाता है और वहांसे पुनः साढे तीन राजु घटता हुआ अपने सर्वोपरि उच्च भागपर एक राजु व्यासवाला रह जाता है। इस मतके अनुसार छोकका आकार ठाँक अधोभागमें, वेत्रासन, मध्यमें झल्लरी ओर ऊर्ध्वभागमें मृदंगके समान हो जाता है। किन्तु धनलाकारने इस मतको स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि, ऐसे लोकमें जो प्रमाणलेकिका धनफल जगश्रेणी अर्थात् सात राजुके धनप्रमाण कहा है, वह प्राप्त नहीं होता । यह बात स्पष्टतः दिखळानेके लिये बन्होंने अपने समयके गणितज्ञानकी विविध और अश्रुतपूर्व प्रक्रियाओं द्वारा इस प्रकारके छोकके अधोभाग व उर्ध्वभागका घनफछ निकाला है जो कुछ १६४ है इस धनराजु होनेसे श्रेणीके धन अर्थात् ३४३ धनराजुसे बहुत हीन रह जाता है । इसल्रिये उन्होंने लोकका आकार पूर्व-पश्चिम दो दिशाओंमें तो ऊपरकी ओर पूर्वीक क्रमसे घटता बढ़ता हुआ, किन्तु उत्तर-दक्षिण दो दिशाओं में सर्वत्र सात राजु ही माना है। इस प्रकार यह लोक गोलाकार न होकर समचंतुरसाकार हो जाता है और दो दिशाओंसे उसका आकार वेत्रासन, इल्लरा और मृदंगके सदश मी दिखाई दे जाता है। ऐसे छोकका प्रमाण ठीक श्रेणीका धन ७ = ७ × ७ × ७ = ३ ४ घनराजु हो जाता है | यही लोक जीवादि पांचों द्रव्योंका क्षेत्र है।

यहां प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उक्त ३४३ घनराजुप्रमाण केवल असंख्यात प्रदेशात्मक अस्पन्त पिगित क्षेत्रमें अनन्त जीव व अनन्त पुद्रल परमाणु कैसे रह सकते हैं! इसका उत्तर यह है कि जीवें। और पुद्रल-परमाणुओं अप्रतिघातरूपसे अन्योन्यावगाहन शक्ति विद्यमान है जिसके कारण अंगुलके असंख्यातवें मागमें भी अनन्तानन्त जीवोंका और जीवके भी प्रस्थेक प्रदेशपर अनन्त औदारिकादि पुद्रल परमाणुओंका अस्तित्व वन जाता है।

ओघ अर्थात् गुणस्थानोंकी अपेक्षा जीवोंका क्षेत्र ४ स्त्रोंमें बतला दिया गया है कि मिथ्यादृष्टी जीव सर्वलोकमें व अयोगिकवली और रोप सासादनसम्यग्दृष्टि आदि समस्त बारह गुणस्थानोंमेंसे प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव लोकके असंख्यातवें भागमें, और सयोगिकवली लोकके असंख्यातवें भागमें, असंख्यात बहु भागोंमें, तथा सर्वलोकमें रहते हैं। धवलाकारने इन सूत्र-वचनोंको एक ओर जीवोंकी नाना अवस्थाओंका विचार करके, और दूसरी ओर स्क्ष्मतर क्षेत्रमानके लिये लोकको पांच विभागोंमें बांटकर बड़े विस्तारसे समझाया है।

क्षेत्रावगाहनाकी अपेक्षासे जीवोंकी तीन अवस्थाएं हो सकती है (१) स्वस्थान (२) समु-द्धात और (३) उपपाद । स्वस्थान भी दो प्रकारका है-अपने स्थायी निवासके क्षेत्रको स्वस्थान-स्वस्यान, और अपने विहारके क्षेत्रको विहारवत्खस्थान कहते हैं। जीवके प्रदेशोंका उनके खामाविक संगठनसे अधिक फैलना समुद्धात कहन्द्राना है। वेदना और पीडाके कारण जीव-प्रदेशोंके फैलनेको वेदनासमुद्धात कहते हैं। ऋोधादि कपायोंके कारण जीव-प्रदेशोंके विस्तारको कपायसमुद्धात कहते हैं । इसी प्रकार अपने स्वामाविक शरीरके आकारको छोडकर अन्य शरीराकार परिवर्तनको वैक्रियिकसमद्भात, मरनेके समय अपने पूर्व शरीरको न छोडकर नवीन उत्पत्तिस्थान तक जीव-प्रदेशोंके विस्तारको मारणान्तिक, तैजसशरीरकी अप्रशस्त व प्रशस्त विकियाको तैजसमुद्धात, ऋदि-प्राप्त मुनियोंके शंका-निवारणार्थ जीवप्रदेशोंके प्रस्तारको आहारकसमृद्धात, और सर्वञ्चताप्राप्त केवलीके प्रदेशोंका शेष कर्मक्षय-निमित्त दंडाकार, कपाटाकार, प्रतराकार, व लोकपूरणरूप प्रस्तारको केविलसमुद्धात कहते हैं-जीवका अपनी पूर्व पर्यायको छोडकर तीरके समान सीधे, व एक, दो या तीन मोडे लेकर अन्य पर्यायके प्रहणक्षेत्र तक गमन करनेको उपपाद कहते हैं । इन्हीं दश-अर्थात् (१) स्वस्थानस्वस्थान (२) विहारवत्स्वस्थान (३) वेदनासमुद्धात (४) काषायसमुद्धात (५) वैक्रियिकसमुद्धात (६) मारणान्तिकसमुद्धात (৩) तैजससमुद्धात (८) आहारकसमुद्धात (९) केवलि-समद्भात और (१०) उपपाद अवस्थाओंकी अपेक्षासे यथासम्भव जीवके भिन्न भिन्न गुणस्थानों और मार्गणास्थानोंका क्षेत्रप्रमाण इस क्षेत्ररूपणामें बतलाया गया है।

स्हम, स्हमतर और स्हमतम क्षेत्रमानके लिये धवलाकारने पांच प्रकारसे लोकका प्रहण किया है (१) समस्त लोकं या सामान्य लोक जो ७ राजुका धनप्रमाण है; (२) अधालोक जो १९६ धनराजुप्रमाण है, (३) ऊंध्वेलोक जो १४७ धनराजुप्रमाण है (४) तिर्यक्लोक या मध्यलोक

C . .

जो १ राजुके प्रतर या वर्गप्रमाण है; और (५) मनुष्यछोक जो अढ़ाई द्वीपप्रमाण, अर्पात् ४५ लाख ज्यासवाला वर्त्रलाकार क्षेत्र है । किसी भी एक प्रकारके जीवोंका क्षेत्रमान बतलानेके लिये धवलाकारने उस उस जातिविशेषवाली प्रधान सारीको लेकर उसके क्षेत्रावगाहनका विचार किया है। उदाहरणार्थ-विहारवत्स्वस्थानवाले मिथ्यादृष्टियोंके क्षेत्रका विचार करते समय उन्होंने ब्रस-पर्याप्तराशिको ही विहार करनेकी योग्यता रखनेवाली मानकर पहले यह निर्दिष्ट कर दिया कि किसी भी समयमें इस राशिका संख्यातवां भाग ही विहार करेगा। फिर उन्होंने इस विहार करनेवाली राशिमें स्वयंप्रभनागेन्द्र पर्वतके परभागवर्ती बढ़े बड़े त्रस जीवोंका विचार किया. जिनमें द्वीन्द्रिय जीव शंख बारह योजनका, त्रीन्द्रिय गोम्ही तीन कोसकी, चतुरिन्द्रिय भ्रमर एक योजनका और पंचेन्द्रिय मुख्छ एक हजार योजनका होता है। अतएव ऐसे प्रत्येक जीवका उन्होंने क्षेत्रामितिके सत्र व विधान देकर प्रमाणांगुलोंमे घनफल निकाला, और फिर इस उत्कृष्ट अवगाहनामें जघन्य अवगाहनाका अंगुलका असंख्यातवां भाग जोड़कर उसका आधा किया जिससे उस राशिके एक जीवकी मध्यम अर्थात औसत अवगाहना संख्यात घनांगुल आगई । समस्त त्रस पर्याप्तराशि प्रतरांगुलके संख्यातवें भागसे भाजित जगप्रतरप्रमाण है और इसका केवल संख्यातवां भाग विहार करता है। अतः इस संख्यातवें भागको पूर्वोक्त घनफलसे गुणा करने पर विहारक्त्वस्थान मिथ्यादृष्टिराशिका क्षेत्र संख्यात सूच्यंगुलगणित जगप्रतरप्रमाण होता है, जो लोकका असंख्यातवां भाग, और उसी प्रकार अधेलोक और ऊर्घ्यलोकका भी असंख्यातवां भाग, तिर्यग्छोकका संख्यातवां भाग और मनुष्यछोक या अदाईद्वीपसे असंख्यात गुणा होगा।

## २ स्पर्शनानुगम

स्पर्शनप्ररूपणामें यह बतलाया गया है कि भिन्न भिन्न गुणस्थानवाले जीव, तथा गित आदि भिन्न भिन्न मार्गणास्थानवाले जीव तीनों कालोंमें पूर्वोक्त दश अवस्थाओंद्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श कर पाते हैं। इससे स्पष्ट है कि क्षेत्र और स्पर्शन प्ररूपणाओंमें विशेषता इतनी ही है कि क्षेत्रप्ररूपणा तो केवल वर्तमानकालकी ही अपेक्षा रखती है, किन्तु स्पर्शनप्ररूपणामें अतीत और अनागतकालका भी, अर्थात् तीनों कालोंका क्षेत्रभान प्रहण किया जाता है।

उदाहरणार्थ — क्षेत्रप्ररूपणामें सासादनसम्यग्दृष्टि जीवेंका क्षेत्र लोकका असंख्यातवां भाग बताया गया है। यह क्षेत्र वर्तमानकालसे ही सम्बन्ध रखता है, अर्थात् वर्तमानमें इस समय स्वस्थानादि यथासंभव पदोंको प्राप्त सासादनसम्यग्दृष्टि जीव लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रको न्याप्त करके विद्यमान हैं। यहां बात स्पर्शनप्ररूपणामें वर्तमानकालिक स्पर्शनको बताते समय कही है। उसके पश्चात् दूसरे सूत्रमें अतीतकालसम्बन्धी स्पर्शनक्षेत्र बतलाया गया है कि सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंने अतीतकालमें देशोन बाठ बटे चौदह ( रूप ) और बारह बटे चौदह ( रूप ) भाग स्पर्श किए हैं। इसका अभिप्राय जान लेना आवश्यक है। तीनसी तेतालीस घनराजुप्रीमत इस लोकाकाशके ठीक मध्य भागमें वृक्षमें सारके समान एक राजु लम्बी चौड़ी और

चौदह राजु ऊंची छोकनाछी अवस्थित है। इसे त्रसनाछी भी कहते है, क्योंकि, त्रसजीबोंका संचार इसके ही भीतर होता है। केवल कुछ अपवाद है, जिनमें कि इसके भी बाहर त्रस-जीवोंका पाया जाना संभव है। इस त्रसनालीके एक एक राजु लम्बे, चीडे और मोटे भाग बनाए जावें तो चौदह भाग होते हैं। उनमेंसे जो जीव जितने घनराजुप्रमाण क्षेत्रको स्पर्श करता है. उसका उतना ही स्पर्शनक्षेत्र माना जाता है। जैसे प्रकृतमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंका स्पर्शनक्षेत्र आठ बटे ( रूप ) या बारह बटे चौदह ( ११ ) भाग बताया गया है। इनमेंसे विहारकरवस्यान, वेदना, कषाय और वैक्रियिकसमुद्धातगत सामादनसम्यग्दृष्टि जीवोने उक्त त्रसनालिके चौद्रह मार्गोमेंसे आठ भागोंको स्पर्श किया है, अर्थात् आठ घनराजुप्रमाण त्रसनालीके भीतर ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है कि जिसे अतीतकालमें सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंने (देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकी, इन सभीने मिलकर ) स्पर्श न किया हो । यह आठ घनराजुप्रमाण क्षेत्र त्रसनालीके भीतर जहां कहीं नहीं छेना चाहिए, किन्तु नीचे तीसरी वालुका पृथिवीसे लेकर जपर सोलहवें अच्युतकल्प तक लेना चाहिये। इसका कारण यह है कि भवनवासी देव स्वतः नीचे तीसरी पृथिवी तक विहार करते हैं, और ऊपर सौधर्मविमानके शिखरध्वजदंड तक । किन्तु उपरिम देवोंके प्रयोगसे ऊपर अच्युनकल्प तक भी बिहार कर सकते है [ देखो. पु. २२९ ] । उनके इतने क्षेत्रमें विहार करनेक कारण उक्त क्षेत्रका मध्यवर्ती एक भी आकाश-प्रदेश ऐसा नहीं बचा है । कि जिसे अतीत कालमें उक्त गुणस्थानवर्ती देवोने स्पर्श न किया हो । इस प्रकार इस स्पर्श किये गये क्षेत्रको छोकनाछीके चीदह भागोंमेंसे आठ भागप्रमाण स्पर्शनक्षेत्र कहते है । मारणान्तिकसमुद्धातकी अपेक्षा उक्त गुणस्थानवर्ती जीवोंने छोकनाछीके चौदह भागोंमेस बारह माग स्पर्श किये है। इसका अभिप्राय यह है कि छठी पृथिवीके सासादनगुणस्थानवर्ती नारकी मध्यलोक तक मारणान्तिकसमुद्धात कर सकते हैं, और सासादनसम्यग्दृष्टि भवनवासी आदि देव आठवीं प्रथिविक ऊपर विद्यमान प्रथिविकायिक जीवोंमें मारणान्तिकसमुद्धात कर सकते हैं, या करते हैं। इस प्रकार मेरुतलसे ल्टी पथित्री तकके ५ राजु, और ऊपर लोकान्त तकके ७ राजु, दोनों मिलाकर १२ राजु हो जाते हैं। यही बाग्ह घनराजुप्रमाण क्षेत्र त्रसनार्लाके बारह बटे चौदह ( 🛟 ) भाग, अथवा त्रसनाळीके चौदह भागोंमेंसे बारह भागप्रमाण स्पर्शनक्षेत्र कहा जाता है ।

इस उक्त प्रकारसे बतालाए गए स्पर्शनक्षेत्रको यथासंभव जान लेना चाहिए। ध्यान रखनेकी बात केवल इतनी ही है कि वर्तमानकालिक स्पर्शनक्षेत्र तो लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है, किन्तु अतीतकालिक स्पर्शनक्षेत्र त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे यथासंभव हैं है, को आदि लेकर है है तक होता है। तथा मिथ्यादृष्टि जीवोंका मारणान्तिक, वेदना, कपायसमुद्धात आदिकी अपेक्षा सर्व लोक स्पर्शनक्षेत्र होता है, क्योंकि, सारे लोकमें सर्वत्र ही एकेन्द्रिय जीव उसाठस भरे हुए हैं और गमनागमन कर रहे हैं, अतएव उनके द्वारा समस्त लोकाकाश वर्तमानमें भी स्पर्श हो रहा है और अतीतकालमें भी स्पर्श किया जा चुका है।

इन एकेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीवोंके अतिरिक्त सयोगिकेवली मगवान् भी प्रतरसमुद्धातके समय लोकके असंख्यात बहु भागोंको और लोकपुरणसमुद्धातके समय सर्व लोकाकाशको स्पर्श करते हैं। तथा उपपाद और मारणान्तिकसमुद्धातवाले त्रसजीवोंका भी त्रसनालीके बाहर अस्तित्व पाया जाता है। वह इस प्रकारसे कि लोकके अन्तिम वातवल्यमें स्थित कोई जीव मरण करके विष्रह्मतिद्धारा त्रसनालीके अन्तःस्थित त्रसपर्यायमें उत्पन्न होनेवाला है वह जीव जिस समय मरण करके प्रथम मोड़ा लेता है, उस समय त्रसपर्यायको धारण करने पर भी वह त्रसनालीके बाहर है, अतएव उपपादकी अपेक्षा त्रसजीव त्रसनालीके बाहर रहता है। इसी प्रकार त्रसनालीके बाहर है, अतएव उपपादकी अपेक्षा त्रसजीव त्रसनालीके बाहर रहता है। इसी प्रकार त्रसनालीके हिरा त्रसनालीके बाहर के आकाश-प्रदेशोंका स्पर्श किया, तो उस समय भी त्रसजीवका अस्तित्व त्रसनालीके बाहर पाया जाता है, (देखो. पृ. २१२)। उक्त तीन अवस्थाओंको छोड़कर शेप त्रसजीव त्रसनालीके बाहर कभी नहीं रहते है।

इस प्रकार चोदह गुणस्थानों और चौदह मार्गणास्थानोंमें उक्त स्वस्थानादि दश पदींको प्राप्त जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र इस स्पर्शनप्रक्षपणामें वतलाया गया है ।

## स्पर्शनम्बपणाकी कुछ विशेष बातें

सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंका क्षेत्र निकालते हुए प्रसंगवरा असंख्यात द्वीप-समुद्रोंके जपर आकारामें स्थित समस्त चंद्रोंके प्रमाणको भी गणितरास्त्रके अनेक अदृष्ट्यूर्व करणसूत्रोंके द्वारा निकाला गया है और साथ ही यह बतलाया गया है कि एक चंद्रके परिवारमें एक सूर्य, अठासी प्रह, अट्ठाईस नक्षत्र और द्यासठ हजार नौसी पचहत्तर कोड़ाकोडी (६६९७५०००००००००००) तारे होते हैं। इस चारों प्रकारके परिवारके प्रमाणसे चन्द्रविम्बोंकी संख्याको गुणा कर देनेपर समस्त ज्योतिष्क देवोंका प्रमाण निकल आता है।

इसी बीचमें धवलाकारने ज्योतिष्क देवांके भागहारको उत्पन्न करनेवाले सूत्रसे अवलिक्त युंक्तिके बलसे यह सिद्ध किया है कि चूंकि—स्वयंभूरमणसमुद्रके परभागमें भी राजुके अर्धच्छेद पाये जाते है, इसलिए स्वयंभूरमणसमुद्रके परभागमें भी असंख्यात द्वीप-समुद्रोंके व्यास-रुद्ध योजनोंसे संख्यात हजार गुने योजन आगे जाकर तिर्यग्लोककी समाप्ति होती है, अर्थात् स्वयंभूरमणसमुद्रकी वाह्यवेदिकाके परे भी पृथिवीका अस्तित्व है; वहां भी राजुके अर्धच्छेद उपलब्ध होते है; किन्तु वहांपर ज्योतियी देवोंके विमान नहीं हैं। (देखो पृ. १५०-१६०)

इसी प्रकरणमें उन्होंने अपनी उक्त बातकी पुष्टि करने हुए जो उदाहरण दिए हैं, उनसे एकदम तीन ऐसी बातोंपर प्रकाश पड़ना है, जिनसे पता चलता है कि वे बातें वीरसेनाचार्यके पूर्ववंतीं दिगम्बर साहित्समें प्रतिष्टित नहीं थीं और सर्व प्रथम इन्होंने उनकी प्रतिष्ठा की है।

वे नवीन प्रतिष्टित तीनों बातें इस प्रकार हैं-

(१) 'संख्यात आविष्योंका एक अन्तर्मुहूर्त होता है ' इस प्रचित् और सर्वमान्य

मान्यता को भी 'एदेहि पिलदोवममविहरिद अंतोसुहुत्तेण कालेण' (द्रव्यप्र. सू ६) इस सूत्रके आधारसे 'अन्तर्मुहूर्त ' इस पदमें पड़े हुए अन्तर् शब्दको सामीप्यार्थक मानकर यह सिद्ध किया है कि अन्तर्मूहूर्तका अभिप्राय मुहूर्तसे अधिक कालका भी हो सकता है।

- (२) दूसरी बात आयतचतुरस लोक-संस्थानके उपदेशकी है, जिसका अभिप्राय समझनेके लिये इसी भागके पृ. ११ से २२ तकका अंश देखिए। उससे ज्ञात होता है कि धक्लाकारके सामने विद्यमान करणानुयोगसम्बन्धी साहित्यमें लोकके आयतचतुरस्नाकार होनेका विधान या प्रतिषेध कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो भी उन्होंने प्रतरसमुद्धातगत केवलीके क्षेत्रके साधनार्ध कही गई दो गाथाओंके (देखो इसी भागके पृ. २०—२१) आधारपर यही सिद्ध किया है कि लोकका आकार आयतचतुष्कोण है, न कि अन्य आचार्योसे प्रकृपित १६४ १९६६ घनराजु प्रमाण युदंगके आकार। साथ ही उनका दावा है कि यदि ऐसा न माना जायगा तो उक्त दोनों गाथाओंको अप्रमाणता और लोकमें ३४३ घनराजुओंका अभाव प्राप्त होगा। इसिलए लोकका आकार आयतचतुरस्न ही मानना चाहिए।
- (३) तीसरी बात स्वयंभूरमणसमुद्रके परभागमें पृथिवीके अस्तित्व सिद्ध करनेकी है जिसका उल्लेख उपर किया जा चुका है। (देखो पृ. १५५-१५८ तक)

इस प्रकार बड़े जोरदार शब्दोंने उक्त तीनों बातोंका समर्थन करनेके पश्चात् मी उनकी निष्मक्षता दर्शनीय है। वे लिखते हैं - 'यह ऐसा ही है ' इस प्रकार एकान्त हठ पकड़ करके असद् आप्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि, परमगुरुओंकी परम्परांसे आए हुए उपदेशको युक्तिके, बलसे अयथार्थ सिद्ध करना अशक्य है, तथा अतीन्द्रिय पदार्थोंने छग्नस्य जीवोंके द्वारा उठाए गए विकल्पोंके अविसंवादी होनेका नियम नहीं है। अत एव पुरातन आचार्योंके व्याख्यानका परित्याग न करके हेतुबाद (तर्कवाद) के अनुसरण करनेवाले ब्युत्पन्न शिष्योंके अनुरोधसे तथा अन्युत्पन्न शिष्यजनोंके च्युत्पादनके लिये यह दिशा भी दिखाना चाहिए। (देखो. पृ. १५७-१५८)

तियंचोंके स्वस्थानस्वस्थानक्षेत्रका निकालते हुए द्वीप और समुद्दोंका क्षेत्रपळ अनेक करण-स्त्रोंद्वारा पृथक् पृथक् भीर सिमालित निकालनेकी प्रक्रियाएं दी गई हैं, और साथ ही यह भी सिद्ध किया गया है कि इस मध्यलोकमें कितना भाग समुद्दसे रुका हुआ है। (देखो. पृ. १९४/२०३)

कायमार्गणामें बादर पृथिवीकायिक जीवोंके स्पर्शन क्षेत्रको बतलाते हुए रत्नप्रभादि सार्तो पृथिवियोंकी लम्बाई चौडाईका भी प्रमाण बतलाया गया है।

## ३. कालानुगम

वक्त प्ररूपणाओं के समान कालप्ररूपणामें भी ओध और आदेशकी अपेक्षा कालका निर्णय किया गया है, अर्थात् यह बतलाया गया है कि यह जीव किस गुणस्थान या मार्गणास्थानमें कमसे कम कितने काल तक रहता है, और अधिकसे अधिक कितने काल रहता है। इदाहरणार्थ—मिध्यादि जीव मिध्यालगुणस्थानमें कितने काल तक रहते हैं ! इस प्रश्नके

## गुनस्वानोधी वर्षेक्षा वीनोंके क्षेत्र, सर्वत बीर कलका मनान

| गुणस्थान                  | संव                                                    | 1                                                           | सराव                                                   | नानाजीकी<br>मरेहा                                               | দান্ত<br>দুক্তর্ম                  | वकी अपेक्षा              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                           |                                                        | क्त्रंयानचालिक                                              | व्यात बनायतथ्यक                                        |                                                                 | वस्यक्र                            | उत्कृष्टकाल              |
| १ मिप्पारीष्ट             | सर्वलोइ                                                | सर्वलोक                                                     | सर्वेद्धोक                                             | सर्वेशक                                                         | (सा.सां.मि.) अन्तर्संहृतं          | देशेन वर्षपुदृत्यपितर्तन |
| र सामादनसम्पद्धि          | ठोडका जसंस्पातवां साम                                  | लेक्द्र क्लंब्सलां मन                                       | देशोन ८ वीर १३ राड                                     | नक्ष्य उत्कृष्ट<br>एक्सवय पस्पोः वसं. साथ                       | एकसम्ब                             | <b>इ</b> ह् आव <b>डी</b> |
| ३ सम्यमिष्यार <b>हि</b>   | 'n                                                     | n                                                           | ,, दंगह                                                | बन्तर्पहर्त "                                                   | अन्तर्भृहूर्त                      | अन्तर्महर्त              |
| ४ अतंयासम्बद्धाः          | 'n                                                     | "                                                           | 11 11                                                  | सर्वकाळ                                                         | 11                                 | समिक तेतीस सागोपम        |
| ५ संपतासंग्र              | »                                                      | n                                                           | n 📢 n                                                  | 11                                                              | 9                                  | देखोन पूर्वकोटी वर्ष     |
| ६ प्रगतसंयत               | n                                                      | 19                                                          | क्षेत्रक उत्तंत्वातर्व माग                             | n                                                               | एकसमर                              | <del>ज</del> न्तर्मुह्ते |
| ७ वपमन्तंयत               | "                                                      | 29                                                          | n                                                      | 21                                                              | 19                                 | 11                       |
| ८ अपूर्वस्त्रण            | n                                                      | n                                                           | 1)                                                     | जनन उन्हर<br>  उप॰ एक्समन बन्तर्पहर्ते<br>  भगक बन्तर्पहर्ते ,, | एकसमय<br>अन्तर्भृहुर्त             | n<br>H                   |
| ९ अनिशृतिकत्य             | "                                                      | n                                                           | 39                                                     | ्रवंश्यास्त्र अन्तर्भुद्धते ॥                                   | एक्समय<br>अन्तर्भृहर्व             | )g<br>g)                 |
| • <del>र्कासम्पर</del> ाष | ,,                                                     | n                                                           | n                                                      | ्रवप• एक्समय ;;<br>  क्षपक अन्तर्गृहर्त ;;                      | एक्समय<br><del>यन्</del> तर्पुर्हत | )1<br>11                 |
| १ व्यक्तनतम्ब             | n                                                      | 29                                                          | ,                                                      | एकसमयं "                                                        | एकसमय                              | 13                       |
| २ वीषमीह                  | "                                                      | 93                                                          | 39                                                     | क्तर्पूर्व "                                                    | वन्तर्पृद्वी                       | 1)                       |
| ३ सपोगिकेवडी              | ् ठोकका वसंस्थातवा भाग<br>,, वसस्यात बहु 1,<br>सर्वठोक | होक्का असंस्थातनां माथ<br>,, असस्यात ब्रह्नु ,,<br>सर्वेहोक | होकना वसंस्थातनां माग<br>,, असंस्थात बहु ,,<br>सर्वकोठ | सर्वेदाल                                                        | n                                  | देखोन पूर्वकोटी वर्ष     |
| ४ अयोगिरेक्डी             | होरुका <del>वसंस्</del> यातवां गांप                    | <b>डोक्डा असंस्थातवां मान</b>                               | होस्य दहंस्यतमा माग                                    | बन्तर्पहुर्त बन्तर्पहुर्त                                       | . 1)                               | क्तर्भुद्रत              |

## मार्गणास्थानोकी अपेक्षा जीवोंके क्षेत्र, सार्थन और कालका प्रमाण.

|                                  | ५ वदम्याग्या                      | ,                  |                                 |         | lialalista!h. •                   | ,        |                       |          | १ कायमार्गणा                           |                                 |             | ₹ हान्द्रपमागणा                                 |                           |                                |                                         | i de la la companya de la companya d |             |                                  |                          |                  | <b>म</b><br>विका       |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| अपगतवेदी                         |                                   | <b>3्रबवटी</b>     | क्रीवेदी                        |         | काययांगी                          | बचनयोगी  | मनीयोगी               |          | र्वसकायिक                              | पिच स्थावरकायिक                 |             | प्रवेतिय                                        | विक्रक्षत्रय              | ( पुकेन्द्रिय                  | ्<br>देवगति                             | महन्यगति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | तिर्यचगति                        | नरक्रमि                  | यबान्तर भेद      | मार्गेषा के            |
| ्रः, असंस्थात बहु<br>सर्वेको स   | ,, संबर्धाः<br>,, असंस्थातनां भाग |                    | कोकदा असंस्थातवा भाग            |         | ः असंस्थति वह ।                   | 3) 3)    | लोकका असंख्यातवां माग | (सर्वलोक | लाहका असंस्थातवा भाग                   | सबेलों क                        | (सर्वेळां क | ्र असंख्यात बहु ,,                              | क्षेत्रका असंस्थानवां भाग | सर्वेले!                       | छोकका असंख्यातवा ,,                     | भवेत्रात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | কারকা ॥ "   | सर्वेठोक                         | लोकका असल्यातवां माग     |                  | <b>a</b>               |
| ः अनंस्थातं बहुः,<br>सर्वेकोक    | सर्वेलाज्य माग                    | "                  | जीकडा असंस्थातवां भाग           | सर्वकोक | ्री असंख्यात बहु ;                | 23 23 23 | लोकचा असंस्थातवां भाग | स्वलाक   | लेकिका असंस्थातना भाग<br>असम्ब्यात बह  | सबैली क                         | ( सर्वलो क  | र्भात्त्रात्वहुः,                               | लोकका असंस्थातनो भाग      | सर्वेळोड                       | छोकका असंस्थातवां ,,                    | ्र ,, असंस्थात बहु ,,<br>सर्वेलोक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | लेंडब ", ", | सर्वेटोक                         | को इन्हा असंस्थातनां साग | वर्तमानकालिक     |                        |
| ्र असंस्थात <b>गड</b> ्ग         | े हो केरा असंस्थाननी सार्ग        | 27 21 22 27 27     | देशंन द्रु श्रीर हैं। राइसकेलोक |         | सुर्खेक                           | " " "    | 35 55                 |          | देशान ूं राज, सर्वेठोक                 | सर्वेटोक                        | •           | देशेन ्रं राज, सर्वेळो क                        | 94                        | सर्वलो क                       | देखेल ( इ और इ इ राड (उत्हर)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***         | सर्वलोक                          | देशोन 🔓 राज ( उत्कृष्ट ) | क्तीत बनागतकालिक | सर्शन                  |
|                                  | अध्य असूत्र                       | ÿ                  | **                              | ,       | *                                 | 99       | **                    |          | :                                      | 77                              |             | 2                                               | 99                        | **                             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :           | 3                                | सर्वराङ                  |                  | गानाजीबॉडरी<br>अपेक्षा |
| :                                |                                   | =                  | अन्तर्भृहतं                     |         | 2                                 | :        | एकसवय                 |          | ः<br>अन्तर्गहर्त                       | ' श्वदसंबद्ग                    |             | अन्तर्भृहत                                      |                           | " ब्रुदमवस्य                   | 3                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E           | 2                                | बन्तर्रहते               | ज्ञान्यकाल       |                        |
| अन्तर्धातं, देशेन पूर्वकोटी वर्ष | अनन्तकाल असंस्थात पुद्रलगरिवर्तन  | स्विर्यमञ्जूष्यक्त | प्रत्योपसञ्जतपृथकन              |         | अनन्तकाल असंख्यात पुद्रत्यपीवर्तन | **       | अन्तर्भृहते           |          | दो हजार सागरीयम पूर्व कोटापुणक्ता अधिक | अनन्तकाल असंस्थात पुरुक्तरवितीन |             | पुक हजार सागरोपम पूर्वकोटीपृथक्तसे अ <b>धिक</b> | संस्थात हजार वर्ष         | अनतकाल असंस्थाच पुद्रलयरिवर्तन | तेतीस सागरोपम                           | तीन पल्योपम आर पूर्वकाटीपृथक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,           | बनन्तकाळ असंख्यात पुद्रल्पायितीन | तेतीस सागरोपम            | বন্ধস্থকাল       | काल एकजीवकी अवेक्षा    |

|                                    |                        | s दर्शनसार्गणा                          |                       |                                   |                        |                       | ० स्वयंत्रम्            |             |           |                                                     |                                     |       |                            | ७ साममार्थना      |                      |                              |                       | Parameter V              | ह क्यायमार्थका        |                       |                      | मार्गणा                        |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| क्षाव्याना                         | अविधिद्धनी             | ,                                       | चश्रदर्शनी            | । अवश्वदर्शनी                     | ( असंयमी               | संयभासंयभी            | र समारमातस्यमा          |             | चार संयमी | (सामायिक आदि                                        | THE PROPERTY.                       | ŗ     | सन श्पर्ययहाली             | , मति-श्वत अवधि • | विभेगहानी            | ् इसति-कुषुतज्ञानी           |                       | अक्रमायी                 |                       | ्र कोषादिचतुष्कमार्या | मवान्तर भव           | मार्ग वसके                     |
| ्र स्वेलाङ                         | " " "                  | 39 39 39                                | लोकका असंरूपतनां साग  | *                                 | सर्वलोक                | लोकका असंख्यातवा भाग  | सबेलोक                  | " п "       |           | लोकका असंख्यातनो माग                                | ्रे सर्वेद्धोक<br>सर्वेद्धोक        | ,     | 22 22                      | P9 99 29          | लेकका असंस्थातनां ,, | "                            | (सर्वलोक              | े ,, असंस्थात बहु ,,     | लोकका असंख्यातवां माग | सर्वेळो क             |                      | Ŧ                              |
| ्र अक्षरभाव बहु ;,<br>सर्वेद्योक्त | , n n n                | 29 39 33                                | छोक्का असंस्थातनो माग | 29                                | सर्वलोक                | लोकका असंस्थातनां भाग | सर्वकान                 | 11 11 11    |           | लेक्का अंस्स्यातवो माग                              | भ प्रतिकासिक अस्ति ।।<br>सर्वेकोसिक | " " " | ,                          | 99 99             | लोकना असंस्थातवां ,, | 39                           | (सर्वेळोक             | ्रा असंस्थात बहु         | लोकका असंस्थातवां साग | सर्वलोक               | वर्तमानकालिक         |                                |
| सर्वकोक                            | लोकका असस्यातचा माग    | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | देशीन हुई राड         | 2                                 | सर्वलोक                | देशन १५ राष           | सर्वेळीक                | 29 27 29    |           | जेकका असंस्थातवो माग <u>े जेकका असंस्थातवो मा</u> ग | सर्वलोक                             |       | लोकका असंस्थातनां माग<br>र | देशेल हर् राज     | ्रे देखीन हुई राह    | 39                           | र सर्वलोक             | ,, असंस्थात बहु ,,       | कोकका असंस्थातना साव  | सर्वजोक               | वतीत बनागतकालिक      | सर्थन                          |
| **                                 |                        | 3                                       | **                    | 22                                | 3                      | सर्वकाल               | अन्तर्यहर्त             | 2           | A         | जबन्य ,, उत्कृष्ट                                   | 2                                   |       | 79                         | 25                | 3                    | सर्वेद्राल                   |                       | अन्तर्श्वर्ते और सर्वकाल |                       | सर्वेद्धाल            |                      | वाना <b>जीवाँदी</b><br>अपेक्षा |
| 3                                  |                        | ŧ                                       | :                     | 2                                 | :                      | =                     | E                       | अन्तर्भृहते | ,         | एकसमय                                               | 2                                   |       | :                          | 3                 | 2                    | अन्तर्भेहृते                 | अन्तर्भ्रहतं          | पुत्रसमय,                |                       | पुत्रसम्य             | ্ৰ <b>ৰ</b> ন্ধকান্ত |                                |
| हुत वर्ष<br>वर्ष                   | क्रेकोट प्रविकार) वर्ष | साधिक तेतीस "                           | दो हजार सागाविस       | धननाकाळ असंस्थात पुद्रक्षपरिवर्तन | ,, अर्थपुद्रस्थारियतीन | देशीन पूर्वकोटी वर्ष  | विद्याल प्रश्निक विद्या |             |           | अन्तर्भेडते                                         | 3                                   |       | देशोन पूर्वकीटी वर्ष       | साधिक ,, ,,       | ,, तेतीस सागरीपम     | देश्चीन अर्भपुद्रक्रपनिवर्तन | (देशोन पूर्वकोटी बर्व | अन्तर्यहर्तः, स्रोर      |                       | अन्तर्भेहर्त          | ওলেন্দ্রকান্ত        | काल यकजीवकी अपेक्स             |

(पु. ४ प्रस्ता. पृ. २९ आ)

| १३ संक्रियार्गेषा } असंबंधी | _                                                         | ् शिषक्रीमक्तन्यक्तः श्र सन्यक्त्वर्गार्थे । श्रायीपश्चामकः । श्रायीपश्चामकः । श्रायीयन्यारिकः । सन्यम्यन्यन्यारिकः सामादनसम्यन्ति             | ११ मत्यवार्थणा<br>( असध्य                | कृष्ण नीख<br>नीख<br>कापोत<br>पथ<br>खळेड्य                                                                                                           | मार्गणा मार्गणा के स्थानिक स्यानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्य |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | लोकका असंस्थातवां माग<br>सर्वेलोक                         | न्यक्त्व जोकका असंस्थातवी साग                                                                                                                  | भ पा ।।<br>भ असंस्थात बहु ;;<br>सर्वेलोक | सर्वजीक<br>शिकका असंस्थातवां माग<br>गः गः गः<br>शेषका असंस्थातवां माग<br>शंक्रका असंस्थातवां माग<br>गः धां गः गः<br>भावलाक<br>शेषका असंस्थातवां गृः | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | को क्या व्यसंस्थातवा आपा<br>सबैको क                       | को कहा असेल्यातवां साम<br>। । । । । । । ।<br>। असंस्थात बहु । ।<br>सर्वेकोक<br>को कहा असंस्थातवां साम<br>। । । । । । । । । । । । । । । । । । । | भ भनंस्थात बहु ।।<br>सर्वेकोन्ड          | सर्वकोक सिक्ता असंस्थातनां माना ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | हरोत र्य एउ<br>। सर्वेकोफ                                 | देखेन ६ हे गड<br>। । । । ।<br>हो क्या बतंच्यातनां माग<br>श्रीकांक<br>देखेन ६ गड<br>। १६ थोर १३ गड<br>सर्वकोक                                   | ्रा असंस्थात बहु ;;<br>सर्वेटोक          | a a a a a a a                                                                                                                                       | सर्वेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | 3 3                                                       | ् अन्तर्रहते पत्नोः असं. माग<br>रिष्टसमय अन्तर्रहते<br>सर्वेद्रति<br>।<br>।<br>अन्तर्रहति पत्नो असं. साग<br>रिष्टसमय ;; ;; ;;                  | 33 HAR                                   | सर्वकारक<br>ग्रा<br>भारतम्बद्धत्ते अन्तसमूहत्                                                                                                       | गाना और वेंद्री<br>अपेक्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | <sub>१२</sub>                                             | कत्यपृत्ते<br>पुत्रसम्य<br>कतिशृति<br>अतिशृति<br>भारतस्य<br>भारतस्य                                                                            |                                          | बन्तर्सेहर्ति<br>भ पुरस्तामय<br>भ पुरस्तामय                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | सारारेपस्थारपृष्यन्त<br>बनन्दञ्ज असंस्थात पुरुव्परिषर्तेन | अन्तर्ग्रहर्वे<br>साबिक ज्यासट सागरीयस<br>,, तेतीस ,,<br>अन्तर्ग्रहर्वे<br>,,                                                                  | देशेन अर्थपुरस्मितिन<br>अनादि अनत्त      | स्राधिक तेतीस सागगेषम<br>,, सचार ,,<br>,, सात ,,<br>,, बो ,,<br>,, बो ,,<br>,, बेतीस ,,<br>अतारह ,,                                                 | कास एक जीवकी श्रेषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                     | नानाजीवॉकी<br>अपेक्स                                   |                           | ताल<br>एकजीवकी अपेसा                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| त अनागतकालिक                        |                                                        | जधन्यकाल                  | उत्ब्रह्यकाल                                                                                    |
| <sub>ध</sub> राड                    | सर्वकाळ                                                | बन्तर्पुड्ते              | साधिक तेतीस सागगेपम                                                                             |
| <sup>१</sup> राज                    | ,,                                                     | "                         | ,, सत्तरह ,,                                                                                    |
| ै राउ                               | ,,                                                     | ,,                        | ,, सात ,,                                                                                       |
| <u>६ और ९ राज</u>                   | .,                                                     | ,, एकसमय                  |                                                                                                 |
| १४ तह<br>१४ "                       | ,,                                                     | 22 <b>2</b> 3             | ,, बढारह <sub>ा,</sub>                                                                          |
| असंस्थातवां माग<br>वर्षस्यात बहु ,, | n                                                      | ""                        | », तेतीस »                                                                                      |
| असंस्थातवा भाग                      | अन्तर्गृहुर्त अन्तमुहुर्त                              | अन्तर्मुहूर्त             | अन्तर्मुहर्त                                                                                    |
| ातंस्थात बहु ,,                     | सर्वकाळ                                                | ,,                        | देशोन अर्थपुद्रलपरिवर्तन                                                                        |
|                                     | "                                                      | ×                         | अनादि अनन्त                                                                                     |
| ू<br>इंड राड                        | अन्तर्ग्रहर्ते पल्योः असंः माग<br>एकसमय अन्तर्ग्रहर्ते | ्र अन्तर्मुहूर्त<br>एकसमय | वन्तर्गुहर्ते                                                                                   |
| ) H                                 | सबकाल                                                  | अन्तर्गृहुर्त             | साधिक व्यासठ सागरोपम                                                                            |
| असंस्यातत्रो माग<br>असंस्यात बहु ,, | **                                                     | 34                        | ,, तेतीस »                                                                                      |
| ू राज                               | अन्तर्मुहुर्त पत्यो असं भाग                            | ,,                        | अन्तर्मुहर्त                                                                                    |
| र्ष और १३ राज                       | एकसमय ,, ,, ,,                                         | एक्समय                    | n                                                                                               |
|                                     | सर्वकाल                                                | अन्तर्ग्रहृती             | देक्कोन अर्घपुद्रलमरिवर्तन                                                                      |
| ८ राड                               | ,,                                                     | 29                        | सागरोपमञ्चतपृथक्त                                                                               |
|                                     | ,,                                                     | श्रुदसवमहण                | अनन्तकाळ असंख्याच पुद्गळपरिवर्तन                                                                |
|                                     | ))                                                     | अन्तर्गुंहर्त<br>एक्सम्   | ( अंगुक्के असंस्थातं मागप्रमाण<br>असंस्थातासस्थात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी<br>तीन समय, अन्तर्धहूर्त |

उत्तरमें बतलाया गया है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा तो मिध्यादि जीव सर्वकाल ही मिध्यात्व गुण-स्थानमें रहते हैं, अर्थात् तीनों कालोंमें ऐसा एक भी समय नहीं है, जब कि मिध्यादिष्ट जीव न पाये जाते हों। किन्तु, एक जीवकी अपेक्षा मिध्यात्वका काल तीन प्रकारका होता है—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त। जो अभन्य जीव हैं, अर्थात् त्रिकालमें भी जिनको सम्यक्ति प्राप्ति नहीं होना है, ऐसे जीवोंके मिध्यात्वका काल अनादि-अनन्त होता है, क्योंकि, उनके मिध्यात्वका न कभी आदि हैं, न अन्त। जो अनादिमिध्यादिष्ट मन्य जीव हैं, उनके मिध्यात्वका काल अनादि-सान्त है, अर्थात् अनादि कालसे आज तक सम्यक्ति प्राप्ति न होनेसे तो उनका मिध्यात्व अनादि है, किन्तु आगे जावत्र सम्यक्त्वकी प्राप्ति और मिध्यात्वका अन्त हो जानेसे वह मिध्यात्व सान्त है। धवलाकारने इस प्रकारके जीवोंमेंसे वर्द्धनकुमारका दृणन्त दिया है, जो कि उस पर्यायमें सर्व प्रथम सम्यक्त्वी हुए थे। इस प्रकार सर्व प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीवोंके सम्यक्त्वप्राप्तिके पूर्व समय तक उनके मिथ्यात्वका काल अनादि-सान्त समझना चाहिए। जिन जीवोंने एक बार सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया, तथापि परिणामोंके संक्रेशादि निमित्तसे जो फिर भी मिथ्यात्वको प्राप्त हो जाते हैं, उनके मिथ्यात्वका काल सादि-सान्त माना जाता है, क्योंकि, उनके मिथ्यात्वका आदि और अन्त, थे दोनों पाये जाते हैं। इस प्रकारके जीवोंमें भी श्रीकृष्णका दृष्टान्त धवलाकाने दिया है।

प्रकृतमें अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त मिध्यात्वके कालको छोड़कर सादि-सान्त मिध्यात्वक कालकी ही विवक्षा की गई है, और उसीकी अपेक्षा मिध्यादृष्टि गुणस्थानका जघन्य और उक्कप्ट काल बतलाया गया है।

मिध्यादृष्टि गुणस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त बतलाया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई सम्यग्निध्यादृष्टि, या असंयतसम्यग्दृष्टि या संयतासंयत या प्रमत्तसंयत जीव पिरणामोंके निमित्तसे मिध्यात्वको प्राप्त हुआ और मिध्यात्वदशामें सबसे छोटे अन्तर्मुहूर्तकाल तक रहकर पुनः सम्यग्निध्यात्वको, या असंयतसम्यक्त्वको, या संयमासंयम अथवा अप्रमत्तसंयमको प्राप्त हो गया, तो ऐसे जीवके मिध्यात्वको जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण पाया जाता है। ऐसे मिध्यात्वको सादि—सान्त कहते हैं, क्योंकि, उसका आदि और अन्त, दोनों पाये जाते है। इसी सादि-सान्त मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। इसका अभिप्राय यह है कि जब कोई जीव प्रथम वार सम्यक्त्वी होकर पुनः मिध्यात्वी हो जाता है तो वह अधिकसे अधिक अर्धपुद्रलपरिवर्तनकालको भीतर अवदय ही पुनः सम्यक्त्व प्राप्तकर मोक्ष चला जाता है। (अर्थपुद्रलपरिवर्तनकालको लिये देखिये पृ. ३२५–३३२)

इसी प्रकार रोप गुणस्थानोंके भी जवन्य और उत्क्राप्ट काल बतलाये गये हैं।

## ४ क्षेत्रानुगम-विषय-सूची

| क्रम नं. विषय                                                                                                                              | षृष्ठ नं      | क्रम नं.                        | विषय                                                                                           | पृष्ठ नं                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| १<br>विषयकी उत्थानिका<br>१ घवळाकारका मंगळाचरण और                                                                                           | १-९           | संख्यात<br>घनले। १              | तार लोक घनलोक<br>वेंभाग है, यह बतलाक<br>को ही प्रमाणलोक क<br>कमाननेमें युक्ति                  | हर                       |
| प्रतिका<br>२ क्षेपानुगमकी अपेक्षा निर्देश<br>भेद-कथन<br>३ क्षेत्रानुयोगद्वारके अवतारकी                                                     | <b>१</b><br>२ | १२ छोकका<br>उत्सेचक<br>८३ छोकका | त मानगम चुत्ता<br>' आयाम, विष्कम्भ औ<br>त निरूपग<br>' तीनसौ तेतालीस घर<br>मानने पर दो सूत्रगाथ | ोर<br>१९-२०<br>न-        |
| डपयोगिता<br>४ निक्षेपकी उपयोगिता, उसका<br>स्वरूप और भेद, तथा निक्षे-<br>पोंका नयोंमें अन्तर्भाव                                            | "<br>₹–७      | ऑक<br>पादन<br>१४ असंख्या        | अभ्याणताका अनिष्<br>तप्रदेशी छोकमें अनन                                                        | ‼-<br>२०- <b>२१</b><br>व |
| ५ क्षेत्रशब्दकी निरुक्ति, एकार्थ-<br>बाचक नाम, तथा निर्देशादि<br>छह अनुयोगद्वारोंसे क्षेत्रपदार्थ<br>का निर्णय                             | \e/           | आशंका                           | ले रह सकते हैं, इ<br>का परिहार<br>की अवगादना शकिः<br>'                                         | <b>२२-</b> २४            |
| का निजय<br>६ लोकशब्दकी निश्चिक, भेद और<br>उसका स्वरूप<br>७ क्षेत्रानुगमका अर्थ तथा निर्देश                                                 | <i>9-2</i>    | मीर उप<br>ऑके भे                | स्वस्थान, समुद्धा<br>।पाद, इन तीन अवस्थ<br>इवस्वरूपका वर्णन                                    | ा-<br><i>२६</i> -३०      |
| का स्वरूप<br>२<br>ओघसे क्षेत्रानुगमनिर्देश                                                                                                 | "<br>१०.५६    | त्स्वस्था<br>डपपाद,             | तस्वस्थान, विहारव<br>न, सात समुद्धान औ<br>इन दश अवस्थाओं<br>पथासंभव मिथ्यार्डा                 | र<br>के                  |
| ८ मिध्यादि । जीवोंका क्षेत्र-<br>निरूपण<br>९ लोक पदले घनलोकका ही                                                                           | १०            | अःदि<br>क्षेत्र-निर<br>स्वस्थान | चौदह जी म्लमालीं<br>ह्रपणकी प्रतिका, तथ<br>।स्वस्थान आदि रादि                                  | के<br>ग<br>ा-            |
| मभिप्राय है, इस बातका शंका-<br>समाधानपूर्वक समर्थन                                                                                         | १०-११         |                                 | माण-निरूपण<br>इ. और अर्ध्वलेका                                                                 |                          |
| १० अभ्य-आचार्य-प्रकापित मृदंगा-<br>कार लोकके प्रमाणका निक्रपण<br>और तत्सम्बन्धी घनफल<br>निकालनेके लिए स्पीकार,<br>मायतचतुरस्र, त्रिकोण आदि |               | संख्यात<br>वत्स्वस्थ            | के पर्याप्तराशि<br>वे माग-प्रमाण विहास<br>तनराशिका गुणका<br>घनांगुळ कैसे जाना                  | <b>र</b> ∙<br>र          |
| सनेक आकारोंकी करपना तथा<br>उनके प्रमाणका निर्णय आदि                                                                                        | <b>१</b> २-१८ | इस शंक                          | ाका समाधान<br>प्रके निकाळनेका विधा                                                             | \$3                      |

| क्रम नं. विषय                                                      | पृष्ठ नं.      | क्रम नं. विषय                                                | પૃષ્ઠ નં. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| २१ गे म्हिक्षेत्रके निकालनेका विधान                                | "              | 3                                                            |           |
| २२ शंखक्षेत्रके निकालनेका विधान                                    | રૂં પ          | वायुवत वानमवानान्य                                           | ५६-१३८    |
| २३ महामत्स्यक्षेत्रके निकालनेका<br>विधान                           | 38             | १ गतिमार्गणा                                                 | ५६-८१     |
| २४ तिर्थग्लोकका स्वरूप                                             | 30             | ( नरकगति )                                                   | ५६-६६     |
| २५ वैकिथिकसमुद्धतगत मिथ्या-                                        |                | ३९ सामान्य नारिकयोंका क्षेत्र                                | ५६        |
| दृष्टि जीवोंका क्षेत्र निरूपण<br>२६ देव अपने अवधिज्ञानके क्षेत्र-  | 3८             | ४० नारिकयोंकी अवगाहना<br>४१ प्रथम पृथिवीके तेरहीं पटलोंके    | ५७        |
| प्रमाण विकिया करते हैं. पेसा<br>कहनेवाले आचार्योके कथनका           |                | नारकोंकी ऊंचाई<br>अर द्वितीय पृथिवीके ग्यारहीं पट-           | ५८        |
| निराकरण<br>२७ सासादनसम्यग्द्याचे गुणस्थानसे                        | "              | लोंके नारकोंकी ऊंचाई<br>४३ तृतीय पृथिवीके नौ पटलोंके         | ५९        |
| लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान-<br>तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती             |                | नारकींकी ऊंचाई                                               | Ęo        |
| जीवॉंक क्षेत्रका वर्णन<br>२८ देव, मनुष्य और नारकियोंका             | <b>३९-</b> ४७  | नारकाका अवाद                                                 | ६१        |
| उत्सेध कमशः दश, नौ और आठ<br>तालके प्रमाणसे कहा गया है,             |                | ४५ पंचम पृथिबीक पांची पटलोंके<br>नारकोंकी ऊंचाई              | "         |
| इस बातका निरूपण                                                    | Ro             | ४६ छठी पृथिवीके तीनों पटलोंके<br>नारकोंकी ऊंचाई              | ६२        |
| २९ ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और<br>तिर्यंग्लोकका प्रमाण-वर्णन              | ક્રફ           | ४७ सातवीं पृथिवीके नारकीकी                                   | -         |
| २० सुङ्मपरिधि निकालनेका करण-                                       | _              | ऊंचाई<br>४८ नारकियोंके क्षेत्रको निकालनेके                   | "         |
| सूत्र<br>३१ भरत, पेरावत और विदेह-<br>सम्बन्धी प्रमत्तसंयतादि संयमी | <del>ક</del> ર | लिए अर्थपदका निरूपण<br>४९ सातों पृथिवियोके नारकियोंका        | ६३        |
| जीवोंकी जघन्य और उत्कृष्ट                                          |                | क्षेत्रचर्णन                                                 | ६५        |
| अवगाहनाके प्रमाणका निरूपण                                          | 8'4            | तिर्येचगति                                                   | ६६-७३     |
| ३२ तैजससमुद्धात क्षेत्रका प्रमाण                                   |                | '५० तिर्येच मिथ्याहिए जीवीका क्षेत्र                         |           |
| ३३ सयोगिकेवलीके क्षेत्रका निरूपण                                   | 85             | ५१ सासादनगुणस्थानसे लेकर                                     |           |
| ३४ दंडसमुद्धातगत केवलीका क्षेत्र<br>३५ कपाटसमुद्धातगत केवलीका      | 39             | संयतासंयत गुणस्थान तकके<br>प्रत्येक गुणस्थानवर्ती तिर्थेचौका |           |
| क्षेत्र                                                            | કર             | क्षेत्रप्रमाण                                                | ६७        |
| ३६ प्रतरसमुद्धातगत केवलीका क्षेत्र                                 | ५०             | ५२ प्रचेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रिय                          |           |
| ३७ लोकके चारों ओर स्थित                                            |                | तिर्थेचपर्याप्त और पंचेन्द्रिय<br>तिर्थेच योनिमती जीवोंका    |           |
| तीनों वातवलयोंके क्षेत्रफलका<br>निरूपण                             | 48-44          | तिर्यंच योनिमती जीवींका<br>मिध्यादिष्ट गुणस्थानसे लेकर       |           |
| १५ लोकपूरणसमुद्धातगत केवलीका                                       | 75-74          | संयतासंयत गुणस्थानस लकर                                      |           |
| क्षेत्र                                                            | ५६             | _                                                            | ६९        |

| •                                    |                                                                                                     | •                      |      |                                           |                                                                                       |                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| कम नं.                               | विषय                                                                                                | पृष्ठ नं.              | कम   | नं.                                       | विषय                                                                                  | षृष्ठ नं.                 |
| ५३ लब्ध्यपय<br>क्षेत्र               | प्तिपं <del>चे</del> न्द्रियतिर्ये <b>चेंका</b>                                                     | €७                     |      |                                           | ोर पंचेन्द्रियपर्यात-<br>गुणस्थानीका क्षेत्र-                                         |                           |
|                                      | मनुष्यगति )<br>ष्टि गुणस्थानसे छेकर                                                                 | <b>७</b> ७५७           | ६६   | निरूपण<br>स्टब्ध्यपर्याप                  | तक पंचित्रिय जीवोंके                                                                  | <b>८६</b>                 |
| खयोगि <del>के</del><br>मनुष्य,       | विली गुणस्थान तकके<br>मनुष्यपर्याप्त और                                                             |                        |      | क्षेत्रका वर्ण<br>३ काय                   | C                                                                                     | <i>७</i> ऽ<br><b>१०</b> २ |
| ५५ सयोगिके                           | योंके क्षेत्रका वर्णन<br>व्यक्षीका क्षेत्र<br>पित्रक मनुष्योंका क्षेत्र                             | <i>હ</i> ફ<br>હવ<br>હદ |      | ते जस्कायिव                               | येक, अप्कायिक,<br>इ. वायुकायिक, तथा<br>ोकायिक, बादर-                                  |                           |
|                                      | देवगति )                                                                                            | 95-00                  |      |                                           | बादरतेजस्कायिक,                                                                       |                           |
| ५७ मिथ्यार<br>स्थानवर्त<br>५८ भवनवार | ष्टि आदि चारों गुण-<br>र्शि सामान्यदेवोंका क्षेत्र<br>सी देवोंसे लेकर नव<br>तकके चारों गुणस्थान-    | ৩৩                     |      | स्पतिकायि<br>इन पांच<br>स्हमपृथिवं        | त्रिक, बाद्रवन्–<br>कप्रत्येकदारीर और<br>बाद्रॉके अपर्याप्त,<br>गिकायिक, सूक्ष्म      |                           |
| वर्ती देव<br>५९ भवनवा                | ोंका क्षेत्र<br>सी, व्यन्तर और<br>क देवोंके दारीरकी                                                 | ),<br>(5°              |      | सूक्ष्मवायुक्<br>चार सूक्ष्<br>अपर्याप्तक | , स्इमतेजस्कायिक,<br>कायिक, तथा इन<br>मोंके पर्याप्त और<br>जीवोंके क्षेत्रक           | ;<br>:<br>:               |
| विमानव                               | दिश और पांच अनुत्तर<br>॥सी देवींका क्षेत्र<br>[द्रियमार्गणा                                         | ۶১<br>۷۵ <b>-</b> ۶১   |      | उपरितन ई                                  | सातों अधस्तन तथा<br>षत्प्राग्भार, इन आठे<br>आयाम, विप्कस्भ                            | Ť                         |
| ६१ सामान्य<br>न्द्रिय, ६<br>तीनोंके  | प्रकेन्द्रिय, बाद्र एके-<br>इक्ष्म एकेन्द्रिय और इन<br>पर्याप्त तथा अपर्याप्तक<br>क्षेत्रोंका वर्णन | J 00                   |      | और बाहर<br>पृथिवियों<br>पाया जात          | यका वर्णन<br>यका वर्णन<br>में सर्वत्र जल नर्ह<br>। हे इस लिए जल<br>विकासर्वत्र पृथिवि | ८८- <b>९१</b><br>i<br>-   |
| ६२ वैक्रिय                           | कसमुद्धातगत एकेन्द्रिय<br>। प्रमाण, तथा उनका                                                        | <b>د</b> ۶             | 1 90 | योंमें रहना<br>शंकाका स                   | । संभव नहीं हैं, इस                                                                   | ।<br><b>९</b> २           |
| द्धात व<br>बादरपरे                   | नस्वस्थान, वेदनासमु-<br>गैर कषायसमुद्धातगत<br>केन्द्रिय और बाद्रपके-<br>र्याप्त जीवोंके क्षेत्रका   |                        |      | अप्कायिक<br>और वा                         | , बादर तेजस्कायिक<br>दूर वनस्पतिकायिक<br>(रपर्याप्तक जीवेंकि                          | ត<br>ត                    |
| निरूपण<br>६४ सामान                   | ।<br>य, पर्याप्त और अपर्याप्त                                                                       |                        | 9    | पर्याप्तकी                                | हायिक प्रत्येकशरीय<br>ज्ञाचन्य अवगाहनारे                                              | ते                        |
|                                      | वय जीवोंके स्वस्थानादि<br>र निर्णय                                                                  |                        |      |                                           | र्याप्तकी जघन्य अवग<br>क्यानगणी है. इर                                                |                           |

सम्यग्द्दष्टि और

केवडीका क्षेत्र

सयोगि-

280-288

८२ औवारिककाययोगी मिथ्यादृष्टि

जीवोंका क्षेत्र

| ऋम् व | . विषय                         | <b>પૃ.</b> નં. | ऋम नं.          | विषय                              | <b>વૃ.</b> નં,      |
|-------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|       | ५ वेदमार्गणा १                 |                | ও ব্ল           | नमार्गणा                          | 159-019             |
| 65    | मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे छेकर   |                | १०३ मत्यनार्न   | ो और श्रुत                        | <b>ाजा</b> नी       |
| 8     | मनिवृत्तिकरण तकके स्रीवेटी     |                |                 | ष्ट जीवोंका के                    |                     |
| 1     | मीर पुरुषवेदी जीवोंका क्षेत्र, |                |                 | और श्रुत                          |                     |
| \$    | तथा तत्सम्बन्धी विशेषता-       |                |                 | सम्यग्दिष्योक                     |                     |
|       | प्रोंका वर्णन                  | १११            |                 | श्रीर क्षणक्षयी रा                |                     |
| 68    | मिथ्यादृष्ट्यादि नौ गुणस्थान-  |                |                 | गार्क्षणकाया रा<br>इपसे अनुवृत्ति |                     |
| -     | ार्ती नपुंसकवेदी जीवोंका       |                |                 | ति है, इस शं                      |                     |
|       | तत्र, तथा तत्सम्बन्धी          |                | समधान           |                                   | 14040               |
|       | वेशेषताआक वर्णन                | ११२            |                 |                                   | 1)                  |
| 94    | अपगतवेदी जीवोंका क्षेत्र       | ११३            |                 | नी मिथ्यादृष्टि                   |                     |
|       | ६ कषायमार्गणा १                | १३-११७         |                 | सम्यग्दष्टि ज                     |                     |
| 9.8   | कोघ, मान, माया और लोभ-         |                |                 | ग स्वस्थानादि<br>भंगद्वानी भिष्   |                     |
|       | प्रवासी मिथ्यादृष्टि जीवींका   |                |                 | मगमाना ।मञ्<br>र्थग्डोकके संब     | _                   |
|       | <b>भेत्र</b>                   | ११३            |                 | और मनुष्य                         |                     |
|       | सासादनसम्यग्डिष गुण-           | ***            |                 | नगुणे क्षेत्रमें ह                |                     |
|       | धानसे लेकर अनिवृचिकरण          |                |                 | त्रशुण क्षत्रम  ६<br>इस शंकाका सः |                     |
|       | पुणस्थान तकके कोध, मान,        |                |                 |                                   |                     |
|       | गया और लोभकषायी                |                |                 | तम्यग्द्रष्टि गुणरू               |                     |
|       | तीवोंका क्षेत्र                | ११४            |                 | क्षीणकषायवीत                      |                     |
|       | सुत्रमें ओघपद क्यों नहीं कहा,  |                | छपास्य १        | गुणस्थान त <b>क</b>               | भात,                |
|       | स शंकाका समाधान                | ,,             |                 | अवधिकानी जी                       |                     |
|       | लोकके असंख्यातवें भागमें'      | "              | क्षेत्र .       | 22 0                              | <b>१</b> १९         |
|       | तना ही पद सूत्रमें कहनेसे      |                |                 | तसे लेकर क्षीण                    |                     |
|       | कतमें भाजुषसेत्रके भी असं-     |                |                 | ाःपर्ययकानी जी                    | वाका                |
|       | न्यातवें भागमें रहते हैं 'यह   |                | क्षेत्र         | e&                                | .~ "                |
|       | मर्थ क्यों नहीं लेना चाहिए,    |                |                 | र्यंक और द्रव्या                  |                     |
|       | स शंकाका, तथा इसीके            |                |                 | शनाओंके क                         | _                   |
| 8     | पन्तर्गत एक और मी शंकाका       |                | प्रयोजन         |                                   | १२०                 |
|       | समाधान                         | ११५            | ११० केवळका      | नी सयोगि                          | h <mark>च</mark> ली |
| ₹00 8 | होभकवायी सूक्ष्मसाम्परा-       |                | और अ            | योगिकेवली जि                      | नोंका               |
| f     | येक शुद्धिसंयतींका क्षेत्र     | ११६            | क्षेत्र         |                                   | n                   |
| १०१ व | मकषायी जीवोंका क्षेत्र         | 19             | १११ स्वस्थान    | स्वस्थान                          | पव्का               |
| -     | उपरान्तकषायी जीवको अक-         |                |                 | वतलाकर श्रीण                      |                     |
|       | गय कैसे कहा, इस शंकाका         |                | <b>अ</b> योगिवे | म्बलीमें उसकी                     |                     |
|       | तथा इसीके अन्तर्गत कुछ         |                | भवताका          | आपादन                             | और                  |
| . 4   | प्रम्य भी शंकाओंका समाधान      | ११७            | समाधान          |                                   | १२१                 |

| 和           | बं.                                                                                | विषय                                              | <b>પૃ.</b> નં.       | कम नं.                                           | विषय                                                                                                | યુ. ક્રાં                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ११२         | ८ संयममार्वे<br>संयमी जीवोर्वे<br>गुणस्थानसे से<br>केवसी गुणक<br>जीवोंका क्षेत्र   | र प्रमत्तसंयत<br>कर अयोगि-                        |                      | दर्शन प्र<br>इस शंध<br>१२४ अचश्चद<br>दृष्टिसे है | योप्तक जीवोंमें च<br>गया जाता है, या न<br>हाका समाधान<br>इर्घनी जीवोंमें मिष्<br>हेकर क्षीणक्षाय शु | र्धी,<br>१२६<br>या-<br> ण- |
| ११३         | द्रव्यार्थिक<br>प्रयोजन                                                            | नयदेशनाका                                         | १२२                  | १२५ अवधिक                                        | किका क्षेत्र-निक्रपण<br>(दीनी और केव                                                                |                            |
| ११४         | सयोगिकेवलीक<br>पृथक् सूत्र निर्म                                                   |                                                   | ,,                   |                                                  | जीवोंका क्षेत्र<br>० लेक्यामार्गणा                                                                  | ,,<br>१२८-१३१              |
| ११५         | सामायिक और<br>संयतोंमें प्रमन्<br>स्थानसे लेकर<br>गुणस्थान र<br>जीवोंका क्षेत्र    | छेदोपस्थापना<br>तसंयत गुण-<br>अनिवृत्तिकरण        | <b>?</b><br><b>?</b> | १२६ इज्ज,<br>लेक्यावा<br>दनसम्य<br>दृष्टि अ      | नील और कार्य<br>ाले मिध्यादिष्ठ, सार<br>एटष्ठि, सम्याग्धिध<br>गैर असंयतसम्यग्ध<br>पृथक् पृथक् क्षे  | तेत<br>ता-<br>या-<br>दिष्ट |
| ११६         | परिद्वारिवशुद्धि<br>यिक और<br>शुद्धिसंयतोंसे प्र                                   | छेदे।पस्थापना<br><u>।</u> थग्भूत <del>प</del> यों |                      | वर्णन<br>१२७ तेज व्यं<br>मिथ्याद                 | गैर पद्मलेक्यावाले<br>दिले लेकर अप्रम                                                               | १२८<br>ोमें<br>च-          |
|             | नहीं, इस दोका<br>परिद्वारविशुद्धि<br>और अन्नमत्त सं<br>स्कृमसाम्पराय<br>उपशामक भीर | संयमी प्रमत्त-<br>यतींका क्षेत्र<br>संयमवाळे      | "                    | १२८ मारणा<br>तेजोलेइ<br>जीवेंकि<br>वर्णन         | त्कके जीवोंका क्षेत्र<br>निक समुद्धातः<br>त्याबाळे मिथ्याक<br>क्षेत्रमें विदेषिता                   | गत<br>(डि<br>का            |
| ११९         | क्षेत्र<br>यथास्यातसंयम्<br>और असंयमी वि                                           | मध्याद्धि जीवा                                    | -                    | उपवाद<br>जीवोंमे                                 | क, मारणान्तिक स्<br>पद्गत पद्मलेक्याव<br>कौनसी रावाि प्रध                                           | ा हे<br>स न                |
| १२०         | का पृथक् पृथक्<br>ओध्रप्रक्रपणाके<br>प्रकृतमें किस अ<br>है, यह बताक                | मेद-प्रभेद और<br>घिले प्रयोजन                     |                      | १३० शुक्कलेड<br>मिध्यात<br>श्रीणक                | बातका निरूपण<br>यावाले जीव<br>व गुणस्थानसे ले<br>पाय तकके जीवोंका                                   | कर<br>क्षेत्र ,,           |
| <b>१</b> २१ | शंका-समाघान<br>असंयमी सासा<br>सम्यग्मिण्याद्यी                                     |                                                   |                      | का क्षेत्र                                       | यावाळे सयोगिकेव<br>और अलेदय जीवी<br>[  कहनेका कारण                                                  |                            |
|             | सम्यग्हिष जीवं                                                                     | का क्षेत्र                                        | ,,<br>{२६-१२८        | 88                                               | । बहुनमा गार्य<br>मुख्यमार्गणा<br>।दिक जीवोंमें मिष                                                 | १३१-१६३                    |
| <b>१</b> २३ | स्युव्दीनी जीव<br>गुणस्थानसे छेव                                                   | ोंमें मिथ्यादधि<br>हर श्रीणकवाय                   |                      | रिष्ट<br>स्रयोगि                                 | गुणस्थानसे हे<br>केवडी गुणस्थान                                                                     | कर<br>तक                   |
|             | गुणस्थान तक                                                                        | क्षेत्र-निक्षण                                    | १२६                  | प्रत्येक र                                       | पुणस्थानमें जीवोंका                                                                                 | क्षेत्र १३१                |

| क्रम         | नं •                                  | विषय                                 | પૃ, નં.     | कम नं.       | विप                               | य                   | પૃ. ન <u>ે</u> . |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
|              | समव्यसिद्धिक<br>जीवींका क्षेत्र       |                                      | <b>१३</b> २ | मरनेव        |                                   | सम्यक्त्वी          |                  |
| १३४          | विहारवत्स्वस्था                       | _                                    |             |              | के सिवाय अन्य                     |                     |                  |
|              | यिकसमुद्धातगत<br>सामान्यलेक           |                                      |             |              | स्त्वी जीवोंका म<br>होता, इस      |                     |                  |
|              | लोकोंके असंस्थ                        |                                      |             | समाध         |                                   | या का का            | १३५              |
|              | और मनुष्यलोक                          |                                      |             |              | <br>दिनसम्यग्हिष्टे,              | सम्य-               |                  |
|              | गुणे,क्षेत्रमें रहते हैं              |                                      |             | ग्मिध्य      | ग्रहिष्ट और ह                     | मेथ्यादृष्टि        |                  |
|              | सप्रमाण निरूपण                        | r                                    | ,,          |              | का पृथक् पृथ                      |                     |                  |
| \$34         | सादियंघ करने                          |                                      |             | निरूप        | <b>ा</b> ज                        |                     | 11               |
|              | पस्योपम्के असं                        |                                      |             |              | १३ संज्ञीमा                       | रोणा                | १३६              |
|              | मात्र होते हैं,                       | इस बातका                             | 87- 177     |              | जीवोंमें मिथ्या                   |                     |                  |
|              | सयुक्तिक वर्णन                        | 1313 N323                            | १३२-१३३     | स्थान        | से लेकर क्ष                       | गुणकषाय             | •                |
| 449          | एकेन्द्रियोंमें सं<br>सादिबंधकोंमेंसे |                                      |             |              | थान तकके जीव                      |                     | 13               |
|              | असंस्थातवे भाग                        |                                      |             | १४४ असंइ     | ी जीवोंका क्षेत्र                 | •                   | "                |
|              | बंधक जीव त्रस                         |                                      |             |              | १४ आहारमा                         | गेणा                | १३७-१३८          |
|              | उत्पन्न होते,                         |                                      |             | १४५ आहा      | रक जीवोंमें मि                    | मध्याद <u>ि</u> ष्ट |                  |
|              | समाधान                                |                                      | १३३         | गुणस         | थानसे लेकर                        | सयोगि               | •                |
|              | १२ सम्यक्त्वम                         |                                      |             |              | ी गुणस्थान                        |                     |                  |
| 130          | सामान्य सम्य                          |                                      |             |              | का क्षेत्र-निरूप                  |                     | १३७              |
|              | <b>भायिकसम्य</b> ग्हरि                |                                      |             | १४६ अनाह     |                                   | मध्याद्वि           |                  |
|              | <b>असंयतस्यग्र</b> ि                  |                                      |             |              | का क्षेत्र                        |                     | n                |
|              | लेकर अयोगिकेव                         |                                      |             |              | हारक सास।<br>, असंयतसम्यग         |                     |                  |
|              | तक प्रत्येक इ                         | गुणस्थानवती                          |             |              | , असयतसम्बर्ग<br>गकेवलीका क्षेत्र |                     | १३८              |
|              | जीवोंका क्षेत्र                       |                                      | १३३         |              | शरक सयोगि                         |                     |                  |
| <b>९ २</b> < | : वेदकसम्यग्दष्टि<br>यत गुणस्था       |                                      |             | क्षेत्र      |                                   |                     | ,,               |
|              | थत गुजस्या<br>अप्रमत्तगुणस्था         |                                      |             | `            | स्पर्शनान्                        | TITE TO             | .,               |
|              | गुणस्थानवर्ती ज                       | तियों का क्षेत्र<br>विवों का क्षेत्र | १३४         |              | रपरागाः                           | रेग्य               |                  |
| 136          | डपशमसम्यग्डि                          |                                      |             |              | , ,                               |                     |                  |
| • • •        | <b>अ</b> संयतगुणस्था                  |                                      |             | वि           | षयकी उत्थानि                      | का १                | 88-884           |
| -            | उपशान्तक बाय                          | गुणस्थान                             |             |              | कारका मंगलाच                      | रण और               |                  |
|              | तकके जीवोंका                          |                                      | 19          | <b>शतिशा</b> | _                                 |                     | १४१              |
| <b>ś</b> 8•  | मारणान्तिकसमु                         |                                      |             | _            | ानुगमकी अपेक्ष                    | ग निर्देश           | •                |
|              | पाद्पद्गत अस                          |                                      |             | भेद्-कः      |                                   |                     | "                |
|              | सम्यग्दिष जीवी                        | का संख्याका                          |             | ३ नामस्प     | र्ज्ञान, स्थाप                    | नास्पद्यांन,        |                  |
|              | <b>निरूपण</b>                         |                                      | १३५         | द्रव्यस्य    | ार्शन, क्षेत्रस्पर्श              | न, काळ              | •                |

| 斩用  | नं. विषय                                                                                         | પૃ. નં.∫        | कम | नं.                    | f                       | वेषय                                          | પૃ. મં <b>.</b>  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|     | स्पर्शन और भावस्पर्शन, इन<br>छड प्रकारके स्पर्शनोंका सभेद                                        |                 |    | स्वकीय<br>परिचय        | निष्यक्ष                | मनोबुधिका                                     | १ <i>५७-</i> १५८ |
|     | स्वरूप और नयोंमें अन्तर्भाव<br>स्पर्शनशब्दकी निरुक्ति, ओघ-<br>शब्दके एकार्थक नाम और              | <b>१</b> ४१-१४४ | १७ | ज्योतिषी<br>प्रमाण उ   | देवोंके<br>त्सेघांगुल   | ोंकी उत्पत्ति<br>विमानोंका<br>स्ते ही लेना    | १५९              |
|     | प्रमाणवाक्यके अभावकी आशंका<br>का समाधान<br>२                                                     | १४४-१४५         |    | अन्यथा उ<br>जम्बृद्वीप | मबूद्धीप-स्<br>में समा  | गुलसे नहीं,<br>सम्बन्धी तारे<br>नहीं सकते,    |                  |
|     | ओघसे स्पर्धनानुगमानिर्देश <b>१</b> १<br>मिथ्यादिष्ट जीवोंका स्पर्धनक्षेत्र                       |                 |    | साथ उहे                | ब                       | र स्वीकारके                                   | १६०              |
| Ę   | निरूपण<br>स्पर्शनानुयोगद्वारके अवतारकी                                                           | १४५             |    |                        |                         | व्यन्तर-<br>त्र-निरूपण                        | १६१              |
| ૭   | मायस्यकताका प्रतिपादन<br>लोकका प्रमाण-निक्रपण<br>सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंका                       |                 |    | न्द्रियोमे             | उत्पन्न ह               | ्रजीव एके-<br>शिते हैं, या<br>न्तकसमुद्धात    |                  |
|     | वर्तमानकालिक स्पर्शनक्षेत्र<br>सासादनसम्यग्टिष्ट जीवोंका                                         | <b>१</b> 8८     |    | करते हैं,<br>निर्णय    | इस बात                  | का सत्रमाण                                    | <b>१६२-१६३</b>   |
| १०  | अतीतकालिक स्पर्शनक्षेत्र<br>सासादनसम्यग्दिए तिर्थेचोंका<br>स्वस्थानस्वस्थानक्षेत्र               | १४९-१६५<br>१४९  |    | एकेन्द्रिय             | में मार                 | ाम्यग्डाप्ट देव<br>गान्तिकसमु-<br>ं फिर सर्व- |                  |
|     | सासादनसम्यग्दप्ट ज्योतिष्क<br>देवीका स्वस्थानक्षेत्र                                             | १५०-१६०         |    | करते, इर               | त दांकाक                | मिं क्यों नहीं<br>। संयुक्तिक                 | १६४              |
|     | एक चन्द्रके परिवारका प्रमाण<br>ज्योतिष्कदेवोंके सर्व विमानीका<br>प्रमाण                          | १५१-१५२<br>१५२  | 33 | बारह व                 | सम्यग्राष्टि<br>टे चौदह | जीवॉका<br>भागप्रमाण                           |                  |
| १४  | स्वयम्भूरमण समुद्रके परभागमें<br>राजुके अर्थच्छेत्रोंके अस्तित्वकी<br>सिद्धि, तथा परिकर्मसूत्रके |                 |    | वे वायुक               | ायिक जी                 | टित होता है,<br>वोमें मारणा-<br>नहीं करते,    |                  |
|     | साथ उसका विरोध उद्घावन<br>कर उसका परिडार                                                         | १५५-१५६         | વર | इन शंका<br>उपपादग      | ओंका सम<br>त सासाव      | माधान<br>[नसम्यग्दिष                          | "                |
| रुष | राजुके अर्धच्छेद सर्व द्वीप-<br>सागरोंके प्रमाणसे तत्प्रायोग्य<br>संख्यात रूपाधिक हैं, यह कथन    |                 |    |                        |                         | ग्यारह बढे<br>स्पर्शनक्षेत्रकी                |                  |
|     | केवल त्रिलोकप्रश्नासिस्त्रके अनु-<br>सार है, यह बतलाते हुए<br>मसंख्यात मानलियोंके अवहार-         |                 | २३ | जिन आ<br>है कि देव     | । निषमसे                | य <b>ह म</b> भिमत<br>मूलशरीरमें<br>मरण करते   |                  |
|     | कालके तथा भायतच तुरस्र होक<br>संस्थानके उपदेशका उल्लेख और                                        | •               |    | हैं, और                |                         | ा उपपाद्गत                                    |                  |

पू. नं,∣क्रम नं. विषय પ્ર. ન<u>ે</u>. विषय स्पर्शनक्षत्र मिध्याद्यस्योका स्पर्शनक्षेत्र देशोन दश बटे निर्यग्लोकके संख्यातवें भाग चौवह भागप्रमाण कहते हैं, प्रमाण क्यों नहीं, इस शंकाका इनके कथनका सप्रमाण विरोध-तथा इसी के अन्तर्गत और भी **बिरूपण** अनेको शंकाओंका समाधान २४ सम्यग्मिष्यादृष्टि और असंयतः 808 ३१ वित्रहगतिम जीवांके वित्रह सम्याद्ये जीवींका वर्तमान सहेत्रक होते हैं, या अहेत्रक, और अतीतकाळिक स्पर्शनक्षेत्र १६६ इस बातका निर्णय करते हुए २५ संयतासंयत जीवीका वर्तमान नरक, तिर्येच, मनुष्य और देव-और अतीतकालिक स्पर्शनक्षेत्र १६७-१६८ गति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मकी १६ स्वयम्भरमणसमुद्र और स्वय-प्रकृतियोंके भेदांका निरूपण उप्रभववंतके परभागवर्ती क्षेत्रका और उनके क्षेत्र-विपाकित्वकी विष्क्रम्भ बतलाते हुए संयता-3019-108 संयत जीवोंके स्वस्थानक्षेत्रकी ३२ सासादनसम्यग्दप्टिनारकियोंका १६८-१६९ सप्रमाण सिक्टि वर्तमान और अतीतकालिक २७ प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर स्पर्शनक्षेत्र र ७७ अयोगिकेयली गुजस्थान तकके ३३ नारकावासीके आकारीका,तथा स्पर्शनक्षेत्र, जीवोंका नाराक्रयांसे वर्तमानकालमें विकियादि ऋदिसम्पन्न ऋषि-रोके दुए क्षेत्रका वर्णन 205 योंने सर्व मनुष्यक्षेत्रका स्पर्श ३४ सम्योगिध्यादृष्टि और असंयत-किया है, या नहीं; क्या मेरु-सम्यग्दिष्ट नारिकयोंका स्पर्शन-शिकर तक जाने मानेवाले ऋपि क्षेत्र बतलाते हुए एक नारका-मनुष्यक्षेत्रमें सर्वत्र नहीं जा आ वासका क्षेत्रफल, तथा मारणा-सकते; क्या तिर्यचौंका भी एक न्तिक समुद्धातगत असंयत-लाख योजन ऊपर तक जाना सम्यग्द्दष्टि नारकियोंका स्पर्शन-सम्भव नहीं है, इत्यादि अनेक क्षेत्र मनुष्यलेक्स असंख्यात-१७०-१७२ शंकाओं सा समाधान गुणा क्यों है, इस बातका २८ सयोगिकेवलीका स्पर्शनक्षेत्र अनेक युक्तियोंके साथ समर्थन १७९-१८२ ३५ प्रथम पृथिवीके मिध्याहिष्ट आदि चारों गुणस्थानवर्ती स्वस्थानादिः आदेशसे स्पर्धनक्षेत्र-निर्देश १७३-३०९ पदगत नारकियोंके स्पर्शन-१ मतिमार्गणा क्षेत्रकी संयुक्तिक सिद्धि करते ,, -१९२ (नरकगति) द्रुप प्रसंगागत मृदंगाकार लोकके अनुसार एक लाख योजन ६९ नारकी मिध्यादधि जीवोंका बाहस्य और एक राजु गोल वर्तमान और भतीतकालिक तिर्यग्लोकके प्रमाणका,जगश्रेणी FUS स्पर्शनक्षेत्र जगवतर, घनलोकका परिकर्मके **३० अतीतकालकी अपेक्षा विद्वारव**-अवतरण पूर्वक स्वरूप-निरूपण त्स्वस्थानादि पदगत नारकी

| श्रम नं.                                                   | विषय                                                                | प्र. मं.                   | क्रम नं.                   | विषय                                                         | <b>છૃ.</b> -લે.           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| श्रमाणोंसे<br>३६ द्वितीय पृ                                | भनेक युक्तियों और<br>खंडन<br>धिवीसे लेकर छठी<br>क्ते मिथ्यादिष्ट और | १८२–१८७                    | और उन<br>समुद्रके<br>विघान | रालाकाओंका वि<br>तसे विवाक्षित द्वी<br>स्टेबफल निका          | प और<br> लनेका<br>१९५–१९८ |
| _                                                          | ।म्यग्दिष्ट नारकियोंक<br>और अतीतकालिक                               | i                          | निकाल                      | रमण समुद्रके है<br>नेका विधान                                | १९८                       |
| ३७ उक्त पृथि<br>दृष्टि और                                  | वेयोंके सम्याग्मध्याः<br>असंयतसम्यग्हिष्ट                           |                            | लन-नि<br>४७ स्वयम्भ        | मुद्दोंके क्षेत्रफलक<br>करण<br>रूपण समुद्रके                 | १९९-२०१<br>अति-           |
| ३८ सातवीं पृ                                               | ता स्पर्शनक्षेत्र<br> थिवीके मिथ्यादिष्टि<br>ता वर्तमान और          |                            | फलको                       | वि सर्व समुद्रीवे<br>निकालनेका विष्<br>नसम्यग्द्रष्टि तिर्यं | ाम २०२-२७३                |
| अतीतकाति<br>देशोन क्षेत्र                                  | हेक स्पर्शनक्षेत्र तथा<br>का स्पर्शकरण                              | १९० १९१                    | मृहसे<br>द्वात क           | नीचे मारणान्ति<br>यो नहीं करते हैं,                          | कसमु-<br>डनकी             |
| सम्यग्द्दि,<br>और असंय                                     | पृथिवीके सासादन-<br>सम्यग्मिश्यादिष्टे<br>तसम्यग्दप्टिनारकि-        |                            | है, कि<br>शंकाओं           | सी देवींमें उत्पत्ति<br>नहीं; इत्यादि<br>का समाधान           | अनेक<br><b>२०४</b> -२०६   |
|                                                            | र्यचगित ) १                                                         | ९२–२१६                     | ं स्पर्शनहे                | मध्याद्दष्टि तिर्य<br>सत्र<br>सम्यग्दष्टि और र               | ३•६                       |
| <del>स्</del> पर्शनक्षेत्र                                 | स्थ्यादृष्टि जीवोंका<br>,तथा त्रसजीवरहित<br>द्वीप और समुद्रोंमें    |                            | संयत (<br>अतीतक            | तिर्यविका वर्तमाः<br>अलिक स्पर्शनक्षेत्र<br>अकॉमें यदि मिध   | न भीर<br>। २०७-२११        |
| विद्वारवत्स्य<br>तिर्यचौंका                                | म्स्थान पद्रपरिणत<br>होना कैसे संभव है,<br>हा समाधान करते           |                            | मनुष्य<br>यतसम्य           | उन्पन्न होते हैं ते।<br>ग्रहिष्ट और <b>संयत</b>              | असं-<br>।संयत             |
| हुए अतीत<br>नेवाल ति                                       | कालमें विद्वार कर-<br>यंचास स्पर्श किये                             |                            | होना च                     | की उत्पत्ति क्यों<br>गहिये ? यदि कह<br>प्यादृष्टि मनुष्य     | ा आय                      |
| विधान                                                      | त्रके निकालनेका<br>स्यग्दिए तिर्येचोंका                             | १९२-१९३                    | हिंगसे<br>भी द्रव्य        | उत्पन्न होते हैं,<br>लिंगसे ही उत्पन्न<br>तका समाधान         | तो ये                     |
| वर्तमान अ<br>स्पर्शनक्षत्र                                 | गैर अतीतकालिक                                                       | १९३-२०६                    | ५२ उपपाद्य<br>ग्हाप्ट वि   | ारिणत असंयत<br>तेर्येचोंके स्पर्शन                           | सम्य-<br>क्षेत्रके        |
| ४२ जम्बृद्वीपक<br>४३ लवणसमुद्र<br>४४ धातकी <del>खं</del> ड |                                                                     | <b>१</b> ९४<br><b>१</b> ९५ | विधान                      | त हारा निका<br>स्वस्थानादि प                                 | 208-260                   |
| कालोदक व                                                   | गदि समुद्रीके क्षेत्र-<br>गलनेके लिए गुण-                           |                            |                            | यतासंयत <sup>े</sup> तिर्ये                                  |                           |

| क्रम नं.                                 | विषय                                                  | <b>પૃ.</b> નં.            | क्रम नं.                | विषय                                                         | r g.                          | नं.         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|                                          | ान्द्रिय, पंचेद्रिय-<br>योनिमती तिर्य-<br>र थार अतीत- |                           | क्षेत्र' यह             | आदिके क्षेत्रक<br>संज्ञा कैसे हैं<br>समाधान                  | है, इस                        | ११८         |
| कालिक स्पर्शन<br>५५ त्रसनालीक बा         | क्षेत्र,<br>हिर् त्रसकायिक                            | २११-२१२                   | ६४ मनुष्यों<br>नारकी स  | समायान<br>मं उत्पन्न ।<br>सासादनसम्यग्ह<br>देत्र तिर्यग्ळाकक | होनेवाल<br>एियोंका            | ( ( C       |
| णान्तिक और<br>तिर्येचत्रिकोंका           | व होनेसे मार-<br>उपपादगत उक्त<br>स्पर्शनक्ष्त्र सर्व  |                           | तवां भा<br>बातका        | ात्र ।तयग्छाकक<br>ग नहीं हो सक<br>संयुक्तिक आक्षे            | ता, इस<br>ए और                | 22.0        |
| लोक कसे स<br>शंकाका समाध                 | ग्म्भव है, इस<br>यान                                  | <b>૨</b> १૨               | परिद्वार<br>६५ सम्यग्मि | ध्यादृष्टि गुण                                               | २१८– <sup>;</sup><br>ास्थानसे | (५७         |
| ५६ सासादनगुणस                            |                                                       |                           | लेकर अ<br>तकके म        | ायागिकेवली ग्<br>जुष्योंका स्पर्शः                           | ाुणस्थान<br>नक्षत्र २२०       | ≀२३         |
| पंचेन्द्रियत्रिको<br>५७ पंचेन्द्रिय लब्ध | का स्पर्शनक्षेत्र<br>यपर्याप्तक तिर्ये-               | २१३                       | यतसम्य                  | तेक समुद्धातग्<br>ग्हाप्टि मनुष्याः<br>संख्यातवां भ          | ने निर्य-                     |             |
| क्षेत्र                                  | का।लेक स्पर्शन-                                       | **                        | स्पर्धा (<br>समाधार     | केया, इस                                                     | <b>राकाका</b>                 | २२१         |
|                                          | ।लिक् स्पर्शनक्षत्र                                   |                           |                         | क असंयतस<br>के उपपादक्षत्रके                                 |                               |             |
| तथा उसके निर<br>५९ अंगुलके असंर          | हालनेका विधान<br>ध्यातवें भागमात्र                    | २१४                       | नेका वि                 |                                                              | २२१–ः                         | १२२         |
| जीवोंके संख्य                            | लब्ध्यपर्याप्त<br>त अंगुलप्रमाण                       |                           | निकालने                 | का करणसूत्र<br>केवली जिनोंका                                 | :                             | १२ <b>१</b> |
| दोकाका समाध                              | 94                                                    | ,,                        | क्षेत्र<br>१७० लब्ध्यप  | र्याप्त मनुष्योंव                                            |                               | २३          |
|                                          | ट्कायिक जीवोंक                                        | τ                         |                         | ले <b>क स्प</b> र्शनक्षेत्र<br>यीत <sub>्</sub> मनुष्यांका   |                               | "           |
|                                          | जाना जाता है,                                         |                           | कालिक                   | स्पर्शनक्षत्र                                                |                               | १२४         |
| इस शंकाका र                              | •                                                     | २१५                       | (                       | देवगति)                                                      | <b>२</b> २४–२                 | 80          |
| ( मनुष्य                                 |                                                       | १६–२२४                    | - 11-0 - 11-0           | हिं और स                                                     |                               |             |
|                                          | प्टि जीवोंका वर्त-                                    |                           | कालिक                   | स्पर्शनक्षेत्र                                               |                               | १२४         |
| मान आर अता<br><b>क्षेत्र</b>             | तकालिक स्पर्शन <sup>.</sup>                           | ૨ <b>१</b> ६–૨ <b>१</b> ૭ | _                       | ॉका अतीत औ<br>सम्बन्धी स्पर्श                                |                               |             |
| ६२ डक्त तीनों प्रव                       | ारके सासादन-                                          |                           | 1                       | तक निरूपण                                                    |                               | १२५         |
| सम्यग्हि म                               | तुप्योंका वर्तमान                                     |                           | ७४ दिशा व               | भौर विदिशाका                                                 | स्वरूप,                       |             |
| और अुतीतका                               | लिक स्पर्शनक्षेत्र                                    | २१७-२२०                   | तथा पू                  | ट्रापक्रमनियमवे                                              | ह होनेमें                     |             |
| ६३ मनुष्योंसे अ                          | गम्य प्रदेशवाले                                       |                           | युक्ति                  |                                                              | •                             | १२६         |

| क्रम नं.                                            | विषय                                                                          | <b>પૃ.</b> નં.        | क्रम नं.                        | विपय                                                                                  | પૃ. <b>નં</b> ,         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| तिर्यंचोका<br>स्पर्शनक्षेत्र                        | ोंमें उत्पन्न होनेवाले<br>उपपाद सम्बन्धी<br>साधिक पांच राजु<br>ोता, इस दोकाका |                       | देवोंमें<br>लकर<br>स्थान        | बीर ईशानकल्पय<br>मिध्यादिए गुणस्था<br>अक्षयतसम्यग्दिष्ठः<br>तकप्रत्येकगुणस्थान        | નસે<br>પુળ-<br>વર્તા    |
| ७६ सम्यग्मिथ्या                                     | दृष्टि और असंयत                                                               | •                     | ् द्वाक                         | ा स्पर्शनक्षेत्र<br>, श्रंणीयद्ध और प्रकी                                             | णक<br>पंक               |
| अतीतकाळि                                            | चेंकि वर्तमान तथ।<br>क     स्पर्शनक्षेत्रक।                                   |                       |                                 | र्गिते विस्तारका निरू<br>गीदि सर्वे कल्पोंक वि                                        | · ·                     |
| स्रोपपत्तिकः<br>५५७ मिथ्यादि                        | निरूपण<br>और सासादन                                                           | ૨ <b>૨</b> ૭          | नांकी                           | संख्याका निरूपण                                                                       | २३५-२३६                 |
| सम्यग्दप्टिः<br>वर्तमानकारि                         | भवनत्रिक देवाँके<br>रुक स्पर्शनक्षेत्रका                                      |                       | ्र<br>स्पर्शन                   | क्षिप्यासी देवे<br> क्षेत्र देवेंकि ओघस्पर्र<br>  क्यों है, इसका स                    | निक                     |
| ७८ उक्तू देवी                                       | ारूपण<br>के अतीतकालिक<br>स                                                    |                       | पत्ति <del>क</del><br>८९ सनत्व् | निक्षण<br>हमारकल्पसे लेकर                                                             | <b>२३६</b><br>सह-       |
| निरूपण<br>७९ उपचादचदग                               | त मिथ्यादृष्टि भवन                                                            | २ <b>२९-२३</b> २<br>- | आदि                             | ल्प तकके मिथ्य।<br>चारों गुणस्थान                                                     | वर्ता                   |
| वासी देवाँके                                        | स्पर्शनक्षेत्रसम्बन्धं<br>राकाओंका समाधा                                      | ìt                    | कालिः                           | ा वर्तमान और अव<br>कस्पर्शनक्षेत्र                                                    | २३७-२३८                 |
| ८० मिथ्यार्हाप्ट<br>सम्यग्दप्टि व्य<br>नादि पर्दोके | और सासादन<br>यन्तरदेवीके स्वस्था<br>स्पर्दानक्षेत्रका सोप                     | •                     | ९० आनत<br>कल्प<br>चारो          | किल्पेम लेकर अच<br>तकके सिथ्यादृष्टिः<br>गुणस्थानवर्ता देवांके<br>गैर अर्तातकालिक स्प | आदि<br>वर्त-            |
| पत्तिक निरू<br>८१ उपपादकी ३                         | पण<br>संपेक्षा तिर्थग्टाकसे                                                   | - २३०–२३१<br>r        | क्षत्रक                         | । सोपपत्तिक निरूपण                                                                    | १ २३८-२३९               |
| असंख्यातगुः<br>कारुमें व्य                          | णा क्षेत्र वर्तमान<br>प्रित करक स्थित<br>अतीतकालमें कैसे                      | -                     | चारों                           | वेयकोंके मिध्यादृष्टि व<br>गुणस्थानवर्ता देव<br>न और अतीनका                           | ों <b>का</b>            |
| तिर्युग्ल <u>ो</u> कके                              | संख्यातवे भागको                                                               | r                     | : स्पर्शन                       |                                                                                       | २३९                     |
| सयुक्तिक स                                          |                                                                               | <b>२३</b> १           | , त्तर वि                       | वुमानवामी असंयतस्<br>देवाँका स्पर्शनक्षेत्र                                           |                         |
| ८२ व्यन्तराँके प्र<br>स्थानांका नि                  | संगोपात्त आवासः<br>रह्मण                                                      | <b>૨</b> ३૨           |                                 | द्वाका स्परामुखन<br>(इन्द्रियमार्गणा)                                                 | 10-                     |
| ८३ उपपादगत                                          | ज्योतिष्क देवींका                                                             |                       | ९३ वादग                         | , सक्ष्म और पर्याप्त                                                                  | अप-                     |
| स्पर्शनक्षेत्र<br>८४ सम्बद्धाः                      | हा <b>ष्टि और अ</b> मंयतः                                                     | <b>२३२-२३३</b>        | र्याप्त प<br>; क्षेत्र          | केन्द्रिय जीवॉका स्प                                                                  | शंन-<br>२४०–२४ <b>२</b> |
| सम्यग्दिष्ट                                         | भवनत्रिक देवोंका                                                              |                       | ९४ बादर                         | एकेन्द्रिय और व<br>इय पर्याप्त जीव                                                    | ादर                     |
| वतमान अ<br>स्पर्शनक्षेत्र                           | ौर अतीतकालिक                                                                  | -<br>-                |                                 | ऱ्य पर्याप्त जीव<br>( <b>संत्र सामा</b> न्य लोक व                                     |                         |

कम नं. विपय प्र. नं. क्रम नं. विषय पु. नं तीन लोकोंके संख्यातवे भाग १०२ बादर तेजस्कायिक और वायु-क्यों है, इस शंकाका समाधान कायिक जीवोंके वैकियिक-२४१ ९५ सामान्य एवं पर्याप्त और अप-स्पर्शन-समुद्धातसम्बन्धी र्याप्त विकलत्रय जीवोंका वर्त-क्षेत्रका सापपत्तिक वर्णन 289-240 मानकालिक स्पर्शनक्षेत्र २४२ १०३ बादर पृथिवीकायिक, जल-९६ उक्त तीनों प्रकारके विकलत्रय कायिक, अग्निकायिक और चनस्पतिकायिकप्रत्येकशारीर जीवोंके अतीतकालिक स्पर्शन-पर्यात जीवोंक वर्तमान और क्षेत्रका सोपपत्तिक निरूपण **E8**F अर्तातकालिक स्पर्शनक्षेत्रका ९७ पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त तथा तदन्तर्गत शंका-समा-मिथ्याद्दाप्ट जीवोंके वर्तमान धानीका सप्रमाण वर्णन तथा अतीतकालिक स्पर्शन-२५०-२५२ २४४ १०४ बादर चायुकायिकपर्याप्त क्षेत्रका सोपपत्तिक निरूपण जीवॉका वर्तमान तथा अतीत-९८ सासादनसम्यग्हिए गुणस्थानसे कालिक स्पर्शनक्षेत्र २५२-२५३ लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान-१०५ वनस्पतिकायिक, निगोद, तथा तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती उनके बादर, सुक्ष्म पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय-पर्याप्त-अपर्याप्त जीवेंका स्पर्दान-पर्याप्त जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र 284 २५३-२५४ ९९ लब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवोंका १०६ त्रसकायिक और त्रसकायिक-वर्तमान और अतीतकालिक पर्याप्त जीवोंके मिध्यादि स्पर्शनक्षेत्र २४६ आदि चौदहों गुणस्थानों ३ (कायमार्गणा) 280-244 सम्बन्धी स्पर्शनक्षेत्रका निरूपण २५४ **लब्ध्यपर्याप्त** १०० सामान्य तथा बादर पृथिवी-१०७ त्रसकायिक कायिक, जलकायिक, अग्नि-जीवॉका स्पर्शनक्षेत्र २५४-२५५ कायिक, वायुकायिक और ४ योगमार्गणा 244-208 बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक-१०८ पांची मनोयोगी और पांची शरीर, तथा इन्हींके अपर्याप्त वचनयोगी मिध्याद्दि जीवोंका जीव, स्इम पृथिवीकायिक, वर्तमान और अतीतकालिक सुक्ष्मजलकायिक, सुक्ष्मआञ्च-२५५-२५६ स्पर्शनक्षेत्र कायिक,सृक्ष्मवायुकायिक और १०९ सासादनसम्यग्दछि गुण-इन्हींके पर्याप्त तथा अपर्याप्त स्थानसे लंकर सयोगिकेवली जीवींका स्पर्शनक्षेत्र २४७ गुणस्थान तक प्रत्येक गुण-१०१ उक्त जीवोंने तिर्यग्छोकसे स्थानवर्ती पांची मनोयोगी संख्यातगुणा क्षेत्र कैस स्पर्श आर पांचों वचनयोगी जीवोंका किया है, यह बतलाते हुए स्पर्शनक्षत्र २५६-२५७ आठीं पृथिवियोंकी लम्बाई ११० मिथ्याद्यप्टि गुणस्थानसे लेकर बौदाई और मोटाईका निरूपण २४७-२४८ क्षीणकषायगुणस्थान

| क्रम | नं.                                                                               | विषय                                                | <b>પૃ.</b> નં.   | क्रम | નં.                                                                  | विषय                                        | <b>ષ્ટ</b> . નં. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| १११  | काययोगी जीवें<br>काययोगी स<br>स्पर्शनक्षेत्र, तथ्<br>द्वारा बतलाने<br>कारण-निरूपण | योगिकेवलीका<br>या पृथक सूत्र<br>का संयुक्तिक        |                  |      |                                                                      | सम्यग्दिष्ट और<br>एष्टि जीवींका             | :<br> <br>       |
|      | औदारिककायय<br>दृष्टि जीवोंका स्<br>औदारिककायय                                     | ोगी मिथ्या<br>पर्शनक्षेत्र                          | २५ <b>९-</b> २६० |      | रकामिश्रकायये<br>तोंका स्पर्शनके<br>कार्भणकायया                      | ोगी प्रमत्तसंय<br>रत्र<br>गि मिथ्याद्दीप्र  | २६९              |
|      | सम्यग्दिए जीव<br>और अतीतक<br>क्षेत्र                                              | वेंका वर्तमान                                       |                  | १२३  | जीवांका स्पर्श<br>कार्मणकाययाः<br>सम्यग्हिष्ट और                     | गि <mark>सासादन</mark> -<br>८ असंयतसम्य-    |                  |
| ११४  | औदारिककायर<br>ग्मिथ्याद्यप्टे,<br>ग्हिप्टिऔर संयत                                 | असंयतसम्य-                                          |                  | १२४  |                                                                      |                                             | २७०-२७१          |
| 984  | वर्तमान और<br>स्पर्शनक्षेत्र<br>प्रमत्तसंयत                                       | _                                                   | २६१-२६२          | १२५  | _                                                                    | र्गणा २                                     | _                |
| **'  | लेकर सयोगिके<br>तकके आंदा<br>जीवोंका स्पर्शन                                      | वळी गुणस्थान<br>।रिककाययागी                         |                  |      | दृष्टि जीवोंके                                                       | वर्तमान और<br>स्पर्शनक्षेत्रका              |                  |
| ११६  | औदारिकमिश्र<br>ध्यादि जीव<br>क्षेत्र                                              | काययागी मि-                                         |                  | १२६  | स्त्री और पुरुष<br>सम्यग्हिए जी<br>और अतीतका                         | वेदी सासा <b>दन</b><br>वॉके वर्तमान         |                  |
| ११७  | औदारिकमिश्रव<br>सादनसम्यग्ही                                                      | र, असंयत-                                           |                  |      | क्षेत्रका तदस्तर्ग<br>धानक साथ नि<br>स्रोवदी और पु                   | त शंका-समा-<br>रूपण                         | २७२-२७४          |
|      | सम्यग्दिष्टि और<br>जीवोंके स्पर्शन<br>स्तर्गत शंका- स<br>सोपपत्तिक निर            | नक्षेत्रका तद-<br>ामाधान पूर्वक                     |                  |      | स्त्रावदा भार प्र<br>ग्मिथ्यादृष्टि त<br>सम्यग्दृष्टि जी<br>और भतीतक | ाथा असंयत-<br>वोंका वर्तमान                 |                  |
| ११८  | वैकियिककायये<br>द्वाप्र जीवोंके<br>अतीतकालिक                                      | ागी मिथ्या-<br>वर्तमान और                           |                  |      | क्षेत्र<br>स्त्री और पुरु<br>संयतांका वर्तमा                         | यवेदी संयता:<br>न ऑर अतीत-                  | २७४              |
| ११९  |                                                                                   | ागी सासादन-<br>म्यग्मिश्यादृष्टि<br>ायतसम्यग्दृष्टि | २६६              |      | कालिक स्पर्शन<br>प्रमत्तसंयत गुण<br>अनिवृत्तिकरण<br>क्षपक गुणस्थान   | स्थानसे लेकर<br>उपशामक और<br>र तक स्त्री और | २७४-२७५          |
|      | जीवोंका स्पर्धन                                                                   | क्षत्र                                              | २६७–२६८।         |      | पुरुपवेदी जीव                                                        | का तद्न्तगत                                 |                  |

| क्रम नं.                                                    | विपय                                                                                           | <b>પૃ.</b> નં.            | क्रम नं.                                      | विषय                                                                                                            | <b>છૃ.</b> ર્ન.        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| क्षेत्रका वर्षे<br>१३० नपुंसकवेद<br>तदन्तर्गत<br>साथ स्पर्श | ो मिथ्यादृष्टि जीवेंकि<br>इाका-समाधानके<br>नक्षेत्रका निरूपण                                   | २७५-२७६<br>;<br>२७६       | लेकर<br>तकके र<br>झानी                        | त्तिम्यग्दिष्टि गुणस्थान<br>सीणकपायगुणस्था<br>मति, श्रुत और अवि<br>जीवोंक स्पर्शनक्षेत्रः<br>त शंका-समाधानपूर्व | ान<br>वे-<br>का        |
| ग्दप्टि जीव<br>अनीतकाति<br>१३२ सम्यग्मिथ                    | सासादनसम्य-<br>विका चर्नमान और<br>इस स्पर्शनक्षेत्र<br>विद्यापुरास्थानसे<br>पुत्तिकरण गुणस्थान | २७६-२७७                   | निरूपण<br>१४० प्रमत्तम्<br>श्रीणकः<br>मनःपर्य | ा<br>यन गुणस्थानसे लेक<br>गय गुणस्थान तक<br>यक्षानी जीवोंब                                                      | २८३-२८ <b>४</b><br>क   |
| तकके नपुं                                                   | सक्वदी जीवोंका<br>गर अनीतकालिक                                                                 | <b>२</b> ७ <i>७-२७</i> ०. | और अ                                          | ानी सयोगिकवल<br>यागिकेवली जिनाव                                                                                 | <b>ર</b> ૮૪<br>ઈ<br>હા |
|                                                             | जीवांका स्पर्धान-                                                                              |                           | स्पर्शनह                                      |                                                                                                                 | २८४-२८५                |
| क्षत्र                                                      | <b>c</b>                                                                                       | २७९                       |                                               | यममार्गणा                                                                                                       |                        |
|                                                             | ायमार्गणा )ः     २०<br>गुणस्थानमे लेकर                                                         | ८०–२८१                    | १४२ प्रमृत्तर्स<br>अयोगिः                     | यत गुणस्थानसे हेक<br>स्वर्हा गुणस्थान तक                                                                        | र<br>के                |
| अनिवृत्तिक                                                  | रण गुणस्थान<br>गर्गे कपायवाल                                                                   | ₹ <b>८०</b>               | १४३ प्रमत्तसं<br>अनिवृद्धि                    | विवोका स्पर्धानक्षेत्र<br>यत गुणस्थानस लेक<br>कर्ण गुणस्थान तक                                                  | र<br>के                |
| रायगुणस्थ                                                   | यांल मृक्ष्मसाम्प-<br>।नवर्ता उपशामक<br>जीवांका स्पर्शन-                                       |                           | संयमी :<br>१४४ प्रमत्त ३                      | क और छेदे।पस्थापन<br>जीवेंका स्पर्शनक्षेत्र<br>गैर अप्रमत्त्रसंयत गुण                                           | <b>२८६</b><br>-        |
| १३६ उपशान्तकः                                               | गय आदि अस्तिम<br>गनवाल अकपायी<br>गर्वनथेन                                                      | ,,<br>२८०-२८१             | संयतींक<br>१४५ उपद्याम                        | र्भा परिहारविशुद्धि<br>। स्पर्शनक्षेत्र<br>क और क्षपक सक्ष्म                                                    | ,,<br>,-               |
| ৩ ( ज्ञान                                                   | मार्गणा) २८                                                                                    | १-२८५                     | ₹पर्शनक्ष                                     |                                                                                                                 | २८७                    |
| सम्यग्दप्रि<br>श्रुताश्चानीः                                | भार सासादन-<br>मत्यशानी तथा<br>जीवोंक स्पर्धन-<br>न्तर्गत शंका-समा-                            | 1                         | यथा ख्या<br>स्पर्शन क्ष                       |                                                                                                                 | Γ ,,                   |
| धानपूर्वक ि                                                 |                                                                                                | <b>२८१–२८</b> २           | <u>-নগন হা</u>                                | यमवाले जीवोंका तद्<br>का-समाधानके साध<br>व विकास                                                                | ;-<br>T                |
| सासाद् <i>न सः</i><br>स्पर्शनक्षेत्रक्                      | यग्द्रि जीवाके<br>अतदन्तर्गत शंका-                                                             | ,                         | (४८ मिथ्याहा                                  | त्र-निरूपण<br>प्रि आदि चार गुण<br>र्। असंयत जीवेंका                                                             | ,,<br>-                |
| समाधानपूर्व                                                 | क निरूपण                                                                                       | १८२-२८३                   | स्पर्शनक्षे                                   | 7                                                                                                               | २८८                    |

विषय

पू. नं. कम नं.

266

99

290

**२९२** 

विपय

પૂ. નં.

९ दर्शनमार्गणा २८८-२९० १४९ चश्रदर्शनी मिध्याद्ये जीवों-का वर्तमान और अतीत-कालिक स्पर्शनक्षेत्र

१५० सासादनसम्यग्दप्रि गुणस्थान से लेकर श्लीणकपाय गुणस्थान तकके चश्चदर्शनी जीवोंका स्पर्शनक्षत्र

१५१ मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीणकपाय गुणस्थान तकके अवशुद्दानी जीवांका स्पर्शन-

१५२ अथधिद्दानी जीवोंका स्पर्शन-

१५३ केवलद्दीनी जीवें/का स्पर्शन-

२९०-३०१ १० लेक्यामार्गणा

१५५ कृष्ण, नील और कापोत-लेइयाबाले मिथ्यादि जीवाँका सापपत्तिक स्पर्शनक्षेत्र

१५५ उक्त तीनों अग्रुभलेइयाबाले सासाद्भसम्यग्द्यि जीवीका वर्तमान और अतीतकालिक स्पर्शनक्षेत्र

२९१–२९३ १५६ देवोंसे पकेन्द्रियोंमे मारणा-न्तिक समुद्धात करनेवाले सासादनसम्यग्दछि जीवींका तीनी अगुभ लश्यासम्बन्धी स्पर्शनक्षेत्र यथाक्रमस बारह बटे चौंदह भाग, ग्यारह वटे चौदह भाग और ने बटे चौदह भागप्रमाण क्या नहीं पाया जाता, इस शंकाका समाधान

१५७ ऋष्ण,नील और कापोत लेइया-वाले तथा पकेन्द्रियों में मार-णान्तिक समुद्धात करनेवाले

सासादनसम्यग्दप्रि भीर मनुष्योका स्पर्शनक्षेत्र क्रमशः बारह बटे चौदह, ग्यारह बंट चौदह और नौ बंटे चौदह भागप्रमाण क्यों नहीं पाया जाता, इस शंकाका समाघान

२८९ १५८ तिर्येचगतिमें उत्पन्न होनेवाले देवोंके तीनों अशुभलेश्याओंका उपपादपदसम्बन्धी क्रमशः ग्यारह बटे चौदह, दश बटे चौदह और आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्र क्यों नहीं पाया जाता, इस शंकाका समाधान

२९० १५९ उक्त तीनों अशुमलेश्यावाले सम्याग्मध्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दपि जीवींका संयुक्तिक स्पर्शनक्षेत्र

१६० तेजोलेस्याचाले मिध्यादिष्ट सासादनसम्यग्हिष्ट जीवोंका वर्तमान और अतीत-कालिक स्पर्शनक्षेत्र २९४-२९५

१६१ तेजोलेश्यावाले सम्यग्मिश्या-द्दप्टि और असंयतसम्यग्दप्टि जीवांका वर्तमान और अतीत-कालिक स्पर्शनक्षत्र २९५-२९६

१६२ तेजोलेक्याबाले संयतासंयत जीवांका वर्तमान और अतीत-कालिक स्पर्शनक्षेत्र २९६-२९७

१६३ तजोलेश्यावाले प्रमत्त और अप्रमत्त संयतीका स्पर्शनक्षेत्र

१६४ मिथ्यादिष्टि गुणस्थानसे लकर असंयतसम्यग्दिष्टं गुणस्थान तकके पद्मलेश्यावाल जीवीका षर्तमान और अतीतकालिक स्पर्शनक्षेत्र

२९२

२९२

२९३-२९४

२९७

**२९७-२९८** 

| क्रम नं.                              | विषय                                        | પૃ. <b>નં.</b>        | कम नं.              | विषय                                    | <b>છૃ</b> . નં.          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| १६५ पद्मलेश्यावाले<br>जीवोंका वर्तम   | ।<br>संयतासंयत<br>गान और अतीत               |                       | वर्ती स्<br>स्पर्शन | ॥यिकसम्यक्त्वी जी<br>१क्षेत्र           | वोंका<br>३०२             |
| अनागतकालः<br>१६६ पद्मलेश्यावाले       | संबंधी स्पर्शनक्षे<br>ऽ प्रमत्त और          |                       |                     | (पद्गत असंयत क्षा<br>दृष्टि जीवोंका स्प |                          |
|                                       | का स्पर्शनक्षेत्र                           | <b>३</b> ९९           | क्षत्र              | तिर्यग्लोकके संख्य<br>माण कैसे है,      | ातवें                    |
| संयतासंयत                             | गुणस्थान तकवे                               | F                     | <b>रांका</b> व      | त समाधान<br>संयत गुणस्थ                 | ३०२–३ <b>०३</b>          |
| मान और अर्त                           | ठ जीवोंका वर्त<br>त-अनागतकाल                | 5-                    | लेकर :              | प्रयोगिकेवली गुणस                       | थान                      |
| संबंधी स्पर्शन<br>१६८ शुक्कलेश्यावाले |                                             | २९९- <b>३</b> ००<br>- | जीवॉव               | क्षायिकसम्यः<br>ह्रसोपपत्तिक स्पः       | र्शन-                    |
| लेक्यावाले दे                         | वॉमें क्यों नहीं<br>हैं, इस दांकाक          | Ť                     |                     | तसम्यग्दष्टि गुणस्थ                     |                          |
| समाधान<br>१६९ उपपादपदपरि              |                                             | ३००                   |                     | अप्रमत्तसंयत गुणसः<br>वेदकसम्यग्दधि जीव |                          |
| वाळे असंयतस                           | सम्यग्हिष्टि जीवॉबे                         | 5                     | स्पर्शन<br>१७८ असंय | क्षेत्र<br>तसम्यग्दप्रि गुणस्थ          | ३०४<br>गन-               |
| शुक्कलेश्यावाहे                       | न्तिकपद्परिणत<br>हे संयतासंयत               | ₹                     |                     | औ।पद्मामिकसम्यव<br>। स्पर्शनक्षेत्र, र  |                          |
| चौदह भाग                              | तोन छह वरे<br>प्रमाण स्पर्शन                |                       | उसके                | ओघके समान कह<br>त आपत्तिका परिह         | नेमं                     |
| क्षेत्रका सोपप<br>१७० प्रमत्तसंयत गु  | त्तिक निरूपण<br>णस्थानसे छेकर               | "                     | १७९ संयता           | संयत गुणस्था<br>उपशान्तकषाय ग्          | नसे                      |
| सयोगिकेवळी<br>शुक्कलेक्यावाले         | गुणस्थान तकके<br>जीवोंका                    |                       | स्थान               | तकके उपरामस<br>वीवोंका स्पर्शनक्षेत्र   |                          |
| <b>र</b> पर्शनक्षेत्र                 | •                                           | ३००-३०१               | १८० सासाद           | नसम्यग्द्दष्टि, स                       | <b>∓</b> य-              |
| ११ भव्यः<br>१७१ मिथ्यादियं गुप        |                                             | ३०१                   | जीवींक              |                                         | थक्                      |
|                                       | गुणस्थान तकवे                               |                       | <b>₹</b> पर्शनः     |                                         | ३०६<br><b>३</b> ०६-३०७   |
| भव्यजीवोंका<br>१७२ अभव्य जीवेंद       |                                             | ₹0 <b>१</b><br>"      |                     | र्सिज्ञिमार्गणा<br>मिष्यादिष्ट जीवों    | • • •                    |
| १२ सम्यव                              | त्वमार्गणा ३                                |                       | वर्तमान             | और अतीतकाति                             | <b>टेक</b>               |
| १७३ असंयतसम्यग                        | द्दष्टि गुणस्थानसे<br>केवली गुणस्थान        |                       | स्पर्शन             | क्षेत्र<br>नसम्यग्द्रिय गुण <b>स्</b> थ | ₹0 <b>€</b> -₹0 <b>७</b> |
| तकके सम्य                             | कवला गुणस्थान्<br><del>क</del> ्तवी जीवोंका |                       | से लेव              | र भीणकषाय गु                            | जि•                      |
| स्पर्शनक्षेत्र                        |                                             | ३०२                   |                     | तकके संक्षी जीवाँ                       |                          |
| १७४ असंयतसम्यग                        | हा <b>छ गुणस्यान</b>                        | •                     | स्पर्शन             | <b>त्</b> न                             | <b>300</b>               |

| क्रम नं.                                         | विषय                           | પૃ. ન <u>ં</u> .   | क्रम नं.      |                              | विषय                                            | <b>વૃ.</b> નં.                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| १८३ असं <b>ज्ञी</b> जीवों                        | का स्पर्शनक्षेत्र<br>मार्गणा ३ |                    |               |                              | अस्तित्वकी<br>तकायप्राभृतकी                     |                                |
| १८४ आहारक मिथ्य<br>स्पर्शनक्षेत्र                |                                | ₹0 <i>\</i><br>₹0८ | गाः           | थाओंका उल्ले                 |                                                 | ३१७                            |
| १८५ आहारमार्गणाव<br>पाद्यदका राजु                | प्रमाण आयाम                    | ·                  | আ             |                              | उसके समय,<br>, वर्ष आदि                         |                                |
| नहा पाया जात<br>प्रमाण स्पर्शन<br>होनेसे भोघपन   |                                |                    | ९ का          | <b>लश</b> ब्दकी              | नरूपण<br>निरुक्ति और<br>एची नामॉका              |                                |
| है, इस दांकाका                                   | समाधान                         | ,,                 | नि            | ह्रपण                        |                                                 | ३१७-३१८                        |
| १८६ सासादनसम्यग्<br>स्थानसे लेकर<br>गुणस्थान तकः | सयोगिकेवली                     | ,,                 | स्तो          | कं, छव, ना                   | क्वासनिः क्वास<br>ली, मुहूर्त और<br>माणका सप्र- |                                |
| १८७ अनाहारक जी<br>क्षेत्र                        | विंका स्पर्शन-                 | ३०९                | माप           | ग निरूपण                     |                                                 | ३१८                            |
| <u></u> _                                        | लानुगम                         | 400                | 22 15.        | त भार रामि<br>तॉके नाम       | सम्बन्धी तीस                                    | ३१८-३१९                        |
|                                                  | 8                              |                    |               |                              | और दिवसोंके                                     |                                |
|                                                  | थानिका ३                       | १३–३२३             | न(म<br>१३ मार |                              | युग आदिका                                       | ३१९                            |
| १ धवलाकारका मं<br>प्रतिश्वा                      | गलाचरण और                      | <b>३१३</b>         | स्व           | रूप                          |                                                 | ३२०                            |
| २ कालानुगमकी ः<br>भेद-निरूपण                     | अपेक्षा निर्देश-               |                    |               |                              | र आदि प्रसिद्ध<br>रोंसे कालका                   |                                |
| ३ नामकाल, स्थाप                                  |                                | 99                 |               | ह्रप-नि <b>रू</b> पण         |                                                 | ३२०-३२२                        |
| काल और भाव <sup>व</sup><br>प्रकारके कालनि        |                                |                    | सूर्य         | मंडलमें ही ब                 | त्र मनुष्यक्षेत्रक<br>विस्थित है, तो            |                                |
| स्वरूप-निरूपण<br>४ तद्व्यतिरिक्त                 | नोआगमद्रव्य-                   | ३१३-३१७            | न्ता          | र कैसे प्रकार                | द्रव्योंके परि<br>शित किये जा                   |                                |
| कालका स्वरूप<br>पुष्टिमें पंचास्तिक              | और उसकी                        |                    |               |                              | काका समाधान<br>दिन-रात्रिरूप                    | ३३०                            |
| समास और आव<br>ओंका उहे <del>ख</del>              | तरांगकी गाथा-                  | <b>३१</b> ४-३१६    | कार           | टका अभाव                     | है, फिर वहां<br>हार कैसे होता                   |                                |
| ५ द्रव्यकालके अवि<br>र्थन करते हुए               |                                |                    | €,            |                              | सम्बन्धी अनेकों                                 |                                |
| सूत्रप्रमाण-निरूप                                | ाण                             | ३१६                | १७ निर्दे     | शिके पर्यायव                 | ची नाम बतल                                      |                                |
| ६ मकत जीवस्थान<br>कालके न कहनेव                  |                                |                    |               | ्दोर्नो प्रकार<br>वसताका निर | रके निर्देशींकी<br>रपण                          | ર્<br><b>કે</b> વર–કર <b>ક</b> |

| (84)            | 6                      | ाट् <b>खंडा</b> गमक | र प्रस्तावना   |                |                       |          |
|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|
| कम नं.          | विषय                   | <b>પૃ.</b> નં.      | ऋम नं.         |                | विषय                  | ષ્ટુ. નં |
|                 | २                      |                     | २६ पुद्रलपरि   |                | स्वरूपका              |          |
| ओघसे            | कालानुगमानेर्देश ३     | २३-३५७              | वाधक यं        |                |                       | ३३०      |
| १८ मिथ्यादृष्टि | जीवींका नाना           |                     | २७ अगृहीत,     |                |                       |          |
| जीवोंकी ब       | विक्षा कालनिरूपण       | ३२३                 |                |                | रके कालोंका           |          |
|                 | की अपेक्षा कालके       |                     |                |                | व-निरूपण              | 33       |
|                 | हा सद्द्यान्त उल्लंख,  |                     |                |                | निके समान ही          | ſ        |
|                 | हतमें सादि-सान्त       |                     |                |                | के स्वरूपका           |          |
|                 | पेक्षा जघन्यकालका      |                     | उहेब           |                | तत्सम्बन्धी           |          |
| निरूपण          | •                      | ३२४                 | विशेषता        |                |                       | 33:      |
| • सासादनस       | म्यग्हिष्ठ जीवको भी    |                     | २९ क्षेत्र, का | ल, भव          | और भाव-               |          |
|                 | गुणस्थानमें पहुंचा     |                     | पुद्रलपार      | वतनाका         | सूत्रगाथाओं           |          |
|                 | जिघन्यकाल क्यों        |                     | द्वारा स्व     |                |                       | 333.33   |
| नहीं बत         | गया, इस दांकाका        |                     | ३० एक जीव      |                |                       |          |
| समाधान          |                        | ३२५                 |                |                |                       | 33       |
| _               | की अपेक्षा उन्कृष्ट    |                     | ३१ पांचों परि  |                | कालसंबंधी             |          |
| सादि-सान        | त मिथ्यात्वकालका       |                     | अल्पबहुत       |                |                       | ,,       |
| नि रूपण         |                        | "                   |                |                | यात्वके कुछ           |          |
|                 | रिवर्तनका स्वरूप       |                     | कम अर्ध        | पुट्टलपरि      | वर्तन कालका           |          |
| बतलाते          | हुए पांच प्रकारके      |                     | निद्शंन        |                |                       | इ३       |
|                 | हा नामोहेख कर          |                     | ३३ सम्यक्त     |                |                       |          |
|                 | र्तनका विदाद स्वरूप-   |                     | त्वका वि       | नाश, इन        | दोनों विभिन्न         |          |
| निरूपण          |                        | ३२५-३३६             |                |                | यय कैसे हो            |          |
| १३ यदि जीव      | ाने आज तक भी           |                     |                |                | का समाधान             | 31       |
| समस्त पु        | द्रिल भोगकर नहीं       |                     | ३४ मिथ्यात्व   | नाम पय         | यिका है, वह           |          |
|                 | 'सर्व ति पौगला बलु'    |                     |                |                | नाशात्मक है,          |          |
| इत्यादि         | सूत्र-गाथाके साथ       |                     |                |                | ातिका अभाव            |          |
|                 | यों नहीं होगा, इस      | 200                 |                |                | सकी स्थिति            |          |
| शंकाका स        |                        | <b>३</b> २६         | 444 -44-4      |                | । मिथ्यात्वके         |          |
|                 | यमें गृहीत पुद्रल-पुंज |                     |                |                | होता है, इस           |          |
|                 | नमयमें निर्जीण हो,     |                     | शंकाका         |                |                       | ३३६-३३   |
|                 | अवस्थाको घारण कर,      |                     | ३५ अनन्तक      | ा स्वरूप       | और उसके               |          |
| पुनः तृतीय      | । स्मयमें उसी जीव्में  |                     | अमाणमे         | <b>आ</b> षेगाथ | का उहेच               | 33       |
| नाकमप्य         | यसे परिणत हो           |                     | ३६ व्ययसाह     | त अध्य         | रुहरूपरिवर्त <b>न</b> |          |
|                 | यह कैसे जाना, इस       |                     | आाद रा         | ।शयक           | अनन्तपना              |          |
| शंकाका स        |                        | ३२७                 | 1              | क्षास ह,       | इसका स्पष्टी          |          |
| २५ पुद्रलपरि    | वर्तनकालके तीन         |                     | करण            |                | - 6                   | 334      |
| प्रकारोंका      | स्वरूप                 | इंदर                | 🕽 ३७ व्यक्षय अ | नन्त साः       | शका । वचचन            | 33       |

| क्रम नं. विषय                                                     | પૃ. <b>નં</b> . | कम नं.                 | विषय                                             | પૃ. ન <u>ં</u> .  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| ३८ सासादनसम्यग्द्रष्टि जीवोंका<br>नानाजीवोंकी अपक्षा सोपपत्तिक    |                 | समाघा                  |                                                  | ३४५-३४६           |
| जघन्य कालनिरूपण<br>३९ उक्त जीवोंके उत्कृष्ट कालका                 | ३३९             |                        | वकी अपेक्षा असंय<br>प्रियोंके जघन्य काल          |                   |
| सयुक्तिक कालवर्णन<br>४० एक जीवकी अपेक्षा सासादन-                  | 380             | सनिदर्श                | न निरूपण<br>वकी अपेक्षा असंय                     | ३४६-३४७           |
| सम्यग्डिप्योंके जधन्य कालका<br>निरूपण                             | 5110            | सम्यग्दा               | प्रेयोंके जघन्य काल<br>त शंका-समाधानपूर्व        | का                |
| ४१ उपरामसम्यक्तवकालके अधिक                                        | <i>\$</i> 88    | सोपपि                  | क निरूपण                                         | 38 <b>0-3</b> 86  |
| माननेमें क्या दोप है, इस<br>इंकाका समाधान करते हुए                |                 | जीवींकी                | यत जीवांका ना<br>अपेक्षा काळ                     | 386               |
| सासादनगुणस्थानके कालका<br>सप्रमाण निरूपण                          | ,,              | तोंका ज                | यकी अपेक्षा संयतासं<br>घन्य काल                  | રૂકર              |
| ४२ एकजीयकी अपेक्षा सासादन-<br>सम्यग्दिएयोंके उत्कृष्ट कालका       |                 |                        | थ्याद्दष्टि जीव संयम्<br>क्यों नहीं प्राप्त होत  |                   |
| सप्रमाण निरूपण<br>४३ सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवोंका नाना               | <b>३</b> ४२     |                        | ाका समाधान<br>विकी अवेक्षा संयर                  | 77-<br>17-        |
| जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल<br>४४ अप्रमत्तसंयत जीव सम्यग्गिण्यात्व  | <b>३</b> ४२-३४३ |                        | । उन्हाप्ट काल<br>और अप्रमत्तसंयतीं              | ३५∙<br>का         |
| गुणस्थानको क्यों नहीं प्राप्त                                     |                 |                        | वीर्वोकी अपेक्षा का                              |                   |
| होते, इस शंकाका समाधान<br>४५ सम्याग्मध्याहि जीव अपना              | ३४३             | ५७ एक जी               | वकी अपेक्षा प्रमत्त अँ<br>तंपनोंके जघन्य काला    | ोर                |
| काल पूरा कर पीछे संयमको,<br>अथवा संयमासंयमका क्यों                |                 | स्रोपपारी              | क निरूपण                                         | ३५०-३५१           |
| नहीं प्राप्त होता, इस दोकाका<br>समाधान                            | 33              |                        | वकी अपेक्षा प्रमत्त अं<br>तंयतोंका उत्क्रप्ट काल |                   |
| ४६ नाना जीवोंकी अपेक्षा सम्य-<br>ग्मिथ्यादिष्टियांका उत्कृष्ट काल | રૂપ્ર           | _ ~ ~                  | उपशामकोंका ना<br>जघन्य काल                       | ना<br><b>३</b> ५२ |
| ४७ एक जीवकी अपेक्षा सम्यग्मि<br>थ्यादिष्टयोंके जघन्य कालका        |                 | ६० अग्रमत्तर<br>गणस्था | संयतका अपूर्वकर<br>नमें छे जाकर अं               | ्ण<br>ौर          |
| तदन्तर्गत शंका-समाधानपूर्वक<br>निरूपण                             |                 | द्वितीय                | समयमें मरण कर<br>ण गुणस्थानके प                  | कि                |
| ४८ एक जीवकी अपेक्षा सम्यग्मि-<br>ध्यादप्रियोंके उत्कृष्ट कालका    | "               | समयकी                  | प्रकपणा क्यों नहीं व<br>तका समाधान               | តា,               |
| सोपपित्तक प्रतिपादन                                               | ३४५             | ६१ नाना                | जीवोंकी अपेक्षा च                                |                   |
| ४९ असंयतसम्यग्हिं प्रयोका नाना<br>जीवोंकी अपेक्षा काल, तथा        |                 | _                      | कोंके उत्हर कालः<br>के निरूपण                    | का<br>३५२-३५३     |

| क्रम नं. विषय                                      | પૃ. નં∙                                 | क्रम नं.      | विषय                                           | વૃ. નંં.        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|
| ६२ एक जीवकी अपेक्षा चारों उप<br>शामकोंका जघन्य काल | ₹-<br>ইণই-ইণ্ড                          |               | क जीवकी अपेक्षा जघन<br>कृष्ट कार्लोका सोपपत्ति |                 |
| ६३ एक जीवकी अपेक्षा चारों उ                        |                                         | निरूपण        |                                                | ३६ <b>१–३६३</b> |
| शामकोंका उत्कृष्ट काल                              | 348                                     |               | (तियंचगति)                                     | 363-68          |
| ६४ बारों भपक और अयोवि                              | 1                                       |               | मिथ्याद्दाष्ट्रे जीवोंव                        |                 |
| केवलीका माना जीवोंकी अपेक्ष                        |                                         |               | जीवांकी अपेक्षा का                             |                 |
| जधन्य तथा उत्कृष्ट काल                             | 348-344                                 | वर्णन         |                                                | 363             |
| ६५ उक्त जीबोंका एक जीवन                            | ही                                      |               | जीवकी अपेक्षा तिर्यः                           |                 |
| अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट का                       | ल ३५५                                   | मिथ्या        | हाष्टे जीवोंका जघन                             | य               |
| ६६ सरोगिकेवली जिनका नाना में                       | ौर                                      |               | त्रुए काल                                      | 363-368         |
| दक जीवकी अपेक्षा जघन्य अ                           |                                         |               | यात पुद्रलपीरर्वतन' इ                          |                 |
| <b>उत्कृष्ट काल निरूपण</b>                         | ३५६-३५७                                 | वचनस          | व अनस्तताकी उपलब्धि                            | ध               |
| 3                                                  |                                         |               | है, अतः सूत्रमेसे अनः                          |                 |
| आदेशसे काल प्रमाण-वि                               | <b>नेर्देश</b>                          |               | र्रो न निकाल दिया जाय                          |                 |
| १ गतिमार्गणा                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ,             | काका समाधान                                    | 3 68            |
|                                                    | 21.15 252                               | ७७ सासा       | दनसम्यग्द्धि और सम                             | य-              |
| (नरकगित )                                          |                                         | ग्रिमध्य      | हिए निर्यचौंका का                              | ल               |
| ६७ नारकी मिथ्यादिष्ट जीवीं                         |                                         | प्रमाण        | _                                              | 1)              |
| <b>नानाजीबोंकी</b> अपेक्षा का                      |                                         | ७८ असंय       | तसम्यग्द्रि तिर्येची                           | FE              |
| निरूपण                                             | ३५७                                     |               | और एक जीवकी अपेक्ष                             |                 |
| ६८ एक जीवकी अपेक्षा नार्                           |                                         | जघन्य         | और उत्क्रप्ट काल                               | ३६५-३६६         |
| मिथ्याद्दियोंका जघन्य अ                            | रि<br>३५७–३५८                           | ७९ संयता      | संयत तिर्येचोंका ना                            | ना              |
| उत्क्रष्ट काल<br>६९ सासादनसम्यन्टीष्ट और सम        | 240-540                                 |               | कर्जावकी अपेक्षा जघन                           |                 |
| ग्मध्याद्यप्ति नारकियाँका का                       |                                         | और उ          | त्क्रष्ट काल                                   | <b>3</b> 68     |
| वर्णन                                              | .w<br>∃७∕                               | ८० पंचेन्द्रि | (य, पंचेन्द्रियपर्याप्त अ                      | रि              |
| ७० असंयतसम्यग्दष्टि नारकियों।                      | 4 10                                    | योनिम         | ती मिथ्याद्दष्टि जीवोंक                        | हा              |
| गाना और एक जीवकी अपेर                              |                                         | नानाः         | और एक जीवकी अपेक्ष                             | शा              |
| जघन्य भीर उत्कृष्ट काल निकर                        | • • •                                   | जघन्य         | और उत्कृष्ट काल                                | <b>750-35</b>   |
| ७१ सातों पृथिवियोंके नारकियों                      |                                         | ८१ पंचान      | वे पूर्वकोटियोंकी पू                           | र्च-            |
| नाना और एक जीवकी अवे                               |                                         | कोटीप         | <sub>थियस्</sub> वसंज्ञा कैसे                  |                 |
| जघन्य भौर उत्कृष्ट काली                            |                                         | सकती          | है, इस शंका                                    | <b>ক</b> ্ষ     |
| <b>प्रतिपादन</b>                                   | ३६०-३६१                                 | समाध          | ान                                             | ३६८             |
| ७२ सातों पृथिवियोंके सासाव                         |                                         | ८२ लच्चा      | पर्याप्तकों में खीवेदकी सं                     | भ-              |
| सम्यग्दष्टि और सम्यग्मिध                           | या-                                     | वता-व         | मसंभवताका विचार                                | ३६९             |
| दृष्टि नारकियोंका काल वर्ण                         |                                         |               | ीनों प्र <u>कारके</u> सासाद                    |                 |
| ७३ सातों पृथिवियोंके असंय                          |                                         |               | दृष्टि और सम्याग्मध्य                          | π-              |
| सम्यन्द्रष्टि नारकियोंका ना                        | ना                                      | हिं हि        | तेर्येचोंका काल वर्णन                          | 27              |

| क्रम नं.                                                                | विषय                                                   | <b>પૃ.</b> ને.              | कम नं.                                 | विषय                                                                                            | પૃ. <b>નં</b> .                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                         | चिंका नाना और<br>पेक्षा सोपपित्तक                      | १६९–३७१                     | देवोंका<br>९५ असंयत                    | । और असंयतसम्य<br>काल<br>सम्यग्हिष्ट देवोंका :<br>: जीवकी अपेक्षा ज                             | ३८ <b>१</b><br>नाना                       |
| ८५ उक्त तीनों प्र<br>संयत तिर्येचों<br>८६ पंचेन्द्रिय लब्ध<br>का नाना औ | कारके संयता-<br>का काल                                 | १७६                         | ९६ भवनवा<br>स <b>द्द</b> सार<br>और अस् | ष्ट्रष्ट काल<br>सियोंसे लगाकर इ<br>कल्प तकके मिथ्य<br>प्यतसम्यग्टाष्टि देव<br>र एक जीवकी स      | ाडिष्ट<br>गिका                            |
|                                                                         | यगति) ३                                                |                             | ९७ घातायुष                             | गैर उत्कृष्ट काल<br>क सम्यग्दिष्टि<br>धे देवोंके क                                              | और                                        |
| ष्यनी मिथ्यादाँ<br>और एक जीवर<br>और उत्क्रप्रका                         | ष्टि जीवोंके नाना<br>की अपेक्षा जघन्य<br>लका सोपपत्तिक | ।<br>। ७२–३७ <b>३</b>       | विद्योषता<br>९८ उक्त देव<br>वाले क     | ।<br>रोकी स्थिति बतः<br>।छस् <b>त्रका</b> और त्रि                                               | <b>१८३</b><br>हाने-<br>डोक                |
|                                                                         |                                                        | । <b>७</b> ९–३७३            | कर उस<br>९९ भवनवा<br>कस्प तक           | त्रका विरोध उद्ग<br>का परिद्वार<br>सियोंसे लेकर सहर<br>के सासादनसम्य                            | ्रेट <b>४</b><br>ब्रार-<br>श्टिष्ट        |
| उत्कृष्ट काल<br>८९ उक्त तीनों ।<br>ग्मिथ्यादिष्ट म<br>और एक             | प्रकारके सम्य-<br>प्रतुप्योंका नाना<br>जीवकी अपेक्षा   | <b>३७४-३७</b> ५             | काल<br>१०० आनतः<br>यकों त              | म्यग्मिध्याद्दष्टि देव<br>कल्पसे लेकर नव<br>कके मिथ्यादष्टि<br>सम्यग्दष्टिदेघोंकाः              | ३८५<br>ग्रैवे-<br>और                      |
| एक जीवकी अ<br>उन्ह्रष्ट काल                                             | कारके असंयतः<br>व्योका नाना और<br>पक्षा जघन्य और       | ३७५- <b>३</b> ७६<br>३७६-३७८ | और उ<br>१०१ नी अर्<br>चार अ<br>यतसम    | ह जीवकी अपेक्षा ज<br>त्कृष्ट कालका निरू<br>गुदिश और विज<br>जुत्तर विमानोंके<br>पग्दष्टि देवोंका | पण <b>३८५ ३८६</b><br>यादि<br>असं-<br>नाना |
| अयोगिकेवरी त<br>९२ लब्ध्यपर्याप्तक                                      | ुणस्थानसे लेकर<br>तक कालु निरूपण                       | ३७८                         | जघन्य<br>१०२ सर्वार्थ<br>असंयर         | एक जीवकी अ<br>और उत्क्रष्ट काल<br>सिद्धि विमानक<br>सम्यग्दिष्ट देवाका                           | ३८६-३८७<br>गसी<br>नाना                    |
| और उत्कृष्ट का                                                          |                                                        | ३७९-३८०                     | काल वि                                 | एक जीवकी अ<br>नेरूपण                                                                            | पक्षा<br>३८७                              |
| ९३ मिध्याद्दष्टि वेट                                                    | र्विका नाना और                                         | ८०-३८७                      | १०३ एकेन्द्रि                          | न्द्रियमार्गणा<br>य जीवोंका नाना                                                                |                                           |
| एक जीवकी अ<br>भौर उत्कृष्ट का                                           | पेक्षा जघन्य और<br>ल                                   | ₹60                         |                                        | तिवकी अंपक्षा ज<br>स्कृष्ट काल                                                                  | घन्य<br><b>३</b> ८८                       |

पृ. नं अम नं. क्रम नं. विषय विषय પૃ. નં**.** १०४ बादर एकेन्द्रिय जीवोंका नाना जीवकी अपेक्षा जघन्य और और एक जीवकी अंपक्षा ६९३-३९४ जघन्य और उत्कृष्ट काल ३८८-३८९ ११२ सक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंका नाना १०५ 'कर्मस्थितिको आवलीके असं-और एक जीवकी अवेक्षा क्यातवें भागसे गुणा करने जघन्य और उत्कृष्ट काल 398 पर बादरस्थिति होती है,' ११३ सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक इस परिकर्म-वचनके साध जीवेंका नाना और एक बतलाये गये बाद्र एकन्द्रियों-जीवकी अपक्षा जघन्य और के एक जीवगत उन्हार कालका उत्कृष्ट कालका तद्नत्मेत दांका-विरोध क्यों नहीं हागा, इस समाधान पूर्वक निरूपण ३९४-३९५ ३९० ११४ जब कि एक सहम एकेन्द्रिय शंकाका समाधान १०६ बादर एकेन्द्रिय जीवक आयुक्तमंकी स्थिति पर्यातक जीवोंका नाना और एकजीवकी संख्यान आवली प्रमाण होती है, तब संख्यात वार उनमें धी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाले " १०७ क्षुद्रभवग्रहणका काल संख्यात जीवंक दिवस, पक्ष, मास आवलीप्रमाण होता है, इस आदि प्रमाण स्थितिकाल क्यों बातका सप्रमाण निरूपण ३९०-३९४ नहीं पाया जाता, इस शंकाका १०८ अन्त<u>मेइ</u>र्त भी संख्यात आवली-204 प्रमाण होता है, अतः अन्त-११५ सङ्म एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्यातक र्मुद्वर्त और धुद्रभवके कालमें जीवोंका नाना और एक जीवकी कोई भेद नहीं मानना चाहिए, भवेक्षा जघन्य और उन्ह्रप्ट इस शंकाका समाधान 393 कालका तदन्तर्गत अनेकों शंका-१०९ बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक समाधानाके साथ निरूपण ३९६-३९७ जीवोंकी भवस्थिति असंख्यात ११६ सामान्य विकलत्रय और पर्या-वर्षप्रमाण क्यों नहीं होती है, प्तक विकलभय जीवोंके एक ३९२ इसं शंकाका समाधान और नाना जीवोंकी अपेक्षा ११० यदि कोई जीव बादर एकेन्द्रि-जघन्य और उत्कृष्ट कार्लोका योंमें उत्कृष्ट संख्यात बार या तत्संबंधी अनेक शंका-समा-उसके संख्यातर्वे भागप्रमाण धानोंके साथ निरूपण ३९७-३९८ वार उत्पन्न हो, तो असंस्यात ११७ सम्बयपर्याप्तक विकलत्रय वर्षप्रमाण बाद्र एकेन्द्रिय जीवोंका नाना और एक पर्याप्तक जीवोंकी उत्कृष्ट भव-जीवकी अपेक्षा जघन्य और स्थिति क्यों नहीं हो जायगी, उत्कृष्ट काल, वा तत्सम्बन्धी इस शंकाका समाघान 393 शंका-समाधान 396-399 १११ बादर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक ११८ पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त

मिथ्यादृष्टि जीवोका नाना

जीवोंका नाना और एक

| कंम र        | तं. विषय                                                    | <b>પૃ.</b> નં. | क्रम नं | विष                                  | ाय         | <b>પૃ.</b> નં. |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------|------------|----------------|
|              | और एक जीवकी अपेक्षा<br>जघन्य और उत्कृष्ट काल                | ३९९-४००        |         | ायिक जीवोंका न<br>क जीवकी अपेक्षा    |            | ४०'५-४०६       |
|              | सासादनसम्यग्दिष्टेसे लेकर                                   |                |         | नस्पतिकायिक<br>इस                    | जीवींका    | u.s            |
|              | अयोगिकेवली गुणस्थान तक<br>दोनी प्रकारके पंचेन्द्रिय         |                | १२८ नि  | ाल<br>गोदिया जीवींक<br>रिएक जीवकी अप |            | ४०६            |
|              | जीवोंका कालवर्णन                                            | 800            |         | ार उत्हृष्ट काल                      |            |                |
| _            | पंचेन्द्रिय सम्पर्धापर्याप्तक                               | Dan Dag        |         | व्रिनगोद जीवोंक                      |            | 800            |
|              | जीवोंका काल<br>३ कायमार्गणा ४                               | 200-805        |         | सकायिक और त्र                        |            |                |
| D . D        | _                                                           | 101-807        |         | र्गात मिथ्याद्दि                     |            |                |
|              | पृथिवीकायिक, जलकायिक,                                       |                | ना      | ना और एक जीव                         | की अपेक्षा |                |
|              | अग्निकायिक और वायुकायिक<br>जीवोंका नाना और एक               |                |         | बन्य और उत्कृष्ट                     |            |                |
|              | जावाका नाना आर एक<br>जीवकी अपेक्षा जघन्य और                 |                | 1       | सम्बन्धी दाका-                       |            |                |
|              | उत्कृष्ट कालका निरूपण                                       | ४०१-४०२        | _       | र्वेक निरूपण                         |            | 800-80C        |
|              | बादरपृथिविकायिक, बादर-                                      | 00,000         |         | <b>सादनसम्यग्द</b> ष्टि ्            |            |                |
|              | जलकायिक, बादरअग्निकायिक                                     |                |         | लगाकर अये                            |            |                |
|              | बादरवायुकायिक और बादर-                                      |                |         | णस्थान तकके प्र                      | _          |                |
|              | वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर                                   |                |         | र त्रसकायिक                          | पयाप्त     |                |
|              | जीवोंका नाना और एक                                          |                |         | वोका काल                             |            | 8-5            |
|              | जीवकी अपेक्षा जघन्य और                                      |                |         | सकाथिक स्टब्स्ट<br>विकाकास           |            | ४०८-४०९        |
|              | <b>उ</b> ग्हण्ट काल                                         | ४०२-४०३        | 310     | - 0                                  |            |                |
| १२३          | कमीस्थातिसे किस कर्मकी                                      |                |         | ४ योगमार्गण                          |            | od-8\$@        |
|              | स्थितिका अभिप्राय है, द्रशन-                                |                |         | चो मनायोगी अ                         |            |                |
|              | मोहनीयकर्मकी स्थितिको                                       |                |         | वनयोगी मिध्याहा                      |            |                |
|              | प्रधानता क्यां है, इन शंका-                                 |                |         | तसम्यग्हाप्टि, संय                   |            |                |
|              | भौका समाधान                                                 | ४०३            |         | पत्तसंयत, अप्रमत्त                   |            |                |
| १२४          | उक्त पांची प्रकारके पर्याप्त                                |                |         | योगिकेवली गुण                        |            |                |
|              | स्थावर जीवोंका नाना और                                      |                |         | विंका नाना जीवों<br>ाळ निरूपण        | का अपसा    | D-Ø            |
|              | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य                                      |                |         |                                      |            | ४०९            |
|              | और उन्हार्ड कालका पृथक्                                     |                |         | क जीवकी अपेर                         |            |                |
| 9.74-        | पृथक् निरूपण                                                | ४०३-४०४        |         | विकि जधन्य कार                       | _          |                |
| <b>₹ ₹ ₹</b> | डक पांची प्रकारके स्टब्स्य-<br>पर्याप्त स्थावर जीवींका नाना |                |         | रेवर्तम, गुणस्थान<br>रण और ज्याद     |            |                |
|              | थार एक जीवकी अपेक्षा                                        |                |         | रण जार ज्याव<br>रके द्वारा सोदाह     | •          |                |
|              | जधम्य और उत्कृष्ट काल                                       | ઇ૦૫            | _       | हरण<br>इ.एण                          | 1469       | ४०९-४१३        |
| 125          | सुक्षम तथा पर्याप्तक और                                     |                |         | क जीवोंके उत्कृष                     | कालका      |                |
| • • •        | sunfrag night surge.                                        |                |         | S=                                   | ,          | etu            |

| क्रम मं. विषय                                                                                                 | પૃ. નં                                     | क्रम नं. विषय                                                                                                                | <b>પૃ.</b> નં.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| १३६ पांचों मनोयोगी और<br>वचनयोगी सासादनसम्<br>जीवोंका काल<br>१३७ उक्त योगवाले सम्पा<br>दृष्टि जीवोंका नाना जी | म्यन्दिष्टि<br>४१२-४१३<br>नेमध्या-<br>ष और | जमन्य भीर उत्हार कालका<br>सोदाहरण निरूपण                                                                                     | <b>४२</b> १-४२३      |
| एक जीवकी अपेक्षा<br>और उत्हर काल<br>१३८ पांची मनायोगी और<br>बचनयोगी चारों उपः<br>और चारों क्षपकोंका           | ४१३-४१४<br>पांची<br>शामकों                 | १४७ श्रीदारिकमिश्रकाययोगी सयो- गिकेवलीके नाना और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट कालका तत्सम्बन्धी अनेकी शंकाओंके समाधान- |                      |
| जीव और एक जीवकी<br>जधन्य और उत्ह्रप्ट कार<br>१३९ एक समयसम्बन्धी विष<br>गाथासूत्रद्वारा निरूपण                 | अपेक्षा<br>ल ४१४-४१५<br>ह्योंका            | पूर्वक निरूपण १४८ बैकियियकाययोगी मिध्याहिष्ट और असंयतसम्यन्हिष्ट जीवींका नाना और एक                                          | ४२३-४२४              |
| १४० काययोगी मिष्यादिए उ<br>नाना और एक जीवकी<br>जघन्य और उत्कृष्ट का                                           | शिवोंका<br>अपेक्षा                         | जीवकी अपेक्षा सोदाहरण<br>जघम्य और उत्हार काल<br>१४९ वैक्रियिककाययोगी सासादन-                                                 | <del>કરવ-કરદ</del> ્ |
| १४१ सासादनसम्यग्दिए गुण<br>से छेकर सयोगिकेवर्छी<br>स्थान तकके का<br>जीवोंका कारु                              | र गुण-<br>ययोगी                            | सम्यग्दिष्ठ और सम्यग्मिध्या-<br>दृष्टि जीवोंका पृथक् पृथक्<br>काल निरूपण<br>१५० वैक्रियिकमिश्रकाययोगी मि~                    | <b>४</b> २६          |
| १४२ भौदारिककाययोगी वि<br>दृष्टि जीवीका नाना भौ<br>जीवसम्बन्धी जधन्य<br>उत्कृष्ट काल                           | मेध्या-<br>रि एक                           | द्याहिष्टि और असंपतसम्यग्हिष्टि<br>जीवोंके नाना और एक जीवकी<br>अपेक्षा जधन्य और उत्कृष्ट<br>कालका सोदाहरण तदन्तर्गत          |                      |
| १४३ सासादनसम्यग्दाष्टि गुण्<br>ते छेकर सयोगिकेवली<br>स्थान तकके औदारिए<br>योगी जीवोंका काल                    | गस्थान<br>गुण-                             | शंका-समाधानपूर्वक निरूपण<br>१५१ वैकिथिकमिश्रकाययोगी सासा-<br>दनसम्यग्डिए अविकि नाना<br>और एक जीवकी अपेक्षा                   | <b>४२६-४२</b> ९      |
| १४४ भौदारिकामिश्रकाययोगी ध्याद्धि जीवोंका नान एक जीवकी अपेक्षा भौर उत्कृष्ट काळ                               | ो मि-<br>ता और                             | ज्यन्य और उत्कृष्ट कालका                                                                                                     | ४२९-४३०              |
| १४५ भौदारिकमिश्रकाययोग<br>दनसम्यग्दिए जीवींका<br>भौर एक जीवकी<br>जन्म भौर उत्कृष्ट का                         | ो सासा-<br>नाना<br>भपेक्षा                 | जीवकी अपेक्षा सोदाहरण<br>अधन्य और उत्कृष्ट काल<br>१५३ आहारकमिभकाययोगी प्रमत्त-                                               | ४३१-४३२              |

| ऋम  | मं.                             | विषय           | <b>પૃ.</b> નં. | ऋम  | नं.                   | विष                            | य                  | <b>પૃ.</b> નં.         |
|-----|---------------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
|     | जीवकी अपेक्ष                    | । सोदाहरण      |                | १६३ | सासादन                | सम्यग्द्दाच्ट                  | गुणस्था-           |                        |
|     | जघन्य और उत                     |                |                |     |                       | <b>अ</b> निवृ                  |                    |                        |
| १५४ | कार्मणकाययोगी                   |                |                |     |                       | तकके                           |                    |                        |
|     | जीवींका नाना                    | और एक          |                |     | जीवेंका व             |                                | •                  | 88\$                   |
|     | जीवकी अपेक्ष                    |                |                | १६५ |                       | री मि                          |                    |                        |
|     | जघन्य और उत्ह                   | न्द काल        | ४३३-४३५        |     | जीवोंका               | नाना औ                         | रं पक              |                        |
| 840 | तीन विमहवात                     |                |                |     | जीवकी                 | अपेक्षा सं                     | ोदाहरण             |                        |
|     | जीवोंक होती है                  |                |                |     |                       |                                |                    | <b>કક્ષ્</b> ર-ક્રક્કર |
|     | कर तीन विः                      |                |                | १६५ | नपुसकवेद              | ी सासा                         | दनसम्य-            |                        |
|     | दिशाका निरूप                    |                |                |     |                       | र सम्यग्मि                     |                    |                        |
| १५६ | कार्मणकाययोग                    |                |                |     | जीवोंका               | पृथक् पृथ                      | रु काल             |                        |
|     | सम्यग्हाव्ट और                  |                |                |     | निरूपण्               |                                |                    | ४४२                    |
|     | ग्हिष्ट जीवींका                 |                |                |     |                       | ी असंयतस                       |                    |                        |
|     | एक जीवकी अपे                    | क्षा सोदाहरण   |                |     |                       | ाना और एव                      |                    |                        |
|     | जघन्य और उत्                    |                |                |     |                       |                                |                    |                        |
| 840 | ्कार्मणकाययोगी                  |                |                |     |                       |                                |                    | <b>४४२-४४३</b>         |
|     | केवलीका नान                     |                |                |     |                       | न गुणस्थान                     |                    |                        |
|     | जीवकी अपेक्षा                   |                |                |     |                       | हरण गुणस्थ                     |                    |                        |
|     | उत्हाद काल                      | 2              | 856-850        | •   | नपुसकवद               | । जाबाका                       | काल                | 883                    |
|     |                                 | ीणा ४          | <b>4</b> @−888 | १६८ | अपगतवद                | ा जावाका                       | काल                | 888                    |
| १५८ | स्रीवेदी मिध्याह                |                |                |     |                       | यमार्गणा                       |                    | 88-88S                 |
|     | नाना और एक उ                    | •              |                |     |                       | : गुणस्थान                     |                    |                        |
| ••• | जघन्य और उत्ह                   |                | 8ई७            |     |                       | वत गुणस्था                     |                    |                        |
| १५९ | स्त्रीवेदी सासा                 | दनसम्यग्हांष्ट |                |     |                       | त्यायवाळे ू                    |                    |                        |
|     | और सम्याग्मिध्य                 | _              | 433.4          |     |                       | षायपरिवर्त                     |                    |                        |
| B.C | पृथक् पृथक् कार                 |                | ४३८            |     | -                     | वर्तन और                       |                    |                        |
| १६० | स्त्रीवेदी असं                  |                |                |     |                       | र्वव                           |                    | 888-884                |
|     | जीवोका नाना                     | _              |                |     |                       | यस मरा हु                      |                    |                        |
|     | जीवकी अपेक्षा                   |                |                |     |                       | में उत्पन्न ह                  | ाता ह,             | 43434.                 |
|     | जघन्य और उत्ह                   |                | ४३८-४३९        |     |                       | ता विवेचन                      |                    | ४४५                    |
| 363 | संयतासंयत गुण                   |                |                |     |                       | न और मार                       |                    |                        |
|     | अनिवृत्तिकरण<br>तकके स्त्रीवेदी | गुणस्थान       |                |     |                       | ायवाले आर                      |                    |                        |
|     | सोदाहरण काल                     |                | 430 1111-      |     |                       | यानवर्ती उप<br>। लोभकः         |                    |                        |
| 155 | पुरुषवेदी मिथ्या                |                | 83८-88०        |     |                       | ा लामकः<br>वं और दश            |                    |                        |
| 177 | नाना और प                       | क जीवकी        |                |     | आठव, नव<br>स्थानवर्ती |                                | ाव गुण-<br>ामकोंका |                        |
|     | अपेक्षा सोदाहर                  |                |                |     |                       | एक जीवकी                       |                    |                        |
|     | उत्कृष्ट काल                    | न जानाथ जार    | ४४०-४४१        |     |                       | रक जायक<br>र उत्कृष्ट <b>व</b> |                    | 88£-880                |
|     | 6 - 3444                        |                | 294.00(1       |     | जायन्य जा             | CALBINA A                      | (2a                |                        |

| क्रम नं.                               | विषय                                                     | पृ. नं.              | क्रम       | नं.                                    | विषय                                                  | પૃ. <del>ન</del> ં.   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| स्थानवाले १<br>और एक जी                | र तथा उक्त गुण-<br>रपक जीवोंका नाना<br>वकी अपेक्षा जघन्य |                      |            | और अप्रमत्तर                           | द्वेसंयमी प्रमत्त<br>संयतोंका काल<br>यिक शुद्धिसंयतों | <b>ક</b> ષર           |
| भीर उत्कृष्ट<br>१७३ कषायरहित<br>निरूपण | काल<br>जीवोंका काल                                       | 880-885              | १८५        |                                        | ् गुणस्थानवर्ती<br>सर्वेक्टरिकेट                      |                       |
|                                        | मार्गणा ध                                                | ક્ષક<br>૧૪-૩૪        |            | का काल                                 | इारविशुद्धिसंयत <u>े</u><br>                          | <b>४५३</b>            |
| १७४ मत्बन्नानी<br>मिथ्यादिष्ट          | और श्रुताद्वानी<br>तथा सासादन-                           |                      | १८६<br>१८७ | संयतासंयतः<br>असंयतः जीवों<br>९ दर्शनम | का काल                                                | ''<br><b>ઝ</b> ५३-ઝ५५ |
| १७५ विभंगन्नानी<br>का नाना व           | मिण्यादृष्टि जीवीं-<br>मीर एक जीवकी                      | 8૪૮-૪૪૧              | १८८        | चक्षुदर्शनी मि<br>नाना और एक           | ाथ्याद्दष्टि जीवौंक<br>इ जीवकी अपेक्षा                | τ                     |
| काल<br>१७६ विभंग् <b>ड</b> नी          | बम्य और उत्कृष्ट<br>सासादनसम्य-                          |                      | १८९        | लब्ध्यपर्याप्तक                        | कॉके समान<br>ोंमें चश्चदर्शन                          | •                     |
| लेकर श्रीण                             | यग्डिए गुणस्थानसे<br>कपाय गुणस्थान                       | ४५०                  | १९०        | समाधान<br>सासादनसम                     | ता, इस दांकाका<br>यग्द्दषि गुण                        | <b>.</b><br>-         |
| और अर्घा<br>काल                        | तेज्ञानी, श्रुतज्ञानी<br>घेडानी जीवोंका                  | ४५०-४५१              |            | गुणस्थान त<br>जीवोंका काल              |                                                       | ì<br>,,               |
| एक जीव                                 | संयतासंयतीके<br> सम्बन्धी उत्कृष्ट<br>रोपताका निक्रपण    | ,,                   |            | क्षीणकपाय                              | गुणस्थानसे लेकः<br>गुणस्थान तकवे<br>जीवोंका काल       |                       |
|                                        | गुणस्थानसे लेकर<br>गुणस्थान तकके                         |                      | १९३        | विचिद्दर्शनी                           | जीवोंका काल                                           | "                     |
| मनः पर्ययका                            | नी जीवोंका काल                                           | <b>ક</b> બ <b></b> ફ |            | केवलदर्शनीः<br>१० लेश्य                | जावाका काल<br> मार्गणा                                | "<br>४५५-४७ <b>६</b>  |
|                                        | र्शिका काल निरूपण<br>(मार्गणा १                          | い<br>とよりことより         | १९४        | कृष्ण, नील र                           | गैर कापोतलेइया<br>इप्टिजीवोंक                         | r-                    |
| १८१ प्रमत्तसंयत<br>अयोगिकेव            | गुणस्थानसे लेकर<br>ही गुणस्थान तकके                      |                      |            | नाना और प<br>सोवाहरण ज                 | क जीवकी अपेक्ष<br>ाघन्य और उत्का                      | T<br>Z                |
| अनिवृत्ति <b>क</b>                     | गुणस्थानसे लेकर<br>रण गुणस्थान तक                        |                      |            | म्बन्धी शंका<br>समाधान                 | ण, तथा तत्स<br>ओंका सयुक्तिक                          | ह<br>४५५-४५८          |
| सामायिक<br><b>द्युद्धिसं</b> यतो       | और छेदोपस्थापना<br>का काल                                | <b>ક</b> પર          |            | तीनो अशुभ व<br><b>दनसम्</b> यग्द्रि    | डेश्यावाले सासा<br>जीवोंका काल                        | -<br>346              |

| क्रम नं. विषय                                                                                                                                              | <b>પૃ.</b> નં.                       | कम नं.                             | विषय                                                                                                           | पृ. नं.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| १९६ तीनों अग्रुभ छेश्यावाले सम्य-<br>निमध्यादि जीवोंका काल<br>१९७ तीनों अग्रुभ लेश्यावाले असं-<br>यतसम्यग्दिष जीवोंका नाना<br>और एक जीवको अपेक्सा          | <i>પ્ર</i> પર                        | दाले उ<br>गुणस्थ<br>एक सा          | हे तेज और पद्मलेइया-<br>तीवोंकी छेइया और<br>ानपरिवर्तनकी अपेक्षा<br>मयकी प्ररूपणा क्यों<br>कही, इस शंकाका<br>न |                 |
| सोदाहरण जघन्य और उत्हृष्ट<br>काल-निरूपण, तथा तदन्तर्गत<br>अनेकों शंकाओंका सप्रमाण<br>समाधान<br>१९८ तेजोलेक्या और एक्सलेक्या-                               | <i>४५</i> ९-४६२                      | २०५ तेज औ<br>कापोत<br>भी एक        | र पद्मलेक्याके समान<br>और नील लेक्याओंका<br>समय पाया जाता है,<br>ते क्यों नहीं कहा, इस                         | •               |
| वाले मिथ्यादिष्ट तथा असंयत-<br>सम्यग्दिष्ट जीवांका नाना और<br>एक जीवकी अपेक्षा सोदा-<br>हरण जघन्य और उत्कृष्ट काल                                          | บรร.บรษ                              | शंकाका<br>२०६ तेज या<br>एक सम      | समाधान<br>पद्मलेक्याके कालमें<br>ाय द्वोप रहनेपर जैसे                                                          | ४६८             |
| हरण जवन्य भार उत्कृष्ट काल<br>१९९ मिथ्यादृष्टि जीवके तेजो-<br>लेक्याकी उन्दृष्ट स्थिति<br>अन्तर्मुद्दर्तसे कम अदृष्टि साग-<br>रोपम प्रमाण क्यों नहीं होती, | ०५२०५२                               | संयमके<br>प्रकारसे<br>संयमास       | गुणस्थानवाले संयमा-<br>१ प्राप्त होते हैं, उसी<br>१ प्रमत्तसंयत भी<br>गंयम् गुणस्थानको क्यें।                  |                 |
| इस शंकाका, तथा इसीसे<br>सम्बन्धित अन्य कई शंकाओंका<br>अपूर्व समाधान<br>२०० तेजोलेश्या और पद्मलेश्या-                                                       | <b>४६३</b> -४६५                      | समाधाः<br>२०७ पद्मलेङ्<br>कोई प्रम | याके कालमें विद्यमान<br>।त्तसंयत् उस लेश्याके                                                                  | ४७०             |
| वाले सासादनसम्यग्दि जीवींका काल<br>२०१ उक्त दोनी लेक्यावाल सम्य-                                                                                           | <b>ઝ</b> દ્દપ<br><b>ઝદ્દપ-</b> ઝદ્દદ | णत है<br>अप्रमत्त                  | ासे तेजोल्हेश्यासे परि-<br>किर दुसरे समयमें<br>संयत क्यों नहीं होता,<br>क्षका समाधान                           | <b>४६९-</b> ४७० |
| २०२ उक्त दोनों लक्यावाले संयता-<br>संयत, प्रमत्तसंयत और अप-<br>मत्तसंयत जीवोंका नाना                                                                       |                                      | २०८ उक्त प्रव<br>आदिक<br>क्यों नह  | तारका जीव मिथ्यात्व<br>नीचेके गुणस्थानीको<br>ही प्राप्त हो जाता, इस                                            | ಜ್ಞಂ            |
| जीवोंकी अपेक्षा काल<br>२०३ उक्त जीवोंके एक जीवकी<br>अपेक्षा लेक्यापरिवर्तन, गुण-<br>स्थानपरिवर्तन और मरण,                                                  | <b>४६६</b> †                         | २०९ तेज<br>संयतासं<br>वाले ज       | समाधान<br>और पद्मलेड्यावाले<br>।यतादि तीन गुणस्थान<br>विवेका उत्कृष्ट काल                                      |                 |
| इन तीनके द्वारा जघन्य<br>कालका निरूपण<br>२०४ मिथ्यादृष्टि और असंयत-<br>सम्यग्दृष्टि, इन दो गुण-                                                            | ४६६- <b>४</b> ७१                     | अपेक्षा र                          | पावाले मिथ्यादृष्टि<br>नाना और एक जीवकी<br>सादाहरण जघन्य भीर<br>हालका निरूपण                                   |                 |

| क्रम नं. विषय                   | च. ने.       | कम नं.             | विषय                                            | <b>વૃ. નં</b> . |
|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|                                 |              |                    | गुणस्थान तकके भन्य                              |                 |
| २११ शुक्रुलेश्यावाले सासादनसम्य | _            | जीवोंक।<br>जीवोंक। |                                                 | ४८०             |
| म्हष्टि, सम्यन्मिच्यादृष्टि औ   |              |                    |                                                 |                 |
| असंयतसम्यग्दष्टि जीवींक         | ।<br>४७२-४७३ |                    | जीवोंका नाना और                                 |                 |
| पृथक् पृथक् काल निरूपण          |              | एक उ<br>निरूपण     | गीवकी अपेक्षा काल<br>-                          |                 |
| २१२ शुक्कलेश्यावाळे संयतासंयत   | ,            |                    | •                                               | ,,              |
| प्रमत्तुसंयत और अप्रमत्त        |              | १२                 | सम्यक्त्वमागेणा                                 | ४८१-४८५         |
| संयतींके नाना और ए              |              | २२० सामान्य        | य सम्यग्हिष्टि और                               | 2               |
| जीवकी अपेक्षा लेक्यापरिवर्तन    |              |                    | सम्यग्दिए जीवॉमें                               |                 |
| गुणस्थानपरिवर्तन और मरण         | [-           |                    | ।सम्यग्हिए गुणस्थानसे                           | r               |
| की अपेक्षा जघन्य और उत्क        |              |                    | योगिकेवली गुणस्थान                              |                 |
| कालका निरूपण                    | ४७३-४७५      | तकके व             | जीवोंका काल                                     | ४८१             |
| २१३ तेज, पद्म और शुक्क लेक्य    |              | २२१ असंयत          | त्सम्यग्दिष्टि गुणस्थानसे                       | i               |
| सम्बन्धी एक एक समय              |              |                    | भप्रमत्तसंयत गुणस्थान                           |                 |
| भंगोंका निरूपण                  | 804          |                    | विकसम्यग्दि जीवोंक                              |                 |
| २१४ शुक्क लेक्याबाले चारों उप   | -            | काल                |                                                 | ,               |
| शामक, चारों सपक औ               |              | 222 असंग           | त और संयतासंयत                                  |                 |
| सयोगिकेवलीका काल वर्णन          | ४७६          | अवास्थ             | ।।नवर्ती असंयतसम्य                              | .u<br>-         |
| ११ भन्यमार्गणा                  | ४७६-४८०      |                    | शैर संयतासंयत जीवों                             |                 |
| २१५ मन्यसिद्धिक मिथ्याहार्      |              |                    | ाना जीवोंकी अपेक्ष                              |                 |
| जीवोंका नाना और ए               |              | 1                  | और उत्क्रप्ट काल                                | <b>ઇ</b> ૮૨     |
| जीवकी अपेक्षा सोदाहर            |              |                    | ाम्यग्दप्टि जीवोंका एव                          |                 |
| ज्ञघन्य और उन्हब्ट काल          | ,,,          |                    | । अपेक्षा सोदाहरण                               |                 |
| २१६ मिथ्यात्वके अनादि और अह     |              |                    | और उत्कृष्ट काल                                 | ४८३             |
| त्रिम होनेसे उसका विना          |              |                    |                                                 | _               |
| नहीं होना चाहिएः कार            |              |                    | तंयत गुणस्थानसे लेक                             |                 |
| रहित बस्तुका विनाश ना           |              |                    | न्तकपाय गुणस्थान<br>उपदामसम्यग्दष्टि जीव        |                 |
| होता अतः अज्ञान या का           |              |                    | अपरामसम्बन्धाष्ट्रजाप<br>ना और एक जीवर्क        |                 |
| बन्धका विनाश नहीं होन           | ग            |                    | जघन्य और उत्का                                  |                 |
| चाहिए, इत्यादि अनेक अपृ         | र्व          |                    | का सोदाहरण निरूपण                               |                 |
| <b>रांकाओंका म</b> हितीय समाधा  | न ,,         |                    | सन्तर्भाद्वरचा गाळाच्या<br>दनसम्यग्दिष्टि, सम्ब |                 |
| २१७ मोक्षको जानेके कारण निरम    | तर           | 1                  | दनसम्यग्हाष्ट्र, सम्य<br>हिष्टि और मिथ्याही     |                 |
| व्ययशील भन्य राशिष              |              |                    | ादाष्ट्र आरामञ्यादा<br>हा पृथक् पृथक् काल       |                 |
| विच्छेद क्यों नहीं होता, इ      | स            | वर्णन              | ण दयम् द्रयम् नगर                               | ,<br>८८४-४८५    |
| शंकाका समाधान                   | ४७८          |                    | 2 0: 5                                          |                 |
| २१८ सासादनसम्यन्दाध्ट गु        | ग्-          |                    | ३ संज्ञिमागेणा                                  |                 |
| स्थानसे लेकर अयोगि              | गे-          | २२६ संशी           | मिध्याद्दष्टि जीवों                             | FT.             |

|                                       |                                                                              | ચાહ                        | (पत्र                         |                                                                                      | (77)                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| क्रम नै.                              | विषय                                                                         | <b>પૃ.</b> નં <sub>.</sub> | कम नं.                        | विषय                                                                                 | <b>પૃ. નં.</b>       |
| जघन्य अ<br>२२७ सासादनः                | र एक जीवकी अपेक्षा<br>ोर उत्क्रष्ट काल<br>गुणस्थानसे लेकर<br>य गुणस्थान तकके | ४८५                        | जघन्य ।<br>२३० सासादः         | ोर एक जीवकी अपेक्षा<br>भौर उत्क्रष्ट काल<br>न गुणस्थानसे लेकर<br>केवली गुणस्थान तकवे | ४८ <b>६-४८७</b><br>: |
| संक्षी जीव<br>२२८ असंक्षी उ<br>एक जीव | र्षेका काल<br>तीर्वोका नाना और<br>की अपेक्षा जघन्य                           | ))<br>()                   | आहारक<br>२३१ अनाहार<br>दनसम्य | त जीवोंका काल<br>कि मिथ्यादिष्टे, सासा<br>ग्दिष्टे, असंयतसम्य-<br>और संयोगिकेवली     | <b>8</b> 20          |
|                                       | प्ट काल<br>१४ आहारमार्गणा<br>मिथ्यादृष्टि जीवेंका                            | ४८६                        | जीवें(का<br>२३२ अनाहार        | काल<br>क अयो।गिकेवलीका                                                               | 850-855              |
| ५५५ आहे।एक                            | ाम व्याहा <b>न्ट जायाका</b>                                                  | शु हि                      | काल<br>                       |                                                                                      | 966                  |

|     | ( प्रस्तक १ ) |                           |                      |                                 |  |
|-----|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| रह  | पंकि          | <u> শগুর</u>              | •                    | গুৰ                             |  |
|     | (हिंदी)       |                           |                      |                                 |  |
| ६३  | 9             | ज्ञानावरणादि आठ           | कर्माके              | ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मोके |  |
| २६४ | १६            | कार्यमार्गणा              |                      | कायमार्गणा                      |  |
| ३७६ | 88            | छेदोप <b>स्था</b> पना     |                      | सृक्ष्मसाम्पराय                 |  |
| 33  | 16            | "                         |                      | "                               |  |
| ३८४ | "             | <b>अ</b> वधिज्ञा <b>न</b> |                      | अवधिदर्शन                       |  |
|     |               |                           | ( पुस्तक             | ₹)                              |  |
| ४४७ | १२            | क्षीण, संज्ञा             |                      | क्षीणसंज्ञा,                    |  |
| 8५१ | २०            | और कार्मणकाययोग           | τ                    | और वैक्रियिककाययोग              |  |
| १०४ | 8             | सम्यक्त्व,                |                      | छह सम्यक्व,                     |  |
| ४८१ | 4             | आहारक, अनाहार             | ক <b>,</b>           | आहारक,                          |  |
| 866 | \$8           | द्रव्यस कापोत—            |                      | आदिके दो दर्शन, द्रव्यसे कापोत- |  |
| 480 | १०            | सम्यग्भिथ्यादृष्टि देवे   | कि <b>अ</b> पर्याप्त | सम्योगिध्यादृष्टि देवोंके बालाप |  |
|     |               | काउसम्बन्धी आला           | प                    |                                 |  |

## (40)

## पट्खंडागमकी प्रस्तावना

| वृष्ठ        | पंकि | अशुद्ध                    | গুৰ                                |
|--------------|------|---------------------------|------------------------------------|
| <i>ଓଠ</i> ୍ୟ | Ę    | संज्ञिक,                  | असंज्ञिक,                          |
| ६३०          | 6    | एक मिध्यादृष्टि गुणस्थान, | एक सम्यग्निथ्यादृष्टि गुणस्थान,    |
| ६४८          | ६    | संज्ञिक,                  | औपशमिक आदि तीन सम्यक्त्व, संज्ञिक, |
| ७१५          | ₹    | आदिके तीन दर्शन           | आदिके दो दर्शन,                    |
| ७२९          | ? ₹  | तथा अकपायस्थान भी है,     | नथा अकायस्थान भी है,               |
| ७३५          | 8    | पगारह जोग,                | एगारद्व जोग, अजोगो वि अत्थिः       |
| "            | १५   | ग्यारहः;                  | ग्यारह योग और अयोगरूप भी स्थान है; |

| 77    | • •      | ,             | ****          |                         |
|-------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|       |          |               | ( आलापोंका )  |                         |
| वृष्ठ | यंत्र नं | खाना नाम      | अशुद्ध        | शुद्ध, या जो होना चाहिए |
| ४२१   | 8        | संज्ञा        | ×             | क्षीणसंज्ञा             |
|       |          | योग           | ×             | अयोगी,                  |
|       |          | लेश्या        | ×             | अलेश्य                  |
|       |          | संज्ञि ०      | ×             | <b>અ</b> નુમય           |
| ४२९   | १०       | आहा०          | 8             | २                       |
| 53    | १ 🕻      | "             | ર             | 8                       |
| ८३१   | १२       | "             | 8             | <b>ર</b>                |
| 846   | २ १      | गति           | P             | <b>१ मनुष्यग</b> ति     |
| "     | 33       | कपाय          | 8             | १ छोम                   |
| ४४७   | २६       | संज्ञा        | 8             | ० क्षीणसंज्ञा           |
| ४५२   | ३२       | जीव ०         | १ स. अ.       | <b>१</b> स₌ प₌          |
| 84६   | ३८       | <b>लेश्या</b> | मा. ३ अञ्ज.   | मा० १ कापोत             |
| ४५८   | 80       | ज्ञान         | 9             | Ę                       |
| ४६०   | 88       | पर्याप्ति     | Ę             | ६ अप०                   |
| ५०३   | १०१      | योग           | ×             | अयोग                    |
| ५१४   | ११४      | "             | ×             | <b>99</b>               |
| ५६९   | १८३      | संज्ञि०       | ₹ सं०         | १ असं•                  |
| ५७२   | १८७      | काय           | त्रस विना.    | ५ त्रस विना.            |
| 37    | 77       | संज्ञि०       | १ सं०         | १ असं•                  |
| ५८४   |          | प्राण         | <b>૭</b> , ૭, | ७, ७, २.                |
| ६१२   | ₹१8      | योग           | ×             | अयोग                    |

| पंकि         | यंत्र नं.        | खाना नाम                             | <b>अ</b> शु <b>द्</b>         | যু <b>ৰ</b>                                     |
|--------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| ६१७          | २२८              | दर्शन                                | १ चक्षु०                      | अचक्षु•                                         |
| <b>६</b> २२  | २३५              | आहा०                                 | १ आहा •                       | २ आहा • अना •                                   |
| ६२३          | २३६              | 37                                   | र आहा । अना । अनु ।           | २ आहा० अना ।                                    |
| ६३१          | २४५              | दर्शन                                | २ चक्षु०                      | २ चक्षु० अचक्षु०                                |
| ६३४          | २४९              | संज्ञा                               | ×                             | क्षीणसंज्ञा                                     |
| ६४०          | २५५              | उपयो•                                | २ साका० अनः ३ यु० उ०          | २ साका <b>ः अना</b> •                           |
| ६५५          | २७४              | **                                   | २ साका० अना०                  | २ साका० अना० यु० उ०                             |
| ७१९          | ३५८              | जीव.                                 | 4 30                          | ६ अ०                                            |
| ७३५          | ३७७              | योग                                  | ×                             | अयोग                                            |
| ७४३          | <b>३८७</b>       | गुण०                                 | 9                             | १२                                              |
| ७५४          | 800              | गति                                  | 8                             | <b>ર</b>                                        |
| 606          | ४७७              | प्राण                                | १०                            | १०, ¥, ₹                                        |
| ८०९          | ४७८              | संयम •                               | ४ मसं व सामा ० छेदो ० परि     | <ul> <li>४ असं • सामा • छेदी • वषा •</li> </ul> |
| <b>८</b> ₹8  | ५१४              | भव्य०                                | १ म•                          | २ में बंद                                       |
| "            | "                | संज्ञि०                              | १ सं∙                         | १ असं ०                                         |
| ८३५          | ५१६              | 79                                   | ,,                            | 11                                              |
| ८५१          | ५३९              | प्राण                                | ×                             | अतीतप्राण                                       |
|              |                  |                                      | ( पुस्तक ३ )                  |                                                 |
| <b>বৃদ্ধ</b> | पंकि             | <b>अशुद्ध</b>                        | <u> </u>                      |                                                 |
| ४९           | ₹ (              | ख-क)                                 | ( क-ख )                       |                                                 |
| १०९          | <b>अ</b> न्तिम ३ | २७६७<br>[३२४                         | २०४९६<br><b>३३</b> २९         |                                                 |
|              | १२ १             |                                      | ११ैट                          |                                                 |
| "            | "                | "                                    | 31                            |                                                 |
| २७७          |                  | णुगाहट्वरा पर्                       |                               |                                                 |
| २७८          |                  | ्यंगुङके प्रथम<br>र्ग <b>न्</b> रुसे | वर्गम्लको द्वितीय स्पर्यगुलको | उसके प्रथम बर्गम् उसे                           |

अप्रमत्त

२९८

# (44)

## षट्खंडाममकी प्रस्तावना

|               |             |                       | ( पुस्तक ४ )                |
|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| पंकि          | पृष्ठ       | अगुद                  | गुद                         |
| 8             | ą           | विषय है।              | विपय है।(२)                 |
| ६९            | 8           | वे उविवय भी           | वेउविवे                     |
| 38            | 6           | तीन भागोंमेंसे आठ भाग | आठ मागावेंसे तीन माग        |
| <b>ક</b> ર    | 9           | व्यासं त्रिगुणितसहितं | <b>ब्यासत्रिगु</b> णितसहितं |
| ५५            |             | ₹₹₹ + ₹₹¥ +           | ₹¥₹ <b>+</b> ₹¥ <b>\$ +</b> |
| ६३            |             | विहारिद-              | विहारवदि-                   |
| 96            | Ę           | तदवासा                | त्दावासा                    |
| 66            | Lq.         | लोगाणा-               | स्रोगाण-                    |
| १०६           | <           | अज्ञागिकेवली          | सजोगिकेवली                  |
| १३७           | 9 8         | संज्ञी जीव            | आहारक जीव                   |
| १५७           | 3           | -सुत्ताणुसारी जोदिसिय | - सुनाणुसारिजोदिसिय-        |
| १५९           |             | सकलणाणं               | संकलणाणं                    |
| १७६           | १७          | आकाराके प्रदेशके      | आकाराके.प्रदेश              |
| १९१           | 8           | -पंबेसादो             | पवेहदे।                     |
| <b>33</b> 4 , | . 84        | योजन उस               | योजन प्रवेध उस              |
| 302           | ં ર         | सजोगिकेविल            | अयोगिकेविल                  |
| <b>३</b> ०३   |             | बन जाना               | बन जाता                     |
| ३०९           | 3           | आहारपञ्ज              | अणाहारपसु                   |
| ३२०           | <b>१</b> -२ | वर्षर्युगः            | वर्षेर्युगः                 |
| ३२१           |             | ण, एस दोसो,           | ण एस दोसी,                  |
| 376           | ર           | अगहिदगहणद्भा          | (तं) अगहिदगहणद्वा           |
| ३६०           | ર           | <b>णाण</b> जीवं       | णाणाजीवं                    |
| १६४           | १७          | इस प्रकारसे           | इस 'प्रकारके                |
| ३९१           | 2           | जिहाए                 | जिब्भाप                     |
| इ९२           | •           | सुप्पसिद्ध-           | सुत्तसिद्ध-                 |
| "             | र् ६        | सुप्रसिद्ध            | सूत्रसिद्ध                  |
| 868           | २१          | और क्षपक              | और चारों क्षपक              |
| ४५६           | Ę           | -मंतोमििछय            | <b>मंतोमुहुत्तम</b> िखय     |
| 84 8          | १२          | प्रस्तारके            | प्रस्तारमें                 |
| ४६३           |             | उद्दर्तनाघात '        | . <b>अप</b> त्रतेनाघात      |
| - 11          |             | Combre med            | ( प्रस्तावना )              |
| १६            | 8 8         | या मुनिजनोंको         | या यह कार्य मुनिजनोंको      |
| <b>२</b> २    | -           | १६ × १२ =             | १६ × १६ =                   |
| 77            | ,           | 11011-                | 1                           |





### सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदबलि-पणीदो

# छक्खंडागमो

सिरि-बीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो तस्त

## पढमखंडे जीवहाणे खेताणुगमो

लोयालोयपयासं गोदमधरं पुणे। जिणं वीरं। णमिऊणं खेत्रसत्तं जहोवएसं पयासेमो ॥

कंवलकान रूप सूर्यसे लोक और मलोकके प्रकाशक अर्थात् सर्वक्ष, गोतम भर्यात् उत्तमवाणीके स्थविर' अर्थात् विधाता (दिव्यध्वनिके प्रणेता), और जिन अर्थात् वीतराग, ऐसे त्रिविध विशेषणविशिष्ट श्रीवीर भगवान्कोः अथवा, द्वादशांग प्रम्थ-रचनासे प्रकाशित किया है लोक और मलोकको जिन्होंने ऐसे, तथा जिन अर्थात् काम कोधादि भाव शञ्चमंके जीतनेवाले, और वीर' अर्थात् विशेषहएसे जो प्राणियोंको मोक्षके लिए प्रेरणा करते हैं, या मोक्षमार्गकी मोर चलाने हैं, ऐसे गौतमस्थविर श्रीइन्द्रभृति गणधरको नमस्कार करके क्षेत्रसूत्रको अर्थात् क्षेत्रातु-योगद्वारसम्बन्धा सूत्रोंके अर्थको जैसा उपदेश अर्थकएस दिव्यध्वनिके द्वारा श्रीवीर भगवान्ते दिया और प्रन्थकएस श्री गौतम गणधरने दिया, उसीके अनुसार हम (धीरसेन) भी प्रकारित करते हैं।

र म १ प्रती 'णमियूण ' इति पाठः।

२ ' धेरो विही विरिंची ' पा. छ. ना. २. धेरो के, धेरो बद्या. दे. ना. मा. ५, २९. स्थविरः..... भाता विभाता. है. को. २, १२५ - १२६.

इ विश्लेषण ईरयति मोक्षं प्रति भेरयति गमयति वा प्राणिन इति वीरः । ( अमि. रा. वीर. )

खेत्ताणुगमेण दुविहो णिहेमो, ओघेण आदेसेण यं ॥ १ ॥ किफलो खेत्ताणिओगहारस्स अवयारे। १ उच्चदे । तं जहाँ – संताणिओगहारादो

किंफलो खेत्ताणिओंगद्दारस्स अवयारे। १ उच्चदे । तं जहाँ संताणिओगद्दारादे। अत्थित्तेणावगयाणं द्व्वाणिओगद्दारे अवगयपमाणाणं चोद्दसजीवसमासाणं खेत्तपमाणाः वगमफलो । अधवा अणंतो जीवरासी असंखेजजपएसिए लोगागास किं सम्मादि, ण सम्मादि ति संदेहेण घुलंतम्स सिस्सम्स मंदेहिवणामणहो वा खेत्ताणिओगद्दारस्स अवयारो । एत्थ खेतं णिक्खिविद्वं । णिक्खेवं ित किं १ संश्रंय विपर्यय अनध्यवसाये वा स्थितं तेभ्योऽपसार्य निश्चये क्षिपतीति निक्षेपः । अथवा बाह्यार्थविकल्पो निक्षेपः । अप्रकृत-निराकरणहारेण प्रकृतप्ररूपको वा । उक्तं च—

अपगयणिवारणहं पयदस्स परूवणाणिमित्तं च । संसयविणासणहं तच्चत्यवधारणहं च ॥ १ ॥

क्षेत्रातुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश ॥१॥ शंका—यहां क्षेत्रानुयोगद्वारक अवनारका क्या फल है ?

समाधान— उक्त शंकाका उत्तर देते हैं। यह इस प्रकार है—सत्प्रक्षणण नामके अनुयोगद्वारसे जिनका अस्तित्व जान लिया है, तथा द्रव्यानुयोगद्वारमें जिनका संख्यार प्रमाण जाना है, पेसे चौदह जीवसमानोंके (गुणस्थानोंके) क्षेत्रसंबंधी प्रमाणका जानना ही क्षेत्रानु-योगद्वारके अवतारका फल है। अथवा, असंख्यात प्रदेशवाले लेकाकाशमें अनन्त प्रमाणवाली जीवराशि क्या समाती है, या नहीं समाती है, इस प्रकारके संदृहसे घुलनेवाले शिष्यके संदृहके विनाश करनेके लिए इस क्षेत्रानुयोगद्वारका अवतार हुआ है।

इस क्षेत्रानुयागढारके प्रारम्भमें क्षेत्रका निक्षेप करना चाहिय । शुंका— निक्षेप किसे कहते हैं ?

समाधान — संशय, विपर्यय और अनध्यवसायमें अवस्थित वस्तुको उनसे निकाल कर जो निश्चयमें क्षेपण करना है, उसे निक्षेप कहते हैं। अथवा, बाहरी पदार्थके विकल्पको निक्षेप कहते हैं, अथवा, अप्रकृतका निराकरण करके प्रकृतका प्रकृपण करनेवाला निक्षेप है। कहा भी है—

अप्रकृतके निवारण करनेके लिये, प्रकृतके प्रम्पण करनेके लिये, और तत्त्वार्थके अव-धारण करनेके लिये निक्षेप किया जाता है ॥ १॥

१ क्षेत्रपृच्यते, तन् हिविधम् । सामान्येन विशेषेण च ॥ स. सि. १, ८.

२ स २ प्रती 'जथा' इति पाठः।

३ उपायो न्यास इप्यते । छर्घाय ३, ५२. तद्धिगतानी वाच्यतामापनानी वाचकेषु मेदोपन्यासो न्यासः । छर्घाय. ३, ७४. विद्वृत्तिः ।

४ स किमर्थः ृ अप्रकृतनिराकरणाय प्रकृतिक्षणाय च । स. सि. १, ५. अप्रस्तुतार्थापाकरणात् प्रस्तुतार्थव्याकरणाच्च निक्षेपः फलवान् । लवायः स्वाः वि. पृ. २६.

सो च एत्थ चउव्विहो णिक्खेवो' णाम-हुवणा-दव्व-भावखेत्तभेएण । कर्ष णिक्खेवस्स चउव्विहत्तं ? दव्विहय-पज्जविहयणयावलंबिवयणवावारादो । उत्तं च—

> णामं ठवणा दिवयं ति एस दन्विध्यस्स णिक्खेवो । भावो दु पञ्जविद्यपरूवणा एस परमत्यो ॥ २ ॥

जीवाजीवुभयकारणणिरवेक्खो अप्पाणिम्ह पयद्दे। खेत्तसद्दे। णामखेत्तं । सो च णामिणक्खेवो वयण-वत्तव्वणिच्चज्झवसायमंतरेण ण होदि त्ति, तब्भव-सिरससामण्णणि-बंधणो त्ति वा, वाच्य-वाचकशक्तिद्वयात्मककशब्दस्य पर्यायार्थिकनये असंभवाद्वा दव्विद्वय-

वह निक्षेप यहां पर नामक्षेत्र, स्थापनाक्षेत्र, द्रव्यक्षेत्र और भाषक्षेत्रके भेदले बार प्रकारका है।

शंका - निक्षेप चार प्रकारका कैसे है ?

समाधान—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके आश्रय करनेवाले वचनोंके व्यापारकी अपेक्सासे निक्षेप चार प्रकारका होता है। कहा भी है—

नाम, स्थापना और द्रव्य, ये तीन निक्षेप द्रव्यार्थिकनयकी प्रक्रपणांके विषय हैं और भाषनिक्षेप पर्यायार्थिकनयकी प्रक्रपणाका विषय है। यही परमार्थ सत्य है ॥ २॥

जीव, अजीव और उभयरूप कारणोंकी अपक्षांस रहित होकर अपने आपमें प्रमुत्त हुआ 'क्षेत्र' यह शब्द नामक्षेत्रनिक्षेप हैं। यह नामनिक्षेप, चवन और वाच्यके नित्य अध्यवसाय अधीन वाच्य-वाचक-सम्बन्धके सार्वकालिक निश्चयके विना नहीं होता है इसिल्ये, अधवा तक्कव-सामान्य-निबन्धनक और साहदय-सामान्य-निमित्तक होता है इसिल्ये, अधवा, वाच्य-वाचकरूप दो शक्तियोंवाला एक शब्द पर्यायाधिक नयमें असंभव है इसिल्ये, द्रव्या-धिकनयका विषय है, ऐसा कहा जाता है।

विशेषार्थ — यहां पर नामनिश्चेषको द्रव्यार्थिकनयका विषय यतलानेके लिए तीन हेतु दिये हैं, जिनका अभिप्राय क्रमहाः इस प्रकार है। (१) नामनिक्षेत्र वचन और वाच्यक निष्य अध्यवसायके विना नहीं होता हैं, इसलिए यह द्रव्यार्थिकनयका विषय हैं, अर्थात्, 'इस हान्द्रित यह पदार्थ जानना चाहिए ' इस प्रकारका संकेत किये जाने से हान्द्र अपने वाच्यका बाचक होता है। यदि यह संकेत या वाच्य-वाचकका सम्बन्ध निष्य न माना जाय, तो निष्य देश या भिन्न कालमें उस हान्द्रसे उसके वाच्यक्ष अर्थ का क्षान नहीं हो सकता है। किन्तु 'द्वद्त्त ' आदि जो नाम किसी व्यक्तिके बान्यावस्थामें रखे गयं थे, यह आज वृद्धावस्थामें भी समानक्ष्यसे उस व्यक्तिक वाचक देखे जाते हैं, इससे सिद्ध होता है कि वचन और बाज्यके मध्यमें जो सम्बन्ध है, वह नित्य है। और नित्यताका द्रव्यके अतिरिक्त अन्यत्र पाया

१ म १ प्रती 'सो च ' इत्यधिकः पाठः ।

२ स. व. १, ₹-

३ प्रतिषु 'पंयद्वो ' इति पाठः ।

णयस्सेचि बुचदे । कहु-दंत-सिलादीणि सब्भावासब्भावसस्त्राणि बुद्धीए इच्छिदखेत्तेणे-यत्तमुत्रगयाणि हुत्रणा णाम । सब्भावासब्भावसस्त्रेण सब्वदव्ववावि चि वा, पंघाणापधाण-

जाना असंभव है. इससे सिद्ध होता है कि नामनिक्षेत्र द्रव्याधिकनयका विषय है। नाम-निक्षापको तद्भवसामान्य और साइश्यसामान्य-निमित्तक कहा है, उसका अभिनाय यह है कि. विवक्षित सुवर्णादि वस्तुके पूर्वापर-कालभावी कटक, केयुरादि पर्यायों विभिन्नता रहते हुए भी उनमें एक ही सवर्ण समानस्परे सदा विद्यमान रहता है. इसलिए इस प्रकारकी समानताकी त्रक्रवसामान्य कहते हैं। तथा, किसी भी एक विवक्षित कालमें विद्यमान, किन्तु विभिन्न प्रकारके सुवर्णीसे निर्मित कटक, कुण्डल, केयुरादि पर्यायोंमें 'यह भी सुवर्ण है, यह भी सवर्ण है, ' इत्यादि रूपसे सदशता बोधक जो समानता है, उसे साहदय सामान्य कहते हैं। इसी प्रकारसे नामनिक्षेपरूप शम्य भी पूर्वापर-कालभावी 'क्षेत्र, क्षेत्र ' इत्यादि शब्दोंमें समान प्रतीतिका उत्पादक होनेसे तज्जवसामान्यका निमित्त है। तथा, विवक्षित किसी भी एक कालमें विभिन्न देशवर्ती मथुरा, काशी इत्यादि क्षेत्रोंमें 'यह भी क्षेत्र हैं. यह भी क्षेत्र हैं दत्यादि हराते उच्चारण किये जानेवाला ज्ञान्य सहजान्यत्ययका उत्पादक होनेस साहद्व्यसःमान्यका भी बिमिन होता है। और सामान्यको विषय करता ही द्रव्यार्थिकत्रयका विषय है: इसलिए नामनिक्षेपको द्रव्यार्थिकनयका विषय कहना यक्ति-संगत ही है। (३) नामनिक्षेपको द्रव्या-चिक्तनयका विषय बतानेके लिए तीसरी युक्ति यह दी है कि चाच्य-बाचकरूप दे। शाकियों-बाला यक बाव्य पर्यायार्थिकनयमें असंभव है. अर्थान पर्यायार्थिकनयका विषय नहीं हा सकता। इसका अभिवाय यह है कि जान्त्रमें बाच्य-वाचकरूप हो जान्त्रयां एक साथ ही पाई जाती हैं: मधीत हान्द्र अपने वाच्यकप अर्थका प्रतिपादक होता है, इसिटिए तो उसमें सदा वाचकशक्ति विद्यमान है। और स्थयं भी अपने स्वरूपका विषय होता है, इसारिए वाच्यशक्ति भी उसमें सर्वता पाई जाती है। इस प्रकार किसी भी विवाधित समयमें वह उक्त दोनों अर्थात वाच्य-बाबकरूप शक्तियाँसे यक्त रहेगा। और इसी कारणसे वह पर्यायार्थिव नयका विषय नहीं हो सकता. क्योंकि, यद्यपि भागममें शब्दको पुरलद्रध्यकी पूर्याय कहा है तथापि जब बही शह बार्च्य-बाबकरूप दो शक्तियाँवाला विवक्षित किया जाता है. तब वह द्रव्य कहलाने लगता है। चंकि शक्ति, गुण या धर्मको कहते हैं, इसलिए 'गुणसमुदायो द्वयं के नियमानुसार वासियोंबालेको द्रव्य ही कहा जायगा, पर्याय नहीं। इस प्रकार जब शब्द पुद्रलद्भव्य सिद्ध हो जाता है, तब यह हर्स्यार्थिकनयका ही विषय हो सकता है, पर्यायार्थिकनयका नहीं। इसलिए भी मामनिक्षेपको दुरुपार्थिकनयका विषय कहना सर्वथा यन्ति-यक्त ही है।

बुद्धिके डारा इच्छित क्षेत्रके साथ एकत्वको प्राप्त हुए, अर्थात् जिनमें बुद्धिके द्वारा इच्छित क्षेत्रकी स्थापना की गई है ऐसे सद्भाव और असद्भाव स्वरूप काष्ठ, दस्त और शिला आदि स्थापनाक्षेत्रनिक्षेप हैं। यह स्थापनानिक्षेप, तदाकार और अतदाकार स्वरूपसे सर्व द्व्याणमेगत्तिष्वंधुणेति वा द्ववणिषक्षेवो द्व्वद्वियणयवुल्लीणों । द्व्वलेत्तं दुविहं आगमदो षोआगमदो य । तत्थ आगमदो खत्तपाहुडजाणुओ अणुवजुत्तो । कथमेदस्म जीवद्वियस्स सुद्गाणावरणीयक्खओवसमिविसिट्वस्स द्व्य-भावखेत्तागमवदिरित्तस्स आगमद्व्वलेत्तववएसो १ ण एस दोसो, आधोर आधेयोवयारेण कारणे कञ्जवयारेण

द्रव्योंमें व्याप्त होनेके कारण, अथवा, प्रधान और अप्रधान द्रव्योंकी एकताका कारण होनेसे द्रव्यार्थिकनयके अन्तर्गत है, ऐसा समझना चाहिए।

विशेषार्थ - स्थापनानिक्षेपको इध्यार्थिकनयका विषय सिद्ध करनेके लिए हो इत दिये गये हैं, जिनका अभिपाय कमराः इसप्रकार है। (१) स्थापनानिक्षेप सद्भाव मौर असद्भावक्रपक्षे सर्व द्रव्योंमें व्याप्त है, इसका अर्थ यह है कि त्रिलोक्स्यतीं सभी द्रव्य वद्यपि स्वतंत्र एवं निश्चित आकारवाले हैं: तथापि व्यवहारके योग्य एवं विशेष अपेक्षाले विशिष्ट आकारसे परिकल्पित द्रव्यको साकार, सद्भावकप या तदाकार कहा जाता है, और उससे भिष आकारवाली वस्तुको अनाकार, असद्भाव या अतदाकार कहा जाता है। काष्ठ या दांत बगैरह यद्यपि अपने स्वतंत्र आकारवाले हैं, तथापि उन्होंको दाथी, घोड़ा आदि किसी एक विवक्षित या निश्चित आकारसे घटित कर दिये जाने पर उन्हें तदाकार कहा जाता है. और निश्चित आकारसे घटित नहीं होने पर भी जो संकेतहारा किसी वस्तस्यक्रपकी परिकल्पनाकी जाती है. उसे अतदाकार कहते हैं। इसप्रकार यह स्थापनाका व्यवहार तदाकार और अतदा-कारकपसे सर्व द्रव्योंमें पाया जाता है, अर्थात् सभी द्रव्योंमें दोनों प्रकारका स्थापनानिश्लेप किया जा सकता है, जो कि क्षेत्रभेद या कालभेद होने पर भी तदवस्य रहता है। इस कारणसे स्थापनानिक्षेत्रको द्रव्यार्थिकनयका विषय कहा है। (२) प्रधान और अप्रधान द्रव्यांकी पहलाका कारण कहनेका अभिभाय यह है कि जिस बस्तुकी स्थापना की जाती है, वह अधान द्रव्य. तथा जिस बस्तमें स्थापना की जाती है, वह अप्रधान द्रव्य कहलाता है। 'यह सिंह है ' इस प्रकार से स्थापनानिक्षप असली सिंहरू प प्रधानद्रवय और मदी साहिके खिलानियें स्थापित सिंहकप आकारवाले अप्रधान द्रव्यमें एकताका कारण अर्थात एकत्वप्रतीतिका निमित्त होता है, इसलिए भी स्थापनानिक्षेप द्रव्यार्थिकनयका विषय है।

आगमद्रव्यक्षेत्र और नोआगमद्रव्यक्षेत्रके भेदसं द्रश्यक्षेत्र है। उनमेंसे क्षेत्रविषयक शास्त्रका झाता, किन्तु वर्तमानमें उसके उपयोगसं रहिन जीव आगमद्रश्यक्षेत्र निक्षेप है।

र्श्वका — श्रुतज्ञानावरणीय कर्मके अयोपशमले विशिष्ट, तथा द्रष्य और आवरूप क्षेत्रा-गमसे रहित इस जीवद्रव्यके आगमद्रव्यक्षेत्रकप संज्ञा केसे प्राप्त हो सकती है !

समाधान—यह कोई दोष नहीं है। क्योंकि, आधारक्रप आत्मामें आधेयभूत क्षयोपशमः स्वक्रप आगमके उपचारसे; अथवा, कारणरूप आत्मामें कार्यरूप क्षयोपशमके उपचारसे,

१ स २ प्रती 'णवसङ्गीणो ' इति पाठः ।

लद्धागमववएसखओवसमिविसिद्धुजीवद्व्वावलंबणेण वा तस्स तद्विरोहा। णोआगमदो द्व्यक्खेलं तिविहं, जाणुगसरीरं भवियं तव्वदिरित्तं चिदि। तत्थ जाणुगसरीरं तिविहं, भिवयं वद्धमाणं समुज्झाद्मिदि। समुज्झादं पि तिविहं चुदं चहदं चत्तदेहिमिदि। भवदु पुव्यिल्लस्स द्व्यखेत्तागमत्तादो खेत्तववएमो, एद्स्म पुण सरीरस्स अणागमस्स खेत्तववर्षेता ण घडदि ति १ एत्थ पिहारो वृद्धदे। तं जधा— क्षियत्यक्षपित्क्षेष्यत्यस्मिन् द्रव्यागमो भावागमा वेति विविधमपि शरीरं क्षेत्रम्, आधारे आध्योपचाराद्वा। तत्थ भिवयं खेत्तपाहुडजाणगभावी जीवो णिह्म्मदे। कधं जीवस्स खेत्तागमखओवसमरहिदत्तादो अणागमस्स खेत्तववएसो १ न, क्षेप्यत्यस्मिन् भावक्षेत्रागम इति जीवद्रव्यस्य पुरेव क्षेत्रत्विद्देः। जाणुगसरीर-भवियवदिरित्तद्व्वखेत्तं द्विहं, कम्मद्व्यखेतं णोकम्मद्व्वखेतं चिदि। तत्थ कम्मद्व्यक्षेतं णाणावरणादिअद्वविहकम्मद्वं। कधं कम्मस्स खेत्तववएसो १

भथवा, प्राप्त हुई है आगमसंज्ञा जिसको ऐसे क्षयोपदामसे युक्त जीवद्रव्यके अवलम्बनसे जीवके आगमद्रव्यक्षेत्रकृष संज्ञाके होनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

कायकशरीर, भध्य और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे नोआगमद्रव्यक्षेत्र तीन प्रकारका है। उनमेंसे क्षायकशरीर तीन प्रकारका है; भाषी क्षायकशरीर, वर्तमान क्षायकशरीर और अतीत कायकशरीर। इनमेंसे अतीत क्षायकशरीर भी च्युत, च्यावित और त्यक्तके भेदसे तीन प्रकारका है।

शंका-इय्यक्षेत्रागमके निमित्तसे पूर्वके दारीरको क्षेत्रसंझा भले ही रही आवे, किन्तु इस अनागमदारीरके क्षेत्रसंझा घटिन नहीं होती है?

समाधान — उक्त शंकाका यहां परिहार कहते हैं। यह इस प्रकार है — जिसमें द्रश्यक्षय सागम अथवा भावकपश्रागम वर्तमानकालमें निवास करता है, भूतकालमें निवास करता था, और श्रागमों कालमें निवास करेगाः इस अपश्रा तीनों ही प्रकारका शरीर क्षेत्र कहलाता है। अथवा, अधारकप शरीरमें आधेयकप क्षेत्रागमका उपवार करनेस भी क्षेत्र-संबादन जाती है।

नाथागम द्रव्यक्षेत्रके तीन भर्दोमेंसे जो आगामी कालमें क्षेत्रविषयक शास्त्रको जानेगा, ऐसे जीवको भागी नोथागमद्रव्यक्षेत्र कहते हैं।

शंका — जो जीव क्षेत्रागमकप क्षयोपरामसे रहित होनेके कारण अनागम है, उस जीवके क्षेत्रसंद्रा केंस बन सकती है?

समाधान — नहीं: क्योंकि, ' भावक्षेत्ररूप आगम जिसमें निवास करेगा ' इस प्रकार-की निरुक्तिके बलसे जीवद्रव्यके क्षेत्रागमरूप क्षयोपराम होनेके पूर्व ही क्षेत्रपना सिद्ध है।

श्रायकदारीर और भावीसे भिन्न जो तद्व्यतिरिक्त ने।आगमद्व्यक्षेत्र है, वह कर्म-द्रश्यक्षेत्र और नोकर्मद्रश्यक्षेत्रके भेदसे दा प्रकारका है। उनमेंसे श्रानावरणादि आठ प्रकारके कर्मद्रश्यको कर्मद्रश्यक्षेत्र कहते हैं।

शंका-कर्मद्रव्यको क्षेत्रसंद्रा कैसे प्राप्त हुई!

न, क्षियन्तिं निवसन्त्यस्मिन् जीवा इति कर्मणां क्षेत्रत्वसिद्धेः । ( जं ) णोकम्मद्व्वसेतं तं दुविहं, ओवयारियं पारमितथयं चेदि । तत्थ ओवयारियं णोकम्मद्व्वसेत्तं लोगपिसद्धं सालिखेत्तं बीहिस्सेत्तमेवमादि । पारमितथयं णोकम्मद्व्वसेत्तं आगासद्वं । उत्तं च—

खेतं खलु आगासं तब्बदिरित्तं च होदि णोखेतं। जीवा य पोग्गला वि य धम्माधम्मित्यया काले। ।। ३ ॥ आगासं सपदेसं तु उडुाधा तिरिओ वि य । खेत्तलोगं वियाणाहि अणंत जिण-देसिदं ॥ ४ ॥

एसी वि णिक्खेवी दव्वद्वियस्स, दव्वेण विणा एदस्स संभवाभावादी। जं तं भावखेत्तं तं दुविहं, आगमदो णोआगमदो भावखेतं चेदि। आगमदो भावखेतं खेत्त-पाहुडजाणुगी उवजुत्तो। णोआगमदो भावखेतं आगमेण विणा अत्थावजुत्तो ओदहयादि-

समाधान— नहीं: पर्योकि, जिसमें जीव 'क्षियन्ति 'अधीत् निवास करते हैं, इस प्रकारकी निवक्तिके बलसे कर्मोंके अत्रपना सिद्ध है।

तद्व्यतिरिक्त नाआगमद्रव्यका दूसरा भेद जो नोकर्मद्रव्यक्षेत्र है, वह औपवारिक और पारमार्थिक भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे लोकर्मे प्रसिद्ध शालिक्षेत्र, ब्रीहि (धान्य-) क्षेत्र इत्यादि औपवारिक नोकर्मतद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यक्षेत्र कहलाता है। आकाशद्रव्य पारमार्थिक नोकर्मतद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यक्षेत्र है। कहा भी है—

आकाशद्रव्य नियमस तद्वयतिरिक्त नाआगमद्रव्यक्षत्र है, और आकाशद्रव्यके अति-रिक्त जीव, पुद्रल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तथा कालद्रव्य नाक्षत्र कहलाते हैं ॥ ३॥

आकाश सप्रदेशी है और वह ऊपर, नीचे और तिरछे सर्वत्र फैला हुआ है। उसे ही क्षेत्रलोक जानना चाहिए। उसे जिन भगवानने अनन्त कहा है ॥ ४॥

यह आगम और नोआगम भेदरूप द्रव्यक्षेत्रनिक्षेप भी द्रव्यार्थिकनयका विषय है।

क्योंकि, द्रव्य अर्थात् सामान्यके विना यह निक्षेप संभव नहीं है।

जो भावरूप क्षेत्रनिक्षप है, वह आगमभावक्षेत्र और नोआगमभावक्षेत्रके भेदले दो प्रकारका है। क्षेत्रविषयक प्राभृतके झाता और वर्तमानकालमें उपयुक्त जीवको आगमभाष- क्षेत्रनिक्षेप कहते हैं। जो आगमके अर्थान् क्षेत्रविषयक शास्त्रके उपयोगके विना अन्य पदार्थमें उपयुक्त हो उस जीवको; अथवा, औद्यिक आदि पांच प्रकारके भावोंको नोआगमभावक्षेत्र- निक्षेप कहते हैं।

१ क्षि निवासगत्योः ।

२ आगासस्स पएसा उड्डू च अहे य तिरियलोए य । जाणाहि खित्तकांग अणत जिणदेसिजं सम्म ॥ ३९७ ॥ ( समि. रा. लोक. )

पंचिविधमानो वा'। एदेसु खेत्तेसु केण खेत्तेण पयदं १ णोआगमदो दव्वखेत्तेण पयदं । णोआगमदो दव्वखेत्तं णाम किं १ आगासं गगणं देवपथं गोज्झगाचिरदं अवगाहणलक्खणं आधेयं वियापगमाधारो भूमि ति एयद्वो । कस्स खेत्तं १ सुण्णोयं भंगो । केण खेतं १ पारिणामिएण भावेण । किन्ह खेतं १ अप्पाणिन्ह चेव । कधमेगन्थ आधाराधेयभावो १ ण, सारे तथंभं इदि एगन्थ वि आधाराधेयभावदंसणादो । केवचिरं खेतं १ अणादिय-मपज्जविसदं । किदिविधं खेतं १ दव्वद्वियणयं च पहुच एगविधं । अधवा पओजणमभि-

शंका — जगर बतलाये गये इन क्षेत्रोंमेंसे यहां पर कौनसे क्षेत्रसे प्रयोजन है ? समाधान — यहां पर नीयागमद्रव्यक्षेत्रसे प्रयोजन है। शंका — नीयागमद्रव्यक्षेत्र किसे कहते हैं ?

समाधान- आकादा, गगन, देवपथ, गुह्यकाचरित (यश्लोंके विचरणका स्थान) अवगाह्यनलक्षण, आधेय, ब्यापक, आधार और भूमि, य सव नाआगमद्रव्यक्षेत्रके एकार्थक नाम है।

विशेषार्थ—अव धवलाकार क्षेत्रका विचार, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन प्रसिद्ध छह अनुयोगद्वारोंसे क्षमशः करते हैं। इनमेंसे ऊपर जो निक्षेप या एकार्थ द्वारा क्षेत्रका विचार किया गया है, वह सब निर्देशके अन्तर्गत समझना चाहिए।

श्रंका — क्षेत्र किसका है, अर्थात् इसका स्वामी कौन है ? समाधान — यह भंग शून्य है, अर्थान् क्षेत्रका स्वामी कोई नहीं है। श्रंका — किससे क्षेत्र होता है, अर्थान् क्षेत्रका साधन या करण क्या है ?

समाधान — पारिणामिक भावसे क्षेत्र होता है, अर्थान् क्षेत्रकी उत्पत्तिमें काई दूसरा निमित्त न होकर यह स्वभावसे है।

शंका—किसमें क्षेत्र रहता है, अर्थान इसका अधिकरण क्या है ? समाधान — अपने आपमें ही यह रहता है, अर्थात् क्षेत्रका अधिकरण क्षेत्र ही है। शंका— एक ही आकाशमें आधार-आधेय भाव कैसे संमव है ?

समाधान—नहीं: क्योंकि, 'सारमें स्तम्भ है' इस प्रकार एक वस्तुमें भी आधार माधेयभाव देखा जाता है।

शंका—कितने कालपर्यन्त क्षेत्र रहता है, अर्थान् क्षेत्रकी स्थिति कितनी है ! समाधान—क्षेत्र अनादि और अनन्त है।

१ ओदहए ओवसमिए सहए ज तहा सर्आवसमिए अ। परिणामि स्राज्ञवाए अ छन्त्रिही मानलोगो ह ॥ २०० ॥ (जामि-रा. लोक)

९ म २ प्रती 'सारत्यंभ ' इति पाठः।

सिम् दुविहं, लोगागासमलोगागासं चेदि। लोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन् जीवादिद्रव्याणि स लोकः। तिष्ठपरितोऽलोकः। अधवा देमभेएण तिविहो, मंदरचूलियादो
उत्तरिग्रुहुलोगो, मंदरमूलादो हेट्ठा अधोलोगो, मंदरपरिच्छिण्णो मज्झलोगों ति । जधा
द्व्याणि हिदाणि तधाववोधो अणुगमो। खेत्तस्स अणुगमो खेत्ताणुगमो, तेण खेत्ताणुगमण मरीरस्सेव दुविहो णिद्देमो। णिद्देसो पदुष्पायणं कहणमिदि एयट्ठो। ओधेण
द्रव्याधिकनयावलम्बनन, आदेसेण पर्यायाधिकनयावलम्बनेन चेदि बिविधो निर्देशः।
किमद्रमुभयथा णिद्देगो कीरदे ? न. उभयनयाविध्यतसत्त्वानुग्रहार्थत्वान्। ण तइओ णिद्देसो
अन्थि, णयद्द्यसंद्वियजीवविदिरित्तसोदाराणं असंभवादो।

#### शंका - क्षेत्र कितने प्रकारका है ?

समाधान — द्रव्याधिकनयकी अंपक्षा क्षेत्र एक प्रकारका है। अथवा, प्रयोजनके आश्रयसे क्षेत्र दें। प्रकारका है, लोकाकाश और अलोकाकाश। जिसमें जीवादि दृष्य अवलेकन किये जाते हैं, पाये जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। इसके विपरीत जहां जीवादि दृष्य नहीं देखे जाते हैं, उसे अलोक कहते हैं। अथवा, देशके भेदसे क्षेत्र तीन प्रकारका है। मंद्राचल (सुमेरपर्वत) की चृलिकासे ऊपरका क्षेत्र ऊर्ध्वलोक है। मंद्राचलके मृलसे नीचेका क्षेत्र अधीलोक है। मंद्राचलके प्रतिकार परिच्छित्र अर्थाल तत्यमाण मध्यलोक है।

जिस प्रकार से द्रव्य अवस्थित हैं, उस प्रकार से उनको जानना अनुगम कहलाता है। क्षेत्रके अनुगमको क्षेत्रानुगम कहते हैं। उससे अर्थान् क्षेत्रानुगमसे दारीर के (दारीर सामान्य और मुर्खाद अंगोपांग विदाय) निर्देशके समान दें। प्रकारका निर्देश किया गया है। निर्देश, प्रतिपादन और कथन, ये सब एकार्थक हैं। आंघिन अर्थान् द्रव्यार्थिकनयके अवलम्बनसे, और आदेशसे अर्थान् पर्यायार्थिकनयके अवलम्बनसे निर्देश दें। प्रकारका है।

शंका - दोनों नयोंकी अपेक्षासे निर्देश किसलिये किया जाता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, द्रव्यार्थिकनयमें अवस्थित शिष्योंके अनुप्रहके लिये भोध-निर्देश किया गया है। तथा पर्यायार्थिकनयमें अवस्थित शिष्योंके अनुप्रहके लिय आदेशनिर्देश किया गया है।

इन दोनों निर्देशोंके अतिरिक्त और कोई तीसरा निर्देश नहीं पाया जाता है, क्योंिक, दोनों प्रकारक नयोंमें अवस्थित जीवोंके अतिरिक्त अन्य प्रकारक श्रोताओंका अभाय है, सत-एव दोनों ही प्रकारस निर्देश किया गया है।

१ मैकरय त्रयाणां लोकानां मानदडः । अस्याधरतलादघोलांकः । युल्किमुख्युर्ध्वमुर्ध्वलेकः । मण्यम-प्रमाणस्तियिग्वस्तीर्णस्तिर्यग्लोकः । त. रा. वा. ३, १०. इह च बहुमममृत्रिमागे रत्नप्रमामागे मेकमप्ये अष्टप्रदेशो रुचकां मवित, तस्योपिग्तनप्रस्तग्रस्योपिग्याञ्चन योजनशतानि यावःजोतिश्रकस्योपिग्लस्तावन तिर्यग्लोकस्ततः परत ऊर्द्धमागस्थितःवात अर्ध्वलोको देशोनमःतर्यत्रप्रमाणी रुचकस्याधस्तनप्रस्तरस्याधी वव योजनशतानि यावणाव-व सिर्यग्लोकः, ततः परतोऽधोमागस्थितःवादधोलोकः सातिर्वमःतर्यजप्रमाणः, अधोलोकोर्ध्वलोकयोर्षण्ये अष्टादश्च-योजनशतप्रमाणस्तिर्यग्मागस्थितःवात् तिर्यग्लोक इति । स्थानाः ३, २, र्याकाः

## ' जहा उद्देश तहा णिद्देश ' ति कट्टु ओषणिदेगद्वमुत्तरसुत्तं भणदि— ओघेण मिच्छाइट्टी केविड खेतें, सव्वलोगें ॥ २ ॥

एदस्स सुत्तस्त अत्था वृच्चदे । तं जहा- आंघणिदेसी आदेसवृदासद्दो । मिच्छा-इद्विणिदेसो सेसगुणद्वाणपिडमेहद्दे!। केबिड खेते इदि पुच्छा सुत्तस्य पमाणत्तप्पदृष्पायण-फला । सच्चलोगे इदि खेत्तपमाणणिदेमो । एत्थ लोगे ति वृत्ते सत्तरज्ज्ञणं घणो घेनच्बो । कुदो ? एत्थ खेत्तपमाणाधियारे—

> पहो सायर मुई पदरे य घणंगुले य जगसेटी । लायपदरे य लोगो अह दु माणा मुणेयन्वा ॥ ५ ॥

' जिस प्रकारसे ?हेश किया जाता है, उसी प्रकारसे निर्देश है।ता है ' इस न्यायके अनुसार ओर्घानदेशके लिये उत्तर सृत्र कहते हैं—

अ। घनिर्दशकी अपेक्षा मिश्यादृष्टि जीव किनने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व लोकमें रहते हैं ॥ २ ॥

इस मुक्का अर्थ कहते हैं। यह इस्प्रकार है— स्वमें ' ओघ ' इस पदका निर्देश, आदेश प्रमणाके निराकरणेक लिए हैं। 'मिश्याटिए ' इस पदका निर्देश, शेष गुणस्थानोंक प्रतिषेधके लिए हैं। 'कितने क्षेत्रमें रहते हैं ' इस पृच्छाका फल स्वकी प्रमाणता प्रतिपादन करना है। ' सर्वलोकमें ' इस प्रदेस क्षेत्रके प्रमाणका निर्देश किया है। यहां सुत्रमें ' लोक ' ऐसा सामान्य पद कहनेपर सात राजुओं का घनास्मक लोक प्रहण करना चाहिए। क्यों कि, यहां क्षेत्रप्रमाणाधिकारमें—

पर्वापम, सागरोपम, सृच्यंगुल, प्रतरांगुल, प्रनांगुल, जगश्रेणी, लोकप्रतर और लोक, ये आठ मान जानना चाहिए॥ १.॥

- ९ विवक्षित. जार्वर्वतमानकाले विवक्षितपद्धिकारकोतावष्ट धाकाशः क्षेत्र । गो. जी. जी. प्र. टी. ५४३ २ सामान्येन तामा मिरणार्याना सर्वलोक । स. भि. ९, ८, मिरला उ सव्बलीर ॥ पाचसे, २, २६,
- ३ प्रतिष् ' केवांत्या ' क्षति पाठ ।
- ४ म श्रयोः ' स्वस्पमाणत पद्भपायण । श्रीत पष्ठः , 'अ-आ-क' प्रतिपु 'सुत्तस्य प्रशण्च पदुःपायण '
  - ५ जगसेतायु सत्तवमार्गा र त प्रायते । ति प्. १, १३२.
- ६ जगमेदिघणप्रमाणी लायायामा सपनद र्मट्दा । नि प १,४१ चउदम रञ्ज लोओ बद्धिकओ होइ सत्तर्द्रज्ञाणी । कर्म. ५ कर्म १५
- ७ ति. प १, ९३. ति. सा. ९२. पत्यां मस्य सागरोपमस्य च स्वरूपं ति. प. १, ९३-१३०; स. मि. ३, ३८: त. रा. वा ३०, ३८. अद्धापन्यस्यार्धस्केदेन शकाका विरलाकृत्य प्रत्येशमद्धापत्यप्रदान कृत्वा अन्योन्यगुणिते यावतक्केदास्तावद्विराकाशप्रदेशेर्धुन्तावली

इदि एत्थ वुत्तलोगग्गहणादो । जदि एसो लोगो घेप्पदि, तो पंचदव्याहारआगासस्स गहणं ण पावदे । कुदो १ तम्हि सत्तरज्जुघणपमाणमेत्तखेत्तस्याभावा । भावे वा —

हेट्टा मञ्जे उत्रिर वेत्तासण-झळ्री-मुइंगणिहो ।

मिञ्जिमित्यारेण य चोइसगुणमायदो छोगो ॥ ६ ॥

मुज्य छोगो अर्काटमो खाउ अणाइणिहणो सहावणिक्वतो ।

जीवाजीनेहि फुड्डो णिचो तलहरूम्बसंटाणो ॥ ७ ॥

छोयस्स य विश्वंमी चउपयारो य होइ णायको ।

मत्तक्रमो य पंचेक्रमो य रज्ज मणेयक्वा ॥ ८॥

इस गाथामें जो लोकका ग्रहण किया गया है उसमे जाना है कि यहांपर सात राजुके घनप्रमाण लोकका बहुण अभीए हैं।

विशेषार्थ — एक प्रदेशवार्टा सान राजु लम्बी आकाश-प्रदेशपंकिको जगश्रेणी कहने हैं। तथा जगश्रेणीक वर्गको जगप्रनर और घनको घनलोक कहने हैं। गाथामें इसी क्रमंस जगश्रेणी, जगप्रनर और लोक पदका ब्रह्मण किया है। इसमें यह ब्रान होता है कि यहांपर लोकसे घनलोकका अभिप्राय है।

शंका — याद यहांपर इसी घनलोकका बहुण किया जाता है, तो पांच द्रव्योंके आधारभूत आकाशका ब्रह्मण नहीं प्राप्त होता है: क्योंकि, उस लोकमें सात राजुके घनप्रमाणवाले क्षेत्रका अभाव है। और, यदि सद्धाव मान! जावे तेर—

नीचे वेत्रासन (वेंतरे मृंडा) के समान, मध्यमें अल्लाके समान, और उत्पर मृदंगके समान आकारवालाः तथ मध्यमविस्तारने अर्थान् एक राजुने चाँदह गुणा आयत (लम्बा) लोक है। ६॥

यह लोक निश्चयतः अकृतिम है, अनादिः निधन है, स्वतायम निर्धित है, जीव और अजीव दृष्योंसे स्याप्त है, नित्य है, तथा तालबूक्षके अकारवाला है ॥ ७ ॥

लेकिका विष्कम्भ (थिस्तार) चार प्रकारका है, ऐसा जानना चाहिये। जिसमेसे अधी-लेकिके अन्तमें सान राजु, मध्यमलेकिक पास एक राजु, ब्रह्मलेकिके पास पांच राजु ओर ऊर्ध्वलेकिके अन्तमें एक राजु विस्तार जानना चाहिये॥ ८॥

कता मृष्यगुरुभिन्युक्यते । तदवीपस्य मृष्यंगुर्कन ग्राणितं प्रतस्तृतः । त स्तर्गमृरुभपस्य पृष्यगुर्कनास्यस्त घनीगुरुं । असंक्षेयानां वर्षाणां यावतः समयास्तावस्थादमञ्जापस्य ग्रुत, तताप्तमक्येयान् स्वेपानपनीयसम्बद्धेयान् भृद्धया विस्त्रीकृत्य पुकेकस्मिन चन्यम्यं दत्त्रा परस्परेण गृणिता जगक्तृयी । सा अपस्या जगक्ष्यस्या प्रतस्त्रीकः । स पुत्रापस्या जगक्तृय्या सत्रास्या वनलोकः । त. स. वा ३,३०

१ प्रतिपु 'खेल+समावा 'डांन पाठ । २ जे ३ प. १७, १०६.

३ त्रि. सा. ४ तत्र च पुर्धचरणे 'सञ्जागामात्रयतो णिजो ' इति पाठः। ४ जतू. प ११, १०७.

### एदाओ सुचगाहाओ अप्पमाणचं पार्वेति चि ?

पत्थ परिहारा बुचदे । एतथ लोगे ति बुते पंचद्व्वाहारआगासस्सेव गहणं, ण अण्णस्स । 'लोगपूरणगदो केवली केविंड खेते, सव्वलोगे 'हिंद वयणादो । जिंद लोगो सत्तरज्जुघणपमाणो ण होदि तो 'लोगपूरणगदो केवली लोगस्म संखेजिद भागे 'हिंद भणेज । ण च अण्णाहरियपरूविदमुदिंगायारलोगस्म पमाणगं पेक्खिजण संखेजिदिभागत्त-मिसिद्धं, गणिज्जमाणे तहोवलंभादो । तं जहा— मुदिंगायारलोयस्स सहं चोहसरज्जुआयदं एगरज्जुविक्खंभं वहं लोगादो अविणय पुध हुवद्व्वं । एवं ठिवय तस्म फलाणयणिवहाणं भणिस्सामो । तं जहा— एदस्स मुहितिरियवहस्स एगागासपदेसबाहल्लम्स पिठुओ एतिओ होदि हैं हैं । इममद्धजण विक्खंभद्धेण गुणिदे एतियं होदि हैं हैं । अधीलाग-भागिन्छामो ति सत्तिह रज्जुहि गुणिदे खायफलमेत्तियं होदि भिडें । पुणे। णिम्मुई-खेतं चोहसरज्जुआयदं दो खंडाणि करिय तन्थ हेहिमखंड घेत्ण उड्ढं पाठिय पमारिदे

य ऊपर कही गई सूत्रगाथाएं अप्रमाणताको प्राप्त होती हैं ?

समाधान-अब यहां ऊपरकी शंकाका परिद्वार कहने हैं। इस प्रकृत सुत्रमें 'लोक ' ऐसा पद कहनेपर पांच द्रव्योंके आधारभूत आकाशका ही ग्रहण किया है, अन्यका नहीं. क्योंकि, 'लोकप्रणसम्द्रातगत केवली कितन क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व लेकमें रहते हैं ? इसप्रकारका स्त्रयचन है। यदि लोक सात राजुक घनप्रमाण नहीं है, ते 'लोकपुरणसमुद्धानगत केवली लाकके संख्यातवें भागमें रहते हैं । इसप्रकार कहना चाहिया। और अन्य आचार्याक द्वारा प्रकारित मृदंगाकार लोकके प्रमाणकी देखकर अशीत उसकी अपेक्षांस, लोकपुरण समुद्धातगत केवलीका घनलोकके संख्यातवे भागमें रहना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, गणना करनेपर मृदंगाकार लोकका प्रमाण घनलंकिके संख्यानवें भाग पाया जाना है। यह इसप्रकार है— चीदह राजुप्रमाण आयत, एक राजुप्रमाण विस्तृत और गोल आकारवाली, ऐसी मुदंगाकार लोककी सूर्चाको लाकक मध्यस निकाल करके प्रथक स्थापन करना चाहिये। इसप्रकारस स्थापित करके अब उसके फल अर्थान घनफलको निकालनेका विधान कहते हैं। वह इसप्रकार है— मुखमें तिर्यकुरूपमे गोल और आकाशके एक प्रदेशप्रमाण बाहरुपवाली इस पूर्वोक्त सूचीकी परिधि 👯 इतनी दोती है। (देखो आगे गाथा नं १४) इस परिधिके प्रमाणको आधा करके, पुनः उसे एक राजु विकासके आधंम गुणा करनेपर, उसके क्षेत्रफल का प्रमाण 👯 🕻 इतना होता है। अब हमें लेकके अधोधागका घनफल लाना इप्र है, इसलिये उस क्षेत्रफलको सात राजुओंसे गुणा करने पर सात राजुप्रमाण लम्बी और एक राजुप्रमाण बीड़ी उक्त गोलसूबीका घनफल ५३३ रनना होता है। फिर मूचीरहिन चौदह राजु लम्बे स्रोकरप क्षेत्रके मध्यलोकके पाससे दे। खंड करके उनमेंसे नीचेके अर्थात् अधीलोकसम्बन्धी सुप्पलेतं होऊण चेहिद । तस्स ग्रहिवित्थारो एत्तिओ होदि ' हैं है । तलवित्थारो एत्तिओ होदि २२ हैं । एत्थ ग्रहिवित्थारेण सत्तरज्जुआयामेण छिदिदे दो तिकोणलेत्ताणि एयमायदचउरम्सलेतं च होइ । तत्थ ताव मज्झिमलेत्तफलमाणि करे । एदम्य उस्सेहा सत्त रज्जुओ । विक्लंभो पुण एत्तिओ होदि हैं है । ग्रहिम एगागामपदेमबाहलं, तलिम तिण्णि रज्जुबाहलो ति सत्तिह रज्ज्हि ग्रहिवित्थारं गुणिय तलबाहल्लेखण गुणिदे मज्झिम- खेत्रफलमेत्तियं होइ २४ है । संपित मेमदोखेत्वाणि मत्तरज्जुअवलंबयाणि तेरसुत्तरमदेण

खंडको ब्रहण कर उसे ( एक ओरसे ) ऊपरमे ( लगाकर नीचेतक ) काटकर प्रसारने पर सूर्य (मूपा) के आकारवाला क्षेत्र हा जाता है।

विशेषार्थ—यहांपर शंकाकार, अन्य आचार्योंसे प्ररूपित जिस, मूर्गाकार लोकको दृष्टिमें रसकर यह कथन कर रहा हं, उसका भाव यह है कि कितने ही आचार्य अधोलोकका आकार चारों ओरसे गोल ऐसे वेत्रासनके समान मानते हैं। जो नीच गाल आकारवाला तथा सात राजु चौड़ा है, और ऊपर क्रमशः घटना हुआ मध्यलोकमें गोल आकारवाला तथा एक राजु चौड़ा है। इसके ठीक मध्यमें ऊपरसे नीचतक स्थित सात राजु लम्बी एक राजु चौड़ी गोल आकारवाली त्रसनाली है। उसकी यदि वेत्रासनाकार अधोलोकके बीचमेंसे निकालकर यचे हुए अधे लोकको एक ओरसे ऊपरसे नीचतक काटकर प्रसार दिया जाय, तो उसका आकार ठीक स्थाने समान है। जाता है।

इस सूर्याकार क्षेत्रके मुख्यका विस्तार रही इतना है, और तलका विस्तार २२ हैं। राजुप्रमाण है। इस मुख्यविस्तारांग (अर्थात मुख्यविस्तारके अन्तसे लगाकर दोनों ओर) सात राजु लम्बा नीचकी ओर छेदनेपर दें। त्रिकोण क्षेत्र और एक आयतचतुरस्रक्षेत्र, इसप्रकार वीन क्षेत्र हो जाते हैं।

अब द्वीप जी दो जिकाण क्षेत्र है वे सान गजु लम्बे हैं, और एकमा नेरहम एक राजुकी खंडित कर उनमेंसे अड़नालीस खंड अधिक नी राजु भुजावाल है अर्थान् उनका

१ अ-क प्रत्योः ' पृत्तिओ होदि ' इति पाठो नास्ति ।

एगरज्जुं खंडिय तन्थ अद्वेतालीसम्बंड महिय-णवरज्जुभुजाणि भुजकोडिपाओग्गकणाणि कर्णभूमीए आलिहिय दासु वि दिमासु मज्झिम्म फालिदे निण्णि निण्णि खेत्ताणि होति। तन्थ दा खेताणि अदुहुरज्जुम्मेहाणि छन्त्रीसृत्तर-वेसदेहि एगरज्जुं खंडिय तन्थ एग्टि-खंड भिह्नेयखंड मदेण सादिरेय चत्तारिरज्जुविक खंभाणि दिक्खण-वामहे हिमकोणे निण्णि रज्जुबाह छाणि, दिक्खण-वामकोणेमु जहाक मण उविरम-हे हिमसु दिव हुरज्जुबाह छाणि, अवसेसदे । कोणेम एगानामबाह छाणि, अण्णन्थ कम-विद्वाह छाणि चेत्तण तन्थ एग-खेत्तम् विदियखंते विवज्जामं काऊण द्विदे मञ्चन्थ निष्णि रज्जुबाह छोणे चेत्रण प्राप्त खेत्तम् विद्यखंते विवज्जामं काऊण द्विदे मञ्चन्थ निष्णि रज्जुबाह छोषेत्रं होइ। एद्दस विन्थार मुस्सेहण गुणिय बहेण गुणिद स्वायक लमेनियं होइ ४०,३५३। अवसेस-चत्तारि खेत्ताणि अदुहुरज्जुम्मेहाणि छन्वी सुत्तर्य मदेहि एगरज्जुं खंडिय तन्थ एगहिन

अधीवस्तार ९,६६ है। इसी विश्तारको यहां त्रिकोण क्षेत्रको अधेक्षासे 'भुता ' कहा है। तथा उन दोनों त्रिकोण क्षेत्रोंका भुता और कोटिके यथायोग्य संभवित कर्णका प्रमाण है। इन दोनों त्रिकोण क्षेत्रोंको कर्णभूमिन छेकर दोनों ही दिशाओं में वाचमेंसे वाटनेपर तीन तीन क्षेत्र हो जाते हैं।

विशेषार्थ - यहांपर विकास क्षेत्रक भुजा और केटिका प्रमाण ना दिया है, पर कर्णका प्रमाण नहीं दिया है। उसके निकालनेकी प्रक्रिया यह है कि भुजाके प्रमाणका वर्ग और केटिक प्रमाणका वर्ग जिनना हो, उन्हें जोड़कर उसका वर्गमूल विकालना चाहिये, जो वर्गमूलका प्रमाण भावे, वहीं कर्णरेग्याका प्रमाण समझना चाहिए।

उक्त प्रकारमें उत्पन्न हुए इन तीन तीन क्षेत्रों में एक एक आयतचनुरक्षक्षेत्र और दें। हैं। तिशेणक्षेत्र जानना चाहिंग। उनमें सात राजु उत्सेचयां के आयतचनुरक्ष क्षेत्रके दायें बायें हैं।नें। ओर जो दें। आयतचनुरक्षक्षेत्र हैं, उनमें प्रत्यकका सोई तीन राजु उत्सेघ है। तथा दो सी छव्यीमसे एक राजुको मंदित कर उनमें एक नी इक्तर खंडोंसे अधिक चार राजु अर्थात् ४१११ प्रमाण विषक्षम है। तथा दक्षिण और वाम (दायें वायें) अवस्तन कीन पर तीन राजु बाहत्य है। अवादाए दें। अन्य दक्षिण वामकोणीयर यथाकम न ऊपर और नीचे डेड़ राजु बाहत्य है। अवादाए दें। कीनीयर एक आकादाबदंश प्रमाण बाहत्य है। और अन्यत्र अर्थात् वीचमें क्षमने बुद्धिको प्राप्त याहत्य है। इस्प्रकारक इन दोनों आयतचनुरक्ष क्षेत्रोंको छकर (उठाकर) उनमें एक क्षेत्रके ऊपर दुसरे क्षेत्रको विपर्याम अर्थात् उठ्या करके स्थापित करनेपर सर्वत्र तीन राजु बाहत्यवाला क्षेत्र हो जाता है। इसके विस्तारको उत्संघने गुणाकर पुनः वेघ (मोटाई) से गुणा करने पर घनफल ४१६१ ×३१ ×३ = ४९११ इतना हो जाता है। अब अविश्व जो जार विकोण क्षेत्र है, व साढ़े तीन राजु उत्संघनाले हैं। तथा दोनों छव्यीससे एक राजुको बंदितकर उनमेंसे एक सी इक्तर अंदोंसे अधिक चार राजु अर्थात्

१ प्रतिपु 'कम्म- 'इति पाउ ।

६ इप्टो बाहुर्य स्यान् तत्स्पिधिन्यो दिशीतरे। बाहुः । यसे चतुरके वा सा कीटिः कांतता तस्त्रे ॥ तत्क्रन्यो-बीगपद कर्णः । क्षांत्रावर्ता क्षेत्रन्यः १.

सद्वंडेहि मादिरेयचत्तारि उज्जु अज्ञाणि कर्णं क्खे ने आलिहिय दोमु वि पासेसु मज्झिम छिण्णेसु चतारि आयद्वउरं मखेताणि अह तिकोण खेताणि च होति। एत्थ चदुण्ड-मायद्वउरं मखेताणं फलं पुव्यिल्ल होन्ये फल्स चडि भागमेत्तं होदि। चदुमु वि खेत्तसु वाहल्लाविरोहेण एगाई कदेसु तिण्णिर उज्जु वाहल्लं, पुव्यिल्ल खेत्र विक्खं भागामिहिता अद्भेत्त-विक्खं भागामपमाण खेल्व लंभादे। किम हं चदुण्हं पि मिलिदाणं तिण्णि रज्जु वाहल्ल तं र पुव्यिल्ल खेत्र वाहल्लादे। संपित्य खेत्र। णमद्भेत्त वाहल्लं हो दृण तदु स्मेहं पेक्खिद् ण अदु-मेलु स्मेहदं सणादे। मपित सम्बद्ध खेताण मुद्ध मेत्र वाहल्लादे। च अदु मेत्ताणि अवणिय अदुण्ड-मायद्व उरं सखेताण मुद्धे हादे। विक्खं भादे। बाहल्लादे। च अदु मेत्ताणि अवणिय अदुण्ड-मायद्व उरं सखेताणं फलमणंतरा हक्षेत्र च दु खेति प्रवेश के स्मेल स्विल्य क्रियं क्या स्विल्य क्या स्वल्य क्या स्विल्य क्या स्वल्य क्या स्वल्य क्या स्वल्य क्या स्वल्य स्वल

४५६ राजु प्रमाण भुजाबाले हैं। उन्हें कर्णक्षेत्रसे लगाकर दोनों ही पाइर्यमार्गोमें शीचले छिन्न करनेपर चार आयतचत्रसम्बद्धेत्र और आठ विकाणक्षेत्र हो जाते हैं।

यहांपर चारों है। आयतचतुरस्य क्षेत्रोंका घनफर पहलेके दोनों आयतचतुरस्र क्षेत्रोंके घनफरुके चतुर्धसारा मात्र ढांता है, क्योंकि, चारों ही क्षेत्रोंके। बाहत्यके अविरोधसे इकद्वा करनेपर अर्थात् यथाक्रमसे विपर्यास कर उत्तरा रावन पर तीन राजु वाहत्य और पहलेक क्षेत्रके विष्करस और आयामन अर्थमात्र विष्करस्य और आयाम प्रमाणवाला क्षेत्र पाया जाता है।

शंका - इन चार आयतचतुरस्र क्षेत्रोंके मिलाने पर तीन राजु बाहस्य कैसे होता है?

समाधान — ध्योंकि, पहले बनाय हुये आयनचतुरस्य क्षेत्रके बाहल्यमे इस समयके आयनचतुरस्य क्षेत्रोंका बाहल्य आया ही है। ओर पहलेके उनके उन्सेधकी अंक्षा अबके इनका उत्सेध भी आधा ही दिखाई देना है।

अब शेष रहे आठ त्रिकोण क्षेत्रोंको पूर्विक समान है। खंडिन करनेपर उनमें सोलह त्रिकोणक्षेत्र और अन्ठ आयनचन्रकांक्षत्र हो जाने है।

पहले बताय गये चार आयतचतुरस्य क्षेत्रीका उत्सेधमे, विष्करभमे और बाह्न्यसे अधिप्रमाण निकालकर आठों ही आयतचतुरस्य क्षेत्रीका घनफल अभी वताय गये चार आयतचतुरस्य क्षेत्रीका घनफल अभी वताय गये चार आयतचतुरस्य क्षेत्रीके घनफलके चतुर्थ भागमात्र होता है। इसीप्रकार सालह, बसीम, चौसठ आदिक्रमसे आयतचतुरस्रक्षेत्र पहले पहलेके आयतचतुरस्रक्षेत्रके घनफलेंके चतुर्थ भागमात्र घनफलवाले होते हुए तव तक चले जायेंग जबतक कि अविभागप्रतिच्छेद अर्थास् एक परमाणु (प्रदेश) नहीं प्राप्त हो जायगा। इसप्रकारसे उत्पन्न हुए समस्त क्षेत्रीके घनफलेंके जोड़नेका

श्प्रतिपु कम्म 'इनि पाटः । २. अर–आर–क प्रतिपु 'चड-ध 'इति पाटः ।

वणविहाणं बुच्चदे । तं जहा- सञ्चक्षेत्रफलाणि चउगुणक्रमेण अविद्विदाणि ति कादृण तन्थ अंतिमस्रेत्रफलं चउहिं गुणिय रूवृणं काऊण निगुणिदछेदेण ओविद्विदे एत्तियं होह ६'५१३३१ । अधेलोगम्स सञ्चक्षेत्रफलममामो १०६३३६१ ।

संपित उहुलागिव चफलमाणेमा । तत्थ सहिव चफल पुन्वविद्याणेण आणिदे एचियं होइ ५३३३ । संपित उवित्ममढं पंचरज्जविक्संश्रुदेमे खंडियं तत्थ एगखंडं पुध द्विय मज्झिम मसखंडं उहुं फालिय पमारिदे मुप्पस्त होदि । तम्म मुहवित्थारो एचिओ होदि स्र्यं । तलवित्थारो एचिओ होदि १५, ६ । मुहम्मि एगागासवाहल्लं, तलिम मुहप्पमाणमज्झिम वरज्जुवाहल्लं, पुणा कमहाणीए गंत्ग हेद्विमदोकोणेसु एगागासवाहल्लं होदि । एदिम खंचे मुहदित्थारविक्खंभेण खंडिदे दोण्णि तिकोणखेचाणि एगमायद-

विधान कहते हैं। यह इत्पप्रकार है- सभी क्षेत्रोंका घनफल चतुर्गुणितकमसे अवस्थित है, इसालिए उनमें अन्तिम क्षेत्रफलको चारसे गुणा करके और चारमेंसे एक कम अर्थात् तीनसे भाग देने पर घनफल ६५, १३३१ इतना होता है। और अधोलोकके सभी क्षेत्रोंका घनफल १०६, २६०१ होता है।

अय चारों और से मुदंगाकार ऊर्ध्वलं करूप क्षेत्रका धनफल निकालते हैं। उसमें एक राजु दोंहे, सात राजु लम्य और गोल आकारवाले सचीमय क्षेत्रका धनफल पहले अधालंकमें कहे गय विधानमें निकालके पृथक स्थापन कर देना चाहिये।) अब, लोकको मध्यलेकि काटनेपर जो दो भाग पहले हुए थे उसमें के उपरी अर्ध भागको, पांच राजु है विष्कम्भ जहांपर ऐसे ब्रह्मलेकिक अन्तस्थित प्रदेशपर बीचसे संदितकर उसमेंसे एक संदको पृथक स्थापनकर बचे हुए संदको मध्यमें उपरान निवालक पाइकर पसारने से स्पाक आकारवाला क्षेत्र हो जाता है। उसके मुस्का विस्तार क्षेत्र काकारके एक प्रदेश प्रमाण है, और तलके मुस्क-प्रमाण मध्यभागमें दो राजु मे।टाई है, पुनः कमसे हानिको प्राप्त होती हुई अर्थात कम होती हुई इसी तलभागके दोनों कोनों पर आकाराके एक प्रदेश प्रमाण मोटाई है। इस स्पृथ्लेकको, मुखविस्तार-प्रमाण विष्कम्भसे संदित करनेपर दो जिकीण क्षेत्र और एक आयतचनुरस्र

र संप्रतों 'चंड 'इयपि पाठः l

२ म प्रत्योः ' उनिरिमधस्मद्भप्य- ', ' उनिरिमधस्म पच- '. अ-आ-क प्रतिषु ' उनिरिमसद्भपंच- ' इति पाठः ।

इ.स.२ प्रतीः 'खदिय' इति पाठः ।

४ स प्रत्योः ' बाह्बि ' हति पाठः ।

चउरंसखेर्च च होई । आयदचउरंसखेत्तस्स अद्भुहरज्जुदीहस्स सादिरेयतिण्णिरज्जुविक्संभस्स तलिम वे रज्जु मुहिम्म एगागामबाहल्लस्स फलमाणेमो । तं जहा – विक्खंभेणुस्सेहं
गुगिऊण ओवेहेणगरज्जुणा गुणिदे मिज्झिल्लखेत्तफलं होइ । तस्स पमाणमेदं ११६६१ । सेसदो-तिकोणखेत्ताणि अद्भुदरज्जुस्सेहाणि एगरज्जुं तेरसुत्तरसदेण खंडिय तत्थ बत्तीसखंड मिहियछरज्जुविक्खंभाणि पुन्नं व मज्झिम्म खंडिय तत्थुप्पण्णाणि चत्तारि तिकोणखेत्ताणि
ओसारिय दोण्हमायदचउरंसखेत्ताणं पाऊणदोरज्जुस्सेहाणं तेरसुत्तरसदेण एगरज्जुं खंडिय
तत्थ सोलसखंड मिहिय तिण्णिरज्जुनिक्खंभाणं दो-एक-सुण्णेकरज्जुनाहल्लाणं फलमाणेमो । तं जहा – एगखेत्तस्सुनिर विदियखेत्तं विनज्जासं काऊण द्विदे वेरज्जुबाह्लमेगं
खेत्तं होइ । पुणो विक्खंभुस्सेहागं संनग्नं काऊण ओवेहेण गुणिदे खेत्तफलं होदि । तस्स

क्षेत्र हा जाते हैं। उनमेंसे पहले आयतचतुरस्र क्षेत्रका जो साड़े तीन राजु लम्या है, तीन राजुसे कुछ अधिक अर्थात् ३०० राजु बांड़ा है, तलमें दो राजु और मुलमें एक आकाश प्रदेश प्रमाण मोटा है, ऐसे उस आयतचतुरस्र क्षेत्रका घनफल निकालते हैं। यह इसप्रकार है— विष्करम ३०० से उत्तेध हैं को गुणाकर पुनः उसे मोटाईके प्रमाण एक राजुसे गुणा करने पर मध्यम अर्थात् आयतचतुरस्र क्षेत्रका घनफल आ जाता है। उसका प्रमाण ३०० रे रे रे रे हैं इतना होता है। शेप जो दो त्रिकोण क्षेत्र हैं, जो कि साढ़े तीन राजु ऊंचे तथा एक राजुको एक सी तेरहसे खंडित कर उनमें बत्तीस खंडित कर उनमें उत्पन्न हुए आर्थात् ६०० राजु चांड़े हैं, उन्हें पहलेके समान ही मध्यमेंसे खंडित कर उनमें उत्पन्न हुए चार त्रिकोण क्षेत्रोंको दूर राजु कोई हैं, उन्हें पहलेके समान ही मध्यमेंसे खंडित कर उनमें उत्पन्न हुए चार त्रिकोण क्षेत्रोंको दूर राज कर दोनों आयतचतुरस्र क्षेत्रोंका, जो कि पाने दो राजु ऊंचाईवाले, तथा एकसी तेरहसे एक राजुको खंडित कर उनमें सोलह खड़ोंस अधिक तीन राजु अर्थात् ३०० राजु प्रमाण चांड़े, तथा कमश दो, एक, शून्य और एक राजु मोटे हैं, उनके घनफलको निकालते हैं।

विशेषार्थ — यहां पर जो आयतचतुरस्रक्षेत्रकी मोटाई क्रमशः दो, एक, शून्य मीर एक राजु प्रमाण कही है, उसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्मजोकके पासवाले भीतरी भागकी मोटाई दो राजु है। उसीके बाहरी भागकी मोटाई एक राजु है। कर्णरेकावाले क्षेत्रकी मोटाई शून्य या एक प्रदेश है और कोटिंश्झाके भागवाले क्षप्रकी मोटाई एक राजु है।

वह इमप्रकार है— एक आयतचतुरस्रक्षेत्रके उत्पर दूसरे आयतचतुरस्रक्षेत्रको उस्टा करके रखने पर दो राजुकी मोटाईवासा एक क्षेत्र हो जाता है। पुनः विष्कम्भ आंर उत्सेधका संवर्ग अर्थात् परस्पर गुणन करके वेघसे गुणा करने पर उक्त क्षेत्रका घनफल होता है,

१ म प्रत्योः १११ इति पाठः। उर्द

२ प्रतिषु ' तत्थुप्पण्णा ' इति पाठः ।

पमाणमेदं १०३३६ । पुणो सेसचउण्हं खेताणं फलमेदस्य चउड्यागमेतं होदि । कारणं सुगमं, अधालागपरूवणाए परूविदत्तादा । जेणेत्रं मन्त्रखेत्तफलाणि अणंतगहकंतखेत्तफलादो चउड्यागकमेणाविद्वदाणि, तेण तेमि फले एत्थ मेलाविदे एत्तियं होदि १४६६८ । उड्ढले.गखेतस्य सन्त्रफलममामा एतिओ होह ५८,६८ । उड्ढाधोले.गखेतफलममामा एतिओ होदि १६४ ३६८ । तदो मिद्धं घणलोगम्य संस्वेडजदिभागतं । ण चं एदव्यदिरित्तमण्णं सत्तरञ्जुघणपमाणं लोगमण्णिदं खेतमित्थ, जेण पमाणलोगां छदव्यमगुदयलोगादो अण्णो होज १ ण च लेगाले.गेमु दोसु वि द्विदसत्तरञ्जुघणमेत्तागासपदेसाणं पमाणघणलेगाव्यक्ती, लोगमण्णाए जादिन्छियत्तरपसंगा । होद् च ण, सव्यागास-सेढि-पदर घणाणं

जिसका प्रमाण है  $\times$  ,  $\xi \xi + \xi = 2 \circ \xi \xi \xi$  इतना होता है। पुनः जो दोय चार त्रिकोण क्षेत्र हैं, उनका घनफल इस आयतचतुरस्रक्षत्रके चतुर्थभागमात्र हे ता है। इसका कारण खुगम है, क्योंकि, अधालोककी प्रकाणामें कह आय हैं (पृ १६)। चृकि इसप्रकार सर्थ त्रिकोण क्षेत्रोंके घनफल अनन्तर अतिकान्त अर्थात अभी पहले बताये गये क्षेत्रोंक घनफलसे चतुर्भाणके कमसे अवस्थित हैं, इसलिए उनके घनफलको यहां अर्थ त् १०३३६ में मिलानेपर १४६५६ इतना प्रमाण हो जाता है। उर्धलोकरा समन्त घनफल ५८, दें हु इनना होता है।

विशेषार्थ – उद्येशंकका यह घनफल इत्यमार आता है— उपर जो प्रमाण बतलाया गया है, वह प्रमाण उद्यंशोक विभक्त विभक्त विभ गये दो भागों में एक भागका है, इसिलर दोनों संडों का घनफल लाने के लिए आयत्वतुरस्त्रक्षेत्र के घनफ उकी दूना किया, तब १५१११ × १ = २५१११ हुआ। दस्त्रकार उद्यंशोककी स्वीका, आयत्वतुरस्त्र और तिक्रीण क्षेत्रोंका समस्त घरफल जोड़ देने पर ५३८३ + २२१११ + २०११९ = ५८,६४, होता है।

कर्ध्वलोक और अधोलोकका घनफल जोड़ देनपर १०६ हैं हैं +१८ हैं है =१६९ हैं हैं हैं हिन प्रमाण होता है। इमिल्रिप अन्य आचार्योंके द्वारा माना हुआ लोक घनलोकके संख्यात्वें भागप्रमाण सिद्ध हुआ। और, इस लोकके अतिरिक्त सान राजुके घनप्रमाण लोकसंक्रक अन्य कोई क्षेत्र है नहीं, जिससे कि प्रमाण लोक छह द्रव्योंके समुद्दायक पलोक ने भिक्र माना जावे। और न लोकाकाका तथा अलाकाकाका इन दोनों में ही स्थित सात राजुके घनमात्र आकाकाका प्रदेशोंके प्रमाणकी घनलोक संक्रा है, क्योंकि, ऐसा माननपर लोकसंक्राके याद्य छिक्रपनेका प्रसंग्राह है।

र्शका - यदि लोकसंक्षाको याद्यच्छिकपनेका प्रसंग प्राप्त होता है तो हो जाओ ? समाधान - नहीं, क्योंकि, संपूर्ण आकारा, जगश्रेणी, जगश्रतर और घनलोक, इन

१ म १ प्रतो ५७ म २ प्रतो ६७ इति पाठः। १३६६ १३५६

र 'मागत्तं। ण च 'इति स्थाने क प्रती 'मागत्त गणयवए ', आ प्रती 'मागत्तं गणिय ', म प्रत्योः '--मागत्तवाृव 'इति पाटः।

पि जादिन्छियसण्णापसंगादो । किं च 'पदरगदो केवली केविड खेते, लोगे अभंखेजिदि-भागूणें । उड्ढलोगेण दुवे उड्ढलोगा उड्ढलोगस्स तिमागेण देस्रणेण सादिरेगा ' इच्चेदस्य सादिरयदुगुणत्तस्स उड्ढलोगादो कहण्णहाणुववत्तीदो सिद्धं देण्हं लोगाणमेगत्तमिदि । तम्हा पमाणलेशो छद्व्यसमुद्यले.गादो आगासपदेसगणणाए समाणो ति घेत्तव्ये। । कधं लोगो पिंडिजमाणो सत्तरज्जुघणपमाणो होज १ बुच्चदे — लोगो णाम सव्यागास-मज्झत्थो चोहसरज्जुआयामो दोसु वि दिसासु मूलद्ध-ति णि-चडम्भाग-चिरिमेसु सन्तकक्ष्में चेक्करज्जुहंदो सव्यत्थ सत्तरज्जुबाह्ल्लो बिट्ड-हाणीहि हिददोपेरंतों, चोहसरज्जुआयद-

सभी संज्ञाओंको भी यादाविछकपनेका प्रसंग आजायगा।

दूसरी बात यह है कि 'प्रतरसमुद्धातगत केवली कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! लोकके ससंख्यातचें भागसे न्यून सर्व लोकमें गहते हैं। लोकके असंख्यातचें भागसे न्यून सर्व लोकका प्रमाण ऊर्ध्वलोकके कुछ कम तीसरे भागसे अधिक दो ऊर्ध्वलोकप्रमाण है।' इसप्रकार ऊर्ध्वलोककी अपेक्षा इस साधिक दुगुणताका कथन अन्यथा बन नहीं सकता था, भतप्र प्रमाणलोक और द्वथ्यलोक इन दोनों लोकोंका एकत्य सिद्ध हुआ।

विशेषार्थ — यहां पर प्रतरसमुद्धानगत केवलीके क्षेत्रका प्रमाण जो उर्ध्वलेककी सोक्षा दे। उर्ध्वलेक और उसीके कुछ कम तीसरे भागसे अधिक बताया है, उसका सभिशाय यह है कि उर्ध्वलोकका प्रमाण १४७ घनराजु है इस दूना करनेपर २९४ घनराजु हुए। इसमें १४७ का त्रिभाग ४९ घनराजुक जोड़ देनेपर ३४३ घनराजु होते हैं जो कि धनलोकका प्रमाण है। प्रतरसमुद्धातगत केवली लोकानतमें स्थित वातवलयोंसे रुद्ध क्षेत्रको छाड़कर शेष संपूर्ण क्षेत्रको ब्याप्त कर लेते हैं, इसलिये ३४३ घनराजुमेंस वातवलयोंसे रुद्ध क्षेत्रको कम कर देना चाहिय। यही यहां पर देशानक्षेत्रका अभिनाय है।

इसलिय, उक्तप्रकारसे प्रमाणलोक और द्रव्यलोकके एक सिद्ध हो जानेपर, प्रमाण-लोक छह द्रव्योंके समुदायवाले लोकसे आकाशके प्रदेशगणनाकी अपक्षा समान है, ऐसा अर्थ स्वीकार करना चाहिये।

श्रेका — पिडरूपसे एकत्रित करनेपर, अर्थात धनरूप किया गया, यह लोक सात राजुके घनश्रमाण कैसे हो जाता है ?

समाधान—उक्त शंकाका उत्तर कहते हैं— जो सर्व आकाशके मध्य भागमें स्थित है, चौदह राजु आयामवाला है, दोनों दिशाओं के अर्थात् पूर्व और पश्चिम दिशाके मूल, अर्धभाग, त्रि-चतुर्भाग और चरमभागमें यथाक्रमस सात, एक, पांच और एक राजु विस्तार-बाला है, तथा सर्वत्र सात राजु मोटा है, वृद्धि और हानिक द्वारा जिसके दोनों प्रान्तभाग

१ म प्रत्योः ' लोगो असखे ६ जादियागुणे। ' इति पाठः ।

२ उदयदल आयाम बात पुरबारोण नूमिपृहे। संचे हपक एक य १६उतू सञ्झान्ह हाणिवय ॥ ति. सा. ११३.

रज्जुनगाग्रुहलोगणालिगन्मो'। एसो पिंडिजमाणो सत्तरज्जुघणपमाणो होदि'। जिंद लोगो एरिसो ण घेप्पदि तो पदरगदकेविलेखेत्तसाहणहुं बुत्त दो-गाहाओ णिरन्थियाओ होज, तत्य बुत्तफलस्स अण्णहा संभवाभावा। काओ ताओ दो गाहाओ ति बुत्ते बुज्वदे—

मुह-तलसमास-अदं वुम्मेधगुणं गुणं च वैधेण । घणगणिदं जाणेज्ञो वेत्तामणसंठिये खेते ।। ९ ॥

स्थित हैं, चौदह राजु सम्बी एक राजुके बर्गप्रमाण मुखवाली लोकनाली जिसके गर्भमें है, ऐसा यह विडक्षप किया गया लोक सात राजुके घनप्रमाण अर्थात् ७ × ७ × ७ = ३४३ राजु है।

विशेषार्थ — लोकका उपर्युक्त विस्तार इसप्रकार है — लोक सर्व आकाशके मध्यमें रियत है। उसका आयाम चौदह राजु है। पूर्व-पश्चिम तलभाग सात राजु, लोकके आधे अर्थात् सात राजु ऊपर जाकर मध्यलोकमें एक राजु, लोकके पोनधाग अर्थात् साढ़े दस राजु ऊपर जाकर महालंकमें पांच राजु, और पूरे चौदह राजु ऊपर जाकर लोकके अतिम मागमें एक राजु विस्तार है। लाकका उत्तर-दक्षिण विस्तार सर्वत्र सात राजु है। इसप्रकारके लोक बिट एक राजु चौड़ी चतुरकोण और चौदह राजु ऊंबी असनाड़ी है। पूर्व-पश्चिम भागमें लोक बट-वड़ विस्तारवाला है। इसप्रकार लोक सात राजुके वनप्रमाण होता है।

यदि इसप्रकारका लोक प्रहण नहीं किया जायगा, ता प्रतरसमुद्धातगत केयलीके केन्नके साधनार्थ कही गई दो गाधाएँ निरर्थक हो जायेंगी, क्योंकि, उन गाधाओं में कहा गया वनक लोकको भन्य प्रकारसे माननेपर संभव नहीं है।

शंका - वे दोनों गाथायं कीनसी हैं ?

मुमाधान - पेसी शंका करनेपर कहते हैं-

मुखप्राग भीर तलभागके प्रमाणको जोड़कर अधि। करो, पुनः उसे उत्सेधसे गुण। करो, पुनः मोटाईसे गुणा करो। ऐसा करनेपर वैत्रासन आकारसे स्थित अधीलोकरूप क्षेत्रका यमफल जानना चाहिये॥९॥

विशेषार्थ — वेत्रासन आकारवाले अधोलांकके मुर्खावस्तारका प्रमाण एक राजु है और तलविस्तारका प्रमाण सात राजु है। इन दोनोंको जोड़नेपर आठ हुए। उसे आधा कर अधोलोककी ऊंचाईके प्रमाण सात राजु से गुणा करनेपर अहाईस नुए। इस संख्याको अधोलोककी उत्तर-दक्षिण दिशाकी मोटाई सात राजु से गुणा करनेपर एकसा छ्यानवे राजु हुए। यही अधोलोकका घनफल है। जैसे-७+१=८:८÷२=४:४×७=२८:२८×७=१९६ घनराजु।

१ कोयबहुमअसदेते बनसे सारध्य रकतपदरजुदा । चोदसर्वजल्या तसणाली होदि ग्रणणामा ॥ त्रि.सा १४३.

**२ स**न्दागासमर्गत तस्त व बहुमञ्कदेसमागन्हि । लोगेऽसखपदेशो जगतेदिवणप्पमाणो हु ॥ त्रि. सा. ३.

इति प. १, १६५ जंबू प. ११, १०८

मूलं मञ्जेण गुणं हहसहिद<u>दमुस्सेधक</u>दिगुणिदं । धणगणिदं जाणेरजो मुइंगसंठाणखेतिम्हं ॥ १० ॥

ण च एदस्स लोगस्स पढमगाहाए सह विरोहो, एगिदसाए वेत्तासण-ध्रुदिंगसंठाण-दंसणादो । ण च एत्थ झल्लरीसंठाणं णित्थ, मज्झिन्ह सयंभ्रुरमणोदिहपरिक्तित्तदेसेण चंदमंडलिमव समंतदो असंखेज्जजोयणरुंदेण जोयणलक्खबाहल्लेण झल्लरीसमाणकादो । ण च तिहंतो दारिहंतिएण सन्वहा समाणो, देण्हं पि अभावण्यसंगादो । ण च तालक्खसंठाणमेत्थ ण संभवइ, एगिदसाए तालकक्खसंठाणदंसणादो । ण च तह्याए गाहाए

मूलके प्रमाणको मध्यके प्रमाणसे गुणा करो, पुनः मुलसहित अर्ध भागको उत्सेधकी कृति अर्थान् वर्गसे गुणा करो। ऐसा करनेपर मृदंगक आकारवाले अत्रमें प्राप्त बनफल जानना बाहिये॥ १०॥

विशेषार्थ-- ऊर्ध्वलोक, बीचमें मोटा और ऊपर नीचे सकड़ा होने से मृदंगाकार क्षेत्र कहलाता है। इस मृदंगाकार ऊर्ध्वलोकका मृलमागसम्बन्धी विस्तार एक राजु से मध्यमागके विस्तार पांच राजु को गुणा करनेपर १ × ५ = ५ हुए। उसमें मुख्यिस्तार एक राजु को जोड़ कर ५ + १ = ६ आधा करनेपर ६ ÷ २ = ३ रहे। इस ऊंचाई सात के बगे से ७ × ७ = ४९ गुणा करनेपर ४९ × ३ = १४७ हुए। यहां एकसी संतालीस राजु ऊर्ध्वलोकका धनफल है। इसप्रकार अधोलोक और ऊर्ध्वलोकके घनफलोंको जोड़ देनेपर १९६ + १४७ = ३४३ तीन सी तेतालीस राजु सर्ध लोकका धनफल होता है।

और, उक्त प्रकारके इस लोकका 'हेट्टा माझे उर्वार वेक्तासण-झक्लरी-मुइंगणिओ ' इत्यादि इस प्रधम गाधाके साध की विरोध नहीं है, क्योंकि, एक दिशामें वेन्नासन और मृदंगका आकार दिखाई देना है। यदि कहा जाय कि अभी बताय गए लोकमें (मध्य आगपर) झक्लरीका आकार नहीं है, सो भी नहीं, क्योंकि, मध्यलेकमें स्वयम्भूरमणसमुद्रसे परिक्षित्त, तथा चारों ओरसे असंख्यान योजन विस्तारवाला और एक लाक योजन मोटाईवाला यह मध्यवर्ता प्रदेश चन्द्रमंडलकी तरह झक्लरीके समान दिखाई देना है। और हणान्त सर्वथा दार्थन्तके समान नहीं होता है, अन्यथा दोनोंके ही अभावका प्रसंग भा जायगा। यदि कहा जाय कि ऊर बनाये गए इस लोकके आकारमें नालवृक्षके समान आकार संभव नहीं है, सो भी नहीं, क्योंकि, एक दिशासे देखने पर तालवृक्षके समान संस्थान दिखाई देता है। भीर 'लोयस्स य विक्कामो चउप्ययारो य होई णायन्त्रों ' इत्यादि इस

र जंबू प. ११, ११०.

२ पुष्तावरंण लॅंग्गो मुले मञ्ची तंत्व उविशिष्त । वर्त्वशायण-शक्तरि-मुर्दिगस्ट।णपरिणामो ॥ उत्तर दिविश्वण-पासे संठाणो टंकडिण्णगिरिसरिसा । अङ्गा कुलिगिरिसरिसा आयदचाउरसदरणिमाओ ॥ जमू. प ४, ४-५.

३ म प्रत्योः 'सस्तहा ' इति पाठः ।

सह विरोहो, एत्थ वि दोसु दिसासु चउन्तिहिवक्खंभदंसणादो । ण च सत्तरज्जुबाहल्लं करणाणिओगसुत्तविरुद्धं, तस्स तन्थ विधिप्पडिसेघाभावादो । तम्हा एरिसो चेव लोगो सि वेत्रन्वो ।

एत्थ चोदगा भणदि - कथमणंना जीवा अमंखेजजपदेसिए लीए अच्छंति । जिद एक्किन्हि आगामपदेसे एक्को चेव जीवा अच्छिदि तो असंखेजजजीवाणं थत्तीं होदृण अवरेसि जीवाणमलोगे अच्छणं पांवदि, तेसिमभावो वा । ण च तेसिमभावो अन्थि, 'आणंता जीवा ' ति अणेण सुत्तेण मह विरोधा । ण च अलेगागासे वि सेसाणमच्छण-मित्थि, लोगालोगिवहायसम् अभावावत्तीदो । ण च एगागासपदेभे एगा जीवो अच्छिदि, 'एगजिवस्स जहण्णोगाहणा वि अंगुलस्स असंखेजजिद्मागमेत्ता ' ति वेदणाखेत्रविधाणे पक्षविदत्तादो । तम्हा लोगमजझिन्ह जिद होति, तो लोगस्स असंखेजजिद्मागमेत्तेहि चेव जीविह होद्व्यमिदि ?

एन्थ परिहारी वृच्चदे - णेदं घडदे, पीम्मलाणं पि अमंखेडजत्तपासंगादी । कधं ?

तीसरी गाथाके साथ भी विरोध नहीं आता है, क्योंकि, यहांपर भी पूर्व और पश्चिम इन दोनों ही दिशाओं में गाथोक्त चारों ही प्रकारके विष्क्रमा देखे जाते हैं। तथा लोक के उत्तर-इक्षिणभागमें सर्वत्र सात राजुका बाहस्य भी करणानुयोगसूत्र के विश्व नहीं है, क्योंकि, करणानुयोगसूत्र में सात राजुके वाहस्यके विधान व प्रांतपंधका अभाव है। इसलिए अभी कहे गए आकारवाला ही लाक है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए।

शंका—यहांपर शंकाकार कहना है कि अलंख्यात प्रदेशवाले लोकमें अनन्त संख्याबाले जीव कैसे रह सकते हैं। यदि एक आकाशके प्रदेशमें एक ही जीव रहे, तो भी सर्व
लोकमें असक्यान जीवोंकी स्थित होकर अवशिष्ट अन्य जीवोंका अलेकाकाशमें रहना प्राप्त
होता है, अथवा उन शेष जीवोंका अभाव प्राप्त होत है। किन्तु उनका अभाव है नहीं,
क्योंकि, उक्त कथनका 'जीव अनन्त हैं' इस सुत्रके साथ विरोध आता है। और न मलेकाकाशमें भी शेष जीवोंका रहना बनता है, क्योंकि एना माननेपर, लोक और अलोकके
विभागका अभाव प्राप्त होता है। दूसरी बात यह भी है कि आकाशके एक प्रदेशमें एक जीव
रहता भी नहीं है, क्योंकि, 'एक जीवकी जयन्य अवगाहना भी अंगुलके असंख्यातवें
भागमात्र होती है ' ऐसा वेदनाखंडकं वेदनाक्षेत्रविधान नामक अनुयोगद्वारमें प्रतिपादन किया
गया है। इसल्ये यदि लोकक मध्यमें जीव रहते हैं, तो व लोकक असंख्यातवें भागमात्र ही
होना चाहिए!

समाधान — अब यहांपर इस शंकाका परिद्वार कहते हैं — शंकाकारका उक्त कथन घटिन नहीं होता है, क्योंकि, उक्त कथनके मान छेनेपर पुरुलोंके भी असंस्थानपनेका प्रसंग मा जाता है।

शंका पुद्रलों के असंख्यात होने का प्रसंग कैसे आ जावेगा?

एगेगलोगागामपदेने एक्केक्को जिंद परमाण् अच्छिदि, तो लोगमेत्ता परमाण् भवंति, मेसपोरगलाणमभावा चेव, अणवगासाणमन्थित्तिविरोधा । ण च देहि लोगमतपरमाण्हि कम्म-सरीर-घड-एड-न्थंभादिमु एगो वि णिप्पज्जदे, अणंताणंतपरमाणुममुद्यसमागमेण विणा एक्किम्से ओमण्णामण्णियाएं वि संमवाभावा । होदु चे ण, सयलपोरगलद्वस्स अणुवलिद्धिपसंगादो, सव्वजीवाणमक्कमेण केवलणाणुप्पत्तिप्पसंगादो च । एवमइप्पसंगो मा होदि चि अवगेजझमाणजीवाजीवसत्तिष्णहाणुववचीदो अवगाहणधिमओ लोगागासो चि

समाधान — इस दोकाका परिहार इसप्रकार है — लोकाकाशके एक एक प्रदेशमें यदि एक एक ही परमाणु रहे, तो लोकाकाशके प्रदेशप्रमाण ही परमाणु होंगे, और शेष पुरलोंका अभाव हो जायगा, क्योंकि, जिन पुरलोंको अवकाश नहीं मिला, उनका अस्तित्व माननेमें विरोध आता है। तथा उन लोकमात्र परमाणुओंके हारा कर्म, शरीर, घट, पट और स्तम्भ आदिकोंमेंसे एक भी वस्तु निष्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि, अनस्तानन्त परमाणुओंके समुदायका समागम हुए विना एक अवसन्नामन्न संश्वक भी स्कंधका होना संभव नहीं है।

शंका - एक भी वस्तु निष्यन्न नहीं होये, तो भी क्या हानि है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, ऐसा मानतेषर समस्त पुरुष्ठ द्रव्यकी अनुप्राध्यका प्रसंग आना है, तथा सर्व जीवोंके एक साथ ही केवलज्ञानकी उत्पत्तिका भी प्रमंग प्राप्त होता है।

विशेषार्थ— यहांपर समस्त पुद्रलद्रव्यकी अनुपलियका जो दृषण दिया है, उसका अभियाय यह है कि घट, पटादि कारों के देखनेसे ही कारणरूप पुद्रलपरमाणुओंक अस्तित्यका अनुमान होना है। हाकावारके कथनानुसार जय किसी भी चम्तुकी निष्पत्ति न होगी, तो उन कार्योंके निष्पादक कारणधर्महाल परमाणु हैं, यह कैसे जाना जा सकेगा! अतप्य घट, पटादि कार्योंकी निष्पत्तिके अभावमें पुद्रलद्रव्यक अभावका प्रसंग भाता है। तथा, सर्व जीवोंके एक साथ केवल्यानकी उत्पत्तिके प्रसंग प्राप्त होनेका जो दृषण दिया गया है, उसका अभिप्राय यह है कि जय लोकाकाहिक प्रदेश प्रमाण असंख्यात ही परमाणु होंग, तो उनसे प्रथम तो एक कार्मणदारीरकी उत्पत्ति ही नहीं होगी। यहि थोड़ी देरके लिए यह कल्पना कर भी ली जाय कि अमंख्यात परमाणुओंसे एक कार्मणवारि या कर्मणिंड बन भी जाता हो, जो कि जीवके क्षानादिक गुणोंक आवरण करनेमें समर्थ है, तो भी वह किसी एक ही जीवके गुणोंका आवरण कर सकेगा, अनन्त जीवोंका नहीं। इस प्रकारसे भी सभी जीवोंक आवरक कर्मका अभाव होनेसे केवलक्षानकी उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। अथवा, किसी एक जीवके हारा उस कार्मणदारीरवा गुक्रध्यानाहिसे विनादा किये जानेपर समस्त ही जीवोंके केवलक्षानकी उत्पत्ति का प्रसंग आता है।

इस प्रकार का अतिप्रसंग दोष न होते, इस लिए अवगाह्यमान जीव और अजीव

१ परमाणृहि अणंताणंतिह बहुविहेहि दन्त्रेहिं। ओसण्णासण्णो ति ।) ति. प. १, १०२. अनन्तानन्तपरमाश्च-संघातपरिमाणादाविर्मृता उत्सकासक्का । त. रा. वा. व. ३, ३८.

इच्छिद्वते खीरकुम्भस्स मधुकुंभो व्य ।

तम्हा ओगाहणलक्खणेण मिद्रलोगागासस्म ओगाहणमाहप्पमाहित्यपरंपरागदोवदेसेण भाणिस्मामो। तं जहा- उस्सेहघणंगुलस्स अमंखे अदिभागमेत्ते खेत्ते मुहुमणिगोदजीवस्स
जहण्णागाहणा भवदिं। तम्हि द्विदघणलोगमेत्तजीवपदेसेसु पिडपदेसमभवसिद्धिएहि
अणंतगुणा, सिद्धाणमणंतमागमेत्ता होदण द्विदओरालियसरीरपरमाणूणं तं चेव खेत्तमोगासं जादिं। पुणो ओरालियसरीरपरमाणूहिंतो अणंतगुणाणं तेजहुयसरीरपरमाणूणं पि
तिम्ह चेव खेत्ते ओगाहणा भवदि। पुच्चभणिदतेजहयपरमाणूहिंतो अणंतगुणा कम्महयपरमाणू तेणेव जीवेण मिच्छत्तादिकारणहि संचिदा पिडपदेसमभवसिद्धिएहि अणंतगुणा
मिद्धाणमणंतभागमेत्ता तत्थ भवंतिं, तेसिं पि तिम्ह चेव खेत्ते ओगाहणा भवदि। पुणो

इन्योंकी सत्ता अन्यथा न बन सकनेसे भीग्कुंभका मधुकुंभके समान अवगाहन धर्मवाला कोकाकाश हैं, ऐसा मान लेना चाहिए।

विशेषार्थ--जंसे श्रीरकुम्भका मधुकुम्भमें अवगाहन हो जाना है, अर्थात् मधुसे भरे हुए कलशमें तत्रमाणवाले दूधसे भरे हुए कलशमा यदि दृध डाल दिया जाय, तो समस्त दृध उसीमें समा जाता है, ऐसी अवगाहन शक्ति देखी जाती है। उसीके समान आकाशकी भी ऐसी अवगाहन शिक है कि असंस्य प्रदेशी होते हुए भी उसमें अनस्त जीव और अनस्तानस्त पुक्रलोंका अवगाहन हो जाता है।

इसिलिए अब हम अवगाहन लक्षणसे प्रसिद्ध लोकाकाराके अवगाहन माहात्म्यको आवार्य-प्रमणगत उपदेशके अनुमान कहने हैं। वह इस प्रकार है— उन्सेघघनांगुलके असंख्यातवें माग मात्र क्षेत्रमें सूक्ष्म निगादिया जीवकी जयन्य अवगाहना है। उस क्षेत्रमें स्थित घनलोक मात्र जीवके प्रदेशोंमेंस प्रत्येक प्रदेशपर अध्ययमिद्धोंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवें भागमात्र हेक्करके स्थित औदारिकशरीरके प्रमाणुओंका वहीं क्षेत्र अवकाशपनेको प्राप्त होता है। युनः औदारिकशरीरके प्रमाणुओंसे अनन्तगुणे तैजस्कशरीरके प्रमाणुओंकी भी उभी ही क्षेत्रमें अवगाहना होती है। तथा पूर्वमें कहे गए तैजस प्रमाणुओंसे अनन्तगुणे. उसी ही जीवके हारा मिथ्यान्य, अविरित्त आदि कारणोंसे सचित और प्रत्येक प्रदेशपर अध्ययसिद्धोंसे अनन्तगुणे तथा सिद्धोंके अनन्तवें भाग मात्र कर्मप्रमाणु उस क्षेत्रमें रहते हैं, इसलिए उन कर्मप्रमाणुओंकी भी उसी ही क्षेत्रमें यात्र मात्र कर्मप्रमाणु उस क्षेत्रमें रहते हैं, इसलिए उन कर्मप्रमाणुओंकी भी उसी ही क्षेत्रमें

१ सुहुमणिगोदअपञ्जलयस्य जादस्स तदियसमयन्ति । अगुरुअसल्याग जहण्यं । गो. जी. ९५.

२ प्रतिषु ' जदि ' इति पाठः ।

३ प्रदेशतोऽसंरूपेयगुणं प्रानाजसान् । अनन्तगुणे परे । त. स् २, ३८-३९ । परमाणूई अणंति वन्गण-सण्णा हु होदि सका हु । ताहि अणति वियमा समयपबद्धो हवे एको ॥ ताण समयपबद्धा सेटिअसखे ज्जमान-श्वामिदकमा । णतेण य तेजदुगा पर परं होदि सुदुनं खु ॥ गो. जी. २४५, २४६.

ओरालिय-तेजा-कम्मइयविस्मसोवचयाणं पादेकं सन्वजीवेहि अणंतगुणाणं पिडपरमाणुम्हि तित्यमेनाणं तिम्ह चेव खेत्ते ओगाहणा भविदे । एवमेगजीवेणच्छिदअंगुलस्स असंखे अदि-मागमेते जहण्णखेत्तम्हि समाणोगाहणो होदृण विदिओ जीवा तत्थेव अच्छिद । एवमणंताणंताणं समाणोगाहणाणं जीवाणं तिम्ह चेव खेत्ते आगाहणा भविद । तदो अवरो जीवो तिम्हि चेव मिज्झमपदेसमंतिमं काऊण उववण्णो । एदस्स वि ओगाहणाए अणंता-णंतजीवा समाणोगाहणा अच्छिति ति पुन्वं व पर्कवेदन्वं । एवमेगेगपदेसा सन्वदिसासु वह्नावेदन्वा जाव लोगो आवुण्णो ति । एत्थ एकेकोगाहणाए ठिदजीवाणमप्पावहुगं मिणस्सामो । तं जहा— तेउकाइया जीवा असंखेजा लोगा । तत्तो पुढिवकाइया विसेसाहिया । आउकाइया जीवा विमेसाहिया । वाउकाइया जीवा विमेसाहिया । तत्तो वाणप्पिदकाइया अणंतगुणा ति । अणेण प्यारेण मन्वजीवरासिणा लोगो आवुण्णो ति सिंहहेदन्वं, अण्णहा पुन्वत्तदेसप्पमंगादो ।

अवगाहना होती है। पुनः आंदारिकदारीर, तंजस्कदारीर और कार्मणदारीरके विस्रसेपचर्योका, जो कि प्रत्येक सर्व जीवोंसे अनन्त्राणे हैं, और प्रत्येक प्रमाणुपर उतने ही प्रमाण हैं, उनकी भी उसी ही क्षेत्रमें अचगाहना होती है। इसप्रकार एक जीवम व्याप्त अंगुलके असंख्यातवें भागमात्र उसी जघन्य क्षेत्रमें समान अवगाहनायाला होकरके दूसरा जीय भी रहता है। इसीप्रकार समान अवगाहनावाले अनन्तानन्त जीवोंकी उसी ही क्षेत्रमें अवगाहना होती है। तत्पश्चात दुसरा कोई जीव, उसी ही क्षेत्रमें उसके मध्यवतीं प्रदेशको अपनी अवगाहनाका अन्तिम प्रदेश करके उत्पन्न हुआ। इस जीवकी भी अवगाहनामें, समान अवगाहनावांल अनन्तानन्त जीव रहते हैं, इसप्रकार यहां भी पूर्वके समान प्रकृपण करना चाहिय । अर्थात्, उस क्षेत्रमें स्थित घनलोकमात्र जीवक प्रदेशोंमेंस प्रत्येक प्रदेशपर अनन्त औदारिकशररिके परमाण. भौदारिकदारीरसे अनन्तगण तजनकदारी के और इससे अनन्तगण कार्मणदारीरके परमाण भी हैं। पुनः इन तीनों दारीरोंके सर्व जीवोंसे अनन्त गुणित विकासीपचय भी उसी प्रदेशपर विद्यमान है। इसप्रकार समान अवगाइनावाले अनन्तानन्त जीव उसी क्षेत्रमें रहते हैं। इसप्रकारसे लोकक परिपूर्ण द्वेनितक सभी दिशाओं में लोकका एक एक प्रदेश बढ़ाते जाना चाहिय । अव यहांपर उत्सेघ घनांगृतके असंख्यातचे भागप्रमाण एक एक अवगाहनामें स्थित जीवोंका अल्पबहत्व कहते हैं। वह इसप्रकार है— तेजस्कायिक जीव असंख्यात लोकप्रमाण हैं। तैजस्कायिक जीवोंस पृथिवीकायिक जीव विदाप अधिक हैं। पृथिवीकायिक जीवोंसे जलकायिक जीव विशेष अधिक हैं। जलकायिक जीवोंस वायुकायिक जीव विशेष अधिक हैं। वायकायिक जीवोंसे वनस्पतिकायिक जीव अनन्तगुण हैं। इसप्रकारस सर्व जीवराशिके द्वारा यह लोकाकाश परिपूर्ण है, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए, अन्यथा पूर्वोक्त दोपोंका प्रसंग प्राप्त हाता है।

१ जीवादी णंतग्रुणा पश्चिपरमाणुन्हि विस्ससीवचया। जीवेण य समवेदा एकेक पाठ समाणा हु॥ गी. जी. २४९.

सन्वजीवाणमवत्था तिविहा भवदि, सत्थाण-समुग्घादुववादभेदेण । तत्थ सत्थाणं दुविहं, सत्थाणसत्थाणं विहारविद्सत्थाणं चेदि । तत्थ सत्थाणसत्थाणं णाम अप्पणो उप्पण्णगामे णयरे रण्णे वा सयण-णिसीयण-चंक्रमणादिवावारज्ञचेणच्छणं । विहारविद-सत्थाणं णाम अप्पणो उप्पण्णगाम णयर-रण्णादीणि छुड्डिय अण्णत्थ सयण-णिसीयण-चंक्रमणादिवावारणच्छणं । समुग्घादो सत्तिविधो, वेदणसमुग्घादो कसायसमुग्घादो वेउव्विय-समुग्घादो मारणंतियसमुग्घादो तेजासरीरसमुग्घादो आहारसमुग्घादो केवित्समुग्घादो चेदि । तत्थ वेदणसमुग्घादो णाम अक्खि-सिरो-वेदणादीहि जीवाणमुक्ससेण सरीरतिगुण-विष्कुज्जणं । कमायसमुग्घादो णाम कोध-भयादीहि सरीगतिगुणविष्कुज्जणं । वेउव्विय-समुग्धादो णाम कोध-भयादीहि सरीगतिगुणविष्कुज्जणं । वेउव्विय-समुग्धादो णाम देव-णेरइयाणं वेउव्वियमरीरोदइल्लाणं साभावियमागारं छाड्डिय अण्णागारेण-च्छणं । मारणंतियसमुग्धादो णाम अप्पणो वट्टमाणसरीरमछाड्डिय रिज्जाईए विग्नाहगईए

स्वस्थान, समुद्धात और उपपादक भेदंस सर्व जीवांकी अवस्था तीन प्रकारकी है। उनमें स्वस्थान दो प्रकारका है— स्वस्थानस्वस्थान और विद्वारवत्स्वस्थान। उनमेंसे अपने उत्पन्न होनंक प्राप्तमें, नगरमें अथवा अरण्यमें सोना, बैठना, बलना आदि व्यापारसे युक्त होकर रहनेका नाम स्वस्थानस्वस्थान है। अपने उत्पन्न होनंक प्राप्त, नगर अथवा अरण्य आदिको छोड़कर अन्यत्र दायन, निर्पादन और परिश्रमण आदि व्यापारसे युक्त होकर रहनेका नाम विद्वारवत्स्वस्थान है। समुद्धात सात प्रकारका है— १ वेदनासमुद्धात, २ कवायसमुद्धात, ३ वेिक्रियिकसमुद्धात, ४ मारणान्तिकसमुद्धात, ५ तेजस्कदारीरसमुद्धात, ६ आहारकदारीरसमुद्धात, और ७ केविलसमुद्धात। उनमेंसे नेत्रवेदना, शिरोवेदना आदिके द्वारा जीवोंके प्रदेशोंका उत्कृष्टतः दारीरस तिगुण प्रमाण विसर्पणका नाम वदनासमुद्धात है। कोध, भय आदिके द्वारा जीवके प्रदेशोंका द्वारासमुद्धात है। वेिक्रियकदारीरके उदयवाले देव और नारकी जीवोंका अपने स्वाभाविक आकारको छोड़कर अन्य आकारसे रहनेका नाम वैक्रियकसमुद्धात है। अपने वर्तमानदारीरको नहीं छोड़कर

१ तत्र तावन् उत्पन्नप्रमामादिक्षेत्र तन् स्वस्थानस्वस्थानम् । गा जी. जी प्र. ५४३.

२ वित्रक्षितपर्यायपरिणतेन पश्चिमतुमूचितक्षेत्र तिह्नहारवन्स्वस्थानिर्मात । गां. जी. जी प्र. ५४३.

३ हंतेर्गमिकियात्वात्समयात्मप्रदेशानी बिहरहमनं समुद्धात । स सन्तविधः । त. रा वा. १, २०. मूख-सरी(मञ्जिय उत्तरेदहस्स जीवापिडस्स । णिग्यमण देहादा होदि समुग्धादणामं तु ॥ गी जी. ६६८. वेदनादिवक्षेन निजशरीराज्जीवप्रदेशानी बहिःप्रदेशे तत्त्रायोग्यविसर्पणं समृद्धातः । गी. जी. प्र. ५४३.

४ तत्र वातिकादिरांगविषादिद्य्यसंबधः सतापापादितवेदनावृता वेदनासमृद्धातः । त. रा. वा. १, २०.

५ द्वितयप्रत्ययप्रकर्षात्पादितकोधादिकृतः कषायसमृद्धातः। त रा वा १, २०.

६ एकत्वपृथक्वनानाविधविकियशर्शरवाक्ष्यचारश्रहरणादिविकियाशयोजनो वैकिथिकसमुद्धातः । तः सः वा. १, २०.

वा जानुष्पजमाणसेतं ताव गंत्ण सरीरतिगुणबाह्छेण अण्णहा वा अंतोमुहुत्तमच्छणं'। वेदण-कसायसमुग्धादा मारणंतियसमुग्धादे किण्ण पदंति ति नुते ण पदंति ! मारणंतिय-समुग्धादो णाम बद्धपरभवियाउआणं चेव होदि। वेदण-कसायसमुग्धादा पुण बद्धाउआणम-बद्धाउआणं च होति । मारणंतियसमुग्धादो णिच्छएण उप्पज्जमाणदिसाहिमुहो होदि, ण चेअराणमेगदिसाए गमणणियमो, दससु वि दिसासु गमणे पिडबद्धत्तादो'। मारणंतिय-समुग्धादस्स आयामो उक्तस्सेण अप्पणो उप्पज्जमाणसेत्तपज्जवसाणो, ण चेअराणमेस णियमो ति । तेजासरीरसमुग्धादो णाम तेजइयसरीरविउच्वणं। तं दुविहं णिस्सरणप्यं अणिस्सरणप्यं चेदिं। तत्थ जं नं णिस्सरणप्यं तेजइयसरीरविउच्वणं नं पि दुविहं,

ऋजुगितद्वारा अथवा विद्रहगितद्वारा आगे जिसमें उत्पन्न होना है ऐसे क्षेत्रतक जाकर, द्वारीरसे तिगुणे विस्तारसे अथवा अन्यप्रकारसे अन्तर्भृहर्त तक रहनेका नाम मारणान्तिक समुद्रात है।

शंका—वेदनासमुद्धात और कपायसमुद्धात ये दोनों मारणान्तिकसमुद्धातमें अन्तर्भृत पर्यो नहीं होते हैं ?

समाधान — वेदनासमुद्धान और कपायसमुद्धातका मारणान्तिकसमुद्धातमें अन्त-भीव नहीं होता है, क्योंकि, जिन्होंने परभवकी आयु वांध ली है, ऐसे जीवोंके ही मारणान्तिकसमुद्धात होता है। किन्तु वेदनासमुद्धात और कपायसमुद्धात, वद्धायुष्क जीवोंके भी होते हैं और अवद्धायुष्क जीवोंक भी होते हैं। मारणान्तिकसमुद्धात निश्चयसे आगे जहां उत्पन्न होना है ऐसे क्षेत्रकी दिशाके अभिमुख होता है। किन्तु अन्य समुद्धातांके इसप्रकार एक दिशामें गमनका नियम नहीं है, क्योंकि, उनका दशों दिशाओंमें भी गमन पाया जाता है। मारणान्तिकसमुद्धातकी लग्बाई उत्कृपतः अपने उत्पद्यमान क्षेत्रके अन्त तक है, किन्तु इतर समुद्धातोंका यह नियम नहीं है।

तैजस्कशरीरके विसर्पणका नाम नैजस्कशर्गारसमुद्धान है। वह दो प्रकारका होता है, निस्सरणात्मक और अनिस्सरणात्मक। उनमें जो निस्सरणात्मक तैजस्कशरीरविसर्पण है वह

१ औपक्रमिकानुपक्रमायुःक्षयाविर्भृतमरणातप्रयोजनी भारणान्तिकसमृद्धात । तः रा. वा. १, २०.

२ आहारकमारणांतिकसमुद्धातावेकविका ×× शेषाः पच समुद्धाताः षड्दिकाः । त. ग. वा. १, १०० आहारमारणांतियदुग पि णियमेण एगदिसिंग तु । दस दिसिगदा हु सेसा पंच समुख्यादया होति ॥ गो. जी. ६६९.

३ जीवानुप्रहोपघातप्रवणतेज श्वरीरनिर्वर्तवार्धस्तेजःसमुद्धातः । तः राः वाः १, २००

४ तद् द्वितिधं निःसरणात्मकभितरश्व । औदारिकवैक्तियिकाहारकदेहा-यंतरस्य देहस्य दीप्तिंहतुरनिःसरणात्मकं । यतेरुप्रचारित्रस्यातिकृद्धस्य जीवप्रदेशसंपृक्त बहिर्मिष्कम्य दाद्यं परिवृत्यावतिष्ठमानं निष्पावकहरितपरिपूर्णस्थाशंमिधिरव पत्रति पत्रवा च निवर्तते । अत्र विरमवतिष्ठने विशेसाहाक्षोयों भवति तदेतिनिःसरणात्मकं । तः रा वा २, ४९.

पसत्थमप्पसत्थं चेदि । तत्थ अप्पमत्थं बारहजीयणायामं णवजीयणवित्थारं स्चिअंगुलस्स संखे जिदिभागवाह्यं जासवणकुसुममंकासं भूमिपव्यदादिद्हणक्खमं, पिडवक्खरिह्यं रोनिधणं वामंसप्पभवं इच्छियखेत्तमेत्तिसप्पणं । जं तं पसत्थं तं पि एरिसं चेब, णविर हंसधवलं दिक्खणंसमंभवं अणुकंपाणिमित्तं मारि-रोगादिपसमणक्खमं । जं तमणिस्सरणप्पयं तेजइयसरीरं तुणित्थ अणिधयारे। आहारसमुग्धादो णामपत्तिष्ठीणं महारिसीणं होदिं। तं च हत्थुस्सेधं हंसधवलं सर्व्वगमुद्रं खणमेत्तेण अण्यजोयणलक्खगमणक्खमं अप्प हिर्यगमणं उत्तमंगसंभवं, आणाकणिद्वदाए असंजमबहुलदाए च लद्धप्पसर्क्वं। केवलिसमुग्धादो णाम दंड-कवाड-पदर-लोगप्रणभएण चउिवहो । तत्थ दंड-समुग्धादो णाम प्व्यमरीरबाहल्लेण तित्रगुणबाहल्लेण वा सविक्खंभादो सादिरेयितगुण परिद्वएण केवलिकीवपदेमाणं दंडागारेण देम्रणचोद्दमरज्ज्विसप्पणं। कवाडसमुग्धादो णाम

भी दो प्रकारका है, प्रशस्तिजस और अप्रशस्तिजस। उनमें अप्रशस्तिनस्सरणात्मक तैजस्क-शारीरसमुद्धान, वारद्व योजन लम्या, ने। योजन विस्तारवाला, मृद्यंगुलके संख्यातवें भाग मोटाईवाला, जपाकुतुमके सदश लालवर्णवाला, भृमि और पर्वतादिके जलानम समर्थ, प्रति-पक्षरित, रोपक्रप इन्धनवाला, बार्चे कंधेसे उत्पन्न होनेवाला और शिव्छन क्षेत्रप्रमाण विस-पण करनेवाला होता है। तथा जा प्रशस्तिनस्सरणात्मक तैजस्कशरीरसमुद्धात है, वह भी बिस्तार आदिमें तो अप्रशस्तिजसके ही समान है, किन्तु श्तनी विशेषता है कि वह हंसके समान धवलवर्णवाला है, दादिन कंधेस उत्पन्न होता है प्राणियोंकी अनुकम्पाके निमित्तसे उत्पन्न होता है और मारी, रोग आदिक प्रशमन करनेमें समर्थ होता है। इनमेंसे जो भनिस्सरणात्मक तैजसशरीरसमुद्धात है, उसका यहांपर अधिकार नही है।

जिनको ऋदि प्राप्त नहीं हुई हैं, ऐसे महिपयों के आहारकसमुद्धात होता है। यह एक हाथ ऊंचा, हंसके समान धवल वर्णवाला, सर्वागसुन्दर, भणमात्रमें कई लाख योजन गमन करने में समर्थ, अप्रतिहत गमनवाला, उत्तमांग अर्थान मस्तकसे उत्पन्न होनेवाला तथा जो आहाकी अर्थात् श्रुतकानकी किन्छता अर्थान हीनताके होनेपर और असंयमकी बहुलताके होनेपर जिसने अपना स्वक्षप प्राप्त किया है, ऐसा है।

दंड, कपाट, प्रतर और लाकपूरणके भवसे केवलिसमुद्धात चार प्रकारका है। उनमें जिसकी अपने विष्कंभसे कुछ अधिक तिगुनी परिधि है पसे पूर्वशारिक बाहल्यस्य अधवा पूर्वशारीसे तिगुने बाहल्यस्य दंडाकारसे केवलीके जीवप्रदेशोंका कुछ कम चांदह राजु

१ सं. प. सूत्र ५९ ( प्र. माग. पृ. २९७, तृ सःग प्रस्तावना शका १८, पृ. २७. )

२ अधोक्तविधिनाऽन्पसात्रचम्६मार्थभद्षणप्रयोजनाऽऽहारकसरीरनिर्वस्यर्थे आहारकसमुद्धातः । तः राः वाः १,२० गोः जीः २३६, २३७.

३ वेदनीयस्य बहुत्वादल्पन्वाश्चायुषोऽनामोगपूर्वकमायुःसमकरणार्थं द्रव्यस्त्रमावत्वान सुराद्रव्यस्य केनवेग-पुद्युदाविर्मानोपसमदेदस्या-मप्रदेशानौ वहिःसमुद्धातन केवलिसमुद्धातः । त. रा वा. १, २०

पुट्यिल्लबाह्ल्लायामेण वादवलयवदिरित्तमन्त्रखेताव्रणं । पदरसमुग्धादो णाम केवलि-जीवपदेसाणं वादवलयरुद्धलोगखेत्तं मेत्न्ण सन्वलोगावृरणं । लोगपूरणममुग्धादो णाम केवलिजीवपदेमाणं घणलोगमेत्ताणं सन्वलोगावूरणं । वृत्तं च —

> वेदण-कसाय-वेउन्त्रियुओ य मरणंतिओ समुग्घादो । तेजाहारो छडे। सत्तमओ केवर्लाणं तुं ॥ ११ ॥

उववादो एयविहो । सो वि उप्पण्णपढमसमए चेव होदि । तत्थ उज्जुवगदीए उप्पण्णाणं खेत्तं बहुवं ण लब्भिद, संकोचिदासेसजीवपदेमादो । विग्गहो तिविहो, पाणि-मुद्दा लांगलिओ गामुत्तिओ चेदि । तत्थ पाणिमुद्दा एगविग्गहा । विग्गहो वक्को कुटिलो

फैलनेका नाम दंडसमुद्धात है। दंडसमुद्धातमें बताय गय बाह्रस्य और आयामके द्वारा बातवलयसे रिद्धत संपूर्ण क्षेत्रके व्याप्त करनेका नाम कपाटसमुद्धात है। केवली भगवान्के जीवश्रदेशोंका बातवलयसे कक हुए लोकक्षेत्रका छोड़कर संपूर्ण लोकमं व्याप्त होनेका नाम मतरसमुद्धात है। घनलोकप्रमाण केवली भगवान्के जीवप्रदेशोंका सर्व लाकके व्याप्त करनेकी केवलिसमुद्धात कहते हैं। कहा भी है—

विशेषार्थ — पूर्वशरीरके बाहस्यक्षप अथवा पूर्वशरीरसे तिगुने वाहस्यक्षप दंडाकारसे, पेसा कहनेका अभिप्राय यह है कि जब खद्गासनसे विराजमान केवली भगवाय समुद्धात करते हैं उस अवस्थामें पूर्वशरीरके बाहस्यसे कुछ अधिक तिगुनी परिधिवाले दंडाकार आतम-प्रदेश होते हैं। तथा जब पद्मासनस्थ केवली भगवान समुद्धान करते हैं, तय पूर्वशरीरसे तिगुने बाहस्यकी कुछ अधिक तिगुनी परिधिवाले दंडाकार आतमभदेश निवलते हैं, इसलिए धवलाकारने 'पुन्यसरीरशहरूलेण तासिगुणशहरूलेण वा' ऐसा विशेषण दिया है।

वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, वेक्षियिकसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात, तैजस-समुद्धात, छटा भाद्वारकसमुद्धात और सातवां कवलिसमुद्धात इसप्रकार समुद्धात सात प्रकारका है॥११॥

उपपाद एकप्रकारका है और वह भी उत्पन्न होनेके पहले समयमें ही होता है। उपपादमें क्रजुगतिसे उत्पन्न हुए जीवेंका क्षेत्र बहुत नहीं पाया जाता है, क्योंकि, इसमें जीवके समस्त प्रदेशोंका संकास हो जाता है। विग्रह तीन प्रकारका है, पाणिमुक्ता, लांगलिक और गोमूत्रिक। इनमेंसे पाणिमुक्ता गति एक विग्रहवाली होती है। विग्रह, दक और कुटिल, ये सब एकार्थ-

१ गो. जी. ६६७.

९ परित्यक्तपूर्वमवस्य उत्तरमबत्रथमसमयं प्रवर्तनमुपपादः । गो जी जी. प्र. ५४३.

इ एकवित्रहा गतिः पाणिमुक्ताः त रा. वा. २, २८.

चि एगद्वो'। लांगलिओं दुविग्गहों। गोग्रुचिओ तिविग्गहों। तत्थ मारणंतिएण विणा विग्गहगदीए उप्पण्णाणं उजुगदीए उप्पणपढमसमयओगाहणाए समाणा चेव ओगाहणा मवदि। णवरि दोण्हमोगाहणाणं संठाणे ममाणचिणयमा णित्थ। कुदो ? आणुपुव्वि-संठाणणामकम्मेहि जाणिदमंठाणाणमेगचाविरोधा। विग्गहगदीए मारणंतियं कादृणुप्पण्णाणं पढमसमए असंखेजजजोयणमेचा ओगाहणा होदि, पुव्वं पमारिद्एग-दो-तिदंडाणं पढम-समण् उवसंघाराभावादो।

बाबी नाम हैं। टांगलिका गति दें। विग्रहवाली होती है। और गोमूत्रिका गति तीन विग्रह-बाली होती है। इनमेंसे मारणांतिक समुद्धातके विना विग्रहगतिसे उत्पन्न हुए जीवोंके ऋजुगतिसे उत्पन्न जीवोंके प्रथम समयमें होनेवाली अवगाहनाके समान ही अवगाहना होती है। विशेषता केवल इतनी है कि दोनों अवगाहनाओं के आकारमें समानता का नियम नहीं है, क्योंकि, आनुपूर्वी नामकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेवाले और संस्थान नामकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेबाले संस्थानोंके एकत्वका विरोध है।

विशेषार्थ — यहांपर जा आनुपूर्वी और संस्थान नामकमेसे जनित आकारों में एकत्वका विशेध बनाया है उसका आभिप्राय यह है कि विश्वहगितमें जीवका आकार आनुपूर्वी नामकमेके उद्यस होना है, क्यों कि, वहांपर संस्थानन मकमेका उद्य नहीं होता हैं। किन्तु अजुगतिमें आनुपूर्वी नामकमेका उद्य कार्मणकाय-योगवाली विश्वहगितमें ही होता है। अजुगतिमें तो कार्मणकाययोग न होकर औदारिकमिश्र या बैकियिकमिश्रकाययोग ही होता है और गो. कर्मकांड आदिमें इन दोनों मिश्रयोगों में संस्थान नामकमेका उद्य बनाया गया है, आनुपूर्वीका नहीं। इससे सिद्ध है कि अजुगतिसे उत्यस होनेवाले जीवके प्रथम समयमें ही विविक्षित क्षेत्र में उत्पत्ति हो जानेसे संस्थान नामकमेका उद्य हो जाता है। इसलिए आनुपूर्वी और संस्थान नामकमेंसे उत्पन्न होनेवाले आकार भिन्न ही होंगे, एकल नहीं। विश्वहगतिमें आनुपूर्वीक उद्यस जीवके पूर्व हारीरका आकार रहता है, किन्तु संस्थान नामकमें उदयसे वर्तमान पर्यायका आकार हो जाता है।

मारणांतिक समुद्धात करके विग्रहगितसे उत्पन्न हुए जीवोंके पहले समयमें असंख्यात थोजनप्रमाण अवगाहना होती है, क्योंकि, पहले फैलाय गये एक, दो और तीन दंडींका प्रथम समयमें संकोच नहीं होता है।

१ विमहो व्याचातः कीटिस्यमित्यर्थः । स.स. १.२७. विमही व्याचातः कीटित्यमित्यमधीन्तरम् त. रा. वा २,२७.

र म प्रत्याः ' छांबुछिओं ' इति पाठः ।

इ क्रिविमहा गतिर्छागालिका। त रा. वा. २. २८.

४ त्रिविमहा गतिगोंगृत्रिका । त. रा. वा. २, २८.

भ कोषं कन्मे सरगविषचेयाहाकराळदुग मिस्स । उन्नचादपणविग्रव्वदुधीणति-संठाणसंहदी णश्यि ॥ वी. क. ३१४.

एदेहि दसि विसेसणेहि जहासंभवं विसेसिदिमिच्छाइहिआदि-चोइसजीवसमासाणं वेचपरूवणं कस्सामे। सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादिह मिच्छाइही केवि खेते, सव्वलोगे। कुदो १ जेण सव्वजीवरासिस्स संखेळिदिभागेणूणा सव्वो जीवपुंजो सत्थाणसन्थाणरासी वहदे। वेदण-कसायसमुग्धादगदजीवा वि सव्वजीवरासिस्स संखेळिदिभागमेत्ता। मारणंतियसमुग्धादगदजीवा वि सव्वजीवरासिस्स संखेळिदिभागमेत्ता। मारणंतियसमुग्धादगदजीवा वि सव्वजीवरासिस्स संखेळिदिभागमेत्ता। कुदो १ एदेसि तिण्हं रासीणं अप्पणो जीविदस्स संखेळिदिभागमेत्तसमुग्धादकालत्तादो। उववादरासी पुण सव्वजीवरासिस्स असंखेळिदिभागों, एगममयसंचयादो। तेणेदे पंच वि रासिणो अणंता, तदो सव्वलोगे भवंति। विहारविद्मत्थाणिमच्छादिही केविड खेते, लोगस्स

इसमकार स्वस्थानके दे। भेद, समुद्धातके सात भेद और एक उपपाद, इन दश विद्या-वर्णों यथासंभव विद्यावताको प्राप्त मिथ्यादि आदि चौदह गुणस्थानोके क्षेत्रका निरूपण करते हैं । स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात, और उपपादकी अपेक्षा मिथ्यादिष्ट जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं? सर्व ले।कमें रहते हैं।

शंका - किस कारणसे ?

समाधान — चृंकि, सर्व जीवगाशिक संख्यातवें भागसे न्यून शेय सर्व जीवसमूह स्वस्थानस्यस्थान गाशिमप रहता है। तथा वेदनासमुद्धात और कषायसमुद्धातको प्राप्त हुए जीव भी सर्व जीवराशिके संख्यातवें भागप्रमाण हैं। मारणान्तिकसमुद्धातको प्रप्त हुए जीव भी सर्व जीवराशिके संख्यातवें भागप्रमाण हैं, त्रयोंकि, उक्त तीन गाशियोंके समुद्धातका काल अपने जीवनकालके संख्यातवें भागप्रमाण है। उपपादगाशि तो सर्व जीवगाशिक असंख्यातवें भागप्रमाण है। उपपादगाशि तो सर्व जीवगाशिक असंख्यातवें भाग है, त्रयोंकि, उपपादगशिका संच्य एक समयम होता है। अतः स्थस्थानस्थस्थान आदि उक्त पांचों जीवराशियां अनन्त हैं, और हमीलिये व सर्व लेकमें पाई जाती है।

विशेषार्थ — आगे मिथ्याद्रष्ट्यादि चांदह गुणम्थानांसे तथा मार्गणास्थानांसे जीवांक, क्षेत्र सामान्यलोक, अधालाक, ऊर्ध्यलोक, निर्यक्लोक और मनुष्यलोक, इन गांच प्रकारके लोकोंकी अपक्षा बतलाया गया है। तीनसी तेतालीस घनराजुप्रमाण सर्वलोकको सामान्यलोक कहते हैं। एकसी ल्यानवे घनराजुप्रमाण या चार राजु माट जगप्रतरप्रमाण लोकके अधो-भागको अधोलोक कहते हैं। एकसी मंनालीस घनराजु या तीन राजु मोट जगप्रतरप्रमाण लोकके ऊर्ध्यभागको अर्थ्वलोक कहते हैं। उर्ध्वलोक और अधोलोकके मध्यमें स्थित, पूर्व-पश्चिम दिशामें एक राजु चौड़े, उत्तर-दक्षिण दिशामें सान राजु लम्बे और पक लास योजन ऊंचे क्षेत्रको तिर्यक्लोक या मध्यलोक कहते हैं। दाई द्वीपप्रमाण विस्तृत अर्थात् पैतालीस

१ साम्रान्याधकर्ष्वतियंगमनुष्यलोकान पंच संस्थात्यालापः क्रियने । गो. जां, जी. प्र. टी. ५४३.

२ मर्राद असक्षं ज्यदिमं तस्सासस्या य विग्याते होति । तस्सासंस्थं दूर उनवादे तस्स स्तु असल ॥ गो. जी. ५४४.

असंखेजिदिभागे। कृदो १ ण ताव तमअपजत्तरासी विहरिद, तत्थ विहायगिदणामकम्मस्स उदयाभावा। तसपज्जत्तरामिस्स वि संखेजिदिभागे। चेव विहरमाणरासी होदि । कृदो १ ममेदं बुद्धीए पिडगिहिद्ग्वेत्तं सत्थाणं णाम । तत्तो वाहिं गंतृणच्छणं विहारविद्सत्थाणं । तत्थच्छणकालो मगावाम अवद्वाणकालम्म मंखेज्जिदिभागो ति । दोण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागे । कृदो १ चत्तारि रञ्जुबाहल्लं जगपद्रं अधोलोगपमाणं होदि । तिण्णि रञ्जुबाहर्लं जगपद्रमृङ्खलोगपमाणं होदि । एदं दोण्णि वि लोगे तसपज्जत्तरासिस्स संखेज्जिदिभागेण संखेजजघणांगुलगुणिदेण अविद्वेद मेढीए अमंखेजजिदभागो आगच्छिद ति । मंखेजजन

लास्य योजन चीट और एकलास्य योजन ऊंच क्षेत्रकी मनुष्यलोक वहते हैं। एक लोक सामान्यके पांच भेद करनेका अभिन्नाय यह है कि विविश्चित जीवके वताये गए क्षेत्रका ठीक परिमाण समझमें आजावे। जहां जिन जीवींका क्षेत्र सर्वलांक बताया जावे, वहां सामान्य-लांकका ग्रहण करना चाहिए। जहां 'दा लोकोंका निर्देश किया जावे वहां अधोलोंक और उध्यंलोक इन दा लोकोंका ग्रहण करना, जहां तीन लांकोंका निर्देश किया जाय, वहां अधोलोंक, उध्यंलोंक और तिर्यक्रलोंकका ग्रहण करना, तथा, जहां चार लोकका निर्देश किया जाय, वहां अधोलोंक, उध्यंलोंक और निर्यक्रलोंकका ग्रहण करना, तथा, जहां चार लोकका निर्देश किया जाय, वहां मनुष्यलांकको छोड़कर श्रेष चारों लोकोंका ग्रहण करना चादिए।

विद्वारवास्वग्थान मिथ्याद्यष्टि जीव कितन क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें मागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। चृंकि त्रसकायिक अपर्याप्तराद्यि तो विद्वार करती नहीं हैं, क्योंकि, त्रसकायिक अपर्याप्तोंमें विद्वायोगित नामकर्मका उदय नहीं होता है। त्रसकायिक पर्याप्तकोंके भी संख्यातवें भागप्रमाण राशि ही विद्वार करनेवाली होती है, क्योंकि, 'यह मेरा है' इसप्रकारकी वृद्धिसे स्वीकार किया गया क्षेत्र स्वस्थान है। ओर उससे वाहर जाकर रहनेका नामायद्वारवत्स्वस्थान है। उस विद्वारवत्स्वस्थान क्षेत्रमें रहनेका काल अपने आवासमें (स्वस्थानमें) रहनेके कालके संख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिय विद्वारवत्स्वस्थान मिथ्या दृष्टि जीव दोनों लोकोंके अर्थात अधीलोक और उस्बेलोकक असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। इसका कारण यह है कि अधीलोकका प्रमाण चार राजु मोटा जगप्रतर है और उस्बेलोकका प्रमाण तीन राजु मोटा जगप्रतर है। संख्यात घनांगुलगुणित त्रसकायिक पर्याप्तराशिक संख्यातवें भागसे इन दोनों ही लोकोंके भाजित करने पर जगश्रेणीका असंख्यातवां भाग लब्ध आता है।

विशेषार्थ--त्रमकायिक पर्याप्तक जीवोंका प्रमाण क्षेत्रकी अपेक्षा मृच्यंगुलके संख्यातर्षे भागंके वर्गक्य भागतारसे भाजित जगप्रतर प्रमाण यताया गया है। इस प्रमाणवाली
त्रसपर्याप्तराशिके भी संख्यातवें भाग प्रमाण ही विद्वारकर नेयाली गाशि होती है। अब यि एक
त्रमपर्याप्तक जीवकी मध्यम अवगाहना संग्यात घनांगुल प्रमाण मानकर उससे विद्वारकर ने
याली राशिके प्रमाणको गुणित भी वित्या जाय, ते। भी उसका जगश्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण
क्षेत्रमें रहना सिद्ध होता है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि विद्वारकर नेवाली त्रसराशि
ऊर्ध्वलंक और अधीलोक के असंख्यातवें भागमें गहती है, क्योंकि, इन दोनों लोकोंका प्रमाण
जगच्छ्रेणीके वर्गसे भी बहुत अधिक है।

घणंगुलगुणगारे कथमवगम्मदे १ वृच्चदे- सयंपहणगिद्यव्ययरभागद्वियतसपज्जनरासी पहाणा इयरकम्मभूमिजीवहितो दीहाउवो महस्रोगाहणा य । भागभूमीमु पुण विगलिदिया णित्थ । पंचिदिया वि तन्थ मुद्रु थोवा, सुहकम्माहियजीवाणं बहुवाणमराभवादो । स्यंपहप्वययपरभागद्वियजीवाणमागाहणा महस्रेति जाणावणसत्तमेदं—

संो पुण बारह जांयणाणि गाम्ही भव निकोसं तु । • गरा जांयणमग म छो पण जेन्यणमहस्सो ॥ १२ ॥

एढाओं ओगाहणाओं घंणगुलपमाणेण कीरमाणे संवेजजाणि घंणगुलाणि हवंति, तेण संखेजजघंणगुलगुणगारी विहारविद्यत्थाणगिस्म ठिवदे। । सयंपहणगिदपञ्चदस्स परदो जहण्णागाहणा वि जीवा अत्थि चि चे ण, मूलगगममामं काऊण अद्धं कदे वि संवेजजघंगगुलदंमणाटो । तं कथं ? तत्थ ताव भमरखेचाणयणविधाणं भिणमसामा ।

शुंका- त्रसकायिक पर्यातराहिके संख्यातवें भागप्रमाण विद्वारवत्स्वस्थान राशिका गुणकार संख्यात घनांगुल है, यह केसे जाना जाता है ?

समाधान — प्रकृतमें व्ययंप्रभनगेन्द्र पर्यतके प्रभागमें स्थित त्रसवायिक पर्याप्त जीवराशि प्रधान है, क्योंकि, यह गाशि इतर कर्मभूमिज जीवोकी अपेक्षा दीर्घायु और बद्दी भवगाहनावाली है। भोगभूमिमें तो विकलेन्द्रिय जीव नहीं होते हैं और यहांपर पंचेन्द्रिय जीव भी व्यवप होते हैं, क्योंकि, शुभ कर्मके उद्यकी अधिकतावाल बहुत जीवोंका होता असंभव है।

स्वयं प्रभाववंतके परभागमें स्थित जीवोक्षी अवगाहना सबसे यही होती है, इस बातका बान करानेके लियं यह गाथामृत्र है—

रांख नामक ह्यान्द्रिय जीव वारह योजनकी लस्बी अवगाहनावाला होता है। गाम्ही नामक वीन्द्रिय जीव तीन कोसकी लस्बी अवगाहनावाला होता है। अमर नामक चतुरिन्द्रिय जीव एक योजनकी लस्बी अवगाहनावाला होता है, और महामतस्य नामक पंचिन्द्रिय जीव एक हैजार योजनकी लस्बी अवगाहनाव ला होता है। १२॥

योजनी और केम्मोमें कही गई इन अवगाहनाओंको घनांगुलप्रमाणसे करनेपर संस्थात घनांगुल होते हैं, इसलिय विहारवत्स्वस्थानगांशका गुणकार संस्थात घनांगुल स्थापित किया है।

शंका - स्वयंप्रभनगेन्द्र पर्वतंक उस ओर जधन्य अवगाहन वाले भी जीव पाये जाते हें ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, जघन्य अवगाहनामप मूल अर्थात आहि और उत्हृष्ट अवगाहनामप अन्त, इन दोनोंको जो इकर आधा करनेपर भी संख्यात घनांगुल देखे जाते हैं। उन्हृप्ट और जघन्य अवगाहनाओंको जो इकर आधा करने पर संख्यात घनांगुल केने आते हैं, अग इसका स्पष्टीकरण करनेक लिये उन ही न्द्रियादिकोंकी अवगाहनाओं मेंसे पहेले अमर- क्षेत्रके घनफलके निकालनेका विधान कहते हैं—

ममरसेतं' पुण जोयणायामं अद्वजायणुरसेहं जोयणद्वपरिहिविक्खंमं ठिवय विक्खंमद्व-सुरसेहगुणमायामेण गुणिदे उरसेहजायणग्स तिष्णि-अद्वमागा भवंति । ते घणंगुलाणि कीरमाणे पष्णरहसद् छत्तीसक्रवेहि घणीकदेहि तिष्णिसय-वासिहकोडीहि अदृहत्तरि-सहस्साहिय-अद्वतीसलक्षेहि छरमद् छप्पण्णेहि य उरसेघघणजोयणाणि गुणिदे पमाण-घणंगुलाणि हवंति । गाम्हि-आयामा उरमेधजोयणतिष्णि चउन्मागा, तदृष्टभागो विक्खंभो,

एक योजन लम्बे, आधे योजन ऊंचे और आधे योजनकी परिधिष्ठमाण विष्कंभवाले अमरक्षेत्रको स्थापित करके, विष्कंभके आधेको उत्सेधस गुणा करके, जा लब्ध आव उस भायामसे गुणित करनेपर एक योजनके तीन भागों मेंसे आठ भाग लब्ध आते हैं। और यही अमरक्षेत्रका धनफल है।

उदाहरण—भ्रमरका आयाम १ योजन, उत्संघ १ योजन, विष्कंभ १ योजनवी परिधि-प्रमाण । १ योजनकी स्थूल परिधि ११ योजन । १ - २ = ३; ३ × १ = ३; ३ × १ = ३ भ्रमरक्षेत्रका योजनीमें बनकल ।

अमरक्षेत्रके योजनमें आय हुए घनफलके घनांगुल करनेपर इस उत्सेध घनयोजनमें आये हुए घनफलको पन्द्रहर्सो छत्तीसके घन तीनसी बासठ कराइ, अड़तीस लाख, अठहत्तर हजार, छहसौ छप्पनस गुणित करनेपर प्रमाणघनांगुल होते हैं।

उदाहरण—भ्रमरक्षेत्रका उत्सेध घनयोजनमें घनफळ है; एक उत्सेध घनयोजनके प्रमाण घनांगुळ १५३६ =३६२३८७८६५६: हैx३६२३८७८६५६=१३५८९५४९६ प्रमाण घनांगुळींमें भ्रमरक्षेत्रका घनफळ।

विशेषार्थ - एक उत्संघ योजनमें सात लाग्व अइसठ हजार उत्संघस्च्यंगुल होते हैं। इस नियमसे एक उत्संघमन्योजनके घनांगुल करनेपर उसमें सात लाख अइसठ हजार को तीनवार रखकर परस्पर गुणा करनेस जितना लब्ध आयगा उतने उत्संघघनांगुल होंगे। उत्संघयोजनसे प्रमाणयाजन पांचसी गुणा बड़ा होता है, अत्एव इन उत्संघघनांगुलोंके प्रमाणधनांगुल करनेके लिये उक्त अंगुलोंक प्रमाणमें पांचसीक घनका भाग देनेपर ३६२३८७८६५६ घनांगुल आ जाते हैं, और यह राशि १५३६ के घनप्रमाण पड़ती है।

गाम्हीका आयाम उत्सेधयाजनक चार भागोंमेंसे तीन भाग प्रमाण है। विष्कंभ उत्सेधके आठवें भागप्रमाण है, और बाह्रस्य विष्कंभसे आधा है। गोम्ही संत्रका घनफल

१ सयपहाचळपरमागि उपकेते उपपण्णममरस्त उक्तरमीगाहणं ४४४ जीयणायामं अञ्चजीयणुरते हं जीयणद्भपिहिनिक्सम ठिवय विश्वसद्भागस्त्र प्रसिह्गणमायामेण गाणदं उस्सेहजीयणस्स तिष्णअहमागा स्वति । त चेद है । ते प्रमाणवणगुला कीरमाणे एकसयपचर्तासकोडीए उणणउदिलक्स-च उवण्णसहस्स च उसय-छण्ण अदि-रूबि श्रुणिदचणगुलाणं हवति । त चेद १३५८९५४४९६ । ति. प. प. १९५,

२ म प्रत्योः ' अद्धः ' इति पाठः ।

विक्खंभद्धं बाहल्लं । एदे तिष्णि वि परोप्परं गुणिदे उस्सेधजोयणघणस्स संखेजजिदभागो आगच्छिद । तं पण्णरहसदछत्तीसरूवेहि घणीकदेहि गुणिदे पमाणघणंगुलाणि हेंति । बारहजोयणायाम-चदुजोयणग्रहसंखखेत्तफलं—

> न्यासं तावत्कृत्वा वदनदलोनं मुखार्धवर्गयुतम् । द्विगुणं चतुर्विभक्तं सनाभिकेऽस्मिन् गणितमाहुः ।। १३ ॥

एदेण सुत्तेण आणिय मुहहीणुस्सेहसहिदुस्सेहचदुब्भागेण गुणिय उस्सेहघणजोय-णाणि आणिय पुन्तुत्तगुणगारेण गुणिदे पमाणघणंगुलाणि होंति । जोयणसहस्सायाम-

लानेके लिये इन तीनोंके परस्पर गुणित करनेपर उत्सेधयोजनके घनका संख्यातथां भाग लब्ध आता है। इसे पन्द्रहर्सा छत्तांसके घनसे गुणित करनेपर गोम्हीके घनरूप क्षेत्रके प्रमाण-घनांगुल आ जाते हैं।

उदाहरण— गोम्हीका आयाम  $\frac{3}{3}$  योजनः विष्कंभ  $\frac{3}{4}$  योजनः वाहस्य  $\frac{3}{4}$  योजनः  $\frac{3}{4}$  स्वेत्र  $\frac{3}{4}$  स्वेत्र स्व

बारह योजन आयामवाले और चार योजन मुख्याले शंखक्षेत्रका क्षेत्रफल-

ध्यासको उतनी ही बार करके अर्थान् ध्यासका जितना प्रमाण है उतनीवार ध्यासको रखकर जोड़नेपर जो लध्ध आवे उसमेंस मुखके आध प्रमाणको घटाकर, मुखके आध प्रमाणके वर्गको जोड़ दे। इसप्रकार जो संख्या आवे उसे द्विगुणित करके पश्चात् चारका भाग दे। इसप्रकार जो लब्ध आवे, उसे इंखका क्षेत्रफल कहने हैं॥ १३॥

इस सूत्रसे लाकर उस क्षेत्रफलका मुख्येस शीन उत्सेधसाहत उत्सेधक चौथे भागसे गुणित करके उत्सेध घनयोजन लाकर और पूर्वीक गुणकारसे गुणिन करनेपर घनकप शंकक्षेत्रके प्रमाणघनांगुल हो जाते हैं।

१ सयपहाचळपरमार्गाष्ट्रगर्धने उप्पणणगोहीण उत्तरस्मागाहण ८० उस्सेहजीयणस्स तिण्णिच उत्तरागी आयामी, तदहमागी विक्लमी, विक्लमळ बाहरी। एदं तिण्णि वि परेग्परे गृणिय प्रमाणधणगुरुं कदे पुक्के कीडीए उणकीस स्वक्ला तेदालपहस्सणवस्यस्त्रीमरूचेहि गृणिदचणगुरुं होति। ११९४३९३६। ति. प. प. १९५.

२ आयामकर्दा मृहदलकीणा मृह्यामअद्भवनगाःदा । विग्रणा बहेण हदा सम्बाबतस्य व्येत्तफल ॥ त्रि. सा. ३२७.

३ सर्यपहासलपरमागिंद्रयक्षेत्रे उपाणणश्रीकृष्टियस्य उद्यक्तिग्राहणाः 🗸 ४ शासकोयणायाम-चत्रकोयणग्रह-सखक्षेत्रफळं व्यास तावन्त्र वा वदनदळानं मुखार्थवर्गयुत् । दिगुणं चतुर्विमत्तः मनाभिकेश्यन् गणिनवाहुः ॥ एदेण सत्तेण खत्तफळमाणिदे तहत्तिरि उस्सहजोयणाणं भवति ७३ । आयाम पृहं सोहिय पुणर्शि आयामसहिदपृहमानियं बाह्य णायव्वं संखायारद्वियं खेते ॥ एदेण सुक्षेण बाह्यं आणिदे पत्र जोवणप्रमाण होदि ५ । पुष्यमाणिद- पंचसदुस्सेह-तदद्वित्थार-महामच्छखेतं पिट्टमंखेज्जाणि पमाणघणंगुलाणि होति'। एतथ घणंगुलस्स संखेजजिदभागं पिक्खिय अद्भण लिख्णे वि संखेजजाणि पमाणघणगुलाणि होति ति सिद्धं। किं च विहारविद्मत्थाणे ण तिरिक्खखेत्तस्स पमाणतं, किंतु देवखेत्तस्सेव, पदरंगुलस्स संखेजजिदिभागमेत्तमुहेण संखेजजजीयणसहस्मं विहरमाणदेवोगाहणाए संखेजज्ञघणंगुल्तु । ल्यांगुल्तु । ल्यांगुल्तु । ल्यांगुल्लु । ल्यांगुल्लुले । ल्यांगुल्लुले । ल्यांगुल्लुले । ल्यांगुल्लुले । ल्यांगुले । ल्य

उदाहरण — शंकक्षेत्रका आयाम १२ योजन; मुख ४ योजन । १२ × १२ = १४४; १४४ - = १४२; १४२ + (=)= १४२ + ४ = १४६; १४६ × २ = २९२; २९२ - ४ = ७३;

१२ — ४ = ८; १२ + ८ = २०; २० ÷ ४ = ५; ७३  $\times$  ५ = ३६५ उत्सेध घनयोजनों में जंसक्षेत्रका घनफल । ३६५  $\times$  ३६२३८७८६५६ = १३२२७१५७०९४४० प्रमाण घनांगुलों में शंसक्षेत्रका घनफल ।

एक द्वजार योजन आयाम, पांचको योजन उत्संघ और उत्संघको आधे अर्थान् द्वाहिती योजन विस्तारयाले महामत्स्यका क्षेत्र भी घनफलस्य करनेपर संख्यात प्रमाणघनां-गुल होता है।

उदाहरण—महामस्यका आयाम १००० योजनः उत्संघ ५०० योजनः विष्कंभ २५०। १००० x ५०० = ५०००००। ५००००० x २५० = १२५०००००० योजनीमें घनफल। १२५०००००० x ३६२३८७८६५६ = ४५२९८४८३२०००००००० प्रमाण घनांगुलीमें मह मत्स्यका घनफल।

इसप्रकार उत्हुए अवगाहनारू पसे आये हुए इन प्रमाणघनांगुरुं में घनांगुरुके संक्यात में भागप्रमाण जघन्य अवगाहनाको प्रक्षिप्त करके जो जाड़ हो उसे आधसे छिन्न करनेपर भी संख्यात प्रमाण घनांगुरु ही रहते हैं, यह सिद्ध हुआ।

दूसरी बात यह है कि विहारवास्त्रस्थानमें तिर्थनों के संत्रकी प्रमाणता (प्रधानता) नहीं है, किन्तु देवस्त्रकी ही प्रधानता है, वर्थीकि, प्रतरांगुलके संख्यातवें भागप्रमाण मुक्कपसे अर्थात् विक्तंत्र और उत्सेधकपसे विहार करनेवाले देवोंकी संख्यात हजार योजन प्रमाण अवगाहनामें घनफलकपसे संख्यात घनांगुल पांच जाते हैं, इसलिय विहारवास्वस्थान राशिको संख्यात घनांगुलकप अवगाहनासे गुणित करना चाहिये।

तेइत्तिभदलेक्षफळ पनजीयणगढ्निलेण गुणिदे धमजायणाणि निष्णिनयपण्यान् होते ३६५। एदं घणप्रमाणगृङाणि कदे एकळक्ख-ग्रतीसमहस्म-दोष्णसय-एक्षद्विति कोडोओः सत्तानण्यळ्यखण्यसहस्सच उमयचालीसरू वेहि छणिद-भणगुळ्येक्त होदि। न नेद १३२३ ७६५७०९४४०। ति प. प. १९५

१ सयपद्वाचलपरमाग्रियसंते उपाण्यसम्बिधमग्रहामच्छस्य सन्त्रकस्सोगाहणा 🗙 ४ उस्पेहजोयणेण प्रक्रमहस्सायामं पंचसद्विम्लम तदद्ध उस्पेद त प्रमाण-ुळे कीरमाणे च उसहस्य-प्यसय-एउणतीपकोडीओ चुलसीदि-क्ष्य-तेसीदिसहरस-दूसयकाडिमबोहे गृणिद्यमाणघणगुरुणि भवीत । त चेदं ४५२९८४८३२०००० ०००० | वि. प. प. १९६. विहरंता वि देवा अत्थि चि चे ण, तेसि देवाणममंखेज्जदिभागचेण पहाणत्ताभावादो । तं कुदो णव्यदे १ 'तिरियलागस्स मंखेज्जदिभाए' चि वक्खाणादो । तिरियलागस्य संखेजिदि भागतं कथं १ तिरियलोगस्य मंखेजिदि । ते प्रतिरियलोगो णाम जोयणलक्खसत्तभागमेत्तर्साच अंगुलवाहल्लजगपद्रमेत्तो । तं पुव्चिल्लिविहारविद्मतथाणखेत्तेणोविह्नदे संखेज्जस्याणि लब्मेति । तंण तिरियलोगस्म संखेजजदिभागे चि वृत्तं । अहु इञ्जखेत्तादो विहारविद्सतथाणजीवखेत्तमसंखे अगुणं । कुदो १

शंका - असंख्यात योजनप्रमाण विदार करनेवाले भी देव होते हैं?

समाधान — नहीं, क्यों के, असंख्यात योजनप्रमाण विहार करनेवाले देव सर्व देवराशिके असंख्यातचें भागमात्र हैं, अतः उनकी यहांपर प्रधानता नहीं है।

शंका - यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—मिथ्याद्यति विहारवास्यस्थान राशि ' निर्यग्लोकके संख्यानर्धे भागप्रमाण क्षेत्रमें रहती है ' इसप्रकारके व्याख्यानंस उक्त बात जानी जानी है ।

शंका-मध्यादा विद्वार वत्स्वरथाम गाशिक रहनेका क्षेत्र तिर्यग्लोक के संख्यात हैं भागमात्र के से है ?

समाधान — एक लाख योजनमें सातका भाग देनेसे जितन सूच्यंगुल लब्ध बावें तत्वमाण बाहस्यक्ष जगप्रतरप्रमाण तिर्यग्लोक है। इस पूर्वोक्त विदारवत्स्यस्थानकप क्षेत्रसे भाजित करनेपर संख्यात कप लब्ध आते हैं, इसीलिये तिर्यग्लोक के संख्यात वें भागप्रमाण क्षेत्रमें मिथ्यादिष्ट विदारवत्स्वस्थानगानि रहती है, ऐसा कहा है।

विशेषार्थ — तिर्यग्लोक पृथ-पश्चिम एक राजु चौड़ा, उत्तर-वृक्षिण सात राजु लम्बा, और एक लाख योजन ऊंचा है। इसे जगप्रतरम्पभे करनेके लिय एक लाख योजनमें सातका भाग देना चाहिये, नयोंकि, तिर्यग्लोक भी उत्तर दक्षिण सात राजु तो है ही, किन्तु पूर्व-पश्चिम जो एक राजुमात्र है उसे सात राजुप्रमाण प्रकरिपत करनेके लिये उत्तेषमें सातका भाग देनेसे उत्तेष एक लाख योजनका सानवां भाग रह जाना है, और पूर्व-पश्चिममें सात राजु-प्रमाण क्षेत्र हो जाता है। इसप्रकार एक लाख योजनक सानवें भागमें जितने सूच्यंगुल होंगे तत्ममाण याहत्यरूप जगप्रतरप्रमाण तिर्यग्लोक भा जाता है। एक योजनमें ७६८००० सूच्यंगुल होंगे। अनव १०९७१४२८५७१ सूच्यंगुलप्रमाण जगप्रतर तिर्यग्लोक जानना चाहिये। प्रतरांगुलके संख्यात ये भागका जगप्रतरमें भाग देनसे अस्पर्यात्तराद्दिका प्रमाण आता है, और इसके संख्यात ये भागका जगप्रतरमें भाग देनसे अस्पर्यात्तरादिका प्रमाण आता है, और इसके संख्यात एक भागप्रमाण विहारवत्त्वस्थानगद्दिका है। विहारवत्स्वस्थानगद्दिका प्रमाण अप्रताहों एक जीवकी मध्यम अवगाहना संज्यात घनांगुल है तो उपर्युक्त राद्दिका दितना क्षेत्र होगा, इसप्रकार वैराद्दिक करनेपर विहारवत्स्वस्थानगद्दिका क्षेत्र संख्यात सूच्यंगुल गुणित जगप्रतरप्रमाण भा जाता है जो तिर्यग्लोक संख्यात सूच्यात भागपत्रमाण है।

विद्वारवत्स्वस्थान जीवाँका क्षेत्र दाई द्वीपसं असंख्यातगुणा है, क्योंकि, अदाई

अङ्गाइजिम्म संखेजपमाणघणंगुलदंसणादो ।

वेउन्वियसमुग्धादगदमिन्छाइद्वी केविड खेत्ते, लेगस्म अमंखेकि भागे, दोण्हं लोगाणमसंखेकि भागे, तिरियलोगस्म संखेन्जिद्भागे, अहुाइन्जादो असंखेन्जगुणे। एत्थ पुन्वं व ओवद्वणा कायन्वा। णवरि वेउन्वियसमुग्धादस्म जोदिसियरामी सत्तदं इस्सेहो पहाणा, तेण जोइसियदेवाणं संखेन्जिदिसागस्म संखेन्जिधणंगुलाणि गुणगारी ठवेयन्वे। कुदो १ संखेन्जियेणसहस्मं विउन्यमाणदेवाणमुवलंभादे। असंखेन्जिवायणाणि णिरुं-भिय विउन्वंता देवा अन्थि ति चे ण, तेमि देवाणमसंखेन्जिदिभागत्तादे। सगोहिखेत्तमेत्तं सन्वे देवा विउन्वंति ति के वि मणंति, तं ण घडदं, 'तिरियलोगस्स संखेन्जिदिभागे 'ति वक्खाणादे। भिन्छाइद्विस्म सम-तिण्णि विमेमणाणि ण संभवंति, तकारणसंजमादिगुणाणमभावादे। भिन्छाइद्विस्म सम-तिण्णि विमेमणाणि ण संभवंति, तकारणसंजमादिगुणाणमभावादे। भिन्छाइद्विस्म सन्थाणादी सत्त विसेसा मुत्तेण अणुदिद्वा

द्वीपमें संख्यात प्रमाण घनांगुल ही देखे जाते हैं।

वैकिथिकसमुद्धानका प्राप्त हुए मिध्यादि जीविकिनने क्षेत्रमें रहते हैं? सर्थ लोकके असंस्थात मागप्रमाण क्षेत्रमें, ऊर्ध्वलंक और अधोलोकके असंख्यात में भागप्रमाण क्षेत्रमें, निर्यः क्लोकके संख्यात में भागप्रमाण क्षेत्रमें तथा अहाई ही एसे असंख्यात हैं कि विकिथिकसमुद्धात में पर अपवर्धना पहलेके समान कर लेना चाहिय । इतनी विद्यापता है कि विकिथिकसमुद्धात में सात घडुष उत्सेधक्ष अवगाहनास युक्त ज्योतिष्क देवांकि संख्यात में भागप्रमाण विकिथिकसमुद्धात युक्त राशिका क्षेत्र लानेके लिये संख्यात वर्मांकुल गुणकार स्थापित करना चाहिये, क्योंकि, संख्यान हजार योजनप्रमाण विकिया करनेवाले देव पाये जाते हैं।

शंका- असंख्यात योजन क्षेत्रको रोकप्तर विकिया करनेवाले भी देव पाये जाते हैं?

समाधान—नहीं, क्योंकि, असंख्यात योजनश्माण विक्रिया करनेवाले देव सामान्य देवोंके असंख्यातयं भागमात्र ही होते हैं। कितने हो आचार्य ऐसा कहते हैं कि सभी देव अपने अवधिकानके क्षेत्रप्रमाण विक्रिया करते हैं। परन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, वैक्रियेक समुद्धातको प्राप्त हुई राशि 'तिर्यग्लोकक संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहती हैं' ऐसा ब्याख्यान देखा जाता है।

मिध्याद्दिष्ट जीवराजिके देव तीन विदेवण अर्थात् आहारकसमुद्धात, तैजससमुद्धात और केवलिसमुद्धात संभव नहीं हैं, क्योकि, इनके कारणभूत संयमादि गुणींका मिध्यादिष्टिके सभाव है।

शंका - स्वस्थानादि सात विशेषण सूत्रमें नहीं कहे गय हैं, फिर भी वे मिथ्यादाष्टि

१ णियणियओ[इन्बेर्स णाणार्वाणि तह निकुष्त्रता। प्रति असुरपहुदी सावणदेवा दस वियप्पा॥ ति. प. ३, १८२.

अश्थि चिक्षं णन्तरे ? आइरियपरंपरागदुत्रदेमादो । किंच 'मिच्छादिट्टी' इदि सामण्णवयणेग एदं मत्त वि मिच्छाइ द्विसेमा स्विदा चेत्र, एदव्वदिरित्तमिच्छाइ द्वीणमा भावादो । मेम चत्तारि वि लंगा मुतेण स्विदा चेत्र, सेसचदुण्हं लोगाणं लेगपुषभूदाण-मणुत्रलभावो । तम्हा सुनमंबद्दमेत्रेदं वक्षाणमिदि ।

सासणसम्माइिष्पहुंडि जाव अजोगिकेविल ति केविड खेते, लोगस्स असंखेज्जदिभाएं ॥ ३ ॥

एदस्य मुत्तस्य अन्थं भणिस्सामा । जदि वि सन्त्रगुणहाणाणं पहुिष्टिमहस्स ववत्थावाइस्स संगहणभंभवो अन्थि, तो वि मजोगिगुणहाणं णो गेण्हि । कृदा १ पुरदो भण्णमाणबाधगसुत्तदंसणादो । मामणमम्मादिही सम्मामिन्छादिही अमंजदसम्मादिही सन्थाणसत्थाण-विहारविद्याण-वेदण-कसाय-वेउन्त्रियममुग्घादपरिणदा केवि खेते, लोगस्य असंखेजिदिभागे, तिण्हं लोगाणमभंखेजजिदभागे, अङ्काहज्जादो असंखेजजगुणे

जीवके पांच जात हैं, यह कैसे जानः जाता है ?

समाधान — मिथ्यादांष्ट जीवके स्वस्थान आदि सात विशेषण पाये जाते हैं, यह बान आचार्यपरंपराक्षे आये इए उपदेशमे जानी जार्ता है।

दूसरी यह बात है कि स्त्रमें आये हुए 'मिथ्याटिए' इस सामान्य वचनसे स्वस्थान आदि सात विशेषण भी मिथ्याटिएके विशेष हैं, यह स्वित हो ही जाता है, क्योंकि, इनके छोड़कर मिथ्याटिए जीव नहीं पाये जाते हैं। इसीप्रकार घनलोकके अतिरिक्त ऊर्ध्वलोक, अधालोक, तिर्यंग्लोक और अहाई डीपमम्बन्धी लोक, ये चार लोक भी स्त्रसे स्वित हो ही जाते हैं, क्योंकि, घनलोकके पृथ्यभूत उपर्युक्त शेष चार लोक नहीं पाये जाते हैं। इसल्ये स्वस्थानस्वस्थानराशि आदिका व्याख्यान मुत्रसे संवद्ध ही है।

सासादनमम्यग्दष्टि गुणस्थानं लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक प्रत्येक गुणस्थानके जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके अमंख्यातवें मागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ ३ ॥

अब इस सृत्रका अर्थ कहते हैं। यद्यपि व्यवस्थावाची प्रभृति शब्दके बलसे सभी
गुणस्थानोंका संग्रह संभव है, तो भी यहांपर संयोगिकेवली गुणस्थानका ग्रहण नहीं करना
चाहिये, क्योंकि, आगे कहा जानेवाला इसका वाधक सृत्र देखा जाता है। स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कथायसमुद्धात और वैकियिकसमुद्धातक्रपसे परिणत हुए
सामादनसम्यग्दिए, सम्यग्मिथ्यादिए और अस्यतसम्यग्दिए जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं।
ते:कके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें, कथ्वंलोक आदि तान लोकोंक असंख्यातवें भागप्रमाण

१ मामाटनमम्यग्द्दप्रवादांनामयांगकंबन्यन्तानां छोकस्यासंक्ययमागः । स सि. १, ८. सासायणाः सब्बे छोयस्स असख्याम्म मागाम्म । पश्चस. २, २६.

अच्छंति । तं कथं १ एदेसि तिण्हं गुणद्वागणं सोधम्मीमाणरासी पहाणो । तेसिमीगाहणा सत्तहत्थुस्मेहा, अंगुलगणणाए अद्वमद्विमदुस्मेधंगुलपमाणां, एदस्म दसभागिवक्संभा । कुदे । जदा देव-मणुस्स णेरइयाणमुस्सेधा दम-णव-अद्वतालपमाणेण भणिदो । पुणो वासद्वं वांग्गय विगुणिय अद्वमद्विमदुस्मेधंगुलिह गुणिय घणीकद्यंचसदंगुलिह ओविहिदे पमाणघणंगुलस्स संखेजजिदमागो आगच्छित । एदेण तिण्हं गुणद्वाणाणं सत्थाणादिरासि अधिरासिस्स संखेजभागं संखेजिदिमागं च गुणिदे तिण्हं गुणद्वाणाण सत्थाणादिखेनाणि होति।

क्षेत्रमें और मदाईडीयसे असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं।

शंका - यह कैसे ?

समाधान—इन नीन गुणस्थानोंमें सीधर्म और ऐशानकरपसंबन्धी देवराशि प्रधान है। उनकी अवगाहना सात हाथ उत्सेधक्य है, और अंगुलकी अपेक्षा गणना करनेपर एकसी अङ्गत्ठ अंगुलप्रमाण है। इसके दश्यें भागप्रमाण उस अवगाहनाका विष्कंभ है।

शुंका - यहांपर उन्सेधके दशवें भागप्रमाण विष्कंभ क्यों लिया है ?

समाधान - चूंकि देव, मनुष्य और नारकियोंका उत्तेध दश, नौ और भाठ तालके प्रमाणक्षे कहा गया है, इसलिये यहांपर उत्तेधके दशवें भागप्रमाण विष्कंभ लिया है।

पुनः व्यासके आधेका वर्ग करके और उसे दूना करके अतन्तर एकसाँ अडमठ उत्सेषके अगुलोंसे गुणित करके पांचसों अंगुलोंके घनसे अपवितित करनेपर प्रमाण घनां- गुलका संक्यासवां भाग लब्ध आता है। इससे सासादनसम्यग्दिए आदि तीन गुणस्थानोंकी स्वस्थानस्वस्थान आदि गशियां जो कि सासादनसम्यग्दिए आदि आघराशिके उत्तरीत्तर संक्यातवें संक्यातवें भागवमाण है, उन्हें गुणित करनेपर तीन गुणस्थानोंकी स्वस्थानस्वस्थान आदि राशियोंके क्षेत्र हो जाते हैं।

विशेषार्थ - यहां स्वस्थानादि पद्विष्णत सासादनादि तीन गुणस्थानवर्ती जीवोंके सदाई द्वीपसे असंस्थातगुणे क्षेत्रमें रहनेकी उपपत्ति बनलाई गई है। प्रकृतमें सीधमें-पदाान देवराशि प्रधान है। इन स्वर्गीके एक देवकी अवगाहना ७ हाथ = १६८ उत्संधअंगुल ऊंची तथा इसके द्वामांश विष्कम्मरूप होती है। तद्नुसार एक देवकी अवगाहनाक। घनफल इसप्रकार आता है—

उत्सेघ १६८ अंगुल, विष्कम्म <sup>१६८</sup> अंगुल।

 $\left(\frac{१६८}{१0} \div \frac{?}{?}\right)^{1} \times ? \times १६८ एक देवकी अवगाहनाके उत्संघ धनांगुल ।$ 

व मा प्रती ' संबोज्जमागमसखेज्जविमाग च ' इति पाठः ।

णविर वेदण-कसायखेताणि णविह गुणेयव्वाणि, सरीरितगुणविक्खंभादो । विहार-वेउविवयपदाणं संखेजजाणि घणंगुलाणि । अधवा वेदणादिणा सरीरितगुणसमुग्धादं करेंता मुद्रु थोवा त्ति मिज्झमगुणगारो णवद्धरूवपमाणो होदि ति । एदेहि लोगे भागे हिदे लद्धं विरलेद्ण एकेकस्म रूवस्म लोगं समखंडं काद्ग्ण दिण्णे एगभागो एदेहि रुद्धखेतं होदि । उड्ढलोगपमाणं तिण्णि रज्जुबाहळ्ळं जगपदरं । एत्थ वि ओवद्धणा पुव्वं व कादव्वा । अधो-लोगपमाणं चत्तारि रज्जुबाहल्लं जगपदरं । तथां चेव ओवद्धणा । तिरियलोगपमाणं जोयणलक्ख-सत्तभागवाहल्लं जगपदरं । एत्थ वि ओवद्धणा पुव्वं व कायव्वा । एत्थ तिरियलोगपमाणे आणिज्जमाणे विक्खंभायामेहि एगरज्जुपमाणमेव तिण्हं लोगाणम-

यह राशि प्रमाणघनांगुलके संख्यातवें भाग हुई। इसे सौधर्म ईशान स्वर्गीकी सासा-दनादि तीन गुणम्थानवर्ता राशियोंसे गुणा करनेपर तीनों गुणस्थानोंके स्वस्थानादि पहोंके क्षेत्रोंका प्रमाण आना है, जो तीनों लोकोंके असंख्यातवें भाग तथा अढ़ाई द्वीपसे असंख्यात-गुणा होता है।

इतनी विशेषता है कि वेदनासमुद्धान और कपायसमुद्धातका क्षेत्र लानेके लिये मूल भवगाहनाकों नौसे गुणिन करना चाहिये, क्योंकि, वेदना और कपाय समुद्धातमें उत्कृष्टरूपसे शरीरसे
निगुना विस्तार पाया जाता है। विहारवास्यस्थान और विकिथिकसमुद्धानका क्षेत्र लानेके
लियं संख्यान घनांगुल गुणकार होते हैं। अथवा, वेदनासमुद्धान आदिके द्वारा शरीरसे
निगुने समुद्धानकों करनेवाले जीव स्वस्प हैं, इसलिये मध्यम गुणकार नौके आधेकप अर्थात्
साढ़े चार होता है। इन उपर्युक्त गुणकारोंसे लोकके भाजित करनेपर जो लब्ध आबे उसे
विरित्तित करके और उस विरित्तित राशिके प्रत्येक एकके प्रति लोककों समान खंड करके
देयकपसे दे देनपर प्रत्येक विरलनंक प्रति जो एक भाग प्राप्त होता है उतना इन गुणकारोंसे
रुद्ध क्षेत्र होता है। तीन राजुबाहस्यसे युक्त जगप्रतरप्रमाण ऊर्ध्वलोक है। यहांपर भी अप्वं वर्तना पहलेक समान करना चाहिये। चार राजु मोटा और जगप्रतरप्रमाण लंवा चौड़ा अधो-लोक है। यहांपर भी पूर्वके समान अपवर्तना करना चाहिये। एक लाख योजनमें सातका भाग देनेस जिनना लब्ध आवे उतना मोटा और जगप्रतरप्रमाण लंबा चौड़ा तिर्यग्लोक है। यहांपर भी अपवर्तना पहलेके समान करना चाहिये। यहां तिर्यग्लोकका प्रमाण लानपर विष्कंभ और आयामसे एक राजुप्रमाण होते हुए भी घनलेक, उध्वेलोक और

१ अ-क-प्रसोः 'तत्था' आ प्रतो 'तत्थ ' इति पाठः ।

संखेज्जिदिभागे तिरियलोगो होदि ति के वि आइरिया भणित, तं ण घडदे, पुच्वब्भव-गमेण सह विरोधा । को सो पुच्वब्भवगमो १ चत्तारि-तिण्णि-रज्जुबाहल्लजगपद्रपमाणा अध-उड्ढलोगा, सत्तरज्जुबाहल्लजगपद्रपमाणो मच्चलोगो ति । माणुसलोगपमाणं पणदालीसजोयणसद्सहस्मविक्खंभं जोयणसद्सहस्मसंधं । पुणो विक्खंभ्रसंधे अंगु-लाणि करिय —

> च्यासं पोडशगुणितं पोडशसहितं त्रिक्षक्षंभक्तम् । व्यासं त्रिगुणितसहितं सूक्षाःपि तङ्गवेस्सूक्ष्मम् ॥ **१९** ॥

अधोलोक, इन तीन लोकोंके असंख्यातवं भागप्रमाण क्षेत्रमें तिर्यग्लोक है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, परंतु उनका इसप्रकारका कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, इस कथनका पूर्वमें स्वीकार किये गये कथनके साथ विशेध आता है।

शंका - वह पहुंछ स्थीकार किया गया कथन कौनसा है ?

समाधान — चार राजु में।टा और जगप्रतरप्रमाण लंबा चौड़ा अधालोक है। तीन राजु मोटा और जगप्रतरप्रमाण लंबा चौड़ा ऊर्ध्वलोक है। सात राजु मोटा और जगप्रतर-प्रमाण लम्बा चौड़ा सर्वलोक है, यही वह पूर्व स्वीकार किया गया कथन है।

पैतालीस लाख योजन विष्कंभमप और एक लाख योजन ऊंचा मानुपलीक है । पुनः पूर्वोक्त गुणकारसप क्षेत्रसंबन्धी विष्कम्भ और उत्भिधक अंगल करके—

ब्यासको सोलहसे गुणा कर, पुनः सोलह जोड़, पुन<sup>े</sup> तीन एक और एक अर्थान् एकसी तरहका भाग देवे और व्यासका तिगुना जोड़ देवे, तो सक्ष्मसे भी सक्ष्म परिधिका प्रमाण आ जाता है ॥ १४ ॥

विशेषार्थ—यहांपर मंडलाकार क्षेत्रकी परिधिका प्रमाण लानेकी प्रक्रिया बतलाई गई है। स्थल मानसे तो परिधिका विस्तार ज्याससे तिगुणा ले लिया जाता है, यथा-वासो तिगुणो परिही (त्रि. सा. १७) इसमे भी मुस्मप्रमाण दशका वर्गमूल बतलाया गया है। यथा-विक्संभवग्गदहगुणकरणी वष्टस्स परिर्भा होदि (त्रि सा ९६)। किन्तु प्रस्तुत गाथामें इस सुस्मप्रमाणसे भी सुस्मतर प्रमाण निकालनेकी प्रक्रिया वतलाई गई है, जो इसप्रकार है—

उदाहरण-१ राजु व्यासके वृत्तक्षेत्रकी परिधिका प्रमाण निम्न प्रकारसे होगा-

उसीप्रकार ७ राजु वृत्तक्षेत्रकी परिधिका प्रमाण इसप्रकार द्वागा—

१ तसणालीबहुमज्हे चित्ताय खिदीय उवरिमे भागे । अहत्रही मणुवजगी जीयणपणदाललक्खविवंखमी । ति. प. ४, ६.

एदेण सुनेण परिद्वयं काद्ण विक्खंभचउन्भागेण गुणिदे जादाणि पदरंगुलाणि । पुणरिव उस्सेधेण गुणिदे संखेजजाणि घणंगुलाणि जादाणि । पुच्वं व ओवट्टणा एत्थ कायच्वा । मारणंतिय-उववादगद-सामणसम्मादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टीणमेवं चेव वत्तच्वं । णविर ओघरासिमाविलयाए असंखेजजिदमागेण खंडेदृणगभागो उववादं करेदि । तस्स वि असंखेजा भागा विग्गहगदीए उववादं करेति चि ओघरासिस्स दो आविलयाए असंखेजिदि-भागा भागहारं ठवेदच्वा । पुणो स्वृणाविलयाए असंखेजिदिमागो उविर गुणगारो ठवेदच्वो । सेढीए संखेजिदिमागायामिविदियदंडिद्वयजीवे इच्छिय अवरो आविलयाए असंखेजिदिमागो भागहारो ठवेयच्वो । उविर घणंगुलस्स मंखेजिदिमागामविणय पदरंगुलस्स संखेजिदिमागो भागहारो ठवेयच्वो । उविर घणंगुलस्स मंखेजिदिमागमविणय पदरंगुलस्स संखेजिदिमागं संखेजपद्गंगुलाणि च गुणगारं ठिवय किंचूणदिवहुरु ज्लिह गुणिय ओवट्टे-यच्वं । मारणंतियस्स एवं चेव वत्तच्वं । णविर अप्पणो रासिस्स असंखेजिदिमागो मारणंतियस्स एवं चेव वत्तच्वं । णविर अप्पणो रासिस्स असंखेजिदिमागो मारणंतियस्त एवं चेव वत्तच्वं । णविर अप्पणो रासिस्स असंखेजिदिमागो मारणंतियक्ति होणा किण्ण होति ? ण, मरंतदेवजीवेहितो तिन्ह चेव भवे मिच्छत्तं

इस मृत्रके नियमानुसार पिरिध करके व्यासके चौथे भागसे गुणित करनेपर प्रतरां-गुल हो जाते हैं। पुनः इन प्रतरांगुलोंको उत्सेधसे गुणित करनेपर संग्यात घनांगुल हो जाते हैं। यहांपर भी पहलेके समान अपवर्तना करना चाहिये। अर्थात् इन घनांगुलोंके प्रमाण-घनांगुल करनेके लिये पांचसींके घनका भाग देना चाहिये।

मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद्गन सासाद्द्वसम्यग्द्धि और असंयत्तसम्यग्द्धि योंका इसीप्रकार कथन करना चाहिय । इतनी विशेषता है कि आघ सासाद्द्वसम्यग्द्धि और असंयत्तसम्यग्द्धि गीर्वाको आघर्णके असंस्थातचे भागसे खंदित करके जो एक भाग रुष्ध भावे उतनी राशि उपपाद करती है। तथा इस उपपादगार्वाके असंस्थात बहुभाग प्रमाण जीव विग्रह्मातिसे उपपाद करते हैं, इसिरिये दो बार आवलीके असंस्थातवें भागप्रमाण ओध्राशिका भागहार स्थापित करना चाहिये। तथा एक कम आवलीके असंस्थातवें भागप्रमाण अपर गुणकार स्थापित करना चाहिये। जगश्रेणीके संस्थातवें भाग लंब दूनरे दंडमें स्थित जीवोंकी अपेक्षा फिर भी आवलीका असंस्थातवें भाग भागहार स्थापित कर और उपर घनांगुलके संस्थातवें भागकों निकालकर उसके स्थानमें प्रतरांगुलके संस्थातवें भागकों कि कारको स्थापित करके, कुल कम डेढ़ राजु के गुणित करके भपवित्त करना चाहिये, क्योंकि, मध्यलाकसे सोधर्मकल्य डेढ़ राजु केचा हैं। मारणान्तिकस्यमुद्धातका भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अपने अपने गुणस्थानसंबन्धी राशिके असंस्थातवें भागवमाण गीर्वा मारणान्तिकसमुद्धात करती है।

शंका— मारणान्तिकसमुद्धातके कालसे गुणस्थानका काल संख्यातगुणा है, इसलिए मारणान्तिकजीव अपने अपने गुणस्थानके सर्व जीवोंसे संख्यातगुण ई।न क्यों नहीं होने हैं ? पिडविज्जमाणजीवाणमसंखेजजगुणचादो, उत्रसमसम्मचद्वावसेसे आउए उत्रसमसम्मचगुणं पिडविज्जंताण बहुवाणमभावादो, तचो तस्स संखेजजगुणियमाभावादो च । एत्थ उत्रिमरासिस्स गुणगारो पुष्वुचो चेव होदि, देवरासिस्स पहाणचादो। उत्रवादे पुण तिरिक्ख-रासी पहाणो। णविर असंजदसम्माइद्वि-उवत्रादे देवा पहाणा, मारणंतिए तिरिक्खा पहाणा। सम्मामिच्छाइद्विस्स मारणंतिय-उववादा णिन्थ, तम्गुणस्स तदुह्यविरोहिचादो।

एवं संजदासंजदाणं । णविर उववादे। णिव्ध, अपन्जत्तकाले संजमासंजमगुणस्म अभावादे। । संजदासंजदाणमोगाहणगुणगारे। घणंगुलं । मारणंतिए पदरंगुलं दादव्वं । वेगुव्वियपदेण सगरासिस्स असंखेज्जदिभागो आवालियाए असंखेज्जदिभागपिष्ठभागेण । संजदासंजदाणं कधं वेउव्वियसग्रुग्धादस्म संभवो १ ण, ओरालियसरीरस्स विउव्वणप्यस्म विण्डुकुमारादिमु दंसणादो । मंजदासंजदेमु वि मारणंतियरामी ओधरासिस्म असंखेज्जदि-

समाधान— नहीं, क्योंकि, मरण करनेवाले देवगतिसंबन्धी जीवोंसे उसी भयमें सिध्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीव असंस्थातगुण होते हैं। अथवा, उपदामसम्यक्त्वके काल-प्रमाण आयुक्ते अवशिष्ट रहनेपर उपदामसम्यक्त्व गुणको प्राप्त होनेवाले बहुत जीव नहीं पाये जाते हैं। और मारणान्तिकसमुद्धानके कालसं गुणस्थानका काल संख्यानगुणा होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है।

यहांपर उपितम राशिका गुणकार पूर्वोक्त ही है, क्योंकि, यहां देवराशिकी प्रधानता है। उपपादमें ता तिर्यवराशि प्रधान है। इतनी विशेषता है कि असंयतसम्बर्म रहि गुणस्थानसंबन्धी उपपादमें देव प्रधान हैं। तथा असंयतगुणस्थानसबन्धी मारणान्तिक समुद्धानमें तिर्यंच प्रधान हैं। सम्यग्मिध्यादि गुणस्थानमें मारणान्तिक समुद्धान और उपपाद नहीं होते हैं, क्योंकि, इस गुणस्थानका इन दोनों प्रकारकी अवस्थाओं के साथ विरोध है।

इसीप्रकार संयतासंयतांका क्षेत्र जानना चाहिय । इतना विशेष है कि संयतासंयतांके उपपाद नहीं होता है, क्योंकि, अपर्याप्त कालमें संयम्भसंयम गुणश्थान नहीं पाया जाता है । संयतासंयतोंकी अवगाहनाका गुणकार घनांगुल है । मारणान्तिक समुद्धानमें प्रतरांगुल हप गुणकार देना चाहिय । वैकिथिक पदसे आवलोंके असंख्यातयें भागमप प्रतिभागके द्वारा अपनी राशिका असंख्यातयां भाग लेना चाहिये।

शंका - संयतासंयतींके घेकियिकसमुद्धात केसे संभव है ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, विष्णुकुमार आदिमें विकियान के भौदारिकहारीर देखा

र आह चेदेकः जीवस्थाने यागभग मानविधकाययागस्वर्धनप्रमायाभीदारिकनाययाग अँदारिकामे. अकाययागश्च तिर्वेदकाय्याग, विकिष्यित नाययोगी विकिष्यिक मध्याययोगश्च देवनारकः णामुक्तः, इह तिर्वेद मनुष्याणाः सपीरपुष्यते, तदिदमार्थनिकदः, इत्ययोग्यते न न, अन्ययोपदेशाः । च्याख्याप्रमाधितदंखके यु शर्मस्यगं वायोगोदारिकवे-किष्यकतेजसकार्भणानि चत्वारि शरीराण्युक्तानि, मनुष्याणां च । एउमायार्थयोस्तयोगिर्धाः ? न विरोधः आभिन्नायक वाः । जीवस्थाने सर्वेदवनारकाणां सर्वकाळवेकिष्यकदर्शनात् तद्योगाविधिरिक्षामित्रायः । नेवं तिर्यत् मनव्याणां लिध्यक्षयय वैकिष्यकं सर्वेषां सर्वकाळमस्ति कादाचिक्रवाद व्याख्याप्रमातिद्वकेष्वरित्वभात्रमभिष्यगेकः । तः रा वाः २, ४९०

भागो । कारणं पुच्चं परुविदं ।

पमत्तमं जदण्यहाडि जाव अजोगिकेविल ति जहण्णिया ओगाहणा आहु हुरयणीओं, उक्किम्या पंचमद-पणवीमुत्तरधण्णि । एदाओ दे। वि ओगाहणाओं भरह-इरावएमु चेव होंति, ण विदेहेसु, तन्थ पंचधणुस्सदुस्सेधणियमा । तत्तो थोवणुस्सेधो वा विदेहसंजदरासी जदो मन्बुक्कम्मो होदि, सो पधाणा, पंचधणुस्सदुस्मेहाविणाभावित्तादो। एत्थ अंगुलाणि कदे उस्सेहणवममागा विक्खंभो ति कट परिद्वयमद्धं किरय विक्खंभद्वेण गुणिय उस्सेहण गुणिदे मंखेजाणि घणंगुलाणि जादाणि । एदेहि संग्वेजघणंगुलेहि अप्पप्पणो रासि गुणिद इन्छिद्यवेत्तं होदि । णविर आहारसरीरस्म उस्मेधो एया रयणी, उम्बहद्यमभागा तम्म विक्खंभो, दिन्वत्तादो । विहारे सन्धाण-ममाणोगाहणमुहमन्छिण्णपउमणालमुत्तमंताणं व मृलाहारमरीराणमंतरे जीवपदेसाणमवट्ढा-णादो । ण च सरीरादो-गदजीवपदंसाणं पुणा तस्य प्यमाभावो, समुग्धादगदेकविलजीव-

जाता है। . संयतासंयतोंमें भी मारणाभ्तिकसमुद्धानको प्राप्त जीवराहिर श्रो**घसंयतासंयत** राशिक असंख्यातीय भागप्रमाण होती है। इसके कारणका प्ररूपण पर्देख कर आये हैं। प्रमन-संयत गणस्थानसे लेकर अयोगिकवली गुणस्थान तक जीवीकी जधन्य अवगाहना साह तीन रिनाप्रमाण है और उन्हाप अवगाइना पांचकी पच्चीस धन्य है। ये दोनी ही अवगाइनार्य भरत और ऐरावन क्षेत्रमें ही होती हैं, विदहमें नहीं, क्योंकि, विदहमें पांचली धनक्के उन्संधका नियम है। अतः पांचसा पच्चीत धनुषसे कुछ कम उत्सेधवाली विदेवक्षेत्रस्थ संयतगाज्ञ चंकि सबसे अधिक होती है, इलालिय यहांपर वह गाज्ञि प्रधान है, क्योंकि, बिटेडस्थ संयमगाशिका पांचर्ना धनपकी ऊंचाईके साथ अधिनाशायसंबन्ध पाया जाता है। यहांपर अंग्रलोंमें घनफल लानेके लिये मन्प्योंके उत्मेथका नीवां भाग विषक्षेत्र होता है। . एसा समझकर विष्कंभवी परिधिको आधा करके और विष्कंभके आधेम गुणिन करके उत्सेधसे गुणित करनेपर संख्यात घनांगुळ हो। जाते हैं। इन संख्यात घनांगुळींस अपनी अपनी राशिके गुणित करनेपर इच्छित गुणस्थानसंबन्धी क्षेत्र होता है। इतनी विशेषता है कि आहारकशारीरका उत्संघ एक रान्निप्रमाण है। तथा उन्संघक दशवें भागप्रमाण उसका विष्कंत है, वयांकि, यह दारीर दिव्यस्वरूप है। विहारमें इस दारीरका मुख अर्थात विष्कंत और उत्मध स्वस्थानस्वस्थानके समान अवगादनाप्रमाण है, क्योंकि, मुल और आहारक दारीरके अन्तरासमें रद्मनासके अधिस्त्र मुत्रसंनानके समान जीवप्रदेशीका अवस्थान पाया जाता है। दारीरसे निकले हुए जीवप्रदेशोका फिरसे दारीरमें प्रवेदा नहीं होता है, सी भी

१ मध्योगुळी हुर्परयो.मेन्ये त्रामाणिक कर । बद्धपृष्टिकम र्यवस्थित सक्तिष्टिका । इलायु, बीय.

२ आहुद्वतःवपहुर्वा पणुवीसन्महियपणसयधणुर्ण ॥ ति. प. १, २२

३ पचसयचात्रत्मा 🗙 ति. प. ४, ५८. 💮 ४ प्रतिपु 'जदा ' इति पाटः ।

५ प्रतिषु 'अगुडकद ' इति पाटः।

पदेसेहि वियहिय।रादो । एदाणि खेत्ताणि चदुण्हं लोगाणमसंखेळादिभागो ति पमत्तादओ चदुण्हं लोगाणमसंखेळादिभागे अच्छंति, माणुसखेत्तस्स संखेळादिभागे । मारणंतियस्स सत्तरज्जूहि संखेळापदरंगुलगुणिदइच्छिद्संजदरासी गुणेदच्यो । तेण मारणंतियसप्रुग्घादगद-संजदा माणुसलोगादो असंखेळागुणे खेते अच्छंति । एदं सन्थाणसन्थाण-विहारविदसत्थाण-

बात नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेपर समुद्धानगन केवर्राके जीवप्रदेशोंके साथ व्यभिचार बा जाता है। ये सब क्षेत्र सामान्य आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं, इसलिय प्रमत्तसंयत आदि राशियां चार लोकोंके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहती हैं, तथा मानुषक्षेत्रके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहती हैं। मारणान्तिकसमुद्धानका क्षेत्र लानके लिये जिस अभीए संयतराशिका क्षेत्र लाना हो उस संख्यात प्रतरांगुलोंस गुणित करके जो लब्ध आदे उसे सात्र राजुओंसे गुणित करके जो लब्ध आदे उसे सात्र राजुओंसे गुणित करना चाहिये। इस कारण मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त हुए संयतजीव मानुषलोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं।

विशेषार्थ — यहां प्रमत्तसंयतादि गुणस्थानवर्गी जीवोंका मारणान्तिकसमुद्धातसम्बन्धी क्षेत्र लांनके लिए अभीए राशिको संख्यात प्रतरांगुलोंसे गुणित करके पुनः सात राजुओंसे गुणित करनेका विधान कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि संयत जीव सौधर्मकरपसं लेकर सर्वार्थिसिक्क पर्यन्त उत्पन्न होते हैं, और इसीलिए वे वहांतक मारणान्तिकसमुद्धात भी कर सकते हैं। सर्वार्थिसिक्क मध्यलोकसे लगाकर कुछ कम ७ राजु ऊंची है। तथा एक संयतकी उन्कृष्ट अवगाहना भी संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण ही होती है। अनः उत्कृष्ट मारणान्तिकसमुद्धातक्षेत्रकी अपेक्षा सात राजुओंसे संख्यात प्रतरांगुल निस्न प्रकार आते हैं—

सर्व संयतराशिका प्रमाण ८९.९९.९९७ इतना है। इसमेंसे प्रमत्ति गुणस्थानोंकी यथायांग्य राशिके संक्यातवें भागप्रमाण गशि ही मारणान्तिकसमुद्धात करती है। अनव्य उससे उत्पर निकाले गये एक अवगाहनाके प्रतरांगुलोंसे गुणित करनेपर भी संख्यात प्रतरांगुल ही होते हैं। इस प्रकार मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त समस्त संयतोंका क्षेत्र संख्यात

वेदण-कसाय-वेउन्वियाहार-मारणंतियसमुग्घादाणं उत्तं । णवरि तेजासमुग्धादस्स विक्लंभा-यामे णव बारहजोयणपमाणे कदंगुले अण्णोणं गुणिय बाह्रेष्ठेण गुणिदे तेजासमुग्धादखेतं होदि । एदं तप्पाओग्गसंखेज्जरूवेहि गुणिदे सन्वखेत्तसमासो होदि । ओवट्टणा पुन्वं व ।

अप्पमत्तसंजदा सत्थाणसत्थाण-विहारविद्यार्थाणतथा केविड खेत्ते, चदुण्हं लोगाणम-संखेजिदिभागे, माणुसखेत्तस्स संखेजिदिभागे। मारणंतिय-अप्पमत्ताणं पमत्तसंजदभंगो। अप्पमत्ते सेसपदा णित्थ। चदुण्हमुवसमा सत्थाणसत्थाण-मारणंतियपदेसु पमत्तसमा। चदुण्हं खवगाणं अजोगिकेवलीणं च सत्थाणसत्थाणं पमत्तसमं। खवगुवसामगाणं णित्थि बुत्तसेसपदाणि। खवगुवसामगाणं ममेदंभावविरहिदाणं कथं सत्थाणसत्थाणपदस्स संभवो १ ण एस दोसो, ममेदंभावसमण्णिदगुणेसु तहा गहणादो। एत्थ पुण अवहाणमेत्तगहणादो।

प्रतरांगुल गुणित सात राजु होता है, जब कि तिर्यक्लोक एक लाख योजनके सातवें भागप्रमाण माटे जगप्रनरप्रमाण है। अतः उक्त मारणान्तिक समुद्धातका क्षेत्र चारों लोकोंके असंस्थानमें भागप्रमाण होता है। तथा मनुष्यलोक ४५ लाख चौड़ा और १ लाख योजन ही ऊंचा है। अतः संयनोंका मारणान्तिकक्षत्र मनुष्यलोकसे असंख्यान गुणा सिद्ध होता है।

इसप्रकार उक्त क्षेत्र स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, वेदना, कवाय, वैक्रियिक, आहारक और मारणान्तिकसमुद्धानवाले जीवोंका कहा। इतनी विद्येपता है कि तैजससमुद्धानकों जीवोंका कहा। इतनी विद्येपता है कि तैजससमुद्धानके नौ योजनप्रमाण विक्ष्म और वारह योजनप्रमाण आयाम क्षेत्रके किये हुए अंगुलोंका परस्पर गुणा करके मूच्यंगुलके संख्यातवें भागप्रमाण बाहस्यसे गुणित करनेपर तैजससमुद्धातके समुद्धातका क्षेत्र होता है। इसे इसके योग्य संख्यातसे गुणित करनेपर तैजससमुद्धातके सर्वक्षेत्रका जोड होता है। यहांपर अपवर्तना पहेलके समान जानना चाहिये।

स्वस्थानस्वस्थान और विद्याग्यतस्यस्थानक्रपसे परिणत अप्रमत्तसंयत जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! सामान्यलेक आदि चार लोकोंके असंख्यानवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । सारणान्तिकसमुद्धातकों द्राप्त हुए अप्रमत्तसंयनोंका क्षेत्र मारणान्तिक समुद्धातको प्राप्त हुए अप्रमत्तसंयनोंका क्षेत्र मारणान्तिक समुद्धातको प्राप्त हुए प्रमत्तसंयनोंके क्षेत्रके समान होता है । अप्रमतसंयन गुणस्थानमें उक्त नीन स्थानोंको छोड़-कर दोष स्थान नहीं होने हैं । उपद्यामश्रेणीके खारों गुणस्थानवर्ती उपद्यामक जीव स्वस्थानस्वस्थान और मारणान्तिकसमुद्धान, इन दोनों पदोंमें स्वस्थानस्वस्थान और मारणान्तिकसमुद्धान, इन दोनों पदोंमें स्वस्थानस्वस्थान और मारणान्तिकसमुद्धान, इन दोनों पदोंमें स्वस्थानस्वस्थान और मारणान्तिकसमुद्धान इंग्ले हैं । क्षेपकश्रेणींक चार गुणस्थानवर्ती क्षेपक और अयोगिकवली जीवोंका स्वस्थानस्यस्थान प्रमत्तसंयनोंक स्वस्थानस्वस्थानके समान होते हैं । क्षेपक और उपद्यामक जीवोंक उक्त स्थानोंके अतिरिक्त होप स्थान नहीं होते हैं।

र्श्वका —यह मेरा है, इसप्रकारके आवस रहित अपक और उपशामक जीवोंके स्वस्थानस्वस्थान नामका पद कैसे संभव है ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, जिन गुणस्थानोंमें 'यह मेरा है'

## सजोगिकेवली केविड खेत्ते, लोगम्म असंखेजिदिभागे, असंखेजिसु वा भागेसु, सन्वलोगे वा ॥ ४ ॥

एत्थ सजोगिकेविलस्म मन्थाणमन्थाण-विहारविद्मत्थाणाणं पमत्तमंगो। दंडगदो केवली केवि खेत्तं, चउण्हं लोगाणममंखेजिदिभागं, अङ्काइजादो असंखेज्जगुणे। तं कथं १ अङ्कुत्तरसद्पमाणंगुलाणि उम्भेषो उक्षम्मोगाहणकेवलीणं होदि। तस्स णवमभागो विक्खंभो १२ एत्तिओ होदि। तस्म पिन्द्वओ सत्ततीस अंगुलाणि पंचाणउदि-तेरससदभागा २७६६५। इमं विक्खंभचउन्मागेण गुणिदे गृहपदरंगुलाणि होति। एदाणि देस्ण-चोहसरज्जृहि गुणिदे दंडखेतं होदि। एदं मंखेजस्वगुणं तेगसियकमेण चद्हि लोगेहि

इसमकारका भाव पाया जाता है वहां वैसा ब्रहण किया है। परन्तु यहांपर अर्थात् क्षपक और उपशामक गुणस्थानोंमें अवस्थानमात्रका ब्रहण किया गया है।

सयोगिकेवली जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातें भागप्रमाण क्षेत्रमें, अथवा लोकके असंख्यात बहुभागप्रमाण क्षेत्रमें, अथवा सर्वलाकमें रहते हैं॥४॥

यहांपर सयोगिकवलीका स्वस्थानस्वस्थान और विदारवत्स्वस्थान क्षेत्र प्रमत्त-संयतोंके स्वस्थानस्वस्थान और विद्वारवत्स्वस्थान क्षेत्रके समान होता है। दंडसमुद्धातको प्राप्त हुए केवली जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं? सामान्यलोक आदि चार लेकिके असंख्यातवें भागममाण क्षेत्रमें और अल्राईद्वीपसंवन्धी लोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं।

शैकी - दंडसमुद्धानको प्राप्त हुए केवलियोंका उक्त क्षेत्र केसे संभव है ?

समाधान — उत्कृष्ट अवगाहनासे युक्त केविलयोंका उत्सेध एकसी आठ प्रमाणांगुल होता है, और उसका नींवा भाग अर्थान बारह १२ प्रमाणांगुल विष्कंभ होता है। इसकी पिरिध संतीस अंगुल और एक अंगुलके एकसी तेरह भागोंमेंसे पंचानवे भाग प्रमाण २७ १९ १८ होती है। इसे विष्कंभ वारह अंगुलके चीथे भाग तीन अंगुलोंसे गुणित करनेपर मुख्य वारह अंगुल कंवे और वारह अंगुल चीडे गोल क्षेत्रके प्रतरांगुल होते हैं। इन्हें कुछ वम चीदह राजुओंसे गुणित करनेपर दंडक्षेत्रका प्रमाण आता है। यह एक केवलीके दंडक्षेत्रका प्रमाण हुआ।

उदाहरण—ध्यास १२ अंगुलः अतस्य गाथा नं. १४ के अनुसार उसकी परिधिका प्रमाण-  $\frac{१२ \times १६ + १६}{2१3} + \frac{35}{8} = \frac{82.55}{883} = \frac{8.55}{883} = \frac{8.55}{883}$  अंगुल ।

भेत्रफल = १२३ × छ ( व्यासका चतुर्थाश ) : १२८२८ प्रतरांगुल ।

अतपव दंडसमुद्धातगत केवलीका क्षेत्रप्रमाण = १२८२८ × देशोन १४ राजु ।

भागे हिदे तेसिं लोगाणमसंखेजिदिभागो आगच्छदि। माणुसलोगेण भागे हिदे असंखेज्याणि माणुसखेत्ताणि आगच्छति। णवरि पलियंकेण दंडसम्रुग्धादगदकेविलस्स विक्खंभो पुष्व-विक्खंभादो तिगुणो होदि। तस्स पमाणमेदं ३६। एदस्स परिद्वजो तेरहुत्तरसदंगुलाणि सत्तावीस-तेरहुत्तरसदमागा ११३ 👯 । सेसं पुच्वं व।

कवाडगदो केवली केवडि खेत्ते, तिण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागे, (तिरियलोगस्स संखे-जिदिभागे,) अङ्गाइजादो असंखेजगुणे। एन्थ कवाडगदकेविलस्स खेत्ताणयणविद्याणं वृचदे—

निशेषार्थ — यहांपर दंडसमुद्धात क्षेत्रका प्रमाण केवलीकी उत्कृष्ट अवगाहना १०८ प्रमाणांगुल लेकर बतलाया है। किन्तु इससे पूर्व ही केवलीकी उत्कृष्ट अवगाहना ५२५ धनुष प्रमाण कही गई है। चृंकि उत्सेधांगुलसे प्रमाणांगुल ५०० गुणा होता है, इसलिए ५२५ धनुषके प्रमाणांगुल ५०० गुणा होता है, इसलिए ५२५ धनुषके प्रमाणांगुल ५०० है। इत है। वर्तमान प्रकरणमें विदेहसेत्रकी संयतराशि प्रधान है। अतएव यदि विदेहसम्बन्धी अवगाहना ली जाया तो वह ५०० × ९६ प्रमाणांगुल ही होती है। १०८ प्रमाणांगुलके धनुष १०८ + ५०० १६२ १ होते हैं जो उक्त ५२५ धनुषके प्रमाणसे बढ़ जाते हैं। इस वेषस्यका कारण विचारणीय है।

एक साथ समुद्धात करनेवाले संख्यात केवलियों के दंदक्षेत्रका प्रमाण लानेके लिये इस संख्यातसे गुणित करे। इसप्रकार जो क्षेत्र उत्पन्न हो उसे त्रैराशिक कमसे सामान्यलोक आदि चार लोकोंसे भाजित करनेपर उन चार लोकोंमेंसे प्रत्येक लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण दंदक्षेत्र आता है। तथा उक्त दंदक्षेत्रको मानुपलोकसे भाजित करने पर असंख्यात मानुपक्षेत्र लच्च आते हैं। इतनी विशेषता है कि पल्यंकासनसे दंदसमुद्धातको प्राप्त हुए केवलीका विष्कंभ पहले कह हुए बारह अंगुलप्रमाण विष्कंभसे तिगुना होता है। उसका प्रमाण ३६ अंगुल है। इसकी परिधि एकसी तेरह अंगुल और एक अंगुलके एकसी नेरह भागोंमेंसे सत्ताईस भागप्रमाण ११३ है।

उदाहरण-व्यास ३६: अतपव गाथा नं १४ के अनुसार परिधिका प्रमाण-

$$36 \times 86 + 86 + 800 = 883 + 800 = 883 + 883 + 883 = 883 + 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 883 = 8$$

दोप कथन पूर्वके समान है।

कपारसमुद्धातको प्राप्त हुए केवली कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें, तिर्यग्लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें और अदाईद्वीपसे संख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। अब यहांपर कपारसमुद्धातको प्राप्त हुए केवलीका क्षेत्र लोकेश विधान कहते हैं— केवली पुन्नाहिमुहो वा उत्तराहिमुहो वा ममुग्धादं करेतो जिद पिलयंकेण समुग्धादं करेदि, तो कारहंगुलबाहस्रं कवाडं होदि। तत्थ ताव पुन्नाहिमुहकेविलस्म कवाडखेत्ताणयणं मण्णमाणे चोहसरज्जुआयामं मत्तरज्जुविकखंमं छत्तीसंगुलबाहस्रं खेतं ठिवय मज्झे छेत्नण एकखेत्तस्मुविरि
विदियखेतं ठिवदे बाहत्तरिअंगुलबाहस्रं जगपदंग होदि। काउम्मग्गेण द्विदकेविलकवाडखेतं
चउन्त्रीसंगुलबाहस्र होदि। उत्तराहिमुहो होदण पिलयंकेण समुग्धादगदकेविलकवाडखेतं
छत्तीसंगुलबाहस्रं जगपदंग होदि। इयरम्स १२ बाग्हंगुलबाहस्तं, वेयणाए विणा
तिगुणत्ताभावा। एदं खंतं तेगासियकमेण तिण्हं लोगाणं पमाणेण कीरमाणे तेसि लोगाणममंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स पुण संखेज्जदिभागो, अङ्काइज्जादो असंखेज्जगुणं होदि।

पदरगदो केवली केविड खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जेसु भागेसु। लोगस्स असं-खेजिदिभागं वादवलयरुद्धखेत्तं मोन्ण सेसबहुभागेसु अच्छिदि ति जं बुत्तं होिद्। घणलोगः पमाणं तेदालीसुत्तरतिसद ३४३ घणरज्जुओ। अधोलोगपमाणं छण्णवृदिसदघणरज्जुओ

केवली जिन पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर समुद्धातको करते हुए यहि पत्यंकासनस समुद्धातको करते हैं तो कपाटक्षेत्रका बाह्य छत्तीस अंगुल होता है। और यदि कायोत्सगंसे कपाटसमुद्धात करते हैं तो वारह अंगुलभमाण वाह्यवाला कपाटसमुद्धात होता है। इनमेंसे पहले पूर्वाभिमुख केवलीके कपाटक्षेत्रके लानकी विधिका कथन करनेपर चौदह राजु लंबे, सात राजु चौड़े और छत्तीस अंगुल मेंदे क्षेत्रको स्थापित करके उसे चौदह राजु लंबे, सात राजु चौड़े और छत्तीस अंगुल मेंदे क्षेत्रको स्थापित करके उसे चौदह राजु लंबाईमेंसे बीचमें सात राजुके ऊपर छिन्न करके एक क्षेत्रके ऊपर दूसरे क्षेत्रको स्थापित कर देनेपर वहत्तर अंगुल मेटा जगप्रतर हो जाता है। और कायोत्सगंसे प्वाभिमुख क्षित हुए केवलीका कपाटक्षेत्र चौवीस अंगुल मोटा जगप्रतर होता है। उत्तराभिमुख होकर पत्यंकासनसे समुद्धातको प्राप्त हुए केवलीका कपाटक्षेत्र चौवीस अंगुल मोटा जगप्रतरप्रमाण होता है। तथा इतरका अर्थात् उत्तराभिमुख होकर कायोत्सगंसे समुद्धातको करनेवाले केवलीका कपाटक्षेत्र बारह अंगुल मोटा जगप्रतरप्रमाण लंबा चौडा होता है, क्योंकि, वेदना-समुद्धातको छोड़कर जीवके प्रदेश तिगुने नहीं होते हैं। यह उपर्युक्त कपाटसमुद्धातगत केवलीका क्षेत्र त्रैराशिकक्रमसे सामान्यलेक बादि तीन लोकोंके प्रमाणक्रपस करनेपर उन तीन लोकोंमेंसे प्रत्येक लोकके असंस्थातवें भागप्रमाण है। तिर्यग्लोकके संस्थातवें भागप्रमाण है। तिर्यग्लोकके संस्थातवें भागप्रमाण है। विर्यग्लोकके संस्थातवें भागप्रमाण है। विर्यग्लोकके संस्थातवें भागप्रमाण है।

प्रतरसमुद्धातको प्राप्त हुए केवली जिन कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! लोकके असंस्थात बंहुंभागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । लोकके असंस्थातकें भागप्रमाण वातवलयसे रुके हुए क्षेत्रको छोक्कर लोकके रोष बहुभागोंमें रहते हैं, यह इस कथनका आभिप्राय है । धनलोकका प्रमाण तिनसी तेतालीस ३४३ घनराजु है । अधोलोकका प्रमाण एकसी छुपान्नवे ;१९६ घनराजु है । १९६ | उड्ढलोगपमाणं सत्तेत्रालीससद्घणरज्ज्ञ्जो १४७ | उड्ढलोगपमाणाणयणे सुत्तगाहा-

घणगणिदं जाणेःजो सुदिंगसंठाणखेत्तम्हि ॥ १५ ॥

एदिस्से गाहाए अत्था वुचदे— मूलं मुदिंगखेत्तस्य बुंधवित्थारं, मज्झेण मुदिंग-मज्झपंचरज्ज्ञिह सह, गुणं जुदं कादच्चं। मुहं मुदिंगमुहरुंधपमाणं, सिहदं मुदिंगमज्झेण जुदं काद्ण, अद्धं अद्धं करिय समीकदं, उस्सेधकदिगुणिदं उस्सेधवग्गेण गुणिदे कदे, मुदिंग-खेत्रफलं होदि।

> मुह-तल्लसमासअदं उस्सेधगुणं गुणं च वेहेण । घणगणिदं जाणेज्जा वेत्तासणसंटिए खेते ॥ १६॥

एदीए गाहाए अधीलोगघणगणिदमाणेज्जो ।

'संपदि ले।गपेरंतिहदवादवलयरुद्धसेत्ताणयणिवधाणं वुचदे- ले।गस्स तले तिण्हं वादाणं बाहल्लं पादेक्कं वीससहस्सजोयणमेत्तं । तं सन्वमेगद्धं कदे सिहजोयणसहस्सवाहल्लं

उर्ध्वलोकका प्रमाण एकसाँ सेंतालीस १४७ घनराजु है। अब उर्ध्वलोकके प्रमाणको लानेके लिये नीचे सूत्रगाथा दी जाती है—

मूलके प्रमाणको मध्यके प्रमाणसे गुणित करके जो लब्ब आवे उसमें मुस्का प्रमाण जोड़कर आधा करो। पुनः इसे उत्सेधके वर्गसे गुणित करो। यह मृदंगाकार क्षेत्रमें बनकल लानेका गणित जानना चाहिये॥ १५॥

अब इस गाथाका अर्थ कहते हैं—मूल अर्थात् मृदंगक्षेत्रके बुधविस्तारकी मृदंगक्षेत्रके मध्यविस्तार पांच राजुओं के साथ गुणित करके जोड़ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मुखको अर्थात् मृदंगकार क्षेत्रके मुख्यविस्तार पांच राजुओं से सिहत अर्थात् युक्त करके, आधा आधा करके समीकरण कर है। अनन्तर उसे उत्सेधक वर्गसे गुणित करनेपर मृदंगकेश्वका घनफल होता है। (देखो विशेषार्थ पृष्ठ २१)

मुखके प्रमाण और तस्त्रभागके प्रमाणको जोड़कर आधा करे। पुनः इस उत्सेधसे गुणित करके वेधसे गुणित करे। यह वेत्रासनके आकारवाले क्षेत्रमें घनफल स्नोनेकी प्रक्रिया जानना चाहिये॥ १६॥

इस गाथासे अधोलेकका घनगणित ले माना चाहिय।

भव छोकके पर्यन्त भागमें स्थित बातवलयसे ठके हुए क्षेत्रके लानेकी विधिकी बतलाते हैं— लोकके तलभागमें तीनों वायुओंमेंसे प्रत्येक वायुका बाहल्य वीस हजार योजन

र प्रतिषु ' गुणिबं र इति पाठः ।

२ इत आर-वामेतनो बातवलयप्ररूपकः प्रबन्धिकोकप्रवन्तः प्रधमाधिकारगतेन अनेन प्रकरणेन शन्दशः समानः।

जगपदरं होइ'। णविर दोसु वि अंतेसु सिट्टसहस्सजीयणुस्सेहपिरहाणिखेत्तेण ऊणं एदमजोएदूण सिट्टसहस्सबाहल्लं जगपदरिमिदि संकप्पिय नच्छेद्ण पुध हुवेदव्वं ६०००० । पुणो
एगरज्जुस्सेधेण सत्तरज्जुआयामेण मिट्टजोयणसहस्सबाहल्लेण दोसु वि पासेसु हिदवादखेत्रं बुद्धीए पुध करिय जगपदर्पमाणेणाबद्धे वीसमहस्साहियजोयणलक्खस्स सत्तमागबाहल्लं जगपदरं होदि क्रिक्ट । तं पुव्चिल्लखेत्तरसुविर हविदे चालीसजोयणसहस्सा-

प्रमाण है। उस सब बाहस्यको एकत्रित करनेपर साठ हजार योजन बाहस्यक्षमाण जगप्रतर होता है। इतनी विशेषता है कि पूर्व और पश्चिमके दोनों ही पार्श्वभागों में साठ हजार योजन ऊंचाईतक हानिकप क्षेत्रकी अपेक्षा उपर्युक्त क्षेत्र हानिकप है। किर भी इस ऊन क्षेत्रकी गणना न करके और उसे साठ हजार योजन मोटा जगप्रतरप्रमाण संकल्प कर उसे छिन्न करके पृथक् स्थापित कर देना चाहिये।

उदाहरण—अधालोकका तलभाग ७ राजु लम्या और ७ राजु चौड़ा है, अतएब उसका क्षेत्रफल जगप्रतरप्रमाण होगा। तलभागमें प्रत्येक चातवलय २०००० हजार योजन मोटा है, इसलिये तीनों चातबलयोंकी मोटाई ६०००० योजन होती है। इसे जगप्रतरसे गुणित कर देनेपर साठ हजार योजनोंके जितने प्रदेश होंगे उतने जगप्रतर लब्ध आते हैं। यही तलभागके वातरुद्ध क्षेत्रका बनफल है।

पुनः एक राजु उत्सेधरूप, सात राजु आयामरूप और साठ हजार योजन बाहस्य-रूपसे उत्तर और दक्षिणसम्बन्धी दोनों ही पार्द्यभागों में स्थित वातक्षेत्रको बुद्धिसे पृथक् करके उसे जगवतरप्रमाणसे करनेपर एक लाख वीस हजार योजनोंके सातवें भाग वाहस्य-प्रमाण जगवतर होता है।

उदाहरण—अधोलोकके तलभागसे ऊपर एक राजुप्रमाण वातषलयसे रुके हुए क्षेत्रका धनफल— उत्तर और दक्षिणमें पूर्वसे पिश्चमतक प्रत्येक दिशामें जगश्रेणीप्रमाण लंबा; १ राजु ऊंचा; तीनों वातषलयोंका बाहल्य ६०००० योजन; दोनों दिशामोंके वायुरुद्ध क्षेत्र १२०००० योजनोंके प्रमाणमें सातका भाग देनेपर १७१४२ योजन लब्ब आते हैं, और ऊंचाईमें राजुके स्थानमें जगश्रेणीका प्रमाण हो जाता है। अतपव १७१४२ योजनोंके जितने प्रदेश हों उतने जगप्रतरप्रमाण उत्तर और दक्षिणमें अधोलोकके नलभागसे एक राजु उंचे क्षेत्रतक वातबलयरुद्ध क्षेत्रका घनफल होता है।

१ लीयतले वादतये बाहर्ल सिट्टिजीयणसहस्स । सिदिमुजकोहिगुणिद किनृण बाउखेत्तफलं ॥ त्रि. सा. १२७,

२ किन्गणरञ्जवासो जगसेटीदीहर हुने वेही । जीयणसिद्धिसहस्त सत्तमसिदिपुष्त अवरे य ॥ जगपदरसत्तमार्ग सिद्धिसहस्तेहि जीयणेहि गुणै । निगगुणिदमुमयपासे वादफलं पुत्र अवरे य ॥ त्रि. सा. १२८, १२९.

हिय पंचण्हं लक्खाणं सत्तमागबाहल्लं जगपदरं होदि भुरुः । पुणो अवरासु दोसु दिसासु एगरज्जुस्सेघेण तले सत्तरज्जुआयामेण मुहे सत्तभागाहियछरज्जुरुंद्रतेण सिट्ट-जोयणसहस्सबाहल्लेण द्विदवादवलयखेते जगपदरपमाणेण कदे वीसजोयणसहस्साहिय-पंचवंचासजोयणलक्खाणं तेदालीस-तिसदभागबाहल्लं जगपदरं होदि भुरुः । एदं पुन्तिल्लेखेत्तस्सुवरि पिक्खते एगूणवीसलक्ख-असीदिसहस्सजोयणाहिय-तिण्हं कोडीणं तेदालीस-तिसदभागबाहल्लं जगपदरं होदि भुरुः । पुणो सत्तरज्जुनिक्खंभ-तेरह-

इस घनफलको पहेल तलमागके घनफलरूपसे आये हुए क्षेत्रमें मिला देनेपर पांच लाख चालीस हजार योजनोंके सातवें भागप्रमाण बाहस्यरूप जगप्रतर होता है।

उदाहरण—६००० + 
$$\frac{१२००००}{9}$$
 =  $\frac{980000}{9}$  योजन मोटा जगप्रतर।

पुनः दृसरी दो अर्थात् पूर्व और पिश्चम दिशाओं में तलभागंस एक गाजु ऊंचे, तल-भागमें सात राजु लंबे, एक राजु ऊपर आकर मुख्यमें एक राजुके सातवें भाग अधिक छह राजु लंबे, और साठ हजार योजन बाह्यस्य स्थित वातवलयक्षेत्रको जगप्रतरप्रमाणसे करनेपर पचयन लाख वीस हजार योजनोंक तीनसी ततालीसवें भागप्रमाण बाह्यस्य कप जगप्रतर होता है।

उदाहरण— 
$$\frac{89}{9} + \frac{83}{9} = \frac{93}{9} \cdot \frac{93}{9} = \frac{93}{19} \cdot \frac{93}{19} \times \frac{3}{9} = \frac{93}{9} \cdot \frac{93}{19} \times \frac{3}{9} \times \frac{3}$$

इसे पूर्वाक घनफलरूपसे आये हुए क्षेत्रमें मिला देनेपर तीन करोड़ उन्नीस लाज अस्सी हजार योजनोंके तीनसी तेतालीसर्वे भागप्रमाण बाहस्यरूप जगप्रनर होता है।

१ उदयमुद्दम्भिवेहो रङज्ञसम्चमध्यः जमेदी य । जीयणमहिसहस्सं सत्तमिविदिदिक्ताणुत्तरदो ॥ तस्स फलं जगपदरी सहिसहस्सेहि जीयणेहि हदो । वाणउदिगुणो सगघणसंमिजिदे उमयपासिह ॥ त्रि. सा. १३०, १३१.

२ सेटी छरःत्र चाह्यजायणमायामवासमुस्त्रेहं ! पुष्यवरपास जुगले सत्तमदो तिरियलोगी ति ॥ तत्वादरुद्ध-स्रोत जीयणच उपीतगुणिदजगपदर ! समयदिसासंजिषिदं णादन्त्रं गणिदकुसलेहिं ॥ त्रि. सा. १३२, १३३. रज्जुआयाम-सोलहवारह-सोलहवारहजोयणबाहल्लेण दोसु वि पासेसु द्विदवादखेचे जग-पदरपमाणेण कदे चउसद्विसदजोयणूण-अद्वारहसहस्सजोयणाणं तेदालीस-तिसदभागबाहल्लं जगपदरं उपवज्जदि 'भूक्ष्मेष्ठ । पुणे। सत्त मागाहिय-छरज्जुमूलविक्खंभेण छरज्जुउस्सेधेण एगरज्जुमुहेण सोलह-वारहजोयणबाहल्लेण दोसु वि पासेसु द्विदवादखेचं जगपदरपमाणेण कदे वादालीसजोयणसदस्स तेदालीस-तिसदभागबाहल्लं जगपदरं होदि भूष्मेष्ठ ।' पुणे। एग-पंच-एगरज्जुविक्खंभेण सत्तरज्जुउस्सेधेण वारह-सोलह-वारहजोयणबाहल्लेण उवरिमदोसु

पुनः उत्तर और दक्षिणमें पूर्वसे पश्चिमतक सात राजु विष्कंमरूपसे, सातवीं पृथि-षीके तलमागसे लेकान्ततक तेरह राजु आयामरूपसे और अधोलोककी अपेक्षा सोलह, बारह और ऊर्घ्यलोककी अपेक्षा सोलह वारह योजन बाहन्यरूपसे दोनों ही पार्ध्यमागोंमें स्थित बातक्षेत्रको जगप्रतररूपसे करनेपर एकसी चौसठ योजन कम अठारह हजार योजनोंके तीनसी तेतालीसर्वे भागप्रमाण बाहन्यरूप जगप्रतर होता है।

उदाहरण—१३ x ७ = ९१; ९१ x १४ = १२७४; १२७४ x २ = २५४८ । इसे अगमतररूपसे करनेके लियं सातसे गुणा कर और तीनसी तेतालीस का भाग दे, तब १७८३६ योजन मेटा जगमतर माता है। यह उत्तर और दक्षिणमें सानवीं पृथिवीसे देखें

पुनः पूर्व और पश्चिम दिशामें सातवीं पृथिवीके पास एक राजुके सातवें भाग भिधिक छह राजुप्रमाण मूलमें विष्कंभरूपसे छह राजु उत्सेधरूपसे, मध्यलोकके पास एकराजु मुखदूप से और सोलह, बारह योजनप्रमाण बाहस्यदूपसे दोनों ही पाइवींमें स्थित बातके क्षेत्रको जगप्रतरप्रमाणसे करनेपर व्यालीससी योजनोंके तीनसी तेतालीसवें भागप्रमाण बाहस्यदूप जगप्रतर होता है।

उदाहरण— 
$$\frac{83}{9} + \frac{9}{9} = \frac{40}{9}$$
।  $\frac{40}{9} \div \frac{2}{9} \div \frac{40}{9}$ ।  $\frac{40}{9} \times \frac{2}{9} \times \frac{40}{9} \times \frac{40}{9}$ ।  $\frac{40}{9} \times \frac{2}{9} \times \frac{40}{9} \times \frac{40}{9}$ ।  $\frac{40}{9} \times \frac{2}{9} \times \frac{40}{9} \times \frac{40}{9} \times \frac{40}{9}$ ।  $\frac{40}{9} \times \frac{40}{9} \times$ 

भाग देनेसे ३४३ योजनोंके जितने प्रदेश हों उतने जगप्रतर लच्च भा जाते हैं। पूर्व और पश्चिममें सातवीं पृथिवीसे मध्यलोकतक वायुक्द क्षेत्रका यही घनफल है।

पुनः मध्यलोकके पास एकराजुः ब्रह्मलोकके पास पांचराजु और लोकान्तमें एक राजु विषक्तंभक्तपसे, सात राजु उन्सेधकपसे तथा, बारह, सोलह और बारह योजनममाण बाहस्य-

१ उदय भूगृह बेही छरत्त्र सत्तमण्डल रश्जू य । जोयण चोदस सत्तमितिरियो ति हु दिन्सणुधारतो ॥ तत्थाणिककोत्तककं समये पासिन्स हो इजगपदां । अस्तयजोयणगुणिद पविभन्तं सत्तवमा ग ति । सा १३४, १३५.

वि पासेसु द्विदवादसेतं जगपद्रपमाणेण कदे अद्वासीदिसमहिय-पंचजोयणसदाणं एगूण-वंचासभागवाहल्लं जगपदरं होदि 'द्वि' ।' उत्तरि रज्जुविक्लंभेण सत्तरज्जुआयामेण किंचूणजोयणबाहल्लेण द्विदवादसेतं जगपदरपमाणेण कदे ति-उत्तर-तिसदाणं वेसहस्स-विसद-चालीसभागवाहल्लं जगपदरं होदि द्विश्वः ।' एदं सन्त्रमेगत्थ मेलाविदे चउनीस-कोडिसमहियसहस्सकोडीओ एगूणवीसलक्ख-तेसीदिसहस्स-चदुसद-सत्तासीदिजोयणाणं णव-सहस्य-सत्तसय-सद्विक्ष्वाहियलक्खाए अवहिदेगभागवाह्छं जगपदरं होदि र्वेर्र्र १९३४ १९३४ १००० ।'

रूप से ऊर्ध्वछोकके पूर्व और पिश्वम दोनों ही पाइवोंमें स्थित बातक्षेत्रको जगप्रतरप्रमाणसे करने पर पांचसी अठासी योजनोंके उनचासर्वे भ्राग बाहस्यरूप जगप्रतर होता है।

उदाहरण—५ + १ = ६: ६ ÷ २ = ३: ३ × ७ = २१: २१ × २ = ४२: ४२ × १४ = ५८८ इसे जगप्रतरप्रमाणसे करने पर ४९ का भाग देनेसे  $\frac{400}{80}$  योजनींके जितने प्रदेश हो उतने जगप्रतर सुध्य आते हैं। यहां उर्ध्वसीकके पूर्व और पश्चिम दो दिशाओं के वातरुद्ध क्षेत्रका घनफल है।

लोकके उपरिम भागमें एक राजु विष्कंभरूपसे, सात राजु आयामहरूपसे, कुछ कम एक योजन बाहस्यरूपसे स्थित बातक्षेत्रको जगमतरप्रमाणसे करने पर तीनसी तीन योज-नोंके दो हजार दोसी चालीसर्वे भागप्रमाण बाहस्यरूप जगमतर होता है।

उद्दिश्ण — १ × ७ × है २ है ÷  $\frac{3}{7} = \frac{3}{7} \frac{1}{7}$  यही लोकके सप्रमागके दातरुक्केत्रका घनफल है।

इस सर्थ घनफलको एकत्रित करनेपर एक हजार खौकीस करोड़, उन्नीस लाख तरासी हजार चारसी सत्तासी योजनोंमें एक लाख नौ हजार सातसी साठका भाग देनेपर जो एक भाग लम्ध आवे उतने योजनप्रमाण बाहस्यमण जगमतर होता है।

उदाहरण— ३१९८००० + १७८३६ + ४२०० + ५८८ + ३०३ = १०२४१९८३४८७ ३४४ + ३४४ + ३४३ + ४६ + २२४० = १०९७६० योजन बाहस्यक्तप जगन्नतर लोकके चारों ओर बातमञ्जूक्षेत्रका धनफल होता है।

१ आउड्डरवज्सेटी जीयण चाइस य वासमुजवंही । बन्ही वि पुन्त-अवरे फलमेदं चदुगुणं सम्ब ॥ पचान् हुद्विगिरवज्ञ भूतुंगप्रह विसत्तजीयणय । वही ते चउगुणिद खेतफलं दक्षिण्तरदी ॥ त्रि. सा. ११६, १३७.

२ वाम्द्रयमूर्ज रङ्जू इगिजीयणवीसतिसदसंडेस् । सतितिसद सेटी फलमीसिपमास्वीरे दंडवाऊण ॥ त्रि. सा. १३८.

३ सत्तासीदिचदुस्सदसहस्सतेसीदिकश्खः अणवीतं । च वर्वीसाहिय कोडिसहस्सगुणियं तु जगपदर ॥ सद्री-सत्तसपृहि जवयसहस्सेगलक्खमजियं तु । सञ्चं बादारुद्ध गाणिय भाणियं समासेण ॥ त्रि. सा. १३९-१४०. रज्जुआयाम-सोलहवारह-सोलहवारहजोयणबाहल्लेण दोसु वि पासेसु द्विदवादखेते जग-पदरपमाणेण कदे चउसद्विसदजोयणृण-अद्वारहसहस्सजोयणाणं तेदालीस-तिसदमागबाहल्लं जगपदरं उपवज्जदि '१६३६ । पुणे। सत्त मागाहिय-छरज्जुमूलविक्खंभेण छरज्जुउस्सेधेण एगरज्जुमुहेण सोलह-वारहजोयणबाहल्लेण दोसु वि पासेसु द्विदवादखेतं जगपदरपमाणेण कदे वादालीसजोयणसदस्स तेदालीस-तिसदभागबाहल्लं जगपदंग होदि १३४६ । पुणे। एग-पंच-एगरज्जुविक्खंभेण सत्तरज्जुउस्सेधेण वाग्ह-सोलह-वाग्हजोयणबाहल्लेण उवरिमदोसु

पुनः उत्तर और दक्षिणमें पूर्वत पिश्चमतक सात राजु विष्कंभरूपसे, सातवीं पृथि-विके तस्त्रमागसे लेकान्ततक तेरह राजु आयामरूपसे और अधोलोककी अपेक्षा सोलह, बारह और ऊर्घलोककी अपेक्षा सालह वारह योजन बाहस्यरूपसे दोनों ही पार्वभागोंमें स्थित बातक्षेत्रको जगप्रतररूपसे करनेपर पकसी चौसठ योजन कम अठारह हजार योजनोंके तीनसी तेतालीसर्वे भागप्रमाण बाहस्यरूप जगप्रतर होता है।

उदाहरण—१३ x ७ = ९१; ९१ x १४ = १२७४; १२७४ x २ = २५४८। इसे अगम्बर स्पेस करनेके लियं सातसे गुणा कर और तीनसी तेवालीस का भाग दे, तब १७८३६ योजन माटा जगम्बर भागा है। यह उत्तर और दक्षिणमें साववीं पृथिवींसे ३४३ लेकर लोकान्तवक वातस्य क्षेत्रका मनफल होता है।

पुनः पूर्व भौर पिइसम दिशामं सातवीं पृथिवीके पास एक राजुके सातवें भाग अधिक छह राजुप्रमाण मूलमें विष्कंभरूपसे छह राजु उत्संधरूपसे, मध्यलोकके पास एकराजु मुखद्भप से भौर सोलह, बारह योजनप्रमाण बाहर्यक्रपसे दोनों ही पाइवौंमें स्थित बातक्षेत्रको जगप्रतरप्रमाणसे करनेपर व्यालीससी योजनोंके तीनसी तेतालीसमें भागप्रमाण बाहस्यक्रप जगप्रतर होता है।

उदाहरण— 
$$\frac{82}{9} + \frac{9}{9} = \frac{40}{9}$$
;  $\frac{40}{9} \div \frac{2}{9} \div \frac{40}{28}$ ;  $\frac{40}{28} \times \frac{2}{9} \times \frac{40}{2}$ ;  $\frac{40}{28} \times \frac{2}{9} \times \frac{$ 

पुनः मध्यलोकके पास एकराजुः ब्रह्मलोकके पास पांचराजु और लोकान्तमें एक राजु विष्कंभक्रपसे, सात राजु उन्सेधरूपसे तथा, बारह, सोलह और बारह योजनप्रमाण बाहस्य-

१ उदय भूमूह बेही छरत्व, सत्तमकरत्व रश्जू य १ जोयण चोदम सत्तमितिरेया ति हु दिनसणुत्तरदो ॥ सत्थाणिस्रक्षेत्रफलं अभये पासन्मि होर जगपदरं । कस्तयजोयणगुणिद पविभन्तं सत्तवर्गेग ति. सा. १३४, १३५. वि पासेसु द्विदवादखेत्तं जगपदश्यमाणेण कदे अद्वासीदिसमिहय-पंचजीयणसदाणं एगूण-वंचासभागबाहल्लं जगपदरं होदि 'दृष्ट् ।' उत्तरि रज्जुविक्खंभेण सत्तरज्जुआयामेण किंचूणजीयणबाहल्लेण द्विदवादखेत्तं जगपदरपमाणेण कदे ति-उत्तर-तिसदाणं वेसहस्स-विसद-चालीसभागबाहल्लं जगपदरं होदि कृष्ट्ये ।' एदं सन्त्रमेगत्थ मेलाविदे चउवीस-कोडिसमिहयसहस्सकोडीओ एगूणवीसलक्ख-तेसीदिसहस्स-चदुसद-सत्तासीदिजोयणाणं णव-सहस्य-सत्त्रस्य-सद्विह्ववाहियलक्खाए अवहिदेगभागबाह्नं जगपदरं होदि कृष्ट्ये होते कृष्टिक्याहियलक्खाए अवहिदेगभागबाह्नं जगपदरं होदि कृष्ट्ये होते कृष्टिक्याहियलक्खाए अवहिदेगभागबाह्नं जगपदरं होदि कृष्ट्ये होते कृष्टिक्याहियलक्खाए अवहिदेगभागबाह्नं जगपदरं होदि कृष्टिक्याहियलक्खाण अवहिदेगभागवाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहियलक्खायाहिय

कप से अर्थ्वलीकके पूर्व और पिइचम दोनों ही पाइवींमें स्थित बातक्षेत्रको अगमतरममाणसे करने पर पांचसी अठासी योजनोंके उनचासर्वे भाग बाहस्यक्य जगमतर होता है।

उदाहरण—५ + १ = ६: ६ - २ - ३: ३ × ७ = २१: २१ × २ = ४२: ४२ × १४ = ५८८ इसे जगप्रतरप्रमाणसे करने पर ४९ का भाग देनेसे  $\frac{^{1}4८}{88}$  योजनोंके जितने प्रदेश हो उतने जगप्रतर रूक्ष आते हैं। यहां ऊर्ध्वरोकके पूर्व और पश्चिम दो विशाओं के बातरुद्ध क्षेत्रका घनफर है।

लोकके उपरिम भागमें एक राजु विष्कंभरूपसे, सात राजु आयामक्रपसे, कुछ कम एक योजन बाहस्यरूपसे स्थित बातक्षेत्रको जगमतरप्रमाणसे करने पर तीनसौ तीन योज-नोंके दो हजार दोसो चालीसर्वे भागप्रमाण बाहस्यरूप जगप्रतर होता है।

उदाहरण — १ × • ×  $\frac{3}{3}\xi^{\frac{3}{6}}$  —  $\frac{3}{5}=\frac{3}{5}\xi^{\frac{3}{6}}$  यही लोकके अवभागके वातरुद्धेत्रका घनफल है ।

इस सर्थ घनफलको एकत्रित करनेपर एक इजार खोबीस करोड़, उन्नीस लाख तरासी हजार चारसी सत्तासी योजनोंमें एक लाख नौ इजार सातसी साठका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध माने उतने योजनप्रमाण बाहस्यमप जगप्रतर होता है।

उदाहरण  $\frac{3!9<0000}{388} + \frac{19<3}{388} + \frac{9<0}{383} + \frac{9<0}{383} + \frac{9<0}{383} = \frac{10<389<000}{10<0000}$ योजन बाहरूपक्रप जगप्रतर लोकक चारों ओर बातरूक्षभेत्रका धनफल होता है।

१ आउड्डरवज्सेटी जीयण चाहस य वासमुजनेही । बन्ही ति पुट्य-अबर फलमेद चदुगुणं सम्बाध पचान हुट्टिगिरवज् भूतुंगग्रह विसत्तजीयणय । वेही तं चउगुणिद खेतफलं दिव्खण्त्तरदी ॥ त्रि. सा. १३६, १३७.

२ वामदयमुजं रङ्जु इगिजीयणवीसतिसदश्चेडेसु । सतितिसद सेटी फलर्मासियमादवीर दंडवाऊण ॥ पि. सा. १३८-

३ सत्तासीदिचदुस्सदसहस्सतेसीदिङक्खउणवीस । चउर्वःसहिय कोडिसहस्सगुणियं तु जगपदर ॥ सदी-सत्तसपृति णवयसहस्सेगलकसमियं तु । सन्वं बादाबद्ध गाणिय भाणियं समासेण ॥ ति, सा. १३९-१४०. एदं वादरुद्धक्खेत्तं घणलोगिम्ह अविषदे पदरगदकेविलखेत्तं देख्रणलोगो होदि । एदं पदरगदकेविलखेत्तमधोलोगिपमाणेण कदे वे अधोलोगा अधोलोगस्स चदुब्भागेण सादिरेगेण ऊषया । उड्ढलोगिपमाणेण कदे दुवे उड्ढलोगा उड्ढलोगस्स तिभागेण देख्रणेण सादिरेया ।

लोगपूरणगदो केवली केवडि खेत्ते, सन्वलोगे।

आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छाइट्टि-पहुडि जाव असंजदसम्माइट्टि त्ति केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखे-जदिभागे'।। ५॥

इस वातम्ब्रक्षेत्रको घनलाकमें घटा देनेपर प्रतरसमुद्धातको प्राप्त केवलीका क्षेत्र कुछ कम लोक प्रमाण होता है। प्रतरसमुद्धातको प्राप्त केवलीका यह क्षेत्र अधोलोकके प्रमाणकपते करनेपर कुछ अधिक अधोलोकके चौथे भागसे कम दा अधोलोकप्रमाण होता है। तथा इसे ही उर्ध्वलोकके प्रमाणकपसे करनेपर उर्ध्वलोकके कुछ कम तीसरे भागसे अधिक दो उर्ध्वलोकप्रमाण होता है।

विशेषार्थ — जगश्रेणिक जितने प्रदेश हों उतने जगप्रतरप्रमाण सर्व लोक है। इसमें रू १०१६१९८३४८ योजनप्रमाण जगप्रतरों के घटा देनेपर प्रतरसमुद्धातको प्राप्त केवलीका क्षेत्र होता है। अधोलोकका प्रमाण १९६ घनराजु है, इसलिय यदि इसे अधोलोकके प्रमाणकपसे किया जाय तो दो अधोलोकके प्रमाण १९६ घनराजु ऑमेंसे १०३४१०८३४८ योजनप्रमाण जगप्रतर अधिक अधोलोकके बीधे भागप्रमाण ४९ घनराजु घटा देनेपर प्रतरसमुद्धातको प्राप्त केवलीका क्षेत्र आ जाता है। उर्ध्वलोकका प्रमाण १४७ घनराजु है, इसलिये यदि इस क्षेत्रको ऊर्ध्वलोकक प्रमाणकपसे किया जाय तो उर्ध्वलोकके एक तिहाई घनराजु ४९ मेंसे १०२४१९८३४८४ योजनप्रमाण जगप्रतरोंको घटाकर जितना शेष रहे उसे दो उर्ध्वलोकके प्रमाण २९४ घनराजु-भोमें जोड़ देनेपर प्रतरसमुद्धातको प्राप्त केवलीका क्षेत्र आ जाता है।

लोकपूरणसमुद्धातको प्राप्त केवली भगवान कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! सर्व लोकमें रहते हैं।

आदेशकी अपेक्षा गत्यनुवादसे नरकगतिमें नारिकयों में मिध्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानतक प्रत्येक गुणस्थानके जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ ५॥

र गत्मतुबादेन नरकगर्ता सर्वास पृथिवास नारकाणा चतुर्य गुणस्थानेय कोकस्यासख्येयमागः। स. सि. १, ८.

एत्थ ' आदेसेण ' गहणं ओघपिडसेघफलं । गिदगहणिमिदियादिपिडसेहफलं । अणुवादगहणं सुत्तस्स अकिष्टवृत्तपस्त्रवणफलं । िण्यगिदिणिहसो देवगिदयादिपिडसेघफलो । विग्रह्म ति वयणं तत्थतणपुढिविकाइयादिपिडसेघफलं । लोगस्स असंखेडजिदभागे इदि वृत्ते सेसलेशियाणं कथं गहणं होदि १ ण, खेत्त-फोसणसुत्ताणं देसामासिगत्तादो ।

संपदि सत्थाणसत्थाण-विहारविसत्थाण वेदण-कसाय-वेउव्वियसग्रुग्धादगद-मिच्छा-इई। केविड खेत्ते, चदुण्हं लोगाणममंखेऽजिदिभागे, अहुाइज्जादो असंखेऽजगुणे । एदस्स अन्थपरूवणहमेत्थागाहणा बुच्चदे । तं जहा- पढमाए पुढवीए पढमपत्थडम्हि णेरइयाण-ग्रुस्मेधो निष्णि हन्था । तेरहमपत्थेड मत्त धण् निष्णि हन्था छ अंगुलाणि णेरइयाण-ग्रुस्मेधो होदि'।

> मुह-भूमिविसेसिग्ह दु उच्छेइभजिदिग्ह सा हव बड्डी । बड्डी इच्छागुणिदा मुहसिटदा सा फलं होदि ॥ १७ ॥

इस सूत्रमें अदेश पदके ब्रहण करनेका फल ओघका प्रतिषेध करना है। गति पदके ब्रहण करनेका फल इन्द्रियादिका प्रतिषेध करना है। अनुवाद पदके ब्रहण करनेका फल स्त्रके अकर्नृकत्वका प्ररूपण करना है। नरकगति पदके निर्देश करनेका फल देवगति आदिका प्रतिषेध करना है। नारकियों में इसप्रकारके बचनक देनेका फल वहांके क्षेत्रमें रहनेवाले पृथिवीकायिक आदिका प्रतिषेध करना है।

र्शका — लोकके असंस्थानचे भागमें रहते हैं, केवल स्तना कहनेपर रोष लोकोंका प्रहण कैसे हो सकता है?

समाधान—नर्डा, वयांकि, क्षेत्र और स्पर्शन अनुयोगद्वारके सृत्र देशामर्शक हैं, इसिलिये 'लोकके असंख्यातवें भागमें ग्हते हैं' इनने पदके कहनेसे शेष लोकोंका भी प्रहण हो जाता है।

अब विशेष पदोंकी अपेक्षा मिथ्यादि नारिक्योंका क्षेत्र कहते हैं— स्वस्थानखर्शान, विदारवरस्वस्थान, वेदनासमुद्धान, कपायसमुद्धान और विकिथिकसमुद्धानको प्राप्त हुए मिथ्यादि नारकी जीव वितन क्षेत्रमें रहते हैं? सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यात हैं भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं और अद्मिद्धांपप्रमाण मानुपलोकसे संख्यात गुणे क्षेत्रमें रहते हैं। अब इसके अर्थक प्रस्पण करनेके लिय यहांपर नारिक्योंकी अवगादना कहते हैं। यह इसप्रकार है— पहली पृथिवींके पहले पाथड़ेमें नारिक्योंका उत्सेध तीन हाथ है। ने रहवें पाथड़ेमें सात धनुष, नीन हाथ और छह अंगुल नारिक्योंका उत्सेध है।

भूमिमेंस मुखको घटाकर उत्सेधका भाग देनेपर जो तम्ध आव वह वृद्धिका प्रमाण हाता है। अब जिस पटलक नार्राक्योंक उत्सेधका प्रमाण लाना हो उसे इच्छा मानकर उससे

१ सत्त त्ति-छदड हत्थंगुलाणि कमनो इवंति घम्माए। चरिमिदयमि उदओ। ति.प.२,२१७. रयणव्यमाए पुटर्बाए नेरह्रयाण xx सरीरांगाहण। xxx उक्षांसणे सत्त धगृहं तिर्णण रयणीओ छक्ष अंगुलाइं। जीवामि.३,२,१२.

## एदीए गाहाए सेमएक्कारसपन्थडणेरइयाणग्रस्सेधा आणेयव्या। तेसिं पमाणमेदं-

| 'प्रस्त      | र ि     | ? | 2   | 3  | 8   | 4  | Ę   | ७ | 4   | 9 19 | १०  | \$ \$ | १२  | १३ |
|--------------|---------|---|-----|----|-----|----|-----|---|-----|------|-----|-------|-----|----|
| धनुप<br>इस्त |         | 0 | . ? | 8  | २   | 3  | 3   | 8 | 8   | 4    | Ę   | ξ     | . 9 | 9  |
| हस्त         |         | ₹ | 8   | 2  | . २ | o  | २   | 8 | 3   | 8    | 0   | २     | 0   | 3  |
| अंगुर        | त्र । व | 0 | 63  | १७ | 2.5 | 80 | १८३ | ३ | 885 | २०   | 8 5 | १३    | 365 | Ę  |

वृद्धिको गुणित कर दो, और गुस्का प्रमाण जोड़ दो। इसका जो फल होगा वही इच्छित पाथड़के नारकियोंका उत्संघ समझना चाहिये॥१७॥

विशेषार्थ — यद्यपि हितीयादि नरकों में प्रथमादि नरकों के अन्तिम पटल के नारिकयों का उत्सेध मुख हो जाता है, परन्तु प्रथम नरकमें पहले पाथड़े के ही नारिकयों का उत्सेध मुख रहेगा। अतप्य उक्त गाथा के नियमानुसार पहले नरक के पहले पाथड़े के नारिकयों का उत्सेध नहीं निकाला जा सकता है। पहले नरक में पदका प्रमाण १२ और शेष नरकों में जहां जितने पाथड़े होंगे यहां उतना पदका प्रमाण रहेगा। पहले नरक में दूसरा पाथड़ा पहला और अन्तिम पाथड़ा बारहवां गिना जायगा।

अय यदि हमें प्रथम नरकके पांचयं पटलका उत्सेधप्रमाण निकालना है तो पूर्वोक्त नियमानुसार ५६ अंगुलको ४ से गुणितकर प्रथम पटलके उत्सेधका प्रमाण उसमें जोड़ देना चाहिये। - १ × ४ + ७२ = २२६ + ७२ = २९८ अं. = १२ हा. १० अं. = ३ ध १० अं. यही प्रथम पृथिवीके पांचवं पटलके नारकियोंके उत्सेधका प्रमाण है।

इस उपर्युक्त गाथाक नियमानुसार पहले नरकके पहले और तेरहवें पाथड़ेके अति-रिक्त दोष ग्यारह पाथड़ेके नारिकयोंका उत्सेध ले आना चाहिये। उन अवगाहनाओंका प्रमाण यह है (देखा मूलका नकशा)।

१ प्रतिषु केवलमङ्का एव निहिताः न प्रस्तागदिपदानि । तानि तु सुबोधार्थमस्माभिः सर्वत्र योजितानि ।

२ स्थापपहपुत्थां ए उदओ सीमतणामपडलार्ग । जीवाण इन्थितियं सेसेस हाणिव हूं। ओ क्ष आदी अंते सोहिय रूऊणद्धाहिदारिम हाणिचया । ग्रुइसहिदे किदिएद्धे णियणियपदरेस उच्छेदो ॥ हाणिचयाण पमाण घम्माए होति दोणिण इन्थाई । अहुगुलाणि अभुलमामो दोहि विह्त्तो य ॥ एक्षधणुमेवहत्थो सत्तरसंगुलदलं च णिरयामिम । हगिदंदो तियहत्थो सत्तरसं अगुकाणि रोहगए ॥ दो दंडा दो हत्था मतम्मि दिव हुमंगुलं होदि । उन्भते दंडतियं इत्युलाणि च उच्छेदो ॥ तिय दंडा दो हत्या अहुगहरू-अंगुलाणि पन्यद्धं । समतणामईदयउच्छेदो पटमपुदर्वाए ॥ विदियपुढविएक्कारसपत्थडे णेरइयाणग्रुस्सेघो पण्णरह घणूणि वे हत्था वारह अंगुलाणि'। सेसदसपत्थडणेग्इयाणग्रुस्सेघो पुन्त्रिल्लगाहाए आणेदन्तो। तेसि पमाणमेदं—

| प्रस्तार | 8     | २     | ३    | 8 !     | 4     | ६          | 9           | 6    | 9     | १०   | 88 |
|----------|-------|-------|------|---------|-------|------------|-------------|------|-------|------|----|
| धनुप     | 6     | 3     | ٩    | १०<br>२ | \$ \$ | <b>'१२</b> | १२          | 13   | 88    | \$8  | १५ |
| हस्त     | २     | •     | 3    | २       | 8     | 0          | 3           | 8    | 0     | 3    | २  |
| अंगुल    | 3 5 5 | २२ हर | १८६६ | 8866    | १०११  | 0 8 8      | <b>३</b> ३३ | २३,५ | 86.86 | 8488 | १२ |

दृसरी पृथिवीके ग्याग्हवं पाथड़ेमें नारिकयोंका उत्सेध पन्द्रह धनुष, दो हाथ, बारह अंगुल है। प्रथमादि रोष दश पाथड़ोंके नारिकयोंका उत्सेध पूर्वोक्त गाथाके नियमानुसार ले आना चाहिये। उन अवगाहनाओंका प्रमाण यह है- (देखो मूलका नकशा)।

विशेषार्थ— इस दूसरी पृथिकीमें मुस्का प्रमाण ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल और भृमिका प्रमाण ६५ धनुष, २ हाथ, १२ अंगुल है। तथा, प्रतिपटल वृद्धिका प्रमाण २ हाथ, २०१३ अंगुल है।

चत्तारी चावाणि सत्तावीसं च अगुलाणि पि । होदि असंभार्तादय उदशे पदमाह पुढवीए ॥ चतारी कोदंशा निय हथा अंगुलाणि तेवीम । दल्दिमण होदि उदशे विन्मत्तयणाभि पदलमि ॥ पंच स्थिय कोदश एकी हत्थी य वीस पव्याणि । तिर्दियमि उदशे पण्णती पदमखोणीण् ॥ क सिय कोदशाणि चत्तारी अंगुलाणि पथ्यद्ध । उच्छेही पाद्यों पडलमि य तिसदणामिम ॥ वाणासणाणि क सिय दी हत्थी तेरसंगुलाणि पि । वक्तणामपहले उच्छेही पदमपुढवीए ॥ सत्त य सगमणाणि अगुलया एकवीस पत्यद्धं । पडलमि य उच्छेही होदि अवस्तणामिम ॥ सत्त विसिद्धासणाणि हत्थाई निष्णि छस्च अंगुलय । सर्भिदयमि उद्यो विकार पढमपुढवीए ॥ ति. प. २, २१८-२३०.

१ दोचःए 🗙 🗴 उक्तांसेणं पण्णरस घणूई अट्टाइज्जाता स्यणां श्री 1 जीवामि ३, २, १२.

र दो हत्था जीसगुळ एकारसमिजिद दो वि पथ्याई । एयाई वहुीओ मुहसिइंद होनि उच्छेहो ॥ अट्ट विसिहासणाणि दो हत्था अगुळाणि चवजासं । एकारसमिजिदाइ उदको पुण विदियनसहीए ॥ जब दंडा बार्गसंगुळाणि
एकारसिम चवप्यं । मिजिदाओ सो मागी विदिए वसहाय उच्छेहो ॥ जब दंडा तिय हत्थं चवरत्तरदोसयाणि
पय्वाणि । एकारसमिजिदाइ उदओ मणइंदयिम जीवाण ॥ दस दंडा दो हत्था चोइस प्याणि अट्ट मागा य ।
एकारसिहं मिजिदा उदओ तणगिंदयिम विदियाए ॥ एकारस चावाणि एको हत्थो दमंगुळाणि पि । एकारसिह्ददसंसा
उदओ घादिंदयिम विदियाए ॥ बारस सरामणाणि प्याणि अट्टउत्तरी होति । एकारस मिजिदाणि संघादे जारयाण
उच्छेहो ॥ बारस सरामणाणि निय इत्या तिष्णि अंगुळाणि च । एकारसिह्यिनमाया उदको जिन्निद्यामि विदियाए ॥ तेवण्णाण य हत्या तेवीसा अगुळाणि पणमागा । एकारसिह मिजिदा जिन्मगपडळीम उच्छेहो । चोइस
देडा सोळसजुत्ताणि दोसयाणि पथ्वाणि । एकारसमिजदाहि लोळयणामिम उच्छेहो ॥ एकोणसिट हत्था पणरस अगुळाणि जब मागा । एकारसिह मिजिदा लोळयणामिम उच्छेहो ॥ पण्णरसं कोदडा दो हत्था बागसंगुळाणि च । अतिमपडळे थणळोळगिम विदियाय उच्छेहो ॥ ति. प. २, २३९-२४२. तियपुढिविणवमपन्थडिम्ह णेरइयाणमुस्मेघा एकचीस घणूणि एगा हत्था य'। सेसद्वपत्थडणेरइयाणमुस्मेघा पुव्विन्लगाहाए आणदव्वा । णवरि एत्थ एकचीस घणूणि सहत्थाणि भूमी होदि । पण्णरस घणूणि वे हत्था वाग्ह अंगुलाणि मुहं होदि । भूमीदो मुहं सोहिय उस्तेघेण णविह भागे हिदे वट्टी होदि । तं विह्नं णवसु ठाणेसु ठिवय एगादि-एगुचरेहि गुणगारिहि गुणिय मुहिम्म पिक्खचे इच्छिद्उस्मेघो होदि । तस्म पमाणमेदं —

| प्रस्तार | ۶   | २    | 3          | 8   | 14 | Ę  | y  | 15         | 0,       |
|----------|-----|------|------------|-----|----|----|----|------------|----------|
| धनुप     | १७  | १९   | २०         | २२  | २४ | २६ | २७ | २९         | 3 \$     |
| इस्त     | ?   | 0    | <b>.</b> ३ | ર : | १  | •  | 3  | ् <b>२</b> | <b>१</b> |
| अंगुल    | 803 | \$ 0 | 6          | ६३  | 43 | જ  | ₹3 | ?:         | 0        |

चउत्थपुढविसत्तमपत्थडणेग्इयाणमुस्सेथा वासही धण्णि वे हत्था य । एदं भृमि

तीसरी पृथिवीक नीवें पाथड़ेमें नार्यक्योंका उन्संध इकतीस धनुष और एक हाथ है। दोष भाठ पाथड़ोंके नार्यक्योंका उन्संध पूर्व गाथाके नियमानुसार ले आना चाहिये। इतनी विदोषता है कि यहांपर इकतीस धनुष और एक हाथ भूमि है। पन्द्रह धनुष, दो हाथ और बारह अंगुल मुख है। भूमिमेंस मुखकी घटाकर उन्संध (पद) ने का भाग देनेपर वृद्धिका प्रमाण आता है। (तीमरी पृथिवीमें प्रतिपटल वृद्धिका प्रमाण १ धनुर, २ हाथ और २२३ अंगुल हैं।) इस वृद्धिका नी स्थानीमें स्थापित करके एक आदि एकोत्तर गुणकारीसे गुणित करके मुखमें मिला देनेपर इच्छित पाथड़ेक नार्यक्योंका उत्संध आता है। उसका प्रमाण यह है- (देखो मूलका नकदाः)।

चौथी पृथिविक सानवं पाथ इमे नागर्कर्यं का उत्सेध वासठ धनुप और दो हाथ है।

१ तचाए ×× उनकांसण एनकतीन धगृह एनका स्वर्णी । जीवार्शित व, २, १२.

२ एक धणू दो हत्था बाबीसं अंगुलाणि दो मागा । तियमजिद णायाना भेषाण् इति दुर्गाभी ॥ सत्तरस चावाणि चोत्तीसं अगुलाणि दो मागा । तियमजिदा मेघाण् उदओ तान्दयान्य जावाण ॥ एककोणवीस दहा अग्रावी-संग्रलाणि निहिद्याणि । तिसिद्दयान्य तियमजिदा मेघाण् उत्ते ॥ विभस्य दहमदि्य सादीण् अग्रलाणि होदि सदा । तिदियं चिय पुर्वाण् तवाणदयणाग्यान्य उत्ते है ॥ ण तियमणा हथा नियविहत्ताणि बीम पव्याणि । मेघ प् सविणिदयिद्याण जीवाण उत्ते । ॥ सत्ताणउदी हत्था मोलम पत्याणि नियविहत्ताणि । उद्येशे णिदावणामाण् पढले णारया जीवा ॥ जन्वीम चावाणि वत्तारी अग्रलाणि मेघाण् । प्रजीवहत्याणमपटले विदाण जीवाण उत्ते हो ॥ सत्तावीमं दहा तिय इत्था अन्तर्शाण च । तियमजिदाइ उद ते उत्त्विद णारयाण णाद्व्यो ॥ एकोणसीस दश दो हत्था अंगुलाणि चत्तारि । तियमजिदाई उद ते अज्ञालि दशा दशाण प्रकारि । तियमजिदाई उद ते स्वालिद तियमजिदार ।। इकर्ताम दशाणु पुनको इत्था अतिय प्रवाणि । स्वाण्याण होदि उत्तर्शि ॥ ति प २ २ , २४३-२४ २ .

३ चउ-घीषु × वामटी चण्हं दोषण स्वर्णाओं । जीवाभिः ३, २, ९२.

## करिय सेस-छ-पत्थडणेरइयाणमुस्तेधो आणेदच्यो । तस्स पमाणमेदं -

| प्रस्तार | ?            | २            | ३   | 8   | 4            | ξ   | 0  |
|----------|--------------|--------------|-----|-----|--------------|-----|----|
| धनुष     | ३५           | 80           | 88  | 88  | ५३           | 46  | ६२ |
| हस्त     | २            | 0            | 2   | •   | २            | ø   | २  |
| अंगुल    | <b>२</b> ० ₹ | १ <b>७</b> % | १३८ | 80; | <b>६</b> - 5 | ३ } | 0  |

पंचमपुढितिपंचमपत्थडणेरइयाणग्रुस्सेघो पणुतीमुत्तरसदघणृणि । एदं भृमि करिय सेमचदृण्हं पत्थडाणमुस्सेघो आणेदन्त्रो । तेसिं पमाणमेदं—

| ٠. |          |    |   |          |     |          |     |   |
|----|----------|----|---|----------|-----|----------|-----|---|
|    | प्रस्ताग | ٤  | 1 | <b>२</b> | , ३ | 1 8      | ५   | ľ |
|    | धनुप     | 94 |   | েও       | १०० | ११२      | १२५ |   |
|    | हस्त     | o  | 1 | <b>२</b> |     | <b>२</b> | o   |   |

इसे भृमिमपसे स्थापित करके शेष छह पाथड़ोंमें नारिकयोंका उत्संघ है आना चाहिय। उसका प्रमाण यह है— (देखो मृलका नकशा)।

विशेषार्थ--इम पृथिवीमं मुझ का प्रमाग ३१ घतुष, १ हाथ और भृमिका प्रमाण ६२ घतुष, २ हाथ है। तथा, प्रतिपटल तृद्धिका प्रमाण ४ घतुष, १ हाथ और २०% अंगुल है।

पांचर्या पृथिवीक पांचर्य पाथड़में नारिकर्योका उत्मेध एकसी पच्चीस धनुप है। हमें भृतिकपते स्थापित करके दोप चार पाथड़ोंक नारिकर्योका उत्मेध हे आना चाहिये। उसका प्रमाण यह है— (देखे। मृलका नकशा)।

विशेषार्थ — पांचवीं पृथिवीम मुलका प्रमाण ६२ धतुप, २ हाथ और भृतिका प्रमाण १२५ धतुप है। नथा प्रतिषटल वृद्धिका प्रमाण १२ धतुप और २ हाथ है।

१ चड दश इगि इयो प्याल वीम सच पिडिना । चड भागा नुम्मिण पृद्योण इगिवडूीओ ॥
पणतीम दहाए हम्भाइ देशिण वीम प्यालि । सस्हिदा चडमागा उद शे आगिद्राण जीवाण ॥ चालांस कोद्रहा
बीसम्मिहिशे मयं च प्यालि । सस्मिद्रि उन्छेरी नुम्मिण भारपहलजीवाण । चउदाल चावाणि दो हम्भा अगुलाणि
छण्णउदी । सस्मिद्री उन्छेरी तारिद्यमदिदाण जीवाण ॥ एक्कोणवण्ण देश बाहस्रि अगुला य सस्मिद्रा । चिद्रयमिन
तुम्मिस्लोणीए णार्याण उन्छेरी ॥ नेवण्णा चावाणि दो हम्भा अनुसाल प्यालि । मस्मिद्राण उद शे दम्भिद्यसिठ्याण जीवाणे ॥ अहावण्णा दश सस्मिद्रा अगुला य चडवीम । चादिद्यम्मि नुम्मिन्लोणीए णार्याण इन्छरी ॥
बासिटी कोदडा हम्भा देशिण तुम्मुद्रवीण चिम्मुद्रवीण स्थलिक स्थलिक

२ पचर्माणु × पणवीसं घणस्य । जीवासि ३, ०, १२.

३ वरम सरामणाणि दो हत्या पनकीय पुढ़बोण् । खयब ्रीण प्रमाण विदित बीयराण्डि ॥ पणइत्तरिपरिमाणा कोदडा पनकीण् पुढ़बीण् । परानिदयानिय उदशी तमणाने महिदाण जीवाण् ॥ सत्तानीदी दहा दो हत्या पंचनीण् कोणीण् । पहलनिय समणामे णाग्यजीवाण उन्केही ॥ एकके कोद्रभण झमणान णार्याण उन्केही । चावाणि छद्वीए पुढवीए तदियपत्थडणेरइयाणमुस्तेघो अङ्गाइज्जसद्घणूणि'। एदं भूमिं करिय सेसदोण्हं पत्थडाणमुस्मेघो आणदच्यो । तस्म पमाणमेदं--

| ग्रस्तार | 8   | 2   | 3   |
|----------|-----|-----|-----|
| धनुप     | १६६ | २०८ | २५० |
| हस्त     | २   | 8   | 0   |
| अंगुल    | १६  | ć   | •   |

सत्तमाए पुढवीए णेरइयाणमुस्सेधी पंचसदधणूणि'। तेसि पमाणमेदं--

| प्रस्तार | - 8 - | ¥ |
|----------|-------|---|
| धनुप     | 400   | ! |

एत्थ णेग्इएस उम्मेधअहमभागो विक्संभो ति कड्ड परिद्वयमद्धं करिय विक्संमद्भेण गुणियुम्सेहेण गुणिदे णरइयाणमोगाहणा होदि । ओगाहणं पिंड सत्तमपुढवी

छठवां पृथिवीके तीलंग पाथड़ेमें नागिकयांका उत्सेध ढाईसो धनुप है। इसे भूमि-इपसे स्थापित करके रोप दे। पाथड़ोंके नागिकयोंका उत्सेध छे आना चाहिये। उसका प्रमाण यह है—(देखे। मृलका नकशा)।

विशेषार्थ -- छठा पृथियोमं मुखका प्रमाण १२५ धनुष और भूमिका प्रमाण २५० धनुष है। तथा प्रतिपटल वृद्धिका प्रमाण ४१ धनुष, २ हाथ और १६ अंगुल है।

सातवी पृथिवीके नागकियोंका उत्सेध पांचली धनुष है। उसका प्रमाण यह है— (देखी मूलका नक्सा)।

यहां नारिकयों में उत्संधंक आठवें भागप्रमाण विष्कम्भ होता है. ऐसा समझकर, विष्कम्भकी परिधिको आधा करके, और विष्कम्भके आधेस गुणित करके उत्संधस गुणित करनेपर नारिकयोंकी अवगाहना होती है। अवगाहनाकी अपेक्षा सातवीं पृथिवी प्रधान है,

कारसत्तरसयमेक्क अधयम्मि दो इत्था ।। एक्कं कोर्दडसर्य अन्माहिय पचवीसरूवेहि । भूमप्पहाए चरिमिदयम्मि तिमिसयम्मि उच्छेहो ॥ ति प. २, २६१ २६५.

१ छर्ताषु × अङ्गाहःजाह घणुमयाह । जीवाभिः ३, २, १२.

२ एकराल दर्श हथाइ देशिण मीलमग्लमा। ल्ट्रीप् वस्ताप् पिमाण हाणिक है। । लाजिक ही अधियमयं कीदंडा देशिण होति हथा य । मोलम पत्ता य पुट दिमप उच्चताण उन्लेही ।। दर्शण सर्याण अहाउत्त ददाणि अगुलाण च । वर्तासं लहीप् वदल्विदर्जात उन्लेही ॥ पण्णाम महियाणि दोष्णि सरासणाणि च । लहंकणामइदयिदाण जीवाण उच्छेही ।। ति. प. २, २६६ २६९.

३ सर्चमाषु × पंचधणुनयाः । जीवामि. ३. २, १२.

४ पत्तसयाह धणूर्णि सत्तमअवर्णीह अवधिठाणिन । सब्बेसि णिरयाण काउच्छेहो जिणादेसी ॥ ति. प. २, २००. पथाणा, पढमपुढविञ्रोगाहणादो सत्तमपुढिविञोगाहणाए संखेजजगुणनुवरूंभादो। दव्यं पिड पढमपुढवी पहाणा, सेसपुढिविद्व्वादो पढमपुढिविद्व्यस्प असंखेजजगुणनुवरुंभादो । ओगाहणगुणगारादो द्व्यगुणगारो बहुगो ति पढमपुढवी पहाणा कायव्या ।

सामण्णेण एत्थ अत्थपदं वृचदे । सत्थाणसन्थाणरासी मूलरासिस्स संवेज्जा भागा
होदि । विहारिदसन्थाण-वेदण-कसाय-वेडिव्यममुग्धादरासीओ मूलरासिस्म संखेजिदभागा । एदमन्थपदं सव्वत्थ जोजेद्व्यं । पुणा अप्पप्पणा रासीओ ठिवय अंगुलस्स
मंखेजिदिभागमेत्रोगाहणाण् गुणिय चद्हि लोगेहि ओविटिदे चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जिदभागा आगच्छिदि । माणुमखेत्रेणाविटिदे असंखेज्जिणि माणुमखेत्राणि होति । णवरि
वेयण-कसायेमु णवगुणां, वेउिव्ययममुग्धादे संखेज्जगुणा आगाहणा मव्यत्थ कायव्यां । एवं
मार्णितियपदस्स । णवरि ओवट्टणं ठिवज्जमाणे पटमपुटिवद्वं पहाणं कायव्यं । कुदो १
मार्णितिएहि परिणद्जीवस्म तन्थ विग्गहगईए रज्जुअसंखेजजिदिभागमेत्तदीहत्तस्स वि

क्योंकि, पहली पृथिवीकी अवगाहनांस सातवीं पृथिवीकी अवगाहना संख्यातगुणी पाई जाती है। तथा, द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा पहली पृथिवी प्रधान है, क्योंकि, हितीयादि दाष छह पृथिवियोंके द्रव्यप्रमाणसे पहली पृथिवीका द्रव्य असंख्यातगुणा पाया जाता है। इसमकार सातवीं पृथिवीके अवगाहनाके गुणकारसे पहली पृथिवीके द्रव्यप्रमाणका गुणकार बहुत बड़ा है, इसलिये यहांपर पहली पृथिवीको प्रधान करना चाहिये।

अब सामान्यक्ष्यसे यहांपर अर्थपद्का निक्षण करते हैं— स्वस्थानस्वस्थानगांश मूल नारकराशिके संख्यात बहुभागप्रमाण है। विहागवन्स्वस्थान, वर्नासमुद्रात, क्यायसमुद्धात, और वैक्रियिकसमुद्धातको प्राप्त गाशियां मूलगशिके संख्यातवें भागप्रमाण हैं। यह अर्थपद सर्वत्र जांड़ लेना चाहियं। पुनः अपनी अपनी गाशियोंको स्थापित करके, उन्हें अगुलके संख्यातवें भागप्रमाण अवगाहनांस गुणित करके जो लब्ध आये उसे सामान्य आदि चार लोकोंसे पृथक् पृथक भाजित करनेपर, अर्थान् सामान्य आदि चार लोकोंके, तत्यमाण खंड करनेपर, चार लोकोंको असंख्यातवां भाग लब्ध आता है। तथा उक्त प्रमाणको मानुपलेकसे अपवर्तित करनेपर अर्थात् उक्त प्रमाणके मानुपक्षेत्रप्रमाण खंड करनेपर अर्थात् के कि वदनासमुद्धात और क्यायसमुद्धातमें सर्वत्र अवगाहनाको नेगुणी और वैक्षियकसमुद्धातमें अवगाहनाको सर्वत्र संख्यातगुणी कर लेना चाहिये। मारणान्तिकसमुद्धातका कथन इसीप्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अपवर्तनाके स्थापित करनेपर पहली पृथिवीके प्रच्यको प्रधान करना चाहिये, क्योंकि, मारणान्तिक समुद्धातको परिणत हुए जीवक यहां विग्रहगतिमें राजंक

१ वेदणासमृख्यापुणं समोहते 🗙 सरीरपमाणभेने निक्यंभवाद्व्छेणं नियमा छहिनि 🗙 प्रका. ३६, १७. एव कसायसमृख्यानोवि माणितव्यो । प्रक्षा. ३६, १८.

२ वेउन्त्रियसपुग्वाएणं समीहते 🗙 सीम्वामाणमेनं विक्लंमबाहहेण, आयामेण जहण्णेणं अगुलस्स संक्षेत्रजातिमागं उक्कोसेणं सांक्षित्जाति जीयणाति एगदिसि विदिश्चि वा एगइए खिले 🗙 प्रकार ३६, १९.

उवलंभादो । तेण आविष्ठियाण अमंखेज्जिदिभागमेत्तपढमपुढविउवक्कमणकालेण ओविष्ट्रय लद्भस्य असंखेज्जा भागा विग्गहं करेंति । तेमं पि असंखेज्जा भागा मारणंतियं करेंति चि । पुणो तमाविष्ठियाण अमंखेज्जिदिभागमेत्तमारणंतियउवक्कपणकालेण गुणिदे मारणंतियरासी आगच्छिदि । पुणो लेरइयमुहविन्थारेण णवगुणरज्जुअसंखेज्जिदिभागेण मारणंतियरासि गुणिदे तक्खेतं होदि । उववादस्मंबद्धणं ठिवज्जमाणे पलिदेविमस्य असंखेज्जिदिभागेण विदियपुढविद्वे भागे हिदे तिरिक्खेहिते। विदियपुढविण उप्यज्जमाणिमच्छा-इहिणो होति । पुणो अवरेगं पलिदेविमस्य अमंखेज्जिदिभागं भागहारं ठिवय स्वणेण गुणिदे विग्गहगईण मारणंतिण्य उप्यज्जमाणितिरक्खिमच्छाइहिणो होति । पुणो अवरेगं पलिदोवमस्य अमंखेज्जिदिभागं भागहारं ठिवय स्वणेण गुणिदे विग्गहगईण मारणंतिण्य उप्यज्जमाणितिरक्खिमच्छाइहिणो होति । पुणो अवरेगं पलिदोवमस्स अमंखेज्जिदिभागं भागहारं ठिवेदे तिग्किखेहितो विग्गहगदीण रज्जुपिक्सिगंग मारणंतियं करिय उप्यज्जमाणितिरिक्खिमच्छाइहिणो होति ति वत्त्ववं । सच्वत्थ रज्जुमेत्तायामविदियदंद्वलंभादो । पुणो एदं द्ववं तिगिक्खोगाहणमुहविन्थारेण णवर्रज्जुगुणिदेण गुणेद्ववं । अविद्वणा पृव्वं व काद्व्या। एवं सामणस्य। णविर उववादो णिल्थ ।

असंख्यातवें भागप्रमाण देशिता भी पाई जाती है। इसलिये आवलीक असंख्यातवें भागप्रमाण पहली पृथियोके उपक्रमणकालमे प्रतिसमयमें मरनेवाली राजिका भाजित करके जो लब्ध भावे उसके असंख्यात बहुमागप्रमाण जीव विग्रहको करने हैं। तथा इनके भी असंख्यात बहुभागप्रमाण जीव प्रति समयमें मारणान्तिकसमुद्धातको करने हैं। पूनः इसे आवर्लीके असंख्यातवें भागमात्र मारणान्तिकसम् दातके उपक्रमणकालसे गुणित करनेपर मारणान्तिक समुद्धातराशि होती है। पुनः नार्वियोंके मुस्तविस्तारसे नौ गुणे राजुके असंख्यातये भागसे मारणान्तिकराशिका गणित करनेपर मारणान्तिकसमुद्धातक्षेत्र होता है। उपपादकी अपवर्तनांक स्थापित करनेपर पत्यापमक असंख्यातवें भागके इसरी पृथिवीसंबन्धी द्रव्यके भाजित करनेपर तिर्धनीमें समरी पृथिवीमें उत्पन्न होनेवान मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं। पुनः पच्योपमक असंख्यातवे आगम्य एक दूसरा आगहार स्थापित करके एक कमसे गुणित करनेपर विग्रहगितमें मारणान्तिकसमुद्धानसे उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच मिध्यादृष्टि जीव होते हैं। पुनः एक दूसर पत्योपमके असंख्यातवें भागका भागहाररूपसे स्थापित करनेपर तिर्यंचीमेंसे विश्रहगतिमें राजुक प्रतिभागरूपसे मारणान्तिक समुद्धात करके उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच मिथ्याद्यप्र जीव होते हैं, पसा कथन करना चाहिये, क्योंकि, सर्वत्र राजु-मात्र भाषामसे युक्त दुलरा दंड पाया जाता है। एनः इस दृष्यको नौ गुणी राजुसे गुणित तिर्यचौंकी अवगाहनाके मुख्यविस्तारसे करना चाहिये। यहां पर अपवर्तना पहलेके समान करना चाहिये।

इसीमकार सासादनसम्यग्द्य नारकियोंके भी स्वस्थानस्वस्थान आदि समझना

मारणंतियरासिमिन्छिय दो आविलयाए असंखेजजिदभागे अण्णोण्णगुणे करिय पुन्वरासिस्स भागहारं ठिवय तप्पाओग्गेण आविलयाए असंखेजजिदभाएण गुणिदे मारणंतियरासी होदि । सेसविधी पुन्वं व । एवं सम्मामिन्छाइद्विस्स । जबिर मारणंतियं पि जित्थ । असंजदसम्माइद्विस्स सामणभंगो । जबिर उववादो अत्थि । मारणंतिय-उववादेसु जेरहया मम्माइद्विणो संखेजजा चेव होति । सेसं जाणिय वचव्वं ।

## एवं सत्तसु पुढवीसु णेरइया ।। ६ ।।

द्व्वद्वियणयमवलंबिय सुत्तं जदो द्विदं तदो सत्तण्हं पुढवीणं परूवणा ओघपरू-वणाए तुस्त्रेत्ति घडदे । पञ्जवद्वियणए पुण अवलंबिज्ञमाणे पढमपुढविपरूवणा ओघ-परूवणाए तुस्त्रा, सन्वगुणाणं सन्वपदेहि सिरसत्त्वलंभादो । ण विदियादिपंचपुढवीणं परूवणा ओघपरूवणाए पदं पिड तुल्ला, तत्थ असंजदसम्माइद्वीणं उववादाभावादो । ण सत्तमपुढविपरूवणा वि णिरओघपरूवणाए तुल्ला, सासणसम्माइद्विमारणंतियपदरस असं-

चाहिये। इतनी विशेषता है कि उनके उपपाद नहीं पाया जाता है। जब मारणान्तिक समुडानको शस राशिक लानेकी इच्छा हो तब है। बार आवर्लाके असंख्यातचें भागको परस्पर
शुणित करके और उसे पूर्वराशिका भागहार स्थातित करके उसके योग्य आवर्लाके असंख्यातवें भागसे शुणित करनेपर मारणान्तिकसमुद्धातको शाम राशि होती है। शेष विधि
पहलेके समान है। इसीम्कार सम्याग्मिश्याहिए नारिक्योंक भी स्वस्थानस्वस्थान आहि
जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके मारणान्तिकसमुद्धात भी नहीं होता है। असंयतसम्यग्हिए नारिक्योंक स्वस्थानस्वस्थान आदि सासादनसम्यग्हिए नारिक्योंके स्वस्थान
स्वस्थान आदिके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके उपपाद पाया जाता है। मारणानिकसमुद्धात और उपपादमें सम्यग्हिए नारिक्ष संख्यात ही पाये जाते हैं। शेष कथन
जानकर करना चाहिये।

इमीप्रकार सातों पृथिवियोंमें नारकी जीव लोकके असंख्यात**वें भागप्रमाण** क्षेत्रमें रहते हैं ॥ ६ ॥

चृंकि यह सूत्र द्रव्यार्थिक नयका अवलंबन लेकर स्थित है, हमालिये सातों पृथियि-योंकी प्रक्षपणा आंध्रक्षपणांक तुस्य है, यह कथन घटिन हो जाना है। पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर तो पहली पृथिवींकी प्रक्षपणां ओध्रक्षपणांके तुस्य है, क्योंकि, पहली पृथिवीमें सामान्यप्रक्षपणांसे सर्व गुणस्थानींकी सर्वपदांकी अपेक्षा समानता पार्ध जाती है। किंतु स्वस्थानस्वस्थान आदि पदोंकी अपेक्षा द्वितीयादि पांच पृथिवियोंकी प्रक्षपणा ओध्र-प्रक्षपणांके समान नहीं है, क्योंकि, उन पृथिवियोंमें असंयतसम्यग्टियोंका उपपाद नहीं होता है। इसीप्रकार सानवी पृथिवींकी प्रक्षपणा भी नारक सामान्यप्रक्षपणांक तुस्य नहीं है, क्योंकि, सातवी पृथिवींमें सासादनसम्यग्टिएसंबन्धी मारणान्तिकपदका और असंयतसम्य-

१ प्रातिषु ' जदो हिद तदो हिद ' इति पाठः ।

जदसम्माइहिमारणंतिय-उववादपदाणं च तत्थ अभावादो । सत्तण्हं पुढवीणं ओगाहणामेदो मारणंतिय-उववादाणं ठिवजमाणरज्जभेदो दव्वविमेसो च वत्तव्यो । पढमपुढविमिच्छाइहि-मारणंतियखेत्तं तिरियलोगादो असंखेजगुणं । कृदो १ पदरंगुलस्स संखेजिदिभागगुणिदतद्दव्वे सेढीए संखेजिदिभागेण गुणिदे तिरियलोगादो अमंखेजगुणच्चवलंभादो ति एगपदेसमादिं काद्ण जा उक्तरमेण सगुप्यत्तिपदेमो ति मारणंतियखंतायामस्सुवलंभादो । ण चेदम-सिद्धं, महामच्छखंतद्वाणपस्चणणहाणुववचीदो । तत्थ जेण संढीए असंखेजिदिभागायामेण मारणंतियं करिय मरंता बहुवा, तेण निरियलोगस्स असंखेज्जदिभागतं घडदे ।

तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छादिट्टी केविड खेते, सब्ब लोए ॥ ७ ॥

एद्स्य सुत्तम्य प्रवणा ओधमिन्छादिद्विप्रवणाए तुल्ला । णवरि वेउव्विय-समुग्धादगद्जीवा तिरियलागस्य असंखेज्जदियाग, तिरिक्खेसु विउव्वमाणरामी पलि-

ग्हिलंबन्धी मारणान्तिक और उपपाद पदका अभाव है। यहांपर सानों पृथिवियोंकी अवगाहनाका भद, और मारणान्तिक तथा उपपादका स्थापित होनेवाला राजुभेद और
द्रव्यविशेषका कथन करना चाहिये। पहली पृथिवीके मिध्यादियोंका मारणान्तिकक्षेत्र
तिर्यग्लोकसे असंख्यातगुणा है, क्याँकि, मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त राशिको प्रतरांगुलके
संख्यातवें भागस गुणित करके पुनः जगश्रणांक संख्यातवें भागस गुणित करनेपर तिर्यग्लोकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र पाया जाता है। तथा पकप्रदेशसे लेकर उत्कृष्टकपसे अपनी
उत्पाचिक प्रदेशतक मारणान्तिकक्षेत्रका आयाम पाया जाता है, इसलिये भी पहली पृथिवीके
मिध्यादियोंका मारणान्तिकक्षेत्र तिर्यग्लोकसे असंख्यातगुणा है। और यह कथन असिद्ध
भी नहीं है; क्योंकि, महामत्स्यके क्षेत्रस्थानकी प्रक्षणा अन्यथा वन नहीं सकती है। वहांपर
कृंकि जगश्रेणीक असंख्यातवें भाग आयामकपसे मारणान्तिकसमुद्धातको करके मरनेवाले
जीव बहुत हैं, इसलिये तिर्यग्लोकका असंख्यातवां भाग बन जाता है।

तिर्यंचगतिमें तिर्यंचोंमें मिध्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व लोकमें रहते हैं ॥ ७॥

इस सूत्रकी प्ररूपणा ओधिमध्यादिष्ट प्ररूपणाके समान है। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकसमुद्धातको प्राप्त निर्यंच जीव निर्यग्लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं, क्योंकि, तिर्यचोंमें विक्रिया करनेवाली गांशि पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र धनांगुलोंसे

र प्रतिपूर्वनिण 'इति पाठः।

२ मारणतियमपुरवातेण 🗙 × सरीरप्पमाणमंत्ते विक्खम्मबाइङ्रेण, वायामेणं ज्ञहण्णेण अंग्रुलस्स असंखेज्जति-मार्गं उक्कोसेणं असखेञ्जाति जोयणाति एगदिसि एवतिते खेत्तं ×× प्रका. ३६, १८.

दोवमस्स असंखेज्जिदमागमेर्चधर्णगुलेहि गुणिदसेहिमेर्चा ति गुरूवदेसादो ।

# सासणसम्माइडिपहुडि जाव संजदासंजदा ति केवडि खेते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ८ ॥

एदेण देसामासियमुत्तेण स्चिद्-अत्थो वृच्चदे सत्थाणसत्थाण-विहारविदसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विद्दि परिणद्मासणसम्मादिष्टी केविड खेते १ चदुण्हं लोगाणम-संखेजबिदमाने, अड्डाइज्बादो असंखेज्बगुणे अच्छंति । रासिपमाणं मण्णमाणे सत्थाण-सत्थाणरासी मृलरासिस्स संखेज्बा भागा। सेसरासीओ मृलरासिस्स संखेजबिदभागमेत्तीओ। णविर वेउव्वियमसुग्धादरासी मृलरासिस्स असंखेजबिदभागो । इदो १ तिरिक्खेसु विउव्वमाणबीवाणं पउरं संभवाभावादो । एत्थ ओगाहणगुणगारे। संखेजबिणंगुलमेत्रो, एग्धणंगुलं वा'।

गुणित जगश्रेणीप्रमाण है, ऐसा गुरुका उपदेश है।

सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर संयतासंयत गुणस्थानतकके तिर्यंच जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ ८ ॥

अब इस देशामर्शक सृत्रसे स्वित अर्थका कहते हैं—स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धान, कपायसमुद्धान और विक्रियक्तसमुद्धातरूपसे परिणत सम्सादनसम्यग्दिए तिर्यंच जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें
भागप्रमाण क्षेत्रमें और अड़ाईद्वीपस असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं । स्वस्थानस्वस्थान आदि
उक्त राशियोंक प्रमाणका कथन करने पर स्वस्थानस्वस्थान जीवराशि मृलर्शाशंक संख्यात
बहुभागप्रमाण है । तथा शेष राशियां मृलराशिके संख्यातवें भाग मात्र हैं । इतनी विशेषता
है कि वैक्रियिकसमुद्धानको प्राप्त राशि मूलराशिके असंख्यातवें भागप्रमाण है, प्योंकि,
तिर्थेचोंमें विक्रिया करनेवाले जीव प्रचुर संभव नहीं हैं । यहां पर अवगादनाका गुणकार
संख्यात घनांगुलप्रमाण अथवा एक घनांगुल है ।

विशेषीर्थ — यहां पर अधगाहनाका गुणकार जो संख्यात घनांगुल अथवा एक घनांगुल कहा है उसका यह भाष प्रतीन होता है कि पंचेन्द्रियपर्याप्त तिर्थंचोकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात घनांगुल प्रमाण होती है, अतः उसका घनफल लानेक लिए अवगाहनका गुणकार भी संख्यात घनांगुल ही होगा। किन्तु त्रसपर्याप्त तिर्थंचोंकी जघन्य अवगाहना घनांगुलके संख्यात घनांगुल ही है। यद्यापि इनकी लम्बाई, चेंद्राई और ऊंचाईका पृथक् पृथक् उपदेश आज नहीं पाया जाता है, ऐसा स्पष्ट उहास गाम्मटसारकी जी. प्र. टीकाकारने

१ बादरपुण्णा तेऊ सगरासीण असंख्यागिविदा । विकिशियसिचानुचा पन्टार्यखेडजया बाऊ ॥ पन्छा-संखेडजाहयविदेशुलगुण्डियदिवेचा हु । बेगुव्वियपचन्छा मोगभुमा पुरु विगुब्बंनि गोर्जाः २५८--२५९.

र गी. जी. ९६.

एवं सम्मामिच्छाइड्डि-असंजदसम्माइड्डि-संजदामंजदाणं । मारणंतियसमुग्धादगद-सासणसम्मादिड्डी केविड खेते ? चदुण्हं लोगाणमसंखेजजदिमागे, अड्डाइज्जादो असंखेजज-गुणे अच्छंति । ओधरासिमाविलयाण असंखेजजदिमागेण मागे हिदे मरंतमासणसम्मा-इडिरासी होदि । पुणो वि आविलयाण असंखेजजदिमागेण हिरय स्वृगेण गुणिदे मारणं-तियसमुग्धादगदरासी होदि । पुणो वि आविलयाण असंखेजजदिमागेण मागे हिदे रज्ज-मेत्तायामेण मारणंतियसमुग्धादगद-एगसमयमंचिदगसी होदि । तमाविलयाण असंखेजजदिमागेण गुणिदे तक्कालमंचिदगसी होदि । एदं संखेजजपदंगुलगुणिदग्जजूण गुणिदे मारणंतियखेत्रं होदि । एवमसंजद-संजदानंजदाणं। सम्मामिच्छाइड्डीणं मारणंतियं णित्थ।

उत्रवादगदमासणसम्माइद्वी केविड खेत्रे, चदुण्हं लोगाणमसंखेजजिदभागे, अड्ढाइ-ज्जादो असंखेजज्जुणे । एन्थ रासिपमाणमाणिज्जमाणे मूलरामिमावलियाए असंखेजजिद-

किया है, तो भी उनके घनांगुलका प्रमाण उत्तरोत्तर संख्यातगुणा कहा है। वहांपर पंचेन्द्रिय पर्योप्तजीवींकी जघन्य अवगाहना एकवार संख्यातले भाजित घनांगुल प्रमाण कही है। संभवतः धवलाकारने उसी जघन्य अवगाहनाके घनफलको दृष्टिमें रखकर ' एक घनांगुल ' गुणाकारका प्रमाण कहा है।

इसीप्रकार सम्यग्निध्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत तिर्थवों के भी स्यस्थानस्वस्थान आदिक विषयमें समझना चाहिये। मारणातिकसमुद्धातको प्राप्त हुए सासावनसम्यग्दृष्टि तिर्थव कितने संत्रमें रहते हैं ! सामान्यहोक आदि चार होकों के असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें और अदृद्दिश्चीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। ओघरा। दिकों आवहों के असंख्यातवें भागिते भाजित करने पर मरनेवाही सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्थवरादि होती है। फिर भी आवहीं के असंख्यातवें भागिस भाजित करके एक कम उससे गुणित करने पर मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त राशि होती है। फिर भी आवहीं के असंख्यातवें भागिस भाजित करने पर राजुमात्र आयामकी अपक्षा मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त एक समयमें संचित जीवराशि होती है। इसे आवहीं असंख्यातवें भागिसे गुणित करने पर मारणान्तिक समुद्धातके काहमें संचित हुई राशि होती है। इसे संख्यात प्रत्यागुहों स गुणित राजुस गुणा करने पर मारणान्तिक क्षेत्र होता है। इसे प्रकार असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत तिर्थवों के मारणान्तिकसमुद्धातक विषयमें कहना चाहिय। सम्यग्निध्यादिर्थिक मारणान्तिकसमुद्धात विष्वीं होता है।

उपपादको प्राप्त सासादनसम्यग्दिए निर्यंच कितने क्षत्रमें रहते हैं ? सामान्यलोक भादि बार लोकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें और अदाईडीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। यहां पर सासादनसम्यग्दिए तिर्येशोकी उपपादराशिका प्रमाण लाने पर मूलराशिको

१ मतिप ' भाग ' इति पाढः।

माएण भागे हिदे उप्पडमणसासणसम्माइहिरासी होदि। पुगो अवरेण आवित्याए असंखेडजादिभागेण भागे हिदे स्वृणेण गुणिदे विग्गहगईए मारणंतिएण उप्पडमणणरासी होदि। संखेडजा भागा मारणंतियं कादृणुष्पडजंति ति के वि भणित, एदं जाणिय वत्तव्यं। णित्थ एत्थ मज्झणियमा। तमावित्याए असंखेडजिदिभागेण भागे हिदे उज्जुदों आगच्छमाणरासी होदि। एदस्म पदरंगुलस्म संखेडजिदिभाएण गुणिदरज्जुं गुणगारं ठिविदे उववादखेत्तं होदि। एत्थ आवद्दणा पुच्वं व। एवमसंजदसम्मादिहिस्स। णविर उववादे संखेडजा होति, पुच्वं बद्धायुगमणुस्मसम्मादिहिहि विणा अण्णेसि तत्थ उववादा-भावादो। ओगाहणगुणगारो वि संखेडजपदरंगुलमेत्तो, एगपदरंगुलमेत्तो वा। सम्मानिच्छाइहि-संजदामंजदाणं उववादं णिन्थ।

पंचिंदियतिरिक्व-पंचिंदियतिरिक्वपज्ञत्त-पंचिंदियतिरिक्बजोणि-णीसु भिच्छाइद्विपहुडि जाव संजदासंजदा केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ९ ॥

आवलीके असंख्यातवें भागसे भाजित करनेपर उत्पन्न है।नेवाली मासादनसम्यग्दि राशि होती है। पुनः एक दूनरे आवलीके असंख्यातवें भागसे भाजित करनेपर और एक कम उक्त भागहारस गुणित करनेपर विग्रहगतिमें मारणान्तिकसमुद्धातें उत्पन्न है।नेवाली जीवराशि है। उत्पन्न होनेवाली राशिके संख्यात वहुभाग प्रभाण जीव मारणान्तिकसमुद्धात करके उत्पन्न होते हैं, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, इसलिये इसकी जानकर कथन करना खाहिये। किन्तु इस विपयमें कोई मध्यम नियम नहीं है। इसे आवलीके असंख्यातवें भागसे भाजित करनेपर ऋजुगतिस आनवाली गशिका प्रभाण होता है। प्रतरांगुलके संख्यातवें भागसे राजुको गुणित करके जो लच्च आवे उसे इस गशिका गुणकार स्थापित करने पर उपपादक्षेत्र होता है। यहां पर अगवर्तना पहलेके समान जानना खाहिये। इसीप्रकार असंयतसम्यग्हिए तिर्यंचोंका उपपाद जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि उपपादमें असंयतसम्यग्हिए तिर्यंचोंका उपपाद जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि उपपाद में असंयतसम्यग्हिए तिर्यंचों का उपपाद जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि उपपाद में असंयतसम्यग्हिए तिर्यंच संख्य त ही होते हैं, क्योंकि, जिन मनुष्योंने सम्यग्हिएयोंका तिर्यंचोंमें उपपाद नहीं होता है। इनकी अवगाहनाका गुणकार भी संख्यात प्रतरांगुलप्रमाण अथवा एक प्रतरांगुलमात्र है। सम्यग्नध्यादिए और संयतासंयत तिर्यंचोंक उपपाद नहीं होता है।

पंचित्रियतिर्यंच, पंचित्रियतिर्यंच पर्याप्त और पंचित्रियतिर्यंच योनिमती जीवोंमें मिध्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानके निर्यंच कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ लोकके असंख्यातर्वे मागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ ९ ॥

र प्रतिषु ' रण्डदो ' इति पाढः ।

एदं' पि देस।मासियं सुत्तमेव, संगहिदाणेगसुत्ततथादो । तं जहा- सत्थाण-सत्थाण-विहारविदसत्थाण-वेदण-कसायसमुग्घादगदपंचिदियितिरिक्खामिच्छाइट्टी केविड खेते ? तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिमागे, तिरियलोगस्य संखेजजदिमागे, अङ्गाइज्जादो असंखेजजगुणे अच्छंति । एत्थ पंचिदियितिरिक्खअपज्जत्तरासि मोन्ण पंचिदियितिरिक्ख-पज्जत्तरासी चेव घेत्रच्यो, अपज्जत्तोगाहणादो पज्जत्तोगाहणाए असंखेजजगुणत्त्रवलं-भादो । एत्थ सन्थाणसन्थाणरासी मृलरासिस्स संखेजजभागमेत्ता होदि । सेसरासीओ तस्स संखेजजदिभागमेत्तीओ । एत्थ ओगाहणगुणगारो संखेजजधणगुलमेत्तो । ओवद्धणं जाणिद्ण कादच्यं । एवं पंचिदियितिरिक्खपज्जत्त-जोणिणीमिच्छादिद्वीणं । वेजिय-समुग्धादगदिमिच्छादिद्वी केविड खेते ? चदुण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागे, अङ्गाइज्जादो असंखेजजगुणे अच्छंति । एवं पंचिदियितिरिक्खपज्जत्त-जोणिणीमिच्छाइद्वीणं । मारणंतिय-समुग्धादगदपंचिदियतिरिक्खमिच्छाइद्वी केविड खेते ? तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागे । इदो ? पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तरासिस्म पलिदोवमस्स असंखेजजिदभागमेत्तभागहारस्स

यह भी सुत्र देशामर्शक धी है, क्योंकि, इसमें अनेक सूत्रोंका अर्थ संप्रहीत है उसका स्पर्शकरण इसप्रकार है-स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वदनासमुद्धात और कबायसमद्भातको प्राप्त पंचेन्द्रियतियाँच मिथ्याद्य कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सामान्य-और अधालोक, इन तीन लागोंके असंख्यातवें लोक. ऊर्ध्वलोक क्षेत्रमें, तिर्यग्लोकके संस्थातचे भागप्रमाण क्षेत्रमें और महाईद्वीएसे असंस्थातगुणे क्षेत्रमें रक्षते हैं। यहांवर पंचेन्ट्रिय तिर्थेच अपर्याप्त जीवराशिको छोडकर पंचेन्ट्रिय तिर्थेच पूर्याप्त राशिका ही प्रहण करना चाहिये, क्योंकि, अपर्याप्तींकी अवगाहनासे पर्याप्तींकी अवगाहना असंख्यातगुणी पाई जाती है। यहांपर स्वस्थानस्वस्थानराशि मूलराशिके संख्यात बहुआग-प्रमाण होती है। द्वाप राशियां मलराशिके संख्यातमें आगमात्र होती है। यहांपर अवगाहनाका गणकार संस्थात बनांगलप्रमाण है। अपवर्तनाका कथन जानकर करना चाहिये। इसीप्रकार पंचेक्तिय तिर्धेच पर्याप्त तथा योनिमती तिर्थेच मिध्यादृष्टियोंकी सस्थानसस्थानराशि आदि श्रमकारा साहिय । वैकिथिकसमदानको प्राप्त पंचेन्द्रिय निर्धेच मिध्याद्दष्टि जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! सामान्यलोक आदि चार लोकोंक असंख्यातचें भागप्रमाण क्षेत्रमें और अवाद्वीपसे असंस्थातगुणे क्षेत्रमं रहते हैं । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्धेच पर्याप्त तथा योनिमती तिर्थेच मिथ्यारिष्टियोंका वैकिथिकसमुद्धातगत क्षेत्र जानना चाहिये। मारणां-विकासमहातको प्राप्त पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्त मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं। सामान्यलोक, अर्थ्वलोक और अधोलोक इन तीन लोकोंके असंस्थात में भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं, क्योंकि, पंचेन्द्रियतिर्थंच पर्याप्तराशिका आगहार पत्योपमके असंस्थातवें आगमात्र पाया जाता है।

१ अवती ' एवं ' शत वाढः

मत्तादो । तं कधं १ संखेजजवस्साउअतिरिक्खोवक्कमणकालेण आविलयाए असंखेजजिदभाएण तेरासियकमेण भागे हिदे मरंतपंचिदियतिरिक्खिमच्छाइष्ट्रिपमाणं होदि । एत्थ
उवक्कमणकालागमणिवधी चुच्चदे – संखेजजाविलयासु जिद आविलयाए असंखेजजिदभागो णिरंतक्वक्कमणकाले लग्नामो ति पमाणेण फलगुणिदिमच्छमोविद्दे आविलयाए असंखेकित्तियमुवक्कमणकालं लगामो ति पमाणेण फलगुणिदिमच्छमोविद्दे आविलयाए असंखेजिद्मागमेत्तुवक्कमणकालो लब्भिद । एवं संखेजजवस्साउअरासीणं सांतराणमुवक्कमणकालो अण्णेसि पि आणेदच्वो'। पुणो मारणंतियरासिमिच्छिय अवरं पिलदोवमस्स
असंखेजजिदभागं भागहारं ठिवय क्ष्वणेण गुणिय रज्जुआयामेण द्विदरासिमिच्छिय अण्णेण
पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागेण भागहारो ठवेयच्यो । पुणो एत्थतणसंचयिमिच्छिय
मारणंतियउवक्कमणकालेण आविलयाए असंखेजजिदभाएण गुणिय पुणो एदं रज्जुगुणिदसंखेजजपदरंगुलेहि गुणिदे मारणंतियखंत्तं होदि । एदेण तिण्णि वि लोगे भागे हिदे

शंका - यह कैसे ?

समाधान — संख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्थवीके उपक्रमणकालकप आवलीके असंख्यातवें भागसे कैराशिक क्रमसे भाजित करने पर अत्येक समयमें मरनेवाले पंचिन्द्रिय तिर्थव मिध्यादिष्ट्रयोंका प्रमाण होता है।

अव यहां पर उपक्रमणकाल के लानेकी विधिको कहते हैं—संख्यात आविल्योंक भीतर यिद आवलीका असंख्यातवां भागप्रमाण निरन्तर उपक्रमणकाल प्राप्त होता है, तो उपक्रमण और अनुपक्रमणकाल आप्त होंगे, इसप्रकार आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण फलराशिसे उपक्रमण और अनुपक्रमणात्मक आयुकी स्थितिके भीतर कितने उपक्रमण और अनुपक्रमणात्मक आयुकी स्थितिके प्रसंख्यातवें भाग प्रमाण फलराशिसे उपक्रमण और अनुपक्रमणात्मक आयुकी स्थितिके प्रसंख्यातवें भागमात्र उपक्रमणकाल प्राप्त होता है। इसीप्रकार संख्यात वर्षकी आयुवाली अन्य सान्तर राशियोंका भी उपक्रमणकाल के आना चाहिये। युनः यहां मारणान्तिक राशिका प्रमाण लाना है, इसलिये एक दूसरा पर्यापमके असंख्यातवें भागप्रमाण भागहार स्थापित करके और एक कम उसीसे गुणित करके राजुप्रमाण आयामकी अपेक्षा स्थित राशि लाना इंच्छित है, इसलिये एक दूसरे पत्योपमके असंख्यातवें भागकपसे भागहार स्थापित करना चाहिये। युनः यहांपर मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त जीवराशिका संचय इच्छित है, इसलिये मारणान्तिकसंवन्धी उपक्रमणकाल आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणित करके युनः क्षेत्र लानेके लिये इस राशिको राजुसे गुणित संख्यात प्रतरांगुलोंसे गुणित करने पर भारणान्तिकक्षेत्रका प्रमाण होता है। इस क्षेत्रके प्रमाणसे सामान्यलेक आदि

९ सोवकमाणुवकमकाळी संखेक्जवासिट्ठिदिवाणे । आविळिअसंखमागी संखेज्जाविक्षपमा कमसी ॥ गो. जी. २६५

पीलदेश्वमस्स असंखेडजिदिभागो आगच्छिदि ति तिण्हं लोगाणमसंखेडजिदिमागे अच्छिति ति सिद्धं । तिरिय-णरलोगेहितो असंखेडजगुणे। एवं पंचिदियतिरिक्खपद्धत्तः जोणिणीणं वत्तव्वं। उववादगदपंचिदियतिरिक्खमिच्छाइट्टी केविड खेते १ तिण्हं लोगाणमसंखेडिकिमागे। एतथ उववादखेत्तमाणिडजमाणे मारणंतियभंगो। णविर पढमं उवसंहरिय विदियदंडिहय-जीवे इच्छिय अण्णेगो पलिदोवमस्स असंखेडजिदिमागो मागहागे ठवेदव्वो, असंखेडजिजोयणिविदियदंडियमिकीवाणं बहुणमणुवलंभादां। एसो एगसमयसंचिदो ति आविलयाए असंखेडजिदिभाएण गुणगारे अविषदे रङ्जगुणिदसंखेडजिपदरंगुलाणि गुणगारो होदि। एवं पंचिदियतिरिक्खपडजत्त-जोणिणीणं वत्तव्वं। सेसगुणद्वाणाणं तिरिक्खोघभंगो। णविर जोणिणीसु असंजदसम्माइद्वीणं उववादो णिथा।

तीनों ही लोकोंके भाजित करने पर पल्योपमका असंख्यातवां भाग आता है। इसलिये सामान्य लोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें मारणान्तिकसमुद्धातगत पर्चान्द्रिय तिर्यंत्र पर्याप्त जीव रहते हैं। यह बात सिद्ध हुई। तथा मारणान्तिकसमुद्धातगत पंचेन्द्रिय निर्यंच पर्याप्त जीव तिर्यग्लोक और ममुष्यलोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। इसीप्रकार मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त पंचेन्द्रिय निर्यंच पर्याप्त और योनिमनियांका कथन करना चाहिये।

उपपादको प्राप्त हुए पंचिन्द्रिय निर्धेच मिथ्यादि जीय किनने क्षेत्रमें रहते हैं! सामान्यलोक आदि तीन लोकोंक असंख्यातेंचे भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। यहां पर उपपादक्षेत्रके लोने समय मारणान्तिकक्षेत्रके समान कथन करना चाहिये। इतनी विदेशपता है कि प्रथम दंडका उपसंहार करके दूसरे दंडमें स्थित जीवोंका प्रमाण लाना इच्छित है, इसिल्ये पर्योपमके असंख्यातेंचे भागप्रमाण एक दूसरा भागहार स्थापित करना चाहिये, क्योंकि, असंख्यात योजन आयामवाले दूनरे दंडमें स्थित जीव बहुत नहीं पाये जाते हैं। यह एक समयमें संचित जीवरादि हुई, इसिल्ये आवलीके असंख्यातेंचे भागसे गुणकारके अपनीत करने पर राजुसे गुणित संख्यात प्रतर्गागुल गुणकार होता है। इसीप्रकार उपपादको प्राप्त पंचिन्द्रिय तिर्थेच पर्योप्त और योनिमतियोंका कथन करना चाहिये। उपपादकी अपेक्षा दोष गुणस्थानोंका कथन तिर्थेच ओघके कथनके समान जानना चाहिये। इतना विदेषता है कि योनिमती तिर्थेचोंमें असंयतसम्यग्दि ध्योंका उपपाद नहीं होता है।

विश्लेषार्थ — यहांपर जो प्रथम दंड आदिका कथन किया गया है, उसका आभिपाय यह है कि विश्लहगतिमें मरणक्षेत्रस लगाकर प्रथम मोड़े तक जीवका जो सीधा गमन होता है वह प्रथम दंड है। तथा प्रथम मोड़ेसे लगाकर द्वितीय मोड़े तक जीवका जो सीधा गमन होता है वह द्वितीय दंड है। इसीप्रकारसे तीसरा दंड भी समझना चाहिए।

## पंचिंदियतिरिक्खअपज्जता केवाडि खेते, लोगस्स असंखेजिद-भागे ॥ १० ॥

एदस्स देमामासियसुत्तस्स अन्थो बुच्चदे- सन्थाण-वेदण-कश्वायसमुग्घादगदा केविड खेते ? चदुण्हं ले.गाणमसंखेज्जिदिभागे । कुदो ? उस्सेधघणंगुलं पलिदोवमस्स असंखेजजिद्भागेण खंडिदमेत्रोगाहणत्तादो । अङ्काइज्जादो असंखेज्जगुणे अच्छिति । विहार-विद्यारथाणं वेउच्चियसमुग्धादो य णित्थ । मारणंतिय-उववादगदा केविड खेते ? तिण्हं ले।गाणमसंखेजजिद्भागे । कुदो ? रासिस्स भागहारभूदा होद्ण जहाक्रमेण दोण्णि तिण्णि पलिदोवमस्स असंखेजजिद्भागा लब्भंति ति । निरिय-माणुसलोगादो असंखेजजगुणे अच्छेति । सुगममेदं ।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपञ्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छाइट्टिपहुडि जाव अजोगिकेवली केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥११॥

पंचेन्द्रिय तिर्थंच अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ १० ॥

अब इस देशामर्शक सृत्रका अर्थ कहते हैं — स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात और कषायसमुद्धातको प्राप्त हुए पंचिन्द्रिय तिर्थच अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं! सामान्यलोक आदि चार लोकोंक असंख्यानचे भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। क्योंकि, उत्संध घनांगुलको पन्योपमके असंख्यानचे भागसे खंडित करके जो एक भाग लब्ध आवे तत्प्रमाण पंचिन्द्रिय तिर्थंच अपर्याप्त जीवकी अवगाहना है। तथा पंचिन्द्रिय निर्यंच अपर्याप्त जीव अहाईद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। पंचिन्द्रिय तिर्थंच अपर्याप्त जीवंके विहारवत्स्वस्थान और विकिथिकसमुद्धात नहीं पाया जाता है। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादको प्राप्त हुए पंचिन्द्रिय तिर्थंच अपर्योप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं! सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातचे भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं, क्योंकि, राशिके भागहारका आदि तीन लोकोंके असंख्यातचे भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं, क्योंकि, राशिके भागहारका आदि त्याकामसं अर्थान मारणान्तिकसमुद्धातर्वा अपेक्षा दो बार पत्थोपमके असंख्यातचे भाग और उपपादकी अपेक्षा तीन वार पत्थोपमका असंख्यातचे भाग पाया जाता है। तथा तिर्यंक्लोक और मनुष्यलोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें मारणान्तिकसमुद्धान और उपपादके प्राप्त पंचिन्द्रिय तिर्थंच अपर्याप्त जीव रहते हैं। इसमकार इसका व्याख्यान मगग है।

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनयों में मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानमें जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ।। ११।।

१ मनुष्यगत्। मनुष्याणां भिथ्यादृष्ट्याचयोगकेवल्यन्तानां लोकस्यासक्येयमागः । सः सिः १, ८.

[ १, ३, ११.

एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे— सत्थाणमत्थाण-विहारविदसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउन्त्रियसमुग्धादगदमिच्छाइद्वी केवि खेते ? चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागे, माणुस-खेत्तस्स संखेज्जदिभागे । कुदो ? मणुसपज्जत्तिमच्छाइद्वित्तरगहणादो । सेढीए असंखेज्जदिभागमेत्तमणुमअपज्जत्ताणं खेतस्य गहणं किण्ण कीरदे ? ण, तस्स अंगुलस्स संखेज्जदिभागे संखेज्जंगुलेसु वा अवद्वाणादो । मारणंतिय-उववादगदिमच्छाइद्वी केविड खेते ? तिण्हं लोगाणममंखेज्जदिभागे, निग्य-णरलोगेहिंतो अमंखेज्जगुणे । कुदो ? पहाणी-कदमणुसअपज्जत्तरासीदो । एवमुववादग्य वि । णवारे एगो आविलयाए असंखेज्जदिभागो दोण्णि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागा च मणुमअपज्जत्तरासिस्स भागहारा द्वेदव्वा ।

सामणमम्माइद्वी असंजदमम्माइद्वी मन्थाणमन्थाण-विहाग्विदसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउच्वियसमुग्धादेहि परिणदा केविड खेते ? चदुण्हं लोगाणममंखेअदिभागे, माणुस-खेत्तस्स संख्ञिदिभागे। मारणंतिय-उववादगदा चदुण्हं लोगाणममंखेअदिभागे, अड्डाइजादो

अब १स सूत्रका अर्थ कहते हैं — म्बस्थानम्बस्थान, विहारवास्त्रस्थान, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात और वैकिथिकसमुद्धातको प्राप्त हुए मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और योनिमनी मिथ्यादि मनुष्य कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातचें भागप्रमाण क्षेत्रमें और मनुष्यक्षेत्रक संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं, क्योंकि, यहांपर मनुष्य पर्याप्त मिथ्यादिष्टियोंके क्षेत्रका ग्रहण किया है।

शंका — अपर्याप्त मनुष्य जगश्रेणींक असंख्यातवें भागप्रमाण हैं, अनपव यहां उनके क्षेत्रका प्रहण क्यों नहीं किया है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पर्योप्त मनुष्यका अवस्थान अंगुलके संख्यातवें भागमें अथवा संख्यात अंगुलोंमें पाया जाता है, इसलिये यहांपर अपर्याप्त मनुष्योंके क्षेत्रका प्रहण नहीं किया है।

मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादको प्राप्त हुए मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और योनिमती मिथ्याद्य मनुष्य कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके
असंख्यातचें भागप्रमाण क्षेत्रमें और तिर्यग्लोक तथा मनुष्यलोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें
रहते हैं, क्योंकि, यहांपर मनुष्य अपर्याप्तराज्ञिकी प्रधानता है। इसीप्रकार उपपादका भी
कथन करना चाहिय। इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तराज्ञिके एकवार आवलीके
असंख्यातवें भागप्रमाण और दो वार पत्थोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण भागहार स्थापित
करना चाहिये।

स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात और वैक्रियिक-समुद्धातसे परिणत हुए सासादनसम्यग्दिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट मनुष्य कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! सामान्यलोक आदि चार लोकोंक असंख्यानचें भागप्रमाण क्षेत्रमें और मानुषक्षेत्रके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादको प्राप्त हुए असंखेजगुणे । सम्मामिच्छाइद्वी सत्थाणसत्थाण-विहारविद्यस्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय-समुग्घादपरिणदा केविड खेत्ते ? चदुण्हं लोगाणमसंखेजिदिमागे, माणुसखेत्तस्स संखेजिद-भागे । संजदासंजदा सत्थाणसत्थाण-विहारविद्यस्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियसमुग्घाद-परिणदा केविड खेते ? चदुण्हं लोगाणमसंखेजिदिमागे, माणुसखेत्तस्स संखेजिदिमागे । मारणितियसमुग्घादगदा चदुण्हं लोगाणमसंखेजिदिमागे, माणुसखेत्तादो असंखेजगुणे अच्छेति । पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अजोगिकेविल ति मृलोधभंगो । एवं मणुसपजत्त-मणुमिणीसु । णवरि मिच्छाइद्वीणं सासणसम्माइहिमंगो । मणुमिणीसु असंजदसम्मादिद्वीणं उववादो णित्य । पमत्ते तेजाहारसमुग्धादा णित्थ ।

### सजोगिकेवली केवडि खेते. ओघं ॥ १२ ॥

एदस्स सुत्तस्स अन्थो मृलोघमवधारिय लोगस्स असंखेजिदिमागे, असंखेजेसु वा भागसु, सञ्चलोगे वा ति वत्तन्त्रो ।

सासादनसम्यग्हिए और असंयतसम्यग्हिए मनुष्य सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यानचें मागमाण क्षेत्रमें और अलाईद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। न्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेहनासमुद्धान, व.पायसमुद्धात और चेिक्तियकसमुद्धानरूपसे परिणत हुए सम्यग्मिथ्यादृष्टि मनुष्य कितने क्षेत्रमें गहते हैं। सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातंव भागप्रमाण क्षेत्रमें और मनुष्यक्षेत्रके संख्यातंवें भागप्रमाण क्षेत्रमें और मनुष्यक्षेत्रके संख्यातंवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। स्वस्थानस्वस्थान विहारवत्स्वस्थान, वेहनासमुद्धात, कपायसमुद्धात और विक्रियिकसमुद्धान हन पहोंसे परिणत हुए संयतासंयत मनुष्य कितने क्षेत्रमें रहते हैं। सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातंवें भागप्रमाण क्षेत्रमें और मनुष्यक्षेत्रके संख्यातंवें भागप्रमाण क्षेत्रमें और मनुष्यक्षेत्रके संख्यातंवें भागप्रमाण क्षेत्रमें और मनुष्यक्षेत्रके असंख्यातंवें भागप्रमाण क्षेत्रमें और मनुष्यक्षेत्रके असंख्यातंवें भागप्रमाण क्षेत्रमें और मनुष्यक्षेत्रके असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। प्रमत्तसंयत गुणस्थानके लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक मनुष्योंक यथासंभव न्वस्थानस्वस्थान आदि पहोंका क्षेत्र मूलोघप्रप्रपाके समान जानना चाहिये। इसीप्रकार मनुष्य पर्योप्त और मनुष्यनियोंमें समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मिथ्यादृष्टियोंक सासादनसम्यग्दृष्टियोंके समान कथन है। मनुष्यनियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंके उपपाद नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार उन्हींके प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें तैजससमुद्धान और आहारकसमुद्धात नहीं पाया जाता है।

सयोगिकेवली मगवान् कितने क्षेत्रमें रहते हैं शिओधप्ररूपणामें सयोगिजिनोंका जो क्षेत्र कह आये हैं, तत्प्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ १२ ॥

इस स्त्रका अर्थ, मूलोघ स्त्रका निश्चय करके सयोगिकेवली जीव लोकके असंख्यातचें भाग क्षेत्रमें, लोकके असंख्यात बहुभागप्रमाण क्षेत्रमें अथवा सर्व लोकमें रहते हैं, इसप्रकार कहना दाहिये।

र सयोगिकवित्र मामान्यांक क्षेत्रम । म सि. १, ८.

मणुसअपजना केविड खेते, लोगस्स असंखेजिदिभागे ॥१३॥ सत्थाण-वेदण-कसायसमुग्घादेहि परिणदा चदुण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागे, माणुस-खेत्रस्स संखेजिदिभागे णिचिदकमेण । विण्णासकमेण पुण असंखेजिणि माणुसखेत्राणि । मारणितियसमुग्घादो माणुसोघतुल्ले । मारणितियखेत्रं ठिवजमाणे म्राचिअंगुलपढम-तिदय-वग्गमूले गुणेदृण सेढिम्हि भागे हिदे दव्वं होदि । तिम्ह आविलयाए असंखेजिदिभाग-मेत्त-उवक्कमणकालेण मागे हिदे एगसमयम्हि मरंतरासी होदि । तं पलिदोवमस्स असंखेजिदिभागेण ओविड्य रुव्वणेण गुणिदे एगसमयसंचिदमारणितियरासी होदि । पुणो तमाविलयाए असंखेजिदिभाएण मारणितिय उवक्कमणकालेण गुणिदे मारणितियकाल भतेर संचिदरासी होदि । पुणो अवरेण पलिदोवमस्स असंखेजिदिभागेण भागे हिदे रज्जुआया-मेण मुक्कमारणितियरासी होदि । रज्जुआयदम्स विक्लंभो पदरंगुले पलिदोवमस्स असंखे-जिदिभागेण ओविड्ये होदि । एवमुववादस्स वि । णविरे एगसमयसंचिदो ति आविलयाए

लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ १३ ॥

अक्षेत्रज्ञिदिभाएण गुणगारी अवणेदच्यो। विदियदंडे सेढीए संखेजिदिभागायामेण मुक्क-

स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात और कषायसमृद्धातसे परिणत हुए लक्ष्यपर्याप्त मनुष्य निचितकमसे सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यानवें भागप्रमाण क्षेत्रमें भार मनुष्यक्षेत्रक संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। विन्यासक्रमसे ता असंख्यात मनुष्यक्षेत्र लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंका क्षेत्र है। मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त हुए रुष्ध्यपर्याप्त मनुष्यांका क्षेत्र ओघमनुष्यप्ररूपणाके समान है । मारणान्तिकक्षेत्रके स्थापित करनेपर सुरुयंगुळके प्रथम और नृतीय वर्गमूळका परस्पर गुणित करके जो राशि आवे उसका जगश्रेणीमें भाग देनपर लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंका द्रव्यप्रमाण होता है। इसमें आवलीके असंस्थानवं भागमात्र उपक्रमणकालका भाग देनपर एक समयमें मरनेबांल लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंकी राशिका प्रमाण होता है। इसे पर्योपमके असंस्थातने भागसे भाजित करके और एक कम पत्योपमके असंख्यातवें भागस गुणित करनेपर एक समयमें संचित हुई मारणान्तिकसमृद्धातको प्राप्त लब्ध्यपर्यात मनुष्यराशि होती है। पनः इस राशिको आवर्लीके असंस्थातर्वे भागप्रमाण मारणान्तिक उपक्रमणकालसे गुणित करनेपर मारणान्तिककालके भीतर सीचत जीवराशिका प्रमाण होता है। पुनः इसे एक दूसरे पच्योपमके असंस्थातवें भागसे भाजित करनेपर राजुप्रमाण आयामरूपसे किया है मारणान्तिकसमुद्धात जिन्होंने, ऐसे लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंकी राशि होती है। प्रतरांगलको पस्योपमक असंख्यातवें भागसे भाजित करनेपर राजुप्रमाण आयतक्षेत्रका विस्तार होता है इसीप्रकार उपपादका भी क्षेत्र सम-झना चाहिये। इतनी विशेषता है कि उपपादराशि एक समयमें संचित होती है, इसिलये ऊपर जो भावलीके असंख्यातर्वे भागप्रमाण गुणकार कह आये हैं वह निकाल देना चाहिये। अब दूसरे दंडमें जगश्रेणीके संख्यातर्वे भाग आयामक्रपसे किया है मारणान्तिकसमुद्धात जिन्होंने, ऐसे मारणंतियजीवे इच्छामो त्ति अण्णेगो पिलदोवमस्स असंखेखादिमागे। मागहारो ठवेदच्यो ।

# देवगदीए देवेसु मिच्छादिहिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिहि ति केवडि खेत्ते, लोगस्स अमुखेजदिभागे ॥ १४ ॥

सत्थाणसन्थाण-विहारविसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियसमुग्धादगददेविमच्छादिष्टी तिण्हं लोगाणमसंखेजादिभागे, तिरियलोयस्स संखेजादिभागे, माणुमखेचादे। असंखेजगुण । कुदो ? पधाणीकदजोइसियरासिचादो । मारणंतिय-उववादपरिणदमिच्छादिष्टी तिण्हं लोगाणमसंखेजादिभागे णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेजगुण । एन्थ खेचपमाणं जाणिय हवेदव्वं । सेसगुणहाणाणमोधभंगो ।

## एवं भवणवासियपहुडि जाव उवरिम-उवरिमगेवज्जविमाणवासिय-देवा ति ॥ १५ ॥

एदेण देमामासियसुत्तेण सृचिद-अन्थो वृच्चदे । तं जहा— सन्थाणसन्थाण-विहार-विद्यसन्थाण-वेदण कसाय-वेडिवय-उववादपरिणदभवणवासियमिच्छादिद्वी चदुण्हं लोगा-

जीवेंको लाना इष्ट है, इसलिये एक कृत्या पत्यापमका असंख्यातवां भाग भागद्वार स्थापित करना चाहिया।

देवगितमें देवोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानके देव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ १४॥

स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्म्बस्थान, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात और वैक्रियिकसमुद्धातको प्राप्त हुए देव मिथ्यादि जीव सामान्यलेक आदि तीन लोकोंक असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें, तिर्थेग्लोकक संख्यानवें भागप्रमाण क्षेत्रमें और मानुपक्षेत्रसे असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं, क्योंकि, यहांपर ज्योतिष्क देवराशि प्रधान है। मारणान्तिकसमुद्धात और
उपपादम्पसे परिणत हुए मिथ्यादि देव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें और मनुष्यलोक तथा तिर्यग्लोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। यहांपर
क्षेत्रके प्रमाणको जानकर स्थापित करना चाहिये। देवोंके शेष गुणस्थानोंकी प्ररूपणा आधप्रक्रपणाके समान है।

भवनवासी देवोंसे लेकर उपरिम-उपरिम ग्रेवेयकके विमानवासी देवों तकका क्षेत्र इसीप्रकार होता है ॥ १५ ॥

अब इस देशामर्शक सूत्रसे सृधित द्रुए अर्थको कहते हैं। यह इसप्रकार है— स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, क्यायसमुद्धात, वेकिथिकसमुद्धात और उपपादक्षपसे परिणत द्रुप भवनवासी मिध्याद्देष्टि देव सामान्यलोक आदि चार लोकोंके

र देवगर्ता देवाना सर्वेषा चतुर्पु गुणस्थानेषु लोकस्थासंस्थेयमागः । स. सि. १, ८.

णमसंखेआदिभागे, अहु।इजादो असंखेआगुणे। तिरिक्ख-मणुसमिच्छादिष्टिणो कण्णागरेण हिद्मवणवासियखेचेसु उप्पजनाणा वे विग्गहे कादृण सेढीए संखेआदिमागायामेण उप्पज्जंता संमवंति, तदो तिरियलोगादो असंखेज्जगुणेण उववादखेचेण होद्दव्वमिदि १ सच्चमेदं जह सेढीए संखेज्जदिमागमेचायामो उववादखेचस्स लब्भह। किंतु संखेज्जस्विशंगुलमेचो चेव। एचो संखेज्जनोयणाणि हेट्ठा गंतूण भवणवासियविमाणाणमव-द्वाणाणुवलंभादो। ण च तिरियलोगे सव्वत्थ तद्वासा, तिरियलोगस्स मिज्झमासंखेज्जदिमागे चेव तेसिमिन्थिचदंसणादा। ण च उविरियलेक्स तद्वासा, तिरियलोगस्स मिज्झमासंखेज्जदिमागे चेव तेसिमिन्थिचदंसणादा। ण च उविरियलेक्स त्रियलोगस्स मिज्झमासंखेज्जदिमागे चेव तेसिमिन्थिचदंसणादा। ण च उविरियलेक्स तिरियलोगस्स मिज्झमासंखेज्जदिमागे चेव तेसिमिन्थिचदंसणादा। एवं कुदो एव्हिस भवणवासियजगपणिधिमागंत्ण हेट्ठाविल भवणवासिएसुप्पचिदंसणादा। एवं कुदो णव्वदे १ भवणवासियाणमुववादखेचस्स तिरियलोगासंखेज्जदिमागचण्णहाणुववचीदा। सग्विख्यद्वाणादो हेट्ठा ओयरिय भवणवासिएसुप्पज्जमाणाणमुववादखेतायामो सेढीए संखेज्जदिभागो लब्भिद चि तग्गहणं जुनं, तहा तन्थुप्पज्जमाणाणं सुट्ठ न्थोवचादो। एदं

मसंस्थातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें, और अड़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं।

रंका — कर्णरेखाके आकारसे स्थित भवनवासियोंके क्षेत्रोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्थंच और मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव दो विग्रह करके जगश्रेणीके संस्थातवें भागप्रमाण आयामकपसे उत्पन्न होते हुए पाये जाना संभव हैं, इसलिये भवनवासियोंका उपपादक्षेत्र तिर्थग्लोकसे असंस्थातगुणा होना चाहिए ?

समाधान — यदि उपपादक्षेत्रका आयाम जगश्रेणीके संख्यातवें भागप्रमाण पाया जाता, तो यह उक्त कथन सत्य होता। किन्तु, उपपादक्षेत्रका आयाम संख्यात स्व्यंगुलमात्र ही है, क्योंकि, इससे संख्यात योजन नीचे जाकर भवनवासियोंके विमानोंका अवस्थान नहीं पाया जाता है, तथा तिर्थग्लोकमें भी सर्थत्र भवनवासियोंके आवास नहीं है, क्योंकि, तिर्थग्लोकके मध्यवतीं असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें ही भवनवासी देवोंका अस्तित्व देखा जाता है। दूसरे, उपिम देवोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्थव और मतुप्योंका अपनी उत्पत्तिकी दिशाको छोड़कर तिरद्या गमन होता हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि, मनुष्य और तिर्थवोंकी बाणके समान सीधी गतिसे भवनवासी लोकके समीप आकर सधस्तनश्रेणीमें स्थित भवनवासी देवोंमें उत्पत्ति देखी जाती है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — भवनवासियोंका उपपादक्षेत्र तिर्यग्लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्यथा वन नहीं सकता है, इससे उक्त कथन जाना जाता है।

भपने रहनेके स्थानसे नीचे जाकर भवनवासी देवोंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य तिर्यचौंके क्षपणादक्षेत्रका भाषाम जगश्रेणीके संख्यातचे भागप्रमाण पाया जाता है, इसलिये उसका भ्रहण उपयुक्त है, किन्दु, उक्त प्रकारसे उनमें उत्पन्न होनेवाले जीव स्वस्प होते हैं।

कुदो णच्चदे ? तिरियलोगस्सासंखेज्जदिभागे ति वक्खाणादो । मारणंतियसमुग्धादगद-मिच्छाइद्वी तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिमागे तिरियलोगादो असंखेज्जगुणे, अङ्गाइज्जादो वि असंखेज्जगुणे। सेसमोधं। णवरि असंजदसम्माइद्वीणं उववादो णित्थ। वाणवेतर-जोइसियाणं देवोधभंगो। णवरि असंजदसम्माइद्वीणं उववादो णित्थ।

> पणुत्रीसं असुराणं सेसकुमाराण दस धणु चेय । वेतर-जोदिसियाणं दस सत्त धणु मणेयव्यां ॥ १८॥

एदम्हादे। उस्सेहादो एत्थ ओगाहणखेत्तमाणेदव्वं। सोधम्मीसाणे सत्थाणसत्थाण-विहारविद्यस्त्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियसमुग्वादगदिमच्छादिष्ट्वं। चदुण्हं लोगाणमसंखेज्ञदि-मागे माणुमखेत्तादो अनंखेज्जगुणे। एत्थ सगलखेत्तपरिक्खा भवणवासियमंगे।। अप्पणो ओहिखेत्तमेत्तं देवा विउच्वंति ति जं आहरियवयणं तण्ण घडदे, लोगस्स असं-

शंका- यह किस प्रमाणसे जाना ?

समाधान — उपपादपरिणत भवनवासी देव निर्यग्लोकके असंख्यातव भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं. इसप्रकारके व्याख्यानसे उक्त कथन जाना जाता है।

मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त हुए मिथ्यादि भवनवासी देव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें, तिर्यग्लोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें और अदाई-द्वीपस भी असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते है। दोप कथन ओघमक्ष्यणाके समान है। इतनी विदोषता है कि असंयतसम्यग्दिएयोंका भवनवासियोमें उपपाद नहीं होता है। वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंका क्षेत्र देवसामान्यके क्षेत्रके समान है। इतनी विदोषता है कि असंयतसम्यग्दिए-यौका वानव्यन्तर और ज्योतिषियोंमें उपपाद नहीं होता है।

भवनवासियोंके दश भेदोंमेंसे प्रथम भेद असुरकुमारोंके शरीरकी उंचाई पद्यास धतुष भौर शेष मी कुमारोंके श्रारिकी ऊंचाई दश धतुष है। तथा व्यक्तर देवोंके शरीरकी ऊंचाई दश धतुष और ज्योतिषी देवोंके शरीरकी ऊंचाई सात धतुष जानना चाहिये॥ १८॥

इस उपर्युक्त उत्सेघंस यहां अवगाहनाक्षेत्र छे आना चाहिय। सौधर्म और ईशान कल्पमें स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात और वैक्षियिक-समुद्धातका प्राप्त हुए मिथ्यादि देव सामान्यलाक आदि चार लाकों के असंस्थातवें भाग-प्रमाण क्षेत्रमें और मानुषक्षेत्रसे असंस्थातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। यहांपर सर्व पदगत क्षेत्रों की परीक्षा भयनवासियों के क्षेत्रके समान करना चाहिये। देव अपने अपने अवधिकान के क्षेत्र-प्रमाण विक्रिया करते हैं, इसप्रकार जो अन्य आचार्यों का वचन है वह घटित नहीं होता है,

१ त्रि. सा. २४९. तत्र चतुर्थचरणे 'दम सत्त सरीरउदओ दु' इति पाठः ।

२ सेसा बेतरदेवा णिय-णिय-ओईाण जोतियं खेरां। पूँगंति तंतिय पि हु परीकं विकरणबळेण । ति. प. ५,९६.

खेज्जिदिभागमेत्तवेउव्वियखेत्तस्मप्पसंगादो । मारणंतिय-उववादाणं देवोघभंगो । उववादखेतं ठिविज्जमाणे विक्खंभस्चिगुणिदसेढिं ठिविय पितदोवमस्स असंखेज्जिदिभाएण
सोहम्मीसाणउवक्रमणकालेण ओविहिदे उप्पज्जमाणजीवा होति । असंखेज्जिजोयणविदियदंडेण उपपज्जमाणजीव इच्छिय अवरो पितदोममस्म असंखेज्जिदिभागो भागहारो ठिवेद्व्वो।
एक्कपद्रंगुलिविक्खंभेण मढीए संखेज्जिदिभागायामेण खेतं पुसंति ति पद्रंगुलगुणिदसेढीए संखेज्जिदिभागा गुणगारा ठिवेद्व्वो। सव्वत्थ उजुगदीए उपपज्जमाणजीवेहितो
विग्गहगदीए उपपज्जमाणजीवा असंखेज्जगुणा। कुदा १ मढीदा उस्मेढीए बहुनुवलंभादो।
भवणवासियउववादखेतं व तिरियलंगस्स असंखेज्जिदिभागो कि ण होदि ति बुत्ते ण
होदि, पभापत्थेड उपपज्जमाणाणं तिरिक्खाणं सव्येभि पि सढीए संखेज्जिदिभागायामो
विदियदंडस्स लब्भदे, तेणेदमुववादखेतं तिरियलंगादो असंखेज्जिगुणं ति। सेसगुणहाणाणं
देवभंगो। सणक्कमगरप्पहिड जाव उविरम-उविरमगवज्जो ति मिन्छादिही ओधभंगो।

क्योंकि, ऐसा माननेपर लोकके असंख्यातयं भागप्रमाण वैक्षियिकसमुद्धातगत क्षेत्रके माननेका प्रसंग आ जाता है। सौधर्म और ईशानकरामें देविमध्यादिष्योंके मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादसम्बन्धी क्षेत्र देवसामान्यके मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादसम्बन्धी क्षेत्र देवसामान्यके मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादसम्बन्धी क्षेत्र देवसामान्यके मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादसम्बन्धी विष्कम्मस्वीसे गुणित जगश्रेणीको स्थापित करके पर्योपमके असंख्यातवें भागमप सौधर्म और पेशानसम्बन्धी उपक्रमणकालसे अपवर्तित करनेपर उत्पन्न होतेवाले जीवोंका प्रमाण होता है। पुनः असंख्यात योजनमप दूसरे दंदस उत्पन्न होनेवाले जीवोंको लागा इष्ट है, ऐसा समझकर पर्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण एक दूसरा भागहार स्थापित करना चाहिये। तथा एक प्रनरांगुल प्रमाण विष्कम्भसे और जगश्रेणीके संख्यातवें भागप्रमाण आयामसे क्षेत्रके स्पर्श करते हैं, इसलिये प्रतरांगु गुणित जगश्रेणीका संख्यातवें भागप्रमाण गुणकार स्थापित करना चाहिये। सर्वत्र क्षुगतिसे उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी अपेक्षा विष्रहगतिसे उत्पन्न होनेवाले जीवेंकी अपेक्षा विष्रहगतिसे उत्पन्न होनेवाले जीव असंक्यातगुणे होने हैं, क्योंकि, श्रेणीकी अपेक्षा विष्रहगतिसे उत्पन्न होनेवाले जीव असंक्यातगुणे होने हैं, क्योंकि, श्रेणीकी अपेक्षा उच्लोणियां बहुत पाई जाती हैं।

शंका — सांधर्म और ईशान करणके देवोंका उपपादक्षत्र भवनवासी देवोंके उपपाद-क्षेत्रके समान निर्धग्लोकके असंख्यानवें भागप्रमाण क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सौधर्म ईशान कराके इक्षति सं प्रभापटलमें उत्पन्न है।नेवाले सभी तिर्यचीके दूसरे दंडका आयाम जगश्रेणीके संख्यातवें भागप्रमाण पाया जाता है। इसलिये सौधर्म और ईशानकराक देवोंका उपपादक्षेत्र तिर्यग्लोकसे असंख्यातगुणा होता है, यह सिद्ध हुआ। सौधर्म और ईशानकरपके देवोंके शेप गुणस्थानोंके स्वस्थानस्वस्थान क्षेत्रका कथन देवसामान्यक स्यस्थानस्वस्थान क्षेत्रके समान जानना चाहिय। सनत्कुमारकरपसे लेकर उपिम-उपिमंत्रवेयक तक मिथ्यादि देवोंका स्वस्थानस्वस्थान आदि क्षेत्र ओष मिथ्यादि के स्वस्थानस्वस्थान आदि क्षेत्रके समान है। तथा उन्होंके सासादन-

सासणसम्मादि द्वि-सम्मामिच्छादि हि-असंजदसम्मादि हीणं ओघ भंगो ।

अणुदिसादि जाव सञ्वद्वसिद्धिविमाणवासियदेवा असंजदसम्मारिट्टी केविड खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ १६॥

सत्त्राणसत्थाण-विहारविद्सत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतिय-उववादगद-असंजदसम्माइहिणो चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागे, अङ्काइज्जादो असंखेज्जगुणे अच्छंति चि वत्तव्वं। णवरि सव्वद्वे सत्थाणसत्थाण-विहारविद्सत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपदेसु माणुसखेत्तस्स संखेज्जदिमागे। कथं १ सव्वद्वे वेदण-कसायसमुग्धादाणं तेहिंतो समुप्पज्ज माण्थोवविष्फुज्जणं पडुच्च तथोवदेसादो, कारणे कज्जोवयारादो वा। एवं गदिमग्गणा समत्ता।

इंदियाणुवादेण एइंदिया बादरा सुहुमा पञ्जत्ता अपञ्जत्ता केवडि खेत्ते, सञ्वलोगे ॥ १७ ॥

सम्यग्दृष्टि, सम्यग्निध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टियोंके स्वस्थानस्वस्थान आदि क्षेत्र ओष-सासादनसम्यग्दृष्टि आदिके स्वस्थानस्वस्थान आदि क्षेत्रोंके समान होते हैं।

नौ अनुदिशोंसे लेकर सर्वार्थिसिद्धि। विमान तकके असंयतसम्यग्दिष्ट देव कितने क्षेत्रमें रहते हैं । १६॥

स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, वैक्षिथिकसमुद्धात मारणिनतक्समुद्धात और उपपादको प्राप्त हुए उक्त असंयतसम्यग्दिष्ट देव सामान्यलोक
आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें
रहते हैं, पेसा यहां कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात और वैक्षिथिकसमुद्धात इन
स्थानोंमें देव मानुषक्षेत्रके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं, क्योंकि, सर्वार्थसिद्धिमें
वेदनासमुद्धात और कषायसमुद्धातगत देवोंके उनके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाला स्तोक
विस्फूर्जन होता है, अर्थात् उक्त दोनों समुद्धातोंमें आत्मप्रदेशोंका बाह्य विस्तार बहुत कम
होता है, इस अपेक्षा उक्त प्रकारका उपदेश दिया है। अथवा, कारणमें कार्यके उपचारसे
उक्त प्रकारका उपदेश दिया है।

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई।

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियजीव, बादर एकेन्द्रियजीव, सक्ष्म एकेन्द्रिय-जीव, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीव, सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव और सक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं? सर्व लोकमें रहते हैं॥ १७॥

१ इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणा क्षेत्रं वर्बळोकः । स. सि. १, ८.

एत्थ लोगणिद्देसेण पंचण्हं लोगाणं गहणं, देशामशंकत्वाल्लोकस्य । बादर-सुहुमादिवयणेण सत्थाणसत्थाण-वेयण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतिय-उववादपरिणदजीवाणं गहणं,
छिन्विहावत्थाविदिरित्तबादरादीणमभावादो । तदो मन्वसुत्ताणि देसामासिगाणि चेव १ ण
एस णियमो वि, उभयगुणोवलंभा । सत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादगदा एइंदिया
केविड खेते १ सन्वलोगे । वेउन्वियसमुग्घादगदा चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जिदमागे ।
माणुसखेतं ण विण्णायदे, संपिहयकाले विसिद्धवएसाभावा । तं जहा- वेउन्वियमुद्धावेतरासी पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो । अहवा तस्स ओगाहणा उस्सेहघणंगुलस्स असंखेजजिदभागो । तस्म को पिडिभागो १ पिलदोवमस्म असंखेज्जिदभागो । विउच्वमाण-एइं-

इस स्त्रमें लोक पदके निर्देशसे पांची लोकों ग्रहण किया है, वयोंकि, यहां लोक पदका निर्देश देशामर्शक है। स्त्रमें बादर और स्क्षम आदि वसनसे स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, वैकिथिकसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादयदस परिणत हुए जीवोंका ग्रहण किया है, क्योंकि, उक्त छह प्रकारकी अवस्थाओं के अतिरिक्त बादर आदि जीव नहीं पाय जाते हैं।

शंका-यदि ऐसा है, तो सर्व मृत्र देशामर्शक ही हैं ?

समाधान — सर्व सूत्र देशामर्शक ही हैं, यह नियम भी नहीं है, क्योंकि, स्त्रोंमें दोनों प्रकारके धर्म पांय जाते हैं। अर्थात् कुछ सूत्र देशामर्शक हैं और कुछ नहीं, इसिलिय सभी सूत्र देशामर्शक ही हैं. यह नियम नहीं किया जा सकता है।

स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात, और उपपादको प्राप्त हुए एकेन्द्रिय जीव कितन क्षेत्रमें रहते हैं? सर्व लोकमें रहते हैं। वैकि-ियकसमुद्धातको प्राप्त हुए एकेन्द्रिय जीव सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। किन्तु मानुपक्षेत्रके सम्बन्धमें नहीं जाना जाता है कि उसके कितने भागमें रहते हैं, क्योंकि, वर्तमानकालमें इसप्रकारका विशिष्ट उपदेश नहीं पाया जाता है। आगे इसी विषयका स्पर्धिकरण करते हैं—विकियाको उत्पन्न करनेवाली एकेन्द्रिय जीवराशि पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अथवा, विकियात्मक एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरकी अवगाहना उन्सेध्वनांगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण होती है।

शंका — उत्सेधघनांगुलभें जिसका भाग देनेसे उत्सेघघनांगुलका असंख्यातवां भाग लब्ध आता है, उस असंख्यातवें भागका प्रतिभाग क्या है ?

समाधान — पच्योपमका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, अर्थात् पत्योपमके असंख्यातवें भागका उत्सेधघनांगुळमं भाग देनेसे उत्सेधघनांगुळका असंख्यातवां भाग लघ्ध भाता है जो विक्रियात्मक एकेन्द्रिय जीवके दारीहकी अवगाहना है।

ऊपर विकिया करनेवाली एकेन्द्रिय जीवराशि भी पत्योपमके असंख्यातवें भाग-

दियरासीदो घणंगुलस्स भागहारो किनप्पो बहुगो समी वा इदि ण' णव्त्रेद ? जिद् वेउव्वियरासीदो घणंगुलभागहारो संखेजजगुणो होदि, तो माणुमखेत्तस्स संखेजजिदमागे। अह असंखेजजगुणो, तो असंखेजजिदमागे। अह सरिसो, माणुसखेत्तस्स संखेजजिदमागे। ण च एत्थ एदं चेव होदि ति णिच्छओ अत्थि, तदो माणुमखेत्तं ण णव्त्रिदि ति सिद्धं।

बादरेहंदिय-बादरेहंदियपज्जता सत्थाण-वेदण-कसायसप्रुग्धादगदा तिण्हं लोगाणं मंखेजजिदमागे, णर-तिरियलोएहिंते। असंखेजजगुणे । तं जहा- मंदरम्लादो उविर जाव सदर-सहस्सारकप्पो ति पंचरज्जु-उस्सेधेण लोगणाली समचउरंसा वादेण आउण्णा, तं जगपदरं कस्सामो । एक्कुणंश्चासरज्जुपदराणं जिद एगं जगपदरं लब्भिद, तो पंचरज्जु-पदगणं किं लभामे। ति फलगुणिदमिच्छं पमाणेणोबिद्धेदं वे-पंचभागूण-एगूणसत्तरिरूवेहि

प्रमाण बतलाई है और उन्से यघनां गुलका भागहार भी पर्ल्यापमके असंख्यात मागमाण बतलाया है, इसिल थे विकिया करने वाली एके न्द्रिय जीवराशिसे उन्से घघनां गुलका भागहार क्या छोटा है, या वड़ा है, या समान है, यह कुछ नहीं जाना जाता है। अब यदि एके न्द्रिय वैकियिकराशिसे उन्से घघनां गुलका भागहार संख्यात गुणा है, ऐसा लेते हैं तो विकिया करने वाली एके न्द्रिय जीवराशि मानु पक्षेत्रके संख्यात में भागप्रमाण क्षेत्रमें रहती है, ऐसा अभिप्राय निकलता है। अथवा, विकिया करने वाली एके न्द्रिय जीवराशिसे उत्से घनां गुलका भागहार असंख्यात गुणा लेते हैं ते। वह राशि मानु पक्षेत्रके असंख्यात में भागप्रमाण क्षेत्रमें रहती है, यह अभिप्राय होता है। और यदि विकिया करने वाली एके न्द्रिय जीवराशिसे उत्से घनां गुलका भागहार समान है, ऐसा लेने हैं तो वह राशि मानु पक्षेत्रके संख्यात वें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहती है यह अभिप्राय होता है। परंतु यहां पर मानु पक्षेत्रका इतना ही भाग लिया गया है, ऐसा कुछ भी निश्चय नहीं है, इसिल ये मानु पक्षेत्रके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जाना जाता है। कि विकिया करने वाली एके न्द्रिय जीवराशि उसके कितने भाग में रहती है, यह सिद्ध हुआ।

स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धान और कपायसमुद्धानको प्राप्त हुए बाद्दर एकेन्द्रिय और बाद्दर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव सामान्यलंक आदि तीन लेकों के संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें तथा मनुष्यलंक और तिर्यग्लोक से असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं। इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है—मन्द्राचलके मूल भागसे लेकर ऊपर शतार और सहस्रारकल्प तक पांच राजु उन्सेधरूपसे समचतुरस्त्र लोकनाली वायुसे परिपूर्ण है। अब उसे जगप्रतरके प्रमाणस्वरूप करते हैं— यदि उनंचान प्रतरराजुओंक एक परलका एक जगप्रतर प्राप्त होता है, तो पांच प्रतरराजुओंका क्या प्राप्त होगा, इसप्रकार त्रराशिक करके एक जगप्रतरप्रमाण फल-राशिसे पांच प्रतरराजुप्रमाण इच्छाराशिको गुणित करके उनंचास प्रतरराजुप्रमाण प्रमाण राशिसे पांच प्रतरराजुप्रमाण इच्छाराशिको गुणित करके उनंचास प्रतरराजुप्रमाण प्रमाण

घणलोगे मागे हिदे एगमागो आगच्छिद । लोगपेरंतवादखेनं संखेजजजीयणबाहल्लं जगपदरं पुट्यपरुविदमाणेद्ण एत्थेव पिक्खिविय अहुपुढिविखेनं तेसिं हेट्टा हिदवादजग-पदरं संखेजजजीयणबाहल्लमाणेद्ण पिक्खिने जेण लोगस्स संखेजजिदमागमेनं बादरेइंदिय-बादरेइंदियपज्जनाणं खेनं जादं, तेण बादरेइंदिय-बादरेइंदियपज्जनां लोगस्स संखेजजिद-मागे हेंति ति सिद्धं। वेउव्वियसमुग्धादगदाणं एइंदिओधभंगो। मारणंतिय-उववादगदा सब्बलोगे। बादरेइंदियअपज्जनाणं बादरेइंदियभंगो। णविर वेउव्वियपदं णित्थ। सुहुमे-इंदिया तेसिं चेव पज्जनापज्जना य सत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादगदा सव्वलोगे, सुहुमाणं सव्वत्थ अच्छणं पिंड विरोहामावादो।

वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिया तस्सेव पज्जत्ता अपज्जत्ता य केवडि स्रोते, लोगस्स असंस्रेज्जदिभागे ॥ १८ ॥

राशिसे भाजित करमेपर, दो वटे पांच कम उनहत्त्तरसे घनले।कके भाजित करनेपर जो एक भाग होता है उतना लब्ध आता है, जो कि ५ घनराजु प्रमाण है।

उदाहरण—१ × ५ = ५, ५ ÷ ४९ =  $\frac{3}{5}$  जगप्रतर । चृंकि यह वातपरिपूर्ण क्षेत्र १ राजु मोटा है, अतएव ५ घनराजु हुआ, जो कि  $\frac{3}{5}$   $\frac{3}{5}$  ÷६८ $\frac{3}{5}$  =  $\frac{3}{5}$   $\frac{3}{5}$  घनलोक प्रमाण होता है।

तथा पहले प्रकापित किये गये लोकके चारों ओर प्रान्तमागमें संख्यात योजन बाहस्यकप जगमतरममाण वातक्षेत्रको लाकर इसी पूर्वोक्त वातक्षेत्रमें मिलाकर तथा आठों पृथिवियों के क्षेत्र और उनके नीचे स्थित वायुक्षेत्र, जो कि संख्यात योजन बाहस्यकप जगमतरममाण हैं, उनको उसी पूर्वोक्त क्षेत्रमें मिला देनेपर चूंकि लोकके संख्यातयें भागप्रमाण बादर पकेन्द्रिय और बादर पकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका क्षेत्र होता है, इसिल्ये बादर पकेन्द्रिय और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं, यह सिद्ध हुआ। वैकिथिकसमुद्धातको मान हुए बादर एकेन्द्रिय और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका क्षेत्र वैकिथिकसमुद्धातमत सामान्य एकेन्द्रियोंके क्षेत्रके समान होता है। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादको प्राप्त हुए बादर एकेन्द्रिय और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव सर्व लोकमें रहते हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंका क्षेत्र बादर एकेन्द्रियोंके समान होता है। इतनी विशेषता है कि बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंक वैकिथिकसमुद्धातपद नहीं होता है। स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कथायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादको प्राप्त हुए स्कृत पर्वाप्त जीव सर्व लोकमें रहते हैं, क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव और उन्होंके पर्याप्त अपर्याप्त जीव सर्व लोकमें रहते हैं, क्योंकि, सूक्षम जीवोंके सर्व लोकमें पाय जानेमें कोई विरोध नहीं है।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिान्द्रिय जीव और उन्हींके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीव

१ प्रतिषु ' बादरेइंदिय • खेल जादं । तेण बादरेइंदियप ज्जलाणं ' इति पाठः ।

६ विकलेन्द्रियाणां लोकस्यासंस्येयमागः। स सि. १, ८.

एदस्स अत्थो बुच्चदे- सत्थाणसत्थाण-विद्वारविद्यस्थाण-वेदण-कसायसमुग्धाद-परिणदा तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागे, अङ्गाइज्जादो असंखेज्जगुणे । णवरि तिण्हमपज्जत्ता चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागे । मारणंतिय-उववादगदा तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलोगादो असंखेज्जगुणे, अङ्गाइज्जादो वि असंखेज्जगुणे । एत्थ मारणंतियखेत्तमाणिज्जमाणे बीइंदिय-तीइंदिय-चदुरिंदिया तेसिं पज्जत्त-अपज्जत्तद्व्वं ठिवय आवलियाए असंखेज्जदिभागमत्त-उवक्कमणकालेण खंडिय तस्स असंखेज्जदिभागो वा संखेज्जदिभागो वा मारणंतिएण विणा मरिद ति एदस्स असंखेज्जादभागो वा संखेज्जदिभागो वा मारणंतिएण विणा मरिद ति एदस्स असंखेज्जा मागा संखेज्जा भागा वा चेतृण मारणंतिय-उवक्कमणकालेण आवलियाए असंखेज्जदिभाएण गुणिदे मारणंतियरासी होदि । रज्जुमेत्तायामेण द्विदरासिमिच्छामो ति पलि-देवमस्स असंखेज्जदिभागं भागहारं ठिवय अप्यप्पणो विक्खंभवग्गगुणिदरज्जूए गुणिदे मारणंतियखेत्तं होदि । उववादखेतं ठिवज्जमाणे एदं चेव ठिवय मारणंतिय-उवक्कमण

कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें मागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ १८॥

अब इस सन्नका अर्थ कहते हैं— स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्यस्थान, वेदनासमद्भात और कवायसमुद्धात, इन पदोंसे परिणत इए उक्त जीव सामान्यलाक आदि तीन लाकोंके असं-क्यात्रवें भागप्रमाण क्षेत्रमें. तिर्थेग्लोकके संख्यातवें भागमें और अदाई द्वीपसे असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं । इतनी विशेषता है कि तीने ही विकलिन्डियों के अपर्याप्त जीव सामान्यलोक आहि चार लोकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। मारणातिकसमुद्धात और उपपादको प्राप्त हुए तीनों विकलेन्द्रिय और उनके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीव सामान्यलोक आहि तीन लोकोंके असंख्यात्वे भागप्रमाण क्षेत्रमें. तिर्थग्लोकस असंख्यातगणे क्षेत्रमें तथा अलाईक्षीपसे भी असंस्थानगुणे क्षेत्रमें रहते हैं । यहांपर मारणान्तिकक्षेत्रके लाते समय जीन्द्रिय. त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा उनकी पर्याप्त और अपर्याप्त जीवराशिको स्थापित कर उसे आवलीके असंख्यातवें भागमात्र उपक्रमणकालंस खंडित करके उसका जो असंख्यातवां भाग अथवा संख्यातवां भाग लब्ध आवे, उतनी राशि मारणान्तिकसमृद्धातके विना मरण करती है। इसलिये इस राशिके असंस्थात बहुभाग अथवा संस्थात बहुभागप्रमाण राशिको प्रहण करके उसे मारणान्तिकसमुद्धातके उपक्रमण कालक्षप आवलीके असं-क्यातर्वे भागसे गणित करने पर भारणान्तिक जीवराशि होती है। यहां एक राज्यात्र आयामसे स्थित मारणान्तिक जीवराशि इव्छित है, इसलिय उक्त राशिके नीचे भागहारके स्थानमें पत्योपमके असंस्थातवें भागमात्र भागहारको स्थापित करके और अपने अपने विकासके वर्गसे गुणित राजुसे उक्त राशिके गुणित करने पर मारणान्तिकसमृद्धातगत विकलवय और उनके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवोंका मारणान्तिकंशव होता है। उपपाद-भेत्रके लाते समय इसी मारणान्तिक जीवराशिको स्थापित करके और उसमेंसे मारणा-

१ प्रतिपु ' असंबंग्जा माग संबंग्जा मार्ग ' इति पाठः ।

कालगुणगारमविणदे एगममयमंचिदे। मारणंतियरामी होदि । तस्त्र असंखेज्जा भागा विग्गहगदीए उप्पर्जित ति तम्म अमंखेज्जे भागे घेत्तृण पलिदोत्रमस्स असंखेज्जिदि-भागेण ओविद्विदे सुदीए संखेज्जिदिभागायामेण विदियदंडिद्वरासी होदि ।

# पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु मिच्छाइद्विणहुडि जाव अजोगि-केवलि ति केवडि खेते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ १९॥

एदम्म अन्थे। सन्थाणसन्थाण-विहारवदिमन्थाण-वेदण-कमाय-वेउविवयसमुग्धादगद-पंचिदियमिच्छाईही तिण्हं लोगाणममंग्वेज्जदिभागे तिरियलोगस्म संग्वेज्जदिभागे अङ्काइ-ज्ञादो असंग्वेजगुणे। मारणंतिय उववादगद्भिच्छाइद्वी तिण्हं लोगाणमसंग्वेज्जदिभागे, णर-तिरियलोगेहिनो असंग्वेजगुणे। एदाणं खेत्ताणमाणयणं पुट्यं व काद्व्यं। सासणादीण-मोधभंगे। एवं पज्जताणं पि वत्तव्यं।

### सजोगिकवली ओघं ॥ २०॥

न्तिक उपक्रमणकालके गुणकारका निकाल लेन पर एक समयमें संचित हुई मारणान्तिक जीवराशि होती है। एक समयमें संचित हुई इस मारणान्तिक जीवराशिक असंख्यात बहुमाग जीव विष्रहर्गातिस उत्पन्न होते हैं, इसिलिय उसके असंख्यात भागको प्रहण करके परयोपमके असंख्यातवें भागन भाजित करने पर जगश्रेणीके संख्यातवें भाग आयामकपसे दुसरे दंडमें स्थित जीवराशि होती है।

पंचिन्द्रिय और पंचिन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे लेकर अयोगि-केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानके जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लेकिके असं-ख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ १९॥

भव इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— स्वम्थानस्वस्थान, विद्वारवन्स्वस्थान, वेदना-समुद्धान, कपायसमुद्धान और विक्रियकसमुद्धानको प्राप्त हुए पंचिन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीव सामान्यलाक आदि तीन लोकोक असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रमें तिर्थग्लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें और अहाईद्धीपसे असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं। मारणान्तिकसमुद्धान और उपपादको प्राप्त हुए पंचिन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीव सामान्यलेक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें और मनुष्यलंक तथा निर्यग्लोकस असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। इन क्षेत्रोंको पहलेके समान ल आना चाहिय। सासादनसम्यग्दृष्टि आदिका स्वस्थानस्वस्थान आदि पद्गत क्षेत्र अध्यक्षासादनसम्यग्दृष्टि आदिक स्वस्थानस्वस्थान आदि पद्गत क्षेत्रके समान जानना चाहिय। इसीप्रकार पर्याप्तोंक क्षेत्रका भी कथन करना साहिये।

सयोगिकेवलियोंका क्षेत्र सामान्यप्ररूपणाके समान है।। २०।।

१ पचेन्द्रियाणां सनुष्यवन् । स. सि. १, ८.

एदस्स सुत्तस्स अत्थो पुन्वं परूविदो ति ण वुच्चदे ।

पंचिंदियअपज्जत्ता केविड खेत्ते, लोगस्स अमंखेज्जिदिभागे ॥२१॥

सत्थाण-वेदण-कमायममुग्घादगद्वं चिदियअपञ्जत्ता चदुण्हं लोगाणममंखेज्जिदिभागे
अङ्काइज्जादो असंखेञ्जगुणे। बुदो १ अंगुलम्स असंखेजिदिभागमत्त-ओगाहणादो । मारणंतियउववादगदा तिण्हं लोगाणमसंखेज्जिदिभागे, णर-तिरियलागेहितो असंखेज्जगुणे।

एविभिद्रियमग्गणा गदा ।

कायाणुवादेण पुढिविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया, वादरपुढिविकाइया वादरआउकाइया वादरतेउकाइया वादरवाउकाइया वादरवणफिदकाइयपत्तेयमरीरा तम्सेव अपञ्जत्ता. सुहुमपुढिविकाइया सुहुमआउकाइया सुहुमतेउकाइया सुहुमवाउकाइया तम्सेव पञ्जता अपञ्जता य केविड खेते. सन्वलोगे ॥ २२ ॥

इस स्विके अर्थकी प्रमणणा पहले कर आय है, इमिलिये यहाँ पर पुनः उसका कथन नहीं करते हैं।

त्रव्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रिय जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें माग-प्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ २१ ॥

स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धान और कपायसमुद्धानको प्राप्त हुए लब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रिय जीव सामान्यलोक आदि चार लेक्कि असंख्यानवें भ गश्रमाण क्षेत्रमें और अल्डिडिडिएसे असंख्यानगुण क्षेत्रमें रहते हैं, क्योंकि, लब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रियोकी अवगाहना अंगुलके असंख्यातवें भागमात्र हैं। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादको प्राप्त हुए लब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रिय जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यानवें भागप्रमाण क्षेत्रमें तथा मनुष्यलोक और तिर्यग्लोकसे असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं।

इस प्रकार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई।

कायमार्गणाके अनुवादसे पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तजम्कायिक वायुकायिक जीव तथा बादर पृथिवीकायिक, बादर अप्कायिक, बादर तजस्कायिक, बादर वायु-कायिक और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकगरीर जीव तथा इन्हीं पांच बादर काय-सम्बन्धी अपर्याप्त जीव, सक्ष्म पृथिवीकायिक, सक्ष्म अप्कायिक, सक्ष्म तजस्कायिक, सक्ष्म वायुकायिक और इन्हीं सक्ष्मोंके पर्याप्त और अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व लोकमें रहते हैं ।। २२ ।।

१ कायानुवादेन पृथिवीकायादिवनस्पतिकायिकान्तानौ सर्वेहोकः । स. सि. १, ८.

एदस्स सुत्तस्स अन्यो वुच्चदे । तं जहा- पुढिविकाइया सुहुमपुढिविकाइया तेसिं पज्जचा अपज्जचा, आउकाइया सुहुमआउकाइया तस्सेव पज्जचा अपज्जचा, वाउकाइया सुहुमवाउकाइया तस्सेव पज्जचा अपज्जचा, वाउकाइया सुहुमवाउकाइया तस्सेव पज्जचा अपज्जचा च सत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादगदा स्व्वलोए, असंखेज्जलोगमच-पिरमाणादो । णवि तेउकाइया वेउव्वियसमुग्धादगदा पंचण्हं लोगाणामसंखेज्जिदिमागे, वाउकाइया वेउव्वियसमुग्धादगदा चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जिदिमागे । माणुसखेचं ण णव्वदे । बादरपुढिविकाइया तेसिं चेव अपज्जचा सत्थाण-वेदण कसायसमुग्धादगदा तिण्हं लोगाणमसंखेजजिदिमागे, तिरियलोगादो संखेजजगुणे', अङ्काइज्जादो असंखेजजगुणे। तं जहा-जेण बादरपुढिविकाइया सापज्जचा पुढवीओ चेव अस्सिद्ण अव्छंति, तेण पुढवीओ जगपदरपमाणेण कस्सामो । 'तत्थ पढमपुढवी एगरज्जिवक्संमा सचरज्जुदीहा वीस-सहस्स्या-वे-जोयणलक्स्वबाह्ला, एसा अप्यणे। बाह्लस्स सचमभागबाह्लं जगपदरं होदि।

अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है- स्वस्थानस्वस्थान, वेदना-समुद्घान, कपायसमुद्घान, मारणान्तिकसमृद्घात और उपपादको प्राप्त हुए पृथिवी-कायिक और सुद्म पृथिवीकायिक तथा उन्होंके पर्याप्त और अपर्याप्त जीव, अपकायिक और सूक्ष्म अप्क यिक तथा उन्हींक पर्याप्त और अपर्याप्त जीव. तेजस्कायिक और सूक्ष्म तैजस्कायिक तथा उन्हींके पर्याप्त और अपर्याप्त जीव, वायुकायिक और सूक्ष्म वायु-कायिक तथा उन्हींके पर्याप्त और अपर्याप्त जीव सर्व लोकमें रहते हैं, क्योंकि, उक्त राशियोंका परिमाण अलंख्यात लेकप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि वैकियिकसमु-द्घानको प्राप्त हुई तैजस्का यिकराशि पांचा लोकोंक असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रमें रहती है। वैकियिकसमुद्वातका प्राप्त हुई वायुकायिकराशि सामान्यलोक आदि चार लोकोंके भसंच्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहती है। वैक्रियिकसमुद्घातको प्राप्त हुई वायुकायिकराशि मानुषक्षेत्रकी अपेक्षा कितने क्षेत्रमें रहती है, यह नहीं जाना जाता है। स्वस्थान-स्वस्थान, वदनासमृद्धात और कपायसमृद्धातको प्राप्त हुए बादर पृथिवीकायिक और उन्होंके अपर्यात जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें. तिर्यग्लोकसे संख्यातगुणे क्षत्रमें और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षत्रमें रहते हैं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-चुंकि वादर पृथिवीकायिक जीव और उन्होंके अपर्याप्त जीव पश्चिका आश्रय लेकर ही रहते हैं. इसलिये पृथिवियोंको जगप्रतरके प्रमाणसे करते हैं। उनमेंसे एक राजु चौड़ी, सात राजु लम्बी और बीस हजार योजन कम दो लाख योजना मोटी पहली पृथिवी है। यह घनफलकी अपेक्षा अपने बाहल्यके अर्थात एक लाख अस्सी हजार योजनके सातवें भाग बाहल्यकप जगप्रतरप्रमाण है।

१ प्रतिषु ' असंखेडजगुणे ' इति पाठः ।

२ इत आरम्याष्टपृथिवीप्ररूपकोऽधस्तनो गयमागिक्षळोकप्रक्रतेः प्रथमाधिकारस्यान्तिममागेन सह शन्दशः समानः ।

विदियपुढवी सत्तमभागूण-वे-रज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुआयदा बत्तीसजीयणसहस्सबाहल्ला सोलहसहस्साहियचदुण्हं लक्खाणं एगुणवंचासभागबाहल्लं जगपदरं होदि । तदियपुढवी वे-सत्तभागहीण-तिण्णिरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुआयदा अट्ठावीसजोयणसहस्सबाहल्ला बत्तीससहस्साहियं पंचलक्खजोयणाणं एगूणवंचासभागबाहल्लं जगपदरं होदि । चउत्थपुढवी तिण्णि-सत्तभागूण-चत्तारिरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुआयदा चउवीसजोयण-सहस्सबाहल्ला छजोयणलक्खाणमेगूणवंचासभागबाहल्लं जगपदरं होदि । पंचमपुढवी

उदाहरण—पहली पृथिवी उत्तरसे दक्षिणनक सात राजु, पूर्वसे पश्चिमतक एक राजु और एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी है, अतएव १८००० योजनोंके प्रमाणमें ७ का माग देनेस २५७१६ योजन लब्ध आते हैं और एक राजुके स्थानमें जगश्चेणीका प्रमाण हो जाता है। इसप्रकार २५०६६ योजनोंके जितने प्रदेश हों उतने जगप्रतरप्रमाण पहली प्रथिवीका घनफल होता है।

दूसरी पृथियी एक राजुके सान भागों में से एक भाग कम दे। राजु चौड़ी, सात राजु लम्बी और बत्तीस हजार योजन मोटी है। यह घनफलकी अपेक्षा चार लाख सोलह हजार योजनों के उनंचासर्वे भाग याहल्यरूप जगप्रतरप्रमाण है।

उदाहरण—दूसरी पृथिवी उत्तरसे दक्षिणतक सात राजुः पूर्वसे पश्चिमतक 😘 राजु और ३२००० योजन मोर्टनः

$$\frac{\partial}{\delta s} \times \frac{\delta}{\partial s} = \frac{\delta}{\delta s}; \qquad \frac{\delta}{\delta s} \times \frac{\delta}{35000} = \frac{\delta}{865000}; \qquad \frac{\delta}{865000} = \frac{86}{865000}$$

योजन बाह्यस्य जगप्रतरप्रमाण.

तीसरी पृथिवी एक राजुके सात भागोंमेंसे दो भाग कम नीन राजु चौड़ी, सात राजु लम्बी और अट्टाईस हजार योजन मोटी है। यह घनफलकी अपक्षा पांच लाख बर्चीस हजार योजनोंके उनंचासर्वे भाग बाहल्यक्षप जगप्रतरप्रमाण है।

उदाहरण— तीसरी पृथिवी उत्तरसे दक्षिणतक ७ राजु लम्बी, पूर्वसे पश्चिमतक 🕻 राजु चौड़ी; और २८००० योजन मोटी है।

$$\frac{\xi q}{9} \times \frac{g}{\xi} = \frac{\xi q}{\xi}; \quad \frac{\xi q}{\xi} \times \frac{\xi \zeta q}{\xi} = \frac{1}{2} \frac{\xi \zeta q}{\xi q}; \quad \frac{\xi \zeta q}{\xi q} = \frac{1}{2} \frac{\xi \zeta q}{\xi q}$$

योजन बाह्रस्यरूप जगमतर.

चौधी पृथिवी एक राजुंक सान मार्गोमेंसे तीन भाग कम चार राजु चौड़ी, सात राजु रुम्बी और चौचीस हजार योजन माटी है। यह घनफरुकी अपक्षा छह लाख योजनोंके उनंचासर्वे भाग बाहरूयरूप जगप्रतरप्रमाण है।

उदाहरण—चौथी पृथिवी उत्तरसे दक्षिणतक सात राजु, पूर्वसे पश्चिमनक 🧗 राजु

चत्तारि-सन्तभागृणपंचरञ्जुविक्खंभा सत्तरज्जुआयदा वीसजोयणसहस्सवाहल्ला वीस-सहस्साहियछण्हं लक्क्वाणमेगृणवंचासभागवाहल्लं जगपदरं होदि । छहुपुढवी पंच-सत्त-भागृण-छरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुआयदा सोलहजोयणसहस्मबाहल्ला वाणउदिमहस्साहिय-पंचण्हं लक्क्वाणमेगृणवंचासभागवाहल्लं जगपदरं होदि । सत्तमपुढवी छ-सत्तभागृण-सत्त-रज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुआयदा अहुजोयणसहस्मवाहल्ला चउदालमहस्साहियतिण्हं लक्क्वाणमेगृणवंचासभागवाहल्लं जगपदरं होदि । अद्रमपुढवी सत्तरज्जुआयदा एगरज्जु-

और माटी २४००० योजन है।

$$\frac{2^{1}}{9} \times \frac{9}{2} = \frac{2^{1}}{2}; \quad \frac{2^{1}}{2} \times \frac{28000}{2} = \frac{200000}{2}; \quad \frac{200000}{2} \div \frac{8^{0}}{2} = \frac{200000}{8^{0}}$$

योजन बाहन्यरूप जगधनरप्रमाण.

पांचवी पृथिवी एक राजुके सात भागोंमेंसे चार भाग कम पांच राजु चौड़ी, सात राजु लम्बी और वीस हजार योजन मोटी है। यह घनफलकी अपक्षा छह लाख वीस हजार योजनेंकि उनचासवें भाग बाहल्यरूप जगवतरप्रमाण है।

उदाहरण--पांचवी पृथिवी उत्तरसे दक्षिणतक सात राजुः पृर्वसे पश्चिमतक कै राजु और मोटी २०००० योजन हैं।

$$\frac{3?}{9} \times \frac{9}{?} = \frac{3?}{?}; \quad \frac{3?}{?} \times \frac{20000}{?} = \frac{620000}{?}; \quad \frac{620000}{?} \div \frac{8?}{?} = \frac{620000}{8?}$$

योजन बाह्रस्यरूप जगप्रतरप्रमाण.

छटी पृथियी एक राजुके सात भागों मेंसे पांच भाग कम छह राजु चौड़ी, सात राजु लम्बी और सोलह हजार योजन मोटी है। यह घनफलकी अपेक्षा पांच लाख बानवे हजार योजनोंके उनंचासर्वे भाग बाहल्यरूप जगप्रतरप्रमाण है।

उदाहरण—छठी पृथिची उत्तरसे दक्षिण तक सात राजुः पूर्वसे पश्चिम तक के राजु और मोटी १६००० योजन है।

$$\frac{39}{9} \times \frac{9}{8} = \frac{39}{8}; \quad \frac{39}{8} \times \frac{85000}{8}; \quad \frac{495000}{8}; \quad \frac{495000}{8} \div \frac{89}{8} = \frac{495000}{89}$$

योजन बाहल्यरूप जगमनरप्रमाण.

सातवीं पृथिवी एक राजुके सात भागोंमेंसे छह भाग कम सात राजु चौड़ी, सात राजु सम्बी और आठ हजार योजन मोटी है। यह घनफसकी अपेक्षा तीन सास चवासीस हजार योजनोंके उनंचासवें भाग बाह्रस्यरूप जगप्रतरप्रमाण है।

उदाहरण—सातवीं पृथिवी उत्तरसे दक्षिण तक सान राजुः पूर्वसे पश्चिम तक

हंदा अड्डजोयणबाहल्ला सत्तमभागाहिय-एकजोयणबाहल्लं जगपदरं होदि। एदाणि सन्त्राणि एगड्डे कदे तिरियलोगबाहल्लादो संखेजजगुणबाहल्लं जगपदरं होदि। एत्थ असंखेजा लोगमत्ता पुढिविकाइया चिट्ठंति, तेण तिरियलोगादो संखेजजगुणो ति सिद्धं। एदिहि पदेहि लोगस्स असंखेजिदिभागे चिट्ठंता बादरपुढिविकाइया सुनेण सन्त्रलोगे चिट्ठंति ति बुत्ता, तं कधं घडदे १ ण, मारणंतिय-उत्रवादपदे पड्डच तघोबदेसादो। मारणंतिय-उत्रवादगदा सन्त्रलोगे। एवं बादरआउकाइयाणं तेसिमपज्जताणं च। पुढिवीसु सन्त्रत्थ ण जलसुवर्लं-

$$\frac{\partial}{\partial s} \times \frac{\delta}{\partial s} = \frac{\delta}{\beta s}; \quad \frac{\delta}{\delta s} \times \frac{\delta}{\delta \cos s} = \frac{\delta}{388000}; \quad \frac{\delta}{388000} \div \frac{\delta}{\beta s} = \frac{86}{388000}$$

योजन बाहल्यरूप जगत्रतरप्रमाण.

आठवीं पृथिवी सान राजु लम्बी, एक राजु चैं।ड़ी और आठ ये।जन मोटी है। यह धनफलको अपक्षा एक ये।जनके सान भाग करनेपर उनमेंसे सातवां भाग अर्थान् एक भाग अधिक एक ये।जन वाहस्यरूप जगन्नतरप्रमाण है।

उदाहरण-- आठवीं पृथिवी उत्तरसे दक्षिण तक सात राजुः पूर्वस पश्चिम तक एक राजु और आठ योजन मेाटी हैं।

१ x ७ = ७:  $2 - 9 = \frac{2}{3}$  याजन बाहल्यक्ष जगवतरश्रमाण.

इन सबको एकत्रित करनेपर निर्यग्लोकके बाहल्यसे संख्यातमुणे बाहल्यस्य जगप्रतर होता है। इन पृथिवियों में असंख्यात लोकप्रमाण पृथिवीकायिक जीव रहते हैं, इसिल्ये वे निर्यग्लोकसे संख्यातमुणे क्षेत्रमें रहते हैं, यह सिद्ध हुआ।

विशेषाथ — निर्यग्लेकिका प्रमाण यनफलकी अपेक्षा १४२८५ योजन बाहत्यक्ष्य जगप्रतर है और आठों पृथिवियोंका घनफल ६२३४३६ योजन बाहत्यक्ष्य जगप्रतर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि तिर्यग्लेकिक प्रमाणसे आठों पृथिवियोंका क्षेत्र संख्यातगुणा है। बादर पृथिवियोकाथिक जीव इन आठों पृथिवियोंमें सर्वत्र पाय जाते हैं, इसलिय व निर्यग्लेकिसे संख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं, यह सिद्ध हो जाता है।

श्रंका — उपर्युक्त स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात और कपायसमुद्धात, इन पदोकी अपेक्षा बादर पृथिवीकायिक जीव जब कि लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमे रहते हैं, तो व 'सर्व लोकमें रहते हैं ऐसा जी सुत्रद्धारा कहा गया है वह कैसे घटित होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादकी अपक्षा 'बादर पृथिवीकायिक जीव सर्व लोकमें रहते हैं, 'इसप्रकारका उपदेश दिया गया है।

मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादको प्राप्त हुए बादर पृथिवीकायिक और बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त जीव सर्वे छोकमें रहते हैं। इसीप्रकार बादर अप्कायिक और उन्हींके अपर्याप्त जीवींका भी कथन करना चाहिये। अर्थात् पृथिवीकायिक और अपर्याप्त पृथिवी भदि ति आउकाइया सन्वन्थ पुढवीसु ण होति ति णासंकणिन्नं, बादरकम्मोदएण बादरत्तमुनगयाणं अणुवलं ममाणाणं पि सन्वपुढवीसु अन्थित्तविरोधाभावादे। । एवं बादरतेउकाइयाणं तस्सेव अपन्नत्ताणं च । णवरि वेउन्वियपदमन्धि, ते च पंचण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागे । तेउकाइया बादरा सन्वपुढवीसु होति ति कथं णन्वदे १ आगमादो । एवं
बाद्रवाउकाइयाणं तेसिमपज्जताणं च । णवरि सन्थाण-वेयण-कसाय-समुग्धादगदा तिण्हं
लोगाणं संखेजिदिभागे, दो-लोगेहितो असंखेन्जगुणे । वेउन्वियसमुग्धादगदा चदुण्हं
लोगाणमसंखेजिदिभागे । माणुमखेतं ण विण्णायदे । सन्वअपन्जत्तेसु वेउन्वियपदं णित्थ ।

कायिक जीवेंकि समान स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धान और कपायसमुद्धातको प्राप्त हुए बादरजलकायिक और बादरजलकाथिक अपर्याप्त जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागमें, निर्यग्लोकसे संख्यातगुणे क्षेत्रमें, तथा मारणान्तिकसमुद्धात और उपवादको प्राप्त हुए बादर जलकायिक और उन्हींके अपर्याप्त जीव सर्व लोकमें रहते हैं।

शंका—पृथिवियोंमें सर्वत्र जल नहीं पाया जाता है, इसलिये जलकायिक जीव पृथिवियोंमें सर्वत्र नहीं रहते हैं ?

समाधान — ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, वर्येकि, बाद्रनामक नाम-कर्मके उद्यसे बाद्रस्वको प्राप्त हुए जलकायिक जीव यद्यपि पृथिवियोंमें सर्वत्र नहीं पाये जाते हैं, तो भी उनका सर्व पृथिवियोंमें अस्तित्व होनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

इसीप्रकार अर्थात् बादर जलकायिक और उन्होंके अपर्याप्त जीवोंकं समान बादर तैजक्कायिक और उन्होंके अपर्याप्त जीवोंका स्वस्थानस्वस्थान आदि पूर्वोक्त पदींमें कथन करना चाहिये। इतनी विदेशपता है कि वादर तेजस्कायिक जीवोंके वैकियिकसमुद्धातपद भी होता है और वे पांचों लोकोंके असंख्यातवें भागश्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं।

शंका—बादर तंजस्कायिक जीव सर्व पृथिवियों में होते हैं, यह कैसे जाना जाता है ?
समाधान— भागमस यह जाना जाता है कि बादर तैजस्कायिक जीव सर्व पृथिवियों में रहते हैं।

इसीप्रकार बादर वायुकायिक और उन्होंके अपर्याप्त जीवोंके पर्नेका कथन करना खाहिये। इतनी विशेषता है कि स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, और कपायसमुद्धातको प्राप्त हुए बादर वायुकायिक और बादर वायुकायिक अपर्याप्त जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके संक्यातचें प्राप्तप्रमाण क्षेत्रमें और तिर्यग्लोक तथा मनुष्यलोक इन दो लोकोंसे असंक्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। वैकियिकसमुद्धातको प्राप्त हुए वादर वायुकायिक जीव सामान्यलोक आदि बार लोकोंके असंक्यातवें प्राप्तप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। किन्तु यहां मनुष्यक्षेत्र नहीं जाना जाता है कि उसके कितने भागमें रहते हैं। सभी अपर्याप्त जीवोंमें वैकियिकसमुद्धातपद नहीं होता

बादरवणप्कदिकाइयपत्तेयसरीरा तस्सेव अपज्जत्ता बादरणिगोदपदिष्टिदा तस्सेव अपज्जता च

बादरपुढिवकाइया बादरआउकाइया बादरते उकाइया बादरवण-फिदिकाइयपत्तेयसरीरा पज्जत्ता केविड खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जिद-भागे ॥ २३ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुच्चदे । तं जहा — बादरपुढविपज्जत्ता सत्थाण-वेदण-कसायसमुग्धादगदा चदुण्हं लोगाणमसंखेजविभागे, अङ्गाइज्जादो असंखेजगुणे । एत्थ ओवड्यणं ठिवय जोएदव्यं । मारणंतिय-उत्रवादगदा तिण्हं लोगाणमसंखेजजिदभागे, णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेजजगुणे । एवं बादरआउकाइयपज्जत्ता । बादरवणप्किदिकाइयपत्तेय-सरीर-बादरणिगोदपिदिद्विदपज्जत्ताणमेवं चेव । णविर बादरवणप्किदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्ता वेदण-कसाय-सत्थाणेसु तिरियलोगस्स संखेजजिदभागे । एदेसि रासीणं पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्ता जगपदराणि पदरंगुलेण खंडिदेयखंडमेत्तपमाणं होदि । ओगाहणा पुण

है। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर और उन्होंके अपर्याप्त जीव तथा बादर निगोद-प्रतिष्ठित और उन्होंके अपर्याप्त जीव, बादर पृथिवीका येक जीवोंके समान हैं।

बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीव, बादर अप्कायिक पर्याप्त जीव, बादर तैजस्का-यिक पर्याप्त जीव और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकश्ररीर पर्याप्त जीव कितने क्षेत्रमें उहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ।। २३ ।।

भव इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। यह इसप्रकार है— स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात और कवायसमुद्धातकं। प्राप्त हुए बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीव सामान्यलोक आदि बार लोकों के असंख्यातवं भागप्रमाण क्षेत्रमें और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं। यहांपर अपवर्तनाकी स्थापना करके योजना कर लेना चाहिये। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादको प्राप्त हुए बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकों के असंख्यातयें भागप्रमाण क्षेत्रमें, तथा मनुष्य और तिर्यग्लोक से असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं। बादर अकायिक पर्याप्त जीव भी स्वस्थानस्वस्थान आदि पर्दोमें इसीप्रकार रहते हैं। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशारीर पर्याप्त और बादर निगोद प्रतिद्धित पर्याप्त जीवोंके पर्दोका इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषकार है कि वेदनासमुद्धात, कवायसमुद्धात और स्वस्थान पद्गत बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशारीक प्रत्येकशारीर पर्याप्त जीव तिर्यग्लोक संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण जगप्रतरोंका प्रतरांगुलसे कंदित करके जो एक भाग लब्ध आवे बतना इन राशियोंका प्रमाण है। तथा अवगाहना घनांगुलके

घणंगुलस्स असंखेजिदिमागे। तस्स को पिडमागो १ पिलदोवमस्स असंखेजिदिमागो । बाद्रवणप्किदिकाइयपचेयसरीरपज्जचओगाहणा वि घणंगुलस्स असंखेजिदिमागमेचा, अण्णहा तदो बीइंदियपज्जचओगाहणा अमंखेजिगुणा ण होज्ज । तदो पचेयसरीरपज्जचरासी तिरियलोगस्स संखेजिदिमागेण होज १ ण एस दोमो, घणंगुलभागहारो पदरंगुलभागहारादो संखेजिगुणो चि । पचेयसरीरपज्जचिक्षणोगाहणादो बीइदियपज्जचिक्षणोगाहणा असंखेजिगुणा चि कुदो णव्यदे १ वेदणाखेचिक्षणिम्ह चुचयोगाहणदंडयादो । तं जहा- सव्यत्थाचा सुहुमणिगोदजीवअपज्जचयस्स जहण्णिया ओगाहणा । सुहुम-बाउकाइयअपज्जचयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजिगुणा। सुहुमनेउकाइयअपजचयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजिगुणा। सुहुमनेउकाइयअपजचयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजिगुणा। सुहुमुद्दिवकाइयअपजचयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजिगुणा। सुहुमुद्दिवकाइयअपजचयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजिगुणा। बादर-

#### असंस्यातर्थे भागप्रमाण है।

शंका — उसका क्या प्रतिभाग है, अर्थात् जिसका भाग घनांगुलमें देनेसे उसका विवासित असंक्यातवां भाग आता है, यह प्रतिभाग क्या है ?

समाधान - पच्योपमका असंस्थातवां भाग प्रतिभाग है।

शंका — बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकदारीर पर्याप्त जीवकी अवगाहना भी घनांगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है, यदि ऐसा न माना जांव तो इससे द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीवेंकी
अवगाहना असंख्यातगुणी नहीं है। सकती है, इसिल्यं प्रत्येकदारीर पर्याप्तराद्वि तिर्यग्लोकके
संख्यातवें भागप्रमाण होना चाहिंग ?

समाधान-यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, धनांगुलका भागहार प्रतरांगुलके भागहारसे संस्थातगुणा है।

शंका — वनस्पतिकायिक प्रत्येकशारीरपर्याप्तकी जघन्य अवगाहनासे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकी अधन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान — वेदनाक्षेत्रविधानमें कहे गये अवगाहनादंडकसे यह जाना जाता है कि प्रत्येकशरीरकी जघन्य अवगाहनासे द्वान्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है।

आगे इसीका स्पर्धाकरण करते हैं-सुद्दम निगोद अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना सबसे स्तोक है। इससे सुद्दम वायुकायिक अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यात-गुणी है। इससे सुद्दम तैजस्कायिक अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे सुद्दम जलकायिक अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे सुद्दम पृथिवीकायिक अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे बादर

वाउकाइयअपजनयस्स जहिणाया ओगाहणा असंखेजगुणा । बादरतेउकाइयअपजनयस्स जहिणाया ओगाहणा असंखेजगुणा । बादरआउकाइयअपजनयस्स जहिणाया ओगाहणा असंखेजगुणा । बादरपुढविकाइयअपजनयस्स जहिणाया ओगाहणा असंखेजगुणा । बादरपुढविकाइयअपजनयस्स जहिणाया ओगाहणा असंखेजगुणा । िणगोदपिदिद्विद-अपजनयस्स जहिणाया ओगाहणा असंखेजगुणा । िणगोदपिदिद्विद-अपजनयस्स जहिणाया ओगाहणा असंखेजगुणा । बादरवणप्फइकाइयपन्तेयसरीरअप-जन्तयस्स जहिणाया ओगाहणा असंखेजगुणा । वेइंदियअपजनयस्स जहिणाया ओगाहणा असंखेजगुणा । वेइंदियअपजनयस्स जहिणाया ओगाहणा असंखेजगुणा । व्यतिदिय-अपजनयस्स जहिणाया ओगाहणा असंखेजगुणा । व्यतिदिय-अपजनयस्स जहिणाया ओगाहणा असंखेजजगुणा । वस्सेव जिन्नतिअपजनयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव णिन्नतिपजनत्यस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव णिन्नतिपजनत्यस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव अपजनत्यस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव अपजनत्वस्स अक्किकिस्सया ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव अपजनत्वस्स अक्किकिस्सय अग्नत्वस्य ।

वायुकायिक अपर्याप्त जीवकी जधन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे बादर तैज-स्कायिक अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगृणी है। इससे बादर जलकायिक अपर्याप्त जीवकी जधन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाइना असंख्यातगुणी है। इससे बादर निगे।द् अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे निगाद प्रतिष्ठित अपर्याप्त जीवकी जधम्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकदारीर अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगृणी है। इससे द्वान्द्रिय अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे श्रीन्द्रिय अपर्याप्त जीवकी अधन्य अवगाहना असंख्यात-गुणी है। इससे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे सुक्ष्म निगोद पर्यात जीवकी जधन्य अवगाहना असंस्थातगुणी है। इससे मूक्ष्म निगीद निर्वृत्यपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगादना विशेष अधिक है। इससे सुक्ष्म निगीद निर्वृत्तिपर्याप्तकी उन्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इसस सुक्ष्म वायुकायिक निवृत्तिपर्याप्त जीवकी जघन्या अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे सुक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहन विदेश अधिक है। इससे सुक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त जीवकी उन्कृष्ट अवगाहना विदेश अधिक है। इससे सूक्ष्म तेजस्कायिक निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंस्थातगुणी है।

ज्जचयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेमाहिया। तस्सेव पज्जचयस्य उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । सुहुमआउकाइयणिब्यत्तिपज्जत्तयस्य जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । तस्सेव णिव्वचिअपज्जचयस्स उक्तस्मिया ओगाहणा विसेसाहिया। तस्सेव णिव्वचि-पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विमेसाहिया। सुहुमपुढविकाइयणिव्वत्तिपञ्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजजगणा । तस्सेव णिव्यत्तिअपज्जत्त्यस्स ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेच णिव्यत्तिपद्धत्त्वसस उक्कस्मिया विसेसाहिया । बादरवाउकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्य जहाणिया खेज्जगुणा । तस्तेव णिव्वत्ति अपज्जत्त्रस्य उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव णिव्वत्तिपञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । बादरतेउकाइयणिव्वत्ति-पज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजजगुणा । तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्क-स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव णिव्यत्तिपञ्जत्तयस्म उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । बादरआउकाइयणिव्यत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा। तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। तस्सेव णिव्वत्ति-पञ्जात्रयस्य उनकस्यिया ओगाहणा विसेसाहिया । बादरपुढविकाइयणिव्वत्तिपञ्जात्रयस्य

इससे स्हम तेजस्कायिक अपर्याप्त जीवकी उरक्रप्र अवगाहना विदेश अधिक है। इससे स्हम तैजस्कायिक पर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इससे सूक्ष्म अप्कायिक निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे सुक्ष्म अप्कायिक निर्वृत्य-पर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाइना विशेष अधिक है। इससे सूक्ष्म अप्कायिक निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाइना विशेष अधिक है। इससे सक्ष्म पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी जधन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे स्ट्रम पृथिवीकाथिक निर्वृत्यपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इससे सुहम पृथिर्घाकायिक निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इससे बादर वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी अधन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे बादर वायुकायिक निर्वृत्यपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाइना विदेश अधिक है। इससे बादर वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इससे बादर तैजस्कायिक निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी अधन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे बादर तैजस्कायिक निर्वृत्त्यपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाइना विशेष अधिक है। इससे बादर तैजस्कायिक निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाइना विशेष अधिक है। इससे बादर अकाविक निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंक्यातगुणी है। इससे बादर अप्कायिक निर्वृत्यपर्याप्त जीवकी उन्हाष्ट्र अवगाहना विशेष अधिक है। इससे बःहर अक्तायिक निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इससे बादर पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्त जहिण्णिया ओगाहणा असंखेजजगुणा । तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्त्रयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्त्रयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । बादरिणगोदिणिव्वत्तिपज्जत्त्रयस्स जहिण्णिया ओगाहणा असंखेजजगुणा । तस्सेव णिव्वत्ति-अपज्जत्त्रयस्स जक्किस्सया ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्त्रयस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसेसाहिया । (णिगोदपि द्विद्वपज्जत्त्रयस्स जहिण्णया ओगाहणा असंखेजजगुणा । तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्त्रयस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव णिव्वत्ति-पज्जत्त्रयस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव णिव्वत्ति-पज्जत्त्रयस्स जहिण्णया ओगाहणा असंखेजजगुणा । वेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्त्रयस्स जहिण्णया ओगाहणा संखेजजगुणा । चर्डिदियणिव्वत्तिपज्जत्त्रयस्स जहिण्णया ओगाहणा संखेजजगुणा । पर्विदियणिव्वत्ति-पज्जत्त्रयस्स जहिण्णया ओगाहणा संखेजजगुणा । चर्डिदियणिव्वत्तिअपज्जत्त्रयस्स जहिण्या ओगाहणा संखेजजगुणा । वर्डिदियणिव्वत्तिअपज्जत्त्रयस्स उक्किस्सया ओगाहणा संखेजगुणा । वर्डिद्यणिव्वत्तिअपज्जत्त्रयस्स उक्किस्सया ओगाहणा संखेजगुणा । बादर-वणप्पइकाइयपत्तेयसरीरिणिव्वत्तिअपज्जत्त्रयस्स उक्किस्सया ओगाहणा संखेजगुणा । बादर-वणप्पइकाइयपत्तेयसरीरिणिव्वत्तिअपज्जत्त्रयस्स उक्किस्सया ओगाहणा संखेजगुणा । संखेजगुणा ।

जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे बादर पृथिवीकायिक निर्वृत्त्यपर्याप्त जीवकी उत्क्रप्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इससे बाइर पृथिवीक।यिक निर्वत्त्यपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना विदेश अधिक है। इससे वादर निगोद निर्देशिपर्याप्त जीवकी जंघन्य अवगाहना असंस्यातगुणी है। इससे बादर निगोद निर्वत्त्यपर्याप्त जीवकी उत्क्रष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इससे बादर निगोद निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी उन्हाए अवगाहना विशेष अधिक है। (इससे निगोदप्रतिष्टित पर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंस्थात-गणी है। इससे निगोदप्रतिष्ठित निर्वत्यपर्याप्त जीवकी उन्हाए अवगाहना विशेष अधिक है। इससे निगोदप्रतिष्ठित निर्वत्तिपर्याप्त जीवकी उन्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है।) इससे बादर वनस्पतिकाथिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाइना असंख्यातगुणी है। इससे द्वीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे त्रीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है। इससे चत्रिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना संस्थातगुणी है। इससे पंचेन्द्रिय निर्द्युतिपर्याप्त जीवकी जघन्य भवगाहना संस्थातगुणी है। इससे त्रीन्द्रिय निर्देश्तरपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है। इससे चतुरिन्द्रिय निवेन्यपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है । इससे द्वीन्द्रिय निर्वत्यपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना संस्थातगुणी है। इससे बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वन्यपर्याप्त जीवकी उन्क्रप्त

१ प्रतिषु कोष्टकान्तर्गतपाठी नास्ति, वेदनाखंडादच योजितः ।

पंचिदियणिव्यिषअपज्जत्तयस्स उदक्किस्सया ओगाहणा संखेजजगुणा। तेइंदियणिव्यत्ति-पञ्जत्त्यस्स उदक्किस्सया ओगाहणा संखेजजगुणा। चउिरिदयणिव्यत्तिपज्जत्त्यस्स उदक्किस्स्या ओगाहणा संखेजजगुणा। वेइंदियणिव्यत्तिपज्जत्त्यस्स उदकिस्सया ओगाहणा संखेजजगुणा। वादरवणप्फइपत्तेयसरीरिणव्यत्तिपज्जत्त्यस्स उदकिस्सया ओगाहणा संखेजजगुणा। पंचिदियणिव्यत्तिपज्जत्त्यस्स उदकिस्मया ओगाहणा संखेजजगुणा। सहुमादो सुहुमस्स ओगाहणागुणगारो आविलयाए असंखेजजिदमागा। सुहुमादो वादरस्स ओगाहणागुणगारो आविलयाए असंखेजजिदमागा। सुहुमादो वादरस्स ओगाहणागुणगारो आविलयाए असंखेजजिदमागा। वादरादो वादरस्स ओगाहणागुणगारो पलिदोवमस्स असंखेजजिदमागो। वादरादो वादरस्स ओगाहणागुणगारो पलिदोवमस्स असंखेजजिदमागो। वादरादो वादरस्स ओगाहणागुणगारो संखेजजा समया। एत्य वादरवणप्फइकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्त्वयस्स जहण्णिया आगाहणा घणंगुलस्स असंखेजजिदमागो। इदि वुत्ते होदु णामदं, पदंगुलभागहारादो घणंगुलभागहारो संखेजजगुणो ति कुदो णाव्यदे शिरियलोगस्स संखेजजिदभागे। वि गुरूवएसादो। एदम्हादो चेव एदिस्से ओगा-

अवगाहना संख्यातगुणी है। इससे पंचेन्द्रिय निर्वृत्यपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है। इससे जीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है। इससे जतुरिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है। इससे द्वीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है। इससे बादर वनस्पति-कायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है। इससे पंचेन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है। इससे पंचेन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है।

पक स्क्ष्मजीवसे दूसरे स्क्ष्मजीवकी अवगाहनाका गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है। स्क्ष्मजीवसे बादर जीवकी अवगाहनाका गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। बादरजीवसे स्क्ष्मजीवकी अवगाहनाका गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है। बादरजीवसे अन्य बादरजीवकी अवगाहनाका गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। बादरकी अन्य बादरजीवकी अवगाहनाका गुणकार संख्यात समय है, अर्थात् बादर पर्यात हीन्द्रिय जीवकी अवगाहनासे बादर पर्यात श्रीन्द्रिय आदि जीवोंकी अवगाहनाका गुणकार संख्यात समय है।

श्रंका — यहां पर बाहर वनस्पतिकायिक अत्येकशारीर पर्याप्तकी अवन्य अवगाहना वनांगुलके असंस्थातवें भाग कही है, सो वह भले ही रही आवे, किन्तु प्रतरांगुलके भाग-हारसे वनांगुलका भागद्वार संस्थातगुणा होता है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान —बादरवनस्पतिकायिक प्रत्येकदारीर पर्याप्त जीव वेदनासमुद्धात, कषाय-समुद्धात और स्यस्थानपर्वेकी अपेक्षा 'तिर्यक्छोकके संख्यातवें मागर्मे रहते हैं 'इस प्रकारके गुक्रपदेशसे जाना जाता है कि प्रतरांगुलके मागहारसे धनांगुलका मागहार संख्यातगुणा है।

१ सहुमेदरग्रणीरो आवक्रिपणा वसंस्थामो दु । गो. औ. १०१.

इणाए जीवनहुत्तं च णायव्वं । बादरणिगोदपिदिद्विदपज्जत्ता किमिदि शुत्तम्हि ण बुत्ता ? ण, तेसिं पत्तेयसरीरेसु अंतब्मावादो । बादरतेउकाइयपज्जत्ता सत्थाण-वेदण-कसाय-वेडिवय-सम्रुग्धादगदा पंचण्हं लोगाणमसंखेज्जदिमागे । मारणंतिय-उववादगदा चदुण्हं लोगाणम-संखेज्जदिमागे, माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणे ।

बादरवाउकाइयपञ्जता केवडि खेत्ते, लोगस्स संखेज्जदि-भागे ॥ २४ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे— सत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादगदा बादरबाउपज्जत्ता तिण्हं लोगाणं संखेअदिभागे, दोलोगेहितो असंखेज्जगुणे। बादरबाउ-पज्जत्तरासी लोगस्स संखेजजिदभागमेत्रो मारणंतिय-उववादगदो सव्वलोगे किण्ण होदि ति बुत्ते ण होदि, रज्जपदरम्रहेण पंचरज्जुआयामेणं हिदखेते चेत्र पाएण तेसिम्रुप्पत्तीदो।

तथा, उक्त इसी गुरूपदेशसे बादरवनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीरकी अवगाहनामें जीवोंकी अधिकता भी जानना चाहिए।

शुंका-सूत्रमें बादरानिगोदप्रतिष्ठित पर्याप्त जीव क्यों नहीं कहे ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, बादरनिगोद्धतीष्ठित पीर्याप्त जीवोंका प्रत्येकद्यरीर पर्याप्त वनस्पतिकायिक जीवोंमें अन्तर्भाव हो जाता है।

स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कवायसमुद्धात और वैक्रियिकसमुद्धातगत बादर-तैजस्कायिक पर्याप्त जीय पांचों लोकोंके असंस्थातवें भागमें रहते हैं। मारणास्तिक-समुद्धात और उपपादगत वे ही बादर तैजस्कायिक जीव चारों लोकोंके असंस्थातवें भागमें और मनुष्यलोकसे असंस्थातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं।

बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके संख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ २४ ॥

इस सूत्रका मध कहते हैं—स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कवायसमुद्धात, मारणान्तिकः समुद्धात मीर उपपाद पदगत बाद्रवायुकायिक पर्यान्त जीव सामान्यलोक मादि तीव लोकोंके संस्थातवें भागमें और तिर्यग्लोक तथा मनुष्यलोक इन दोनों लोकोंसे मसंस्थातगुणे सेत्रमें रहते हैं।

र्गुका — बादर वायुकायिक पर्याप्तराशि छोकके संक्यातवें मागप्रमाण है, जब बह मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद पर्शेको प्राप्त हो तब वह सर्व छोकमें क्यों नहीं रहती है!

समाधान—नहीं रहती है, क्योंकि, राजुपतरप्रमाण मुकले और पांच राजु आयामले स्थित क्षेत्रमें ही प्रायः करके उन बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंकी उत्पत्ति होती है।

१ बादरवातकायिकानां त्रिकुर्वणाद रजज्ञ्यासायाम-पंचरङज्दयक्षेत्रफळं छोकसंख्यातमागमात्रं सवति । गो. जी. जी प्र. गा ५४५. अणाखेत्तंतरं गंतूणुष्पज्जमाणजीवाणमद्द्योवत्तं कधमवगम्मदे ? बादरवाउक्काइयपज्जत्ता लोगस्स संखेज्जदिभागे इदि सुत्तादो । अण्णहा सुत्तस्स पुध आरंभो णिरत्थओ होज्ज, बादरवाउअपज्जत्तेसु अंतब्भावादो । वेउव्वियसमुग्धादगदा चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदि-मागे । अङ्काइज्जं ण विण्णायदे ।

वणप्पदिकाइय-णिगोदजीवा बादरा सुहुमा पञ्जतापञ्जता

केवडि खेते. सञ्चलोगे ॥ २५ ॥

सत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उत्रवादगदा वणफदिकाइया सुहुमवणफइ-काइया तेसि पञ्जत्ता अपञ्जत्ता च सत्थाण-वेदणसमुग्धादगदा तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदि-मागे,तिरियलोगादो संखेज्जगुणे, माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणे। मारणंतिय-उववादगदा स्व्वलोए। बादरा पुढवीओ चेव अस्सिद्ण अच्छंति ति' लोगस्स असंखेज्जदिभागे होति।

शुंका — अन्य क्षेत्रान्तरको जाकर उत्पन्न दोनेवाले बादर वायुका विक पर्याप्त जीव अत्यन्त थोड़े हैं, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—' वादर वायुकायिक पर्याप्त जीव लोकके संख्यातर्वे भागमें रहते हैं,' इस सूत्रसे जाना जाता है कि राजुप्रतरप्रमाण मुख्याले और पांच राजु आयामवाले क्षेत्रके मतिरिक्त अन्य क्षेत्रमें जाकर उत्पन्न होनेवाले वादर वायुकायिक पर्याप्त जीव बहुत कम होते हैं। यदि ऐसा न माना जावे, तो इस सूत्रका पृथक् आरंभ निरर्थक हो जायगा, क्योंकि, फिर तो उनका बादर वायुकायिक अपर्याप्तोंमें अन्तर्भाव हो जायगा।

वैक्षियिकसमुद्धातगत बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंस्थातवें भागमें रहते हैं। अदाईद्वीपसे अधिक क्षेत्रमें रहते हैं या कममें, यह जाना नहीं जाता।

वनस्पतिकायिक जीव, निगोद जीव, वनस्पतिकायिक बादर जीव, वनस्पतिकायिक स्क्ष्म जीव, वनस्पतिकायिक बादर पर्याप्त जीव, वनस्पतिकायिक बादर अपर्याप्त जीव, वनस्पतिकायिक स्कष्म पर्याप्त जीव, वनस्पतिकायिक स्कष्म पर्याप्त जीव, वनस्पतिकायिक स्कष्म पर्याप्त जीव, विगोद बादर पर्याप्त जीव, निगोद बादर पर्याप्त जीव, निगोद सक्ष्म पर्याप्त जीव और निगोद सक्ष्म अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ सर्व लोकमें रहते हैं ॥ २५ ॥

स्वस्थान, वदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादगत सनस्पतिकायिक, स्वस्थान और वेदनासमुद्धातगत स्क्ष्म वनस्पतिकायिक तथा उनके पर्याप्त भौर अपर्याप्त जीव सामान्यलाक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागमें, तिर्य-ग्लोकसे संख्यातगुणे और मानुषक्षेत्रसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। मारणान्तिक-समुद्धात और उपपादगत उपर्युक्त जीव सर्व लोकमें रहते हैं। वादर बनस्पतिकायिक जीव पृथिवियोंका ही आश्रय लेकर रहते हैं, इसलिये वे लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं।

र आधारे पूछा जो । गो. जी. १८४.

एदं कथं णव्यदे ? गुरूवएसादो ।

तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएसु मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अजोगि-केविल त्ति केविड खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ २६ ॥

तसकाइय-तसकाइयपज्जनिम्छाइद्वी सत्थाण-विद्वारविद्याण-वेदण-कसाय-वेउ-व्वियसमुग्धादगदा तिण्हं लोगाणमसंखेज्जिदभागे, तिरियलोगस्स संखेज्जिदभागे, अङ्गाइ-जादो असंखेज्जिगुणे। मारणंतिय-उत्रवादगदा तिण्हं लोगाणमसंखेज्जिदिभागे, णर-तिरिय-लोगेहितो असंखेज्जिगुणे। एत्थ ओत्रहणा जाणिय कायव्वा। सेसगुणहाणाणं पंचिदियमंगो।

सजोगिकेवली ओघं ॥ २७॥

सुगममेदं ।

तसकाइयअपज्जता पंचिंदियअपज्जताणं भंगो ॥ २८ ॥

शंका - यह कैसे जाना जाता है?

समाधान-गुरुके उपदेशसे जाना जाता है कि बादर वनस्पतिकायिक जीव पृथिवियोंके ही आश्रयसे रहते हैं।

त्रसकायिक और त्रसकाधिक पर्याप्त जीवोंमें मिध्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं र लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ २६ ॥

स्वस्थानस्वस्थान, बिहारवन्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात और वैक्षि-यिकसमुद्धातगत त्रसकाथिक और त्रसकाथिक पर्याप्त मिध्यादि जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागमें, तिर्थग्लोकके संख्यातवें भागमें और अहाईद्धीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादगन त्रसकाथिक और त्रसकाथिक पर्याप्त मिध्यादिष्ट जीव तीनों लोकोंके असंख्यातवें भागमें तथा मनुष्यलोक और तिर्थग्लोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। यहांपर अपवर्तना जानकरके करना चाहिये। सासादनादि दोष गुणस्थानवर्ती त्रसकाथिक और त्रसकाथिक पर्याप्त जीवोंका क्षेत्र पंचन्द्रिय जीवोंके क्षेत्रोंके समान जानना चाहिए।

सयोगिकेवलीका क्षेत्र ओघनिरूपित सयोगिकेवलीके क्षेत्रके समान है।। २७॥ यह सूत्र सुगम है।

त्रसकायिक लब्ध्यपर्याप्त जीवोंका क्षेत्र पंचान्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंके क्षेत्रके समान है ॥ २८ ॥

१ त्रसकायिकानां प बेन्द्रियवत् । स. सि. १, ८.

#### एदं पि सुत्तं सुगमं, पुट्वं परुविदत्तादो ।

एवं कायमग्गणा समता )

# जोगाणुवादेण पंचमणजे। गि-पंचविचजोगीसु मिन्छादिद्विषहुडि जाव सजोगिकेवली केवडि खेते, लोगस्स असंखेजादिभागें। १९॥

एदस्स सुत्तस्स अत्यो वृज्वदे - पंचमणजोगि-पंचविचोगिमिच्छादिष्टी सत्याण-सत्याण-विहारविद्याण-वेदण-कसाय-वेडिन्यसमुग्धादगदा तिण्हं लोगाणमसंखेजजदि-मागे, तिरियलोगस्स संखेजजदिभागे, अहुाइज्जादो असंखेज्जगुणे । वेडिन्यसमुग्धाद-गदाणं कथं मणजोग-विच्जोगाणं संभवे। १ ण, तेसि पि णिप्पण्णुत्तरसरीराणं मणजोग-विच्जोमाणं परावित्तसंभवादो । मारणंतियसमुग्धादगदा तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागे, णर-तिरियलोगेहितो असंखेजजगुणे । मारणंतियसमुग्धादगदाणं असंखेजजजोयणायामण ठिदाणं मुन्छिदाणं कथं मण-विच्जोगसंभवे। १ ण, वारणामावादो अवत्ताणं णिष्भरसुत-

यह सूत्र भी सुगम है, पर्योक्ति, इसका पहले प्रस्पण किया जा जुका है। इसप्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

बोगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगियोंमें मिध्या-दृष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें मागमें रहते हैं ॥ २९ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—स्वस्थानस्वस्थान, विहारवास्वस्थान, वेदनासमुद्धात, क्षायसमुद्धात और वैकिथिकसमुद्धातगत पांची मनोयोगी और पांची वचनयोगी मिथ्याहि जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागमें, तिर्यग्लोकके संस्थातवें भागमें और अहाईद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं।

श्रंका — वैक्रियिकसमुद्धातको प्राप्त जीवोंके मनोयोग और वस्तयोग कैसे संभव है ? समाधान — नहीं, क्योंकि, निष्पन्न हुआ है विकियात्मक उत्तरशारीर जिनके, ऐसे जीवोंके मनोयोग और वस्तनयोगोंका परिवर्तन संभव है।

मारणान्तिकसमुद्धातगत पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी मिध्यादि जीव सामान्यलीक आदि तीन को गोंके मसंस्थातवें मागमें, मनुष्यलोक और तिर्यग्लोकसे असंस्थातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं।

श्रीका — मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त, असंख्यात योजन आयामसे स्थित और मुर्चित पुर संबी जीवोंके मनोयोग और वचनयोग कैसे संभव हैं ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, बाधक कारणके अभाव होनेसे निर्भर (भरपूर) स्रोते

९ योगानुवादेन बाङ्मानसयोगिना विध्यादष्टवादिसयोगकेवस्यन्ताना छोकस्यासंख्येमागः । सः सि. १, ८,

जीवाणं व तेसिं तत्थ संभवं पिंड विरोहाभावादो । मण-विजागेसु उववादो णित्थ । सासणसम्माइहिप्पहुडि जाव असम्रुग्धादसजोगिकेविल ति मूलोधभंगो । णविर सासण-असंजदसम्माइहीणं उववादो णित्थ ।

#### कायजोगीसु मिन्छाइट्टी ओघं ॥ ३०॥

सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादगदा कायजोगिमिच्छाद्द्वी सञ्ब-लोए। विद्वारविद्यस्थाण-वेउव्वियसग्रुग्शदगदा तिण्हं लोगाणमसंखेजजिदभागे, तिरिय-लोगस्स संखेजजिदभागे, अङ्काइज्जादो असंखेज्जगुणे। एत्थ ओवट्टणा जाणिय कायव्या।

# सासणसम्मादिट्टिपहुडि जाव सीणकसायवीदरागछदुमत्था केविड सेते, लोगस्स असंस्रेजादिभागे ॥ ३१॥

जोगाभावादो एत्थ अजोगीणमग्गहणं । सेसं सुगमं ।

हुए जीवोकें समान अव्यक्त मनोयोग और वचनयोग मारणान्तिकसमुद्धातगत मूर्डिछत-अवस्थामें भी संभव हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है।

मनोयोगी और वचनयोगी जीवोंमें उपपादपद नहीं होता है। सासादनसम्पन्हिष्ट गुणस्थानसे लेकर समुद्धातरिहत सयोगिकेवली गुणस्थानतक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती मनो-योगी और वचनयोगी जीवोंका क्षेत्र मूलोध क्षेत्रके समान है। विशेष बात यह है कि सासादनसम्यग्हिष्ट और असंयतसम्यग्हिष्ट मनोयोगी और वचनयोगी जीवोंके उपपादपद नहीं होता है।

काययोगियोंमें मिध्यादृष्टि जीवोंका क्षेत्र ओघके समान सर्वलोक है ॥ ३० ॥

स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कवायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उप-पादगत काययोगी मिथ्यादिए जीव सर्व लोकमें रहते हैं। विहारवत्स्वस्थान और वैक्रियिक-समुद्धातगत काययोगी मिथ्यादिए जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंस्थातकें भागमें, तिर्यग्लोकके संस्थातवें भागमें और अदाईद्वीपसे असंस्थातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। यहांपर अपवर्तना जान करके करना चाहिए।

सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर शीणकषायवीतरागछश्वस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती काययोगी जीन कितने क्षेत्रमें रहते हैं । लोकके असंख्यातचें मांगमें रहते हैं । २१॥

योगका सभाव होनेसे इस स्त्रमें अयोगिकेषित्योंका प्रहण नहीं किया गया है। शेष स्त्रका सर्थ सुगम है।

१ काययोगिना मिश्यादृष्ट्यादिसयोगकेवस्यन्तानामयोगकेव क्रिया व सामान्योत्तं क्षेत्रम् । स. सि. १, ८.

#### सजोगिकेवली ओघं ॥ ३२ ॥

गुणपडिवण्णाणमेगजोगो किण्ण कदो ? ण, सजोगिम्हि लोगस्स असंखेडजेसु भागेसु सम्बलोगे वा इदि विसेसुवलंभादो ।

# ओरालियकायजागीसु मिच्छाइही ओघं ॥ ३३ ॥

एदे सत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतियसमुग्धादगदा सन्वलोए, सुहुमपञ्जलाणं सन्ब-लोगखेलेसु संभवादों । उववादो णिन्ध, णिरुद्धोरालियकायजोगादो । विहारविद्सत्थाणगदा तिण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागे, तिरियलोगस्स संखेजिदिभागे, तमपञ्जतरासिस्स संखेजिदिभागस्स संचारो होदि ति गुरूवएसादो । अङ्काइजादो असंखेजगुणे । वेउन्वियसमुग्धाद-गदा चदुण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागे, अङ्काइजादो असंखेजगुणे, ओरालियकायजोगे णिरुद्धे वेउन्वियकायजोगिसहगदवेउन्वियसमुग्धादस्स असंभवादो ।

काययोगवाले सयोगिकेवलीका क्षेत्र ओघसयोगिकेवलीके क्षेत्रके समान है ॥३२॥ ग्रंका—सासादनादि गुणस्थानप्रतिपन्न सभी जीवोंका एक योग क्यों नहीं किया ? अर्थात् पूर्वोक्त 'सासणसम्मादिष्ट्रिपहृद्धि' इत्यादि सन्नका और इस 'सजोगिकवली ओघं' सन्नका एक समास क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सयोगिकेवलीके क्षेत्रमें, 'सयोगिकेवली लोकके असं-क्यात बहुभागोंमें और सर्व लोकमें रहते हैं 'इस प्रकारका विशेष कथन पाया जाता है. इसलिए उक्त देनों सूत्रोंका एक योग नहीं किया।

औदारिककाययोगियों में मिथ्यादृष्टि जीवोंका क्षेत्र ओघके समान सर्व लोक है ।।३३॥ स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात और मारणान्तिकसमुद्धातगत ये औदानिककाययोगी मिथ्यादृष्टि जीव सर्व लोकमें रहते हैं, क्योंकि, सूहम पर्याप्त एकेन्द्रिय जीव सर्व लोकवर्ती क्षेत्रोंमें संभव हैं। किन्तु उक्त जीवोंके उपपाद्यद नहीं होता है, क्योंकि, यहां पर औदारिककाययोगसे निरुद्ध जीवोंका क्षेत्र बताया जा रहा है। विहारवत्स्वस्थानवाले औदारिककाययोगी जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागमें, और तिर्यग्लोकके संख्यातवें भागमें रहते हैं, क्योंकि, समस्त असपर्यायराशिके संख्यातवें भागमां ही संचार (विहार) होता है, ऐसा गुरुका उपदेश है। उक्त औदारिककाययोगी मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। वैकियिकसमुद्धातगत औदारिककाययोगी मिथ्यादृष्टि जीव सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें और अद्दर्श्वापसे असंक्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। वैकियिकसमुद्धातगत औत्रारिककाययोगी मिथ्यादृष्टि जीव सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें और अद्दर्श्वापसे असंक्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं, क्योंकि, जीदारिककाययोगसे निरुद्ध क्षेत्रका वर्णन करते समय वैकियिककाययोगी जीवोंके होनेवाला वैकियिकसमुद्धात असंभव है।

विशेषार्थ- इस उक्त कथनका अभिपाय यह है कि अभी ऊपर वैक्रियिकसमु-

१ सव्यत्य विरतरा सहुमा । गी. जी. १८४.

## स।सणसम्मादिद्विपहुडि जाव सजोगिकेवली लोगस्स असंस्वे-ज्जिदभागे ॥ ३४॥

कधं सजोगिकेवली लोगस्स असंखेज्जिदिभागे १ ण एस दोसो, ओरालियकाय-जोगे णिरुद्धे ओरालियमिस्स-कम्मइयकायजोगसहगदकवाड-पदर-लोगपूरणाणमसंभवादो । सासणसम्मादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टीणग्रुववादो णित्थ। पमने आहारसग्रुग्धादो णित्थ। सेसं जाणिय वत्त्व्वं।

## ओरालियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ ३५ ॥

ढातको प्राप्त औदारिककाययोगी जीवोंका क्षेत्र तिर्यग्लोकका असंख्यातवां भाग बताया है, तब शंका की जा सकती है कि वैकियिकशारीरवाल जीवेंकि वैकियिकसमृद्धातका क्षेत्र तो तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग वतलाया गया है, फिर यहां उसका क्षेत्र तिर्यग्लोकका असंख्यातवां भाग क्यों कहा ? इस आशंकाका समाधान करते हुए धवलाकार कहते हैं कि यहां पर औदारिककाययोगका प्रकरण है, अनएव औदारिकशारीरवाले मनुष्य और तिर्यचोंके जो विकियिकसमुद्धात होता है, उसका क्षेत्र निर्यग्लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही हो सकता है, अधिक नहीं। हां, वैकियिकशारीरवाले देवादिकोंके जो वैकियिकसमुद्धात होता है उसका क्षेत्र अवश्य निर्यग्लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। किन्तु उसका यहां प्रकरण नहीं है, प्रयोंकि, औदारिककाययोगका क्षेत्र-कथन करते समय वैकियिककाययोगिसहगत वैकियिक समुद्धातका क्षेत्र कहना असंभव है।

सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुण-स्थानवर्ती औदारिककाययोगी जीव लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ३४ ॥

र्शका— सर्यागिकेवली भगवान छोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं, इतना ही क्यों कहा !

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, औदारिककाययोगसे निरुद्ध क्षेत्रका वर्णन करत समय आदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगके साथमें होनेबाल कपाट, मतर और लोकपूरण समुद्धानोंका होना संभव नहीं है। इसलिए औदारिककाययोगी सयागि केवली लोकके असंख्यानवें भागमें रहते हैं, ऐसा कहा है।

सासादनसभ्यग्दि और असंयतसभ्यग्दि औदारिककाययोगी जीवोंके उपपादपद नहीं होता है। प्रमत्तगुणस्थानमें आहारकसमुद्धातपद भी नहीं है, क्योंकि, यहांपर औदारिक-काययोगियोंका क्षेत्र वताया जा रहा है। देाव गुणस्थानोंमें यथासंभव पद जानकर कहना चाहिए।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमं मिध्यादृष्टि जीव ओघके समान सर्वलेकिमें रहते हैं॥ ३५॥ बहुमु कधमेगवयणणिदेसो ? ण एस दे।सो, बहुणं पि जादीए एगतुवलंभादो । अधवा मिच्छाइट्ठी इदि एसो बहुवयणणिदेसो चेव । कधं पुण एत्थ विहत्ती णोवल्भेदे ? 'आइ-मज्झंतवणणसरलोवो ' इदि विहत्तिलोवादो । सत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववाद-गदा ओरालियमिस्सकायजोगिमिच्छाइट्ठी सव्वलोगे । विहारविदसत्थाण-वेउव्वियसमुग्धादा णित्थ, तेण तेमिं विरोहादो । ओरालियमिस्सस्स वेउव्वियादिपदेहि भेदसंभवादो ओघ-णिदेसो ण घडदे ? ण एस दोसो, एत्थ विज्जमाणपदाणं परूवणा ओघपरूवणाए तुल्लेति ओघत्विरोधाभावादो ।

सासणसम्मादिट्टी असंजदमम्मादिट्टी अजोगिकेवली केविड खेते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ३६ ॥

एत्थ पुच्वसुत्तादो ओरालियमिस्सकायजोगो अणुवट्टदे । तेणेवं संबंधो भवदि-

शंका — मिथ्यादिध्यों के बहुत होने पर भी यहां सूत्रमें एक वचनका निर्देश कैसे किया गया?

समाधान—यह के।ई दोप नहीं, क्योंकि संख्याकी अपेक्षा बहुतसे भी जीवोंके जातिकी विवक्षासे एकत्व पाया जाता है। अथवा, 'मिच्छाइट्टी यह पद बहुवचनका ही निर्देश समझना चाहिए।

शंका-तो फिर यहां यहुवचनकी विभाक्त क्यों नहीं पाई जाती है ?

समाधान—'आदि, मध्य और अन्तके वर्ण और स्वरका लोप हो जाता है, 'इस प्राहृतव्याकरणके सृत्रानुसार बहुवचनकी विभक्तिका लोप हो गया है।

स्वस्थानस्वस्थान, वदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद पदगत औदारिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टि जीव सर्व छोकमें रहते हैं। यहांपर विहारवत्स्व-स्थान और विकिथिकसमुद्धात ये दो पद नहीं होते हैं, क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगके साथ इन दोनों पदोंका विरोध है।

र्शका — औदारिकमिश्रकाययोगका वैक्रियिकसमुद्धात आदि परोंके साथ भेद पाया पाया जाता है, अतएव सूत्रमें 'ओध ' पदका निर्देश घटित नहीं होता है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, यहां औदारिकमिश्रकाययोगमें विद्यमान स्वस्थान आदि पदींकी प्ररूपणा ओघप्ररूपणाके तुत्य है, इसलिए ओघपना विरोधको प्राप्त नहीं होता है।

औदारिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगि-केवली कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ३६॥

इस सूत्रमें पूर्व सूत्रसे 'औदारिकमिश्रकाययोग ' इस पदकी अनुवृत्ति होती है।

ओरालियमिस्सकायजोगीस सासणसम्मादिष्टी असंजदसम्मादिष्टी सजोगिकेवली केवि सेते इदि। सासणसम्मादिष्टी सत्थाण-वेदण-कसायसमुग्घादगदा चदुण्हं लोगाणमसंखेजिदि-मागे अहुाइज्जादो असंखेज्जपुणे। कुदो १ ओरालियमिस्सिम्ह पिलदोवमस्स असंखेज्जिदि-भागमेत्तसासणसम्मादिष्टिरासिस्स संभवादो। एत्थ सेसपदाणि णित्थ, तेण तेसि तत्थ विरोधादो। असंजदसम्माइद्वी सत्थाण-वेदण-कसायसमुग्घादगदा चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जिदिभागे माणुसखेत्तस्स संखेज्जिदिभागे, संखेज्जपिमाणादो। सासणसम्मादिष्टि-असंजद-सम्मादिष्टीणमुववादो किमद्वं ण उत्तो १ ण, ओरालियमिस्सिम्ह द्विदाणमोरालियमिस्सकाय-जोगेस उववादाभावादो। अथवा उववादो अत्थि, गुणेण सह अक्कमेण उपात्तभवसरीर-पढमसमए उवलंभादो, पंचावत्थाविदित्तिओरालियमिस्सजीवाणममावादो च। सजोगि-

इसिलिए सूत्रके अर्थका इसिश्कार सम्बन्ध होता है— औदारिकिमिश्रकाययोगियों सासादन-सम्यग्हिए, असंयतसम्यग्हिए और सयोगिकेवली कितने क्षेत्रमें रहते हैं? स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धान और कपायसमुद्धानगत सासादनसम्यग्हिए जीव सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें और अदाईद्धीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं, क्योंकि, औदारिकिमिश्रकाययोगमें पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण सासादनसम्यग्हिएयोंकी राशिका पाया जाना संभव है। यहांपर शेष विद्यारवन्स्वस्थान आदि पद नहीं होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानके साथ उन पदोंका यहांपर विरोध है।

स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात और कषायसमुद्धातगत औदारिकिमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्द्दाप्ट जीव सामान्यलोक आदि चार लेकिके असंस्यातवें भागमें और मनुष्य-क्षेत्रके संस्यातवें भागमें रहते हैं, क्योंकि, वे संस्यात राशिप्रमाण द्वांते हैं।

शंका — औदारिकमिश्रकाययामी सासादनसम्यग्दप्रि और असंयतसम्यग्दांष्ट जीवोंके उपपादपद क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगमें स्थित जीवोंका पुनः औदारिकमिश्रकाययोगमें स्थित जीवोंका पुनः औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें उपपाद नहीं होता है। अथवा, उपपाद होता है, क्योंकि, सासादन और असंयतसम्यग्दाप्ट गुणस्थानके साथ अकमसे उपात्त भव-रारीरके प्रथम समयमें उसका सद्भाव पाया जाता है। दूसरी वात यह है कि स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धान, कपाय-समुद्धात, केवलिसमुद्धात और उपपाद इन पांच अवस्थाओं के अतिरिक्त औदारिकमिश्रकाय- योगी जीवोंका अभाव है।

विशेषाध — यहांपर प्रथम तो औदारिकमिश्रकाययोगियोंका औदारिकमिश्रकाय-योगियोंमें उपपादका अभाव बनलाया गया। पुनः, अथवा करके औदारिकमिश्रकाययोगि-योंमें उपपादका सद्भाव भी बतला दिया गया। य दोनों बाते परस्पर बिरुद्ध सी प्रतीत होती हैं। किन्तु यथार्थतः उनमें कोई विरोध नहीं है। भेद केवल कथन-शैलीका है। जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—प्रथम जो औदारिकमिश्रकाययोगियोंका केवली कवाडगदो तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागे, तिरियलोगस्स संखेजजदिभागे, अड्ढाइ-ज्जादो असंखेज्जगुणे।

वेउव्वियकायजोगीसु मिच्छाइहिषहुडि जाव असंजदसम्मादिही केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ३७॥

एदस्सन्था- सन्थाणसन्थाण-विहारविदसन्थाण-वेदण-कमाय-वेउव्वियसमुग्धादगदा मिच्छादिही तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागे, अङ्काइज्जादो

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें उपपादका अभाव बतलाया, उसका अभिप्राय यह है कि औदारिकमिश्रकाययोग निर्यंच और मनुष्योंकी अपर्याप्त दशामें ही होता है। और, अपूर्यातद्शाको प्राप्त सासाद्तसम्यग्रहि या अक्षयतसम्यग्रहि जीव मरणको प्राप्त महीं होता है. जिससे कि वह पुनः औदारिकमिश्रकाययागी सासादनसम्यग्दिष या असंयत-सम्यन्द्रि तिर्यंच या मनुष्योंमें उत्पन्न हो सके। अतप्य उसमें सासादनसभ्यन्द्रि और असंगतसम्यन्द्रि अंदारिकमिश्रकाययांगी जीवोंके उपपादका अभाव वनलाना सर्वधा यक्तिसंगत ही है। पुनः, अथवा करके जो औदारिकमिश्रकाययोगियों में उनके उपपादका सदाव बतलाया गया, उसका अभिप्राय यह है कि पूर्वभवके दारीरको छोड़कर उत्तरभवके प्रथम समयमें प्रवर्तनका उपपाद कहा गया है। वह उपपाद उत्पन्न द्वांतेके प्रथम समयमें ही होता है, अतएव यदि कोई आँदारिककाययोगी या वैकिधिककाययोगी सासादनसम्यग्दिष्ट था असंयतसम्यग्दप्ट जीव मरकर मनुष्य तिर्यचीम उत्पन्न होता है, तो उसके उत्पत्तिके प्रथम समयमें आंदारिकामिश्रकाययोगका सद्भाव पाया जायगा। इसीलिए कहा गया है कि सासादनसम्यग्दाप्टिया असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानके साथ युगपन् धारण किय गय आगामी भवसम्बन्धी शरीरके प्रथम समयमें औदारिकामिश्रकाययोगियोंके उपपादका सद्भाव पाया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों कथनोंने कोई पारस्परिक विरोध नहीं है, भेद केवल कथन-दाली व विवसाका ही है।

कपाटसमुद्धातगत औदारिकमिश्रकाययागी सयोगिकेवली भगवान सामान्यलोक भादि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागमें, तिर्यग्लोकके संख्यानवें भागमें और अदाई द्वीपसे असंस्थातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ३७॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं — स्वस्थानस्वस्थान, विदारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कवायसमुद्धात ओर वैक्रियिकसमुद्धातगत वैक्रियिककाययोगी निध्याद्यष्टि जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंस्थातवें भागमें, तिर्थग्लोकके संस्थातवें भागमें और अदाईद्वीपसे असंखेडजगुणे, पहाणीकयजोइ।सियरासिचादी । मारणंतियसमुग्वादगदा तिण्हं लीगाणम-संखेडजदिभागे, णर-तिरियलागेहिंतो असंखेडजगुणे । एत्थ ओवट्टिय दहुन्तं । सासणादि-पह्तवणा ओघपरूवणाए तुल्ला, णवरि सन्वत्थ उत्रवादो णित्थ ।

वेउवियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्टी सासणसम्मादिट्टी असं-जदसम्मादिट्टी केविड खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जिदभागे ॥ ३८॥

एदस्सन्थो- वेउव्यिवस्सकायजागी मिच्छादिही सन्थाण-वेदण कसायसमुग्वाद-गदा तिण्हं लोगाणमसंखेजजिद्दभागे, तिरियलोगस्य संखेजजिद्दभागे अहुाइज्जादो असंखेज-गुणे । सासणसम्मादिही अमंजदमम्माइही सन्थाण-वेदण-कसायसमुग्वादगदा चदुण्हं लोगाणमसंखेजजिद्दभागे, अहुाइज्जादो असंखेज्जगुणे ।

आहारकायजागीस आहारमिस्सकायजोगीस पमतसंजदा केवडि खेत्रे, लोगस्म असंखेउजदिभागे ॥ ३९ ॥

असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं, क्योंकि, यहां वैकियिककाययोगके प्रकरणमें ज्यांतिक देवराशिकी प्रधानना है। माःणान्तिकसमृद्धानगन विकियिककाययोगी भिध्यादृष्टि जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंक असंख्यानवें भागमें और नरलोक तथा निर्याखोक, इन दोनों छोकोंसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहने हैं। यहांपर अपवर्तना स्वयं जान लेना चाहिए। सासादव-सम्यग्दृष्टि आदि शेष नीन गुणस्थानवर्ती विकियिककाययोगी जीवोंके स्वस्थानादि पदींकी क्षेत्रप्रक्रपणा ओद्यक्षेत्रप्रक्रपणा ने तृत्य है। विशेषता केवल यह है कि इन सभी गुणस्थानोंमें उपपादपद नहीं होता है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमे मिथ्यादृष्टि, सासाद्नसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्य-ग्दृष्टि गुणस्थानवर्ती जीव किनने क्षेत्रमें रहते हैं १ लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं॥ ३८॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— खस्थान, वेदनासमुद्धात और कपायसमुद्धानगत वैकि-ियकमिश्रकाययोगी मिथ्यादि जीव सामान्य होक आदि तीन होकोंके असंख्यातवें भागमें, तिर्यग्होकके संख्यातवें भागमें और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं। खस्थान, वेदनासमुद्धात और कपायसमुद्धातगत सासादनसम्यग्दिए और असंयतसम्यग्दिए जीव सामान्य होक आदि चार होकोंके असंख्यातवें भागमें और अदाई ही पसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं।

आहारकाययोगियोंमें और आहारमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लेकिके असंख्यातवें मागमें रहते हैं ॥ ३९ ॥ एदस्स अत्था- सत्थाण-विहारविद्यागपरिणदपमत्तर्भजदा चदुण्हं लोगाणम-संखेजजिदमागे, माणुसखेत्तस्स संखेजजिदमागे । मारणंतियसमुग्धादगदा चदुण्हं लोगाणम-संखेजजिदमागे, अहुाद्दजादो असंखेजजगुणे । सेसपदाणि णित्थ । आहारमिस्सकाय-जोगिणो पमत्तसंजदा सन्थाणगदा चदुण्हं लोगाणमसंखेजजिदमागे, माणुसखेत्तस्य संखे-जजिदमागे ।

## कम्मइयकायजोगीसु मिन्छाइट्टी ओघं ॥ ४० ॥

सत्थाण-वेदण-कसाय-उववादगदा कम्भइयकायजेशिमिच्छादिष्टिणो जेण सन्त्रत्थ सन्त्रद्धं होति, तेण सन्वलोगे बुत्ता।

## सासणसम्मादिट्टी अमंजदसम्माइट्टी ओघं ॥ ४१ ॥

एदे दो वि रासीओ जेण चदुण्हं लोगाणमसंखेजजदियागे, अड्ढाइज्जादे। असंखेज-गुणे खेते अच्छंति, तेण सुत्ते ओघमिदि वृत्तं ।

इस स्वका अर्थ कहते हैं— स्वस्थानस्वस्थान और विहारवत्स्वस्थान इन होनों पदाँसे परिणत आहारकाययोगी प्रमत्तसंयत सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें और मानुपक्षेत्रके संख्यातवें भागमें रहते हैं। मारणान्तिकसमुद्धातगत आहारकाययोगी सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें और बढ़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। आहारकाययोगी प्रमत्तसंयतके उक्त तीन पदोंके सिवाय शेष सात पद नहीं होते हैं। स्वस्थानगत आहारकमिश्रकाययोगी प्रमत्तसंयत सामान्यलोक आदि चारों लोकोंके असंख्यातवें भागमें रहते हैं।

कार्मणकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव ओघामिथ्यादृष्टिके समान सर्व लोकमें रहते हैं ॥ ४० ॥

स्वस्थान, वेदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात और उपपाद, इन पद्देंको प्राप्त कार्प्रण-काययोगी भिथ्याद्यक्षि जीव चूंकि सर्वत्र सर्वकालमें पाये जाते हैं, इसालिए वे सर्वलोकमें रहते हैं, ऐसा कहा गया है।

कार्मणकाययोगी सासादनसम्यग्दिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट जीव ओघके समान लोकके असंख्यातवें मागमें रहते हैं ॥ ४१॥

इन दोनों गुणस्थानोंको प्राप्त कार्मणकायये।गी राशियां चूंकि सामान्यलोक आदि बारों लोकोंके असंस्थातनें मागमें और अदाईद्वीपसे असंस्थातगुणे क्षेत्रमें रहती हैं। इसलिए सूत्रमें 'ओष' पेसा पद कहा गया है। सजोगिकेवली केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जेसु भागेसु सब्ब-

सुगममेदं सुत्तं।

एवं जोगमगगणा समता ।

वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेदेसु मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अणि-यट्टी केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ।। ४३ ॥

एदस्स अत्थो- सत्थाणसन्थाण-विहारविसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउन्वियसग्रुग्घाद-गदा इत्थिवेदमिन्छाइडी तिण्हं लोगाणमसंखेजजिदमागे, तिरियलोगस्स संखेजिदिभागे, अङ्गाइज्जादो असंखेजजगुणे, पहाणीकददेवित्थिवेदरासित्तादो । मारणंतिय-उववादगदा तिण्हं लोगाणमसंखेजजिदभागे णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेजजगुणे । एत्थ ओवद्दुणा देवोधतुल्ला । सासणसम्माइड्डिप्पहुडि जाव अणियद्धि ति ओघमंगो । णवरि असंजदसम्मादिद्विम्हि उववादो णितथ । पमत्तसंजदे ण होंति तेजाहारा । सत्थाणसत्थाण-विहारविदसत्थाण-वेदण कसाय-

कार्मणकाययोगी सयोगिकेवली भगवान् कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यात बहु भागोंमें और सर्वलोकमें रहते हैं ॥ ४२॥

यह सूत्र सुगम है।

इसप्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई।

वेदमार्गणाके अनुवादसे स्तीवेदी और पुरुषवेदियोंमें मिध्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अनिश्वत्तिगुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें मागमें रहते हैं ॥ ४३॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात और वैक्षियिकसमुद्धातगत स्त्रीवेदी मिथ्यादृष्टि जीव सामान्यस्रोक आदि तीन क्षोकोंके असंख्यातवें भागमें, निर्यग्लोकके संख्यातवें भागमें और अद्राईद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं, क्योंकि, यहांपर देवगितसम्बन्धी स्त्रीवेदराशिकी प्रधानता है। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादगत स्त्रीवेदी मिथ्यादृष्टि सामान्यस्त्रोक आदि तीन क्षोकोंक असंख्यातवें भागमें भीर नरस्रोक तथा तिर्यग्लोक, इन दोनें। स्रोकोंसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। यहांपर अपवर्तना देवोंके ओघक्षेत्रके समान है। सासादनसम्यग्दि गुणस्थानसे केकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतकके स्त्रीवेदी जीवोंका क्षेत्र ओघके समान स्त्रीका असंख्यातवां भाग है। विशेष बात यह है कि असंयतसम्यग्दिष्टि गुणस्थानमें स्त्रीवेदियोंके उपपादपद नहीं होता है। तथा प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें

१ वेदालुवादेन स्त्रीपुर्वेदाना मिध्यादष्टवाचानिवृत्तिवादरान्ताना क्रोकस्यासंस्थेयमागः । स. ति. १, ८.

वेउन्तियसमुग्धादगदा पुरिस्रवेद-मिच्छादिट्ठा तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिमागे, तिरिय-लोगस्य संखेजजदिभागे, अङ्गाहजजादो असंखेजजगुणे खेते अच्छंति । मारणंतिय-उनवाद-गदा तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागे, णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेजगुणे । सासणसम्मादिट्ठि-प्पद्वृद्धि जान अणियद्धि उत्रसामग-खनगा ति ओघभंगे।।

# णवंसयवेदेसु मिच्छादिद्दिणहुडि जाव आणियद्दि ति ओघं ॥४४॥

सत्थाणपत्थाण-वेदण-कपाय-मारणंतिय-उववादगदणवुंमयवेदिमच्छादिद्वी सन्व-लोए । विहारविसत्थाण-वेउन्त्रियसमुग्धादगदा तिण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागे, तिरिय-लोगस्स संखेजिदिभागे । णविर वेउन्त्रियसमुग्धादगदा तिरियलोगस्म असंखेजिदिभागे । अङ्गाइज्जादो असंखेज्जगुणे खेते जेण अच्छंति तेण ओधिमिदि घडदे । सासणसम्मा-दिद्विष्पदृढि जाव आणियटी ति एदेसि पि पह्नवणा ओधतुल्ला ति ओधिमिदि वुत्तं ।

तैजससमुद्धात और आहारकसमुद्धात नहीं है। है। स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवन्स्वस्थान, विद्वारवन्स्वस्थान, विद्वारवन्स्वस्थान, विद्वारवन्स्वस्थान, विद्वारवन्स्वस्थान, करायसमुद्धात और विक्रियिकसमुद्धातको प्राप्त हुए पुरुपवेदी मिध्यादिष्ट जीव सामान्यलेक आदि तीन लोकोंक असंख्यातवे भागमें और अद्बार्द्धापसे असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादका प्राप्त पुरुपवेदी मिध्यादिष्ट जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवे भागमें, नरलोक और तिर्यग्लोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपद्यामक और अनिवृत्तिकरण क्षपक गुणस्थान तक पुरुपवेदी जीवोंके स्वस्थानादि पर्शेका क्षेत्र ओघक्षेत्रके समान है।

नपुंसकवेदी जीवोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका क्षेत्र ओघक्षेत्रके समान है।। ४४॥

स्वस्थानस्वस्थान, वंदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात, मारणान्तिकसमुद्घात और उपपाद, इन पदोंको प्राप्त नपुंसकंचर्दा मिथ्यादृष्टि जीव सर्च छाकमें रहते हैं। विहारवत्स्व-स्थान और वैक्रियिकसमुद्घातगत वे ही जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यानवें भागमें और तिर्यग्लोकके संख्यानवें भागमें रहते हैं। विदाप बात यह है कि वैक्रियिकसमुद्घात गत नपुंसकवेदी मिथ्यादृष्टि जीव निर्यग्लोकके असंख्यातचें भागमें रहते हैं। तथा उक्त दानों पदोंको प्राप्त नपुंसकवेदी मिथ्यादृष्टि जीव, चूंकि अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं, इसलिए स्त्रमें कहा गया 'ओघ 'यह पद घटित हो जाता है। सासादनसम्यग्दृष्टि गुण-स्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक भी इन नपुंसकवेदी जीवोंकी क्षेत्रमुक्तपणा क्षेत्रविक्तरण गुणस्थान तक भी इन नपुंसकवेदी जीवोंकी क्षेत्रमुक्तपणा के अध्वविंति क्षेत्रमुक्तपणाके तुल्य है, इससे भी सुत्रमें 'ओघ ' ऐसा पद कहा गया है।

१ नपुंतकवेदानां बिय्याद्ययाद्यांनवृत्तिवादशान्तानां ×× सामान्योनः क्षेत्रम् । स मि. १, ८.

णवरि पमत्ते तेजाहारपदं णन्थि ।

अपगदवेदएमु अणियट्टिपहुडि जाव अजोगिकेवली केवडि स्रेते, लोगस्स असंस्वेज्जदिमागे ॥ ४५॥

एदस्य अन्थो— चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जिदभागे, माणुसखेत्तस्स संखेज्जिदिभागे मन्थाणन्था अन्छंति । मारणंतियसमुग्धादगदा उत्रसामगा चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जिदि-भागे, अह्राइज्जादो असंखेज्जगुणे अन्छंति त्ति वृत्तं होदि ।

सजोगिकेवली ओघं ॥ ४६॥

पुरुवं परुविदन्थमिदं मुत्तमिदि एत्थ एदस्य अत्थो ण वुच्चदे ।

एवं बद्गगगणा समना।

## कसायाणुवादेण कोधकमाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-लोभकसाईसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ ४७॥

चदुकमाइमिच्छाइद्विणे। मन्थाणसन्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादगदा ओघ-

विशेष बात यह है कि प्रमत्तसंयन गुणस्थानमें नपुंसकवेदियोंके तैजससमुद्घात और आहारकसमुद्घान, ये दें। पद नहीं होते हैं ।

अपगतवेदी जीवोंमें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके अवेदभागसे लेकर अयोगि-केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ४५ ॥

इस म्बका अर्थ कहते हैं — स्वस्थानपद्गत अपगतवेदी जीव सामान्यलोक आदि चार लोकोंक असंख्यातवे भागमें और मानुपक्षेत्रके संख्यातवे भागमें रहते हैं। मारणान्तिक-समुद्धातको प्राप्त उपशासक जीव सामान्यलोक आदि चारों लोकोंके असंख्यातवे भागमें और अवाईद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं, ऐसा कहा गया है।

अपगतवदी सयोगिकंवलीका क्षेत्र ओघके समान है।। ४६॥

इस स्वका अर्थ पहले कहा जा चुका है, इस्रांलिए यहां पर इसका अर्थ पुनः नहीं कहा जाता है।

इस प्रकार वेदमार्गणा समाप्त हुई।

कपायमार्गणाके अनुदादमे क्राधकपायी, मानकपायी, मायाकपायी और लोभ-कपायी जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका क्षेत्र आघके समान सर्वेलोक है।। ४७॥

स्वस्थानस्वस्थान, वदनासमुद्धान, कपायसमुद्धान, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद

१ ×× अपगनवेदानां च सामान्यांनः क्षेत्रम् । सः सि. १,८.

मिच्छादिद्वीहि सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादगदेहि सव्वलोगिम्ह अच्छणेण अणुहरंति । विहारविद्यस्थाण-वेउव्वियसग्रुग्धादगदा वि तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागे, तिरियलोगस्स संखेजजदिभागे, अड्ढाइज्जादो असंखेज्जगुणे खेत्ते अच्छणं पिंड अणुहरंति । तदो चदुकसायमिच्छादिद्विणो दव्बद्वियणएण ओधत्तमुबलभंते ।

सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव अणियट्टि ति केवडि खेत्ते, लोगस्स असंबेज्जदिभागे ।। ४८ ॥

एत्थ सुत्ते ओघमिदि किण्ण वृत्तं १ ण एस दोसो, दन्त्रहियणयावलंबणाभावादो । सो वि किमिदि णावलंबिदो १ पज्जविष्ट्रयसिस्साणुग्गहट्टं । जिद् एवं, तो दन्त्रहियसिस्सा अणणुग्गहिदा होति १ ण, पुन्त्रुत्तसुत्तेण मिन्छादिहिपडिबद्धेण दन्त्रहियसिस्साणमणु-

पदगत चारों कपायवाले मिथ्यादि जीव, स्वस्थानस्वस्थान, वदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद पदगत आंधिमध्यादि प्रयोक्ते साथ सर्व लोकमें अवस्थानके द्वारा अनुकरण करते हैं। विहारव-न्वस्थान और वैक्षियकसमुद्धातगत चारों कषायवाले मिध्यादि जीव भी सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागमें, तिर्यग्लोकके संख्यातवें भागमें और अद्धि पिसं असंख्यात्यों क्षेत्रमें रहनकी अपेक्षा, विहारवत्स्वस्थान और वैक्षियकसमुद्धातगत आंधिमध्यादि प्रयोक्त क्षेत्रका अनुकरण करते हैं, इस्रालिए चारों कषायवाले मिध्यादि जीव द्वायाधिकनयकी अपेक्षा ओधिक्षत्रताको प्राप्त होते हैं।

सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ता चारों कपायवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं है लोकके असंख्यातर्वे भागमें रहते हैं ॥ ४८ ॥

श्रेका— इस सूत्रमें 'लोकके असंख्यतवें भागमें 'इतनेके स्थानपर 'ओघ' इतना डी पर क्यों नहीं कहा ?

समाधान—यह कोई देश नहीं, क्योंकि, यहांपर द्रव्याधिकनयका अवलम्बन नहीं किया गया है।

शंका-उस द्रव्याधिकनयका अवलम्बन क्यों नहीं किया गया ?

समाधान — पर्यायार्थिकनयी शिष्योंका अनुब्रह करनेके लिए यहां द्रव्यार्थिकनयका ब्रहण नहीं किया गया।

गंका-यि एसा है, तो द्रव्याधिकनयी शिष्य इस सूत्रसे अनुगृहीत नहीं किये गये हैं !

समाधान -नहीं, क्योंकि, मिध्याद्याप्योंके क्षेत्रसे प्रतिबद्ध पूर्वोक्त सूत्रसे द्रव्यार्थिक-

१ कषायानुवादेन कोधमानमायाकषायाणां लोमकषायाणां च मिध्यादृष्टयाचनिवृत्तिवादरान्तानां 🗙 🗴 सामान्योंनं क्षेत्रम् । स. सि. १. ८.

गाहकरणा । एदेण द्व्य-पज्जवद्वियणयपज्जायपरिणद्जीवाणुग्गहकारिणो जिणा इदि जाणाविदं । सत्थाणसत्थाण-विहारविदसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउ व्यिय-मारणंतिय-उन्नवादगद-सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्माइद्विणो चदुण्हं लोगाणमसंखे अदिमागे, अङ्गाइआदो असंखे ज्ञ-गुणे खेत्ते अच्छंति । 'लोगस्स असंखे अदिभागे 'इदि सुत्ते वृत्तं, तेण माणुसखेत्तस्स वि असंखे ज्जदिभागे एदेहि होदव्वं, लोगत्तं पिंड विसेसाभावादो ? ण एस दोसो । होदि एम दोसो, जिद पज्जवद्वियमस्सिद्ण एस लोगसदो हिदो । किंतु द्व्वद्वियणयमवलंबिऊण द्विदत्तादो सव्वलोगसमूहस्स अखंडस्स वाचगो, तेण 'लोगस्स असंखे ज्ञिदिभागे 'इदि सुत्तवयणं ण विरुद्ध । जिद एवं, तो पज्जवद्वियणयमवलंबिऊण द्विदवस्खाणवयणं सुत्तेण असंबद्धं होदि ति ? ण, विसेसवदिश्तिजादीए अभावादो । विसेसालिगिदसामण्णलोगो जेण सुत्तिम् वृत्तो तेण लोगस्स अवयवभूद्वत्तारि लोगे अस्सिद्ण जं वक्खाणं तण्ण सुत्तविरुद्धमिदि । एवं सम्मामिच्छाइट्ढीणं । णवरि मारणंतिय-उन्नवादपदं णित्थ ।

नयी शिष्योंका अनुप्रह कर ही दिया गया है।

इस विवेचनसे यह बात बतलाई गई कि जिन भगवान द्रव्यार्थिक और पर्या-यार्थिक, इन देनिं। नयस्वरूप पर्यायोंसे परिणत जीवोंक अनुग्रह करनेवाल होते हैं।

स्वस्थानस्वस्थान, विहारवन्स्यस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, वैक्षिथिक-समुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, इन पर्दोको प्राप्त चारों कपायवाले सासादन-सम्यादिष्ट और असंयतसम्यादिष्ट जीव सामान्यलेक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें और अहाईद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं।

श्री — 'लोकके असंख्यातवें भागमें ' इतना ही पद प्त्रमें कहा है, इसिल्य 'मानुपक्षेत्रके भी असंख्यातवें भागमें रहते हैं 'ऐसा अर्ध होना चाहिए, क्योंकि, लोकत्वकी अपक्षा सामान्यलोक, ऊर्धलोक, अधोलोक, तिर्धग्लोक और मनुष्यलोक, इन पांचों ही लोकोंमें विशेषताका अभाव है, अर्थात् समानना है ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं है। यह दोप होता, यदि केवल पर्यायाधिकनयका ही आश्रय लेकर यह लोकराव्द स्थित होता। किन्तु यह लोकराव्द द्वध्याधिकनयका अवस्त्रम करके स्थित है, अनएव अखंड सर्वलोकके समूद्रका वाचक है, इसलिए 'लोकंक असंख्यातवें भागमें 'इस प्रकारका यह स्व-चचन विरोधको प्राप्त नहीं होता है।

शंका — यदि ऐसा है, तो पर्यायार्थिकनयका अवलम्यन करके स्थित व्याख्यान-यचन सुत्रके साथ असंबद्ध होगा !

समाधान — नहीं, क्योंकि, विशेषसे व्यानिरिक्त जातिका अभाव पाया जाता है। चूंकि, विशेषसे आर्छिगित सःमान्यलोक मूत्रमें कहा है, इसलिए लोकके अवयवभूत कर्ज्यलोक आदि चार लोकोंका आश्रय करके जो व्याक्यान किया गया है, यह सूत्रसे विहस्र नहीं है, अपि तु संबद्ध है। एवं संजदासंजदाणं । णवरि उववादपदं णित्य । समगुणद्वाणाणि चदुण्हं लोगाणमसंखे-जजदिभागे, माणुमखेत्तस्य संखेजजदिभागे । णवरि मारणंतियसग्रुग्घादगदा माणुसखेत्तादे। असंखेजजगुणे होति ।

लोभकसायविमेसपदुष्पायणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि-

णवरि विसेमो, लोभकसाईसु मुहुमसांपराइयसुद्धिमंजदा उवसमा खवा केवडि खेत्ते, लोगम्स असंक्षेज्जदिभागे ॥ ४९॥

एदस्स सुत्तम्य अत्थो सुगमा ।

अकमाईसु चदुट्टाणमोघं ॥ ५०॥

एत्थ द्वाणसद्दे। गुणद्वाणवाचगेा, 'अवयवेषु अवृत्ताः अवदाः समुद्रायेष्विप वर्तन्ते ' इति न्यायात् । यथा मत्यमामा भामा, बलदेवा देवः, भीमसेनः सेन इति । कथमुवसंत-

इसीप्रकारसे चारों कपायवाल सम्यागिश्यादिष्योंका क्षेत्र जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि यहाँपर मागणानिकसमुद्धान और उपपाद, ये दे। पर नहीं होते हैं। इसी प्रकार चारों कपायवाले संयतासंयतींका क्षेत्र होता है। विशेषतः यह है कि इनके उपपाद पद नहीं है। शेष गुणस्थानवर्ती चारों कपायवाले जीव सामान्यलेक अदि चार लेकिके असंख्यातवें भागमें और मानुपक्षत्रक संख्यातवें भागमें रहते हैं। विशेषता यह है कि मारणानिकसमुद्धातगत चारों कपायवाले संयत जीव मानुपक्षत्रमें असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं।

अब लोभकपायकी विशेषता बतलानेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-

विशेष बात यह है कि लोभकपार्या जीवोंमें सक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिम्यत उपशमक और क्षपक जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ४९॥

इस स्त्रका अर्थ सुगम है।

अकपायी जीवोंमें उपशान्तकपाय आदि चारों गुणस्थानोंका क्षेत्र ओघ-क्षेत्रके समान है ॥ ५० ॥

यहांपर 'स्थान' दाद्ध गुणस्थानका वाचक है, क्योंकि, 'अवयवोंमें प्रश्नुत्त हुए दाब्द समुदायोंमें भी रहते हैं ऐसा न्याय है। जैसे 'भामा' कहनेस सत्यभामा, 'देव' कहनेसे बळदेव और 'सेन' कहनेस भीमसेनका ज्ञान होता है, इसी प्रकार यहां भी 'स्थान' दाब्दसे गुणस्थानका बोध होता है।

शंका - जहां करायांका उपरामन ही है, ऐसे उपशान्तकपाय गुणस्थानको अक-

१ ×× सूक्ष्मसाम्परायाणां सामान्यांना क्षेत्रम् । सः सिः १, ८.

२ ×× अकथायाणां च सामान्योत्तः क्षेत्रम् । स. सि. १, ८.

कमाओ अकसाओ ? ण, भावकमायाभावं पेक्खिर्ण तस्स वि अकमायत्तिद्धीदो । बहुब्वीहिसमासं काद्ग 'अकसाएमु' ति णिदेमो किण्ण कदो ? ण, पज्जयपि सेघे कदे कसायविरिहद्शंभादीणं पि अकमायत्तप्तंगादो । दन्त्रपि सेहे कदे सो दोसो ण पावदे, एदेण
णावएण ओसान्दिपमज्जपि मेहत्तादो । कस्म णयस्म एम ववहारो ? सद्दुसंबंधस्स
णिच्चत्तिम्छ्छंतमद्वयस्म । ' अवगदवेदएमु ' ति दन्विणिदेमो वि एवं चेव वक्खाणदन्तो । समं मुगमं ।

एवं कसायमग्गणा समत्ता ।

# णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणीसु मिच्छादिही ओघं ॥ ५१॥

एमा णिद्धारणे सत्तमी, मदि-सुदअण्याणीणं मिच्छादिद्विवदिरित्ताणं सासणाणं पि

पाय केन कहा ?

समाधान — नर्डा, क्योंकि, यहांपर भावकपायक अभावकी विवक्षासे उपशान्तकपाय गुणस्थानके भी अकपायपनेकी सिद्धि हो जाती है।

र्युका—'नर्हा है कपाय जिनके ' ऐसा बहुब्रीहि समास करके 'अक्षपायाँमें 'इस प्रकारका निर्देश क्यों नर्हा किया ?

ममाश्रान — नहीं, क्योंकि, पर्यायके श्रितपेश कर देनेपर कपायसे विरहित स्तभ्मा-दिकोंक भी अन्यथा अकपायताका प्रमंग प्राप्त हो जायगा। किन्तु, द्रव्यके प्रतिपेश करनेपर यह अतिप्रसंग दोप नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि, इसी झापक (न्याय) के द्वारा आए हुए देशप्रसंगका प्रतिपेश कर दिया गया।

शंका - यह उक्त व्यवहार किस नयका है?

समाधान- शाद और अर्थकं वाच्यवाचकसम्बन्धको । नित्य माननेवाले शब्दनयका यह ब्यवहार है।

वेदमार्गणांक अन्तर्भे दिये हुए (नं. ४५ वें ) मुत्रके 'अपगतवेदियोंमें ' इस पदके द्रव्यनिर्देशका भी इसी प्रकारसे व्याख्यान करना चाहिए। रोप कथन सुगम है। इस प्रकार कषायमार्गणा समाप्त हुई।

ज्ञानमार्गणाके अनुवादमे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानियोंमें मिण्याद्यष्टियोंका क्षेत्र ओघके समान सर्वलोक है ॥ ५१ ॥

यहां पर 'मत्यक्षानी अंतर श्रुनाज्ञानियोंमें ' यह सप्तमी विभक्ति निर्द्धारणके अर्थमें है, क्योंकि, निष्यादिए गुणस्थानसे व्यतिरिक्त सासादनगुणस्थानवर्ती भी मत्यक्षानी भीर

१ हानातुवादेन मन्यक्रानिश्वनाक्षानिनां मिथ्यादिष्टसासादनमध्यव्यथितां सामान्यांनः क्षेत्रम् । स. सि. १,८.

संभवादो । सेसं पुच्चं पदुप्पादिदमिदि पुच्चुत्तद्वावधारिदसिस्साणुरोहेण ण चुच्चदे । सासणसम्मादिङ्की ओघं ॥ ५२ ॥

एत्थ पुन्तसुत्तादो मिदि-सुदअण्णाणीसु ति अणुत्रहृदे १ कर्ध णिच्चेयणस्य खण-खइणो सद्दस्य अविणहुरूतेण अणुत्रती १ ण एस दोसो, एदस्य सुनस्य अवयवभावेण द्विदअण्णसद्दस्य पुन्तसदेण समाणत्तमवेश्विय सो चेत्र एसो इदि पच्चयद्दिणाण-पच्चयणिमित्तस्य अणुत्रतिविरोहामावादो । सेसो गदहो ।

विभंगण्णाणीसु मिच्छादिद्वी सामणमम्मादिद्वी केविड खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जिदभागे ॥ ५३॥

एदस्सत्थो- विभंगणाणी मिच्छाइद्वी सत्थाणसत्थाण-विहारविदसत्थाण-वेयण-कसाय-वेउव्वियसमुग्धादगदा तिण्हं लोगाणमसंखेजजिदभागे, तिश्यिलोगस्स संखेजजिद-मागे, अद्वाइज्जादो असंखेज्जगुणे। कुदो एदं १ पहाणीकदपज्जत्तदेवरासित्तादो। मारणंतिय-

श्रुताक्वानी पाये जाते हैं। शेष व्याख्यान पहले कर आप हैं, अनः पूर्वीक अर्थके अवधारण करनेवाले शिष्योंके अनुरोधसे पुनः नहीं कहते हैं।

सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानवर्ती मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानियोंका श्रेत्र ओघ-सासादनसम्यग्दृष्टिके समान लोकका असंख्यातवां भाग है ॥ ५२ ॥

यहां पर पूर्वसूत्रसे ' मित-श्रुताक्षानियोंमें ' इतने पदकी अनुत्रुत्ति होती है।

शंका - अवेतन और क्षण-क्षयी शब्दकी अविनष्टकपसे अनुवृत्ति कैसे हो सकती है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इस सूत्रके अवयवरूपसे स्थित अन्य बाद्यकी पूर्व शब्दके साथ समानता देखकर 'यह वही है' इस प्रकारके प्रत्यिमानकी प्रतीतिके निभित्तभूत बाद्यकी अनुवृत्ति होनेमें कोई थिरोध नहीं है।

देश सूत्रका मर्थ पहले किया जा चुका है।

विभंगज्ञानियोंमें मिथ्यादृष्टि और सातादनसम्यग्दृष्टि गुणस्यानवर्ती जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ५३॥

इस स्त्रका अर्थ कहते हैं—स्वस्थानस्त्रस्थान, विहारवन्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, क्षायसमुद्धात और वैकिथिकसमुद्धातको प्राप्त विभागशानी प्रिथ्यादृष्टि जीव सामान्यलोक मादि तीन लोकोंके असंस्थातवें भागमें, तिर्थग्लोकके संस्थातवें भागमें और अदार्रद्धीपसे असंस्थातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं।

शुंका-स्वस्थानादि पदगत विभंगवानी मिध्यादि तिर्यग्होकके संख्यातवें भागमें और मनुष्यहोकके असंस्थातगुणे क्षेत्रमें क्यों रहते हैं ?

१ विभन्नवानिनां भिष्याद्वव्यितासादन प्रस्यादाव्येनां छोकस्यासंस्थेयमागः । स. सि. १, ८.

सम्रुग्धादगदा एवं चेव । णवरि तिरियलोगादो असंखेज्जगुणे चि वत्तव्वं । उववादपदं णित्थ । सासणसम्मादिद्दी सव्वेहि वि पदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिमागे, अहाइसादो असंखेज्जगुणे । एत्थ वि उववादो णित्थ ।

आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु असंजदसम्मादिट्टिपहुडि जाव स्रीणकसायवीदरागछदुमत्था केवडि स्रेते, लोगस्स असंस्रेज्जदि-भोगे ॥ ५४॥

एदं सुत्तं वुत्तत्थिमिदि पुणी ण एदस्स अत्थी वुचदे ।

मणपञ्जवणाणीसु पमत्तसंजदपहुडि जाव स्वीणकसायवीदराग-छदुमत्था लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ५५॥

समाधान—चृकि, यहांपर पर्याप्त देवरादिकी प्रधानता है, इसलिए स्वस्थानादि पदोंको प्राप्त वे देव विर्यालोकके संस्थातवें भागमें और मतुष्यलोकसे असंस्थातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं।

मारणान्तिकसमुद्ध तगत विभंगक्यानियांका क्षेत्र भी इसी प्रकार ही है। विशेषता केवल इतनी कहना चाहिए कि व तिर्यरलोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। विभंग-क्षानी मिथ्याहिए जीवोंके उपपादपद नहीं होता है, (क्योंकि, पर्याप्तावस्थामें ही विभंग-क्षान उत्पन्न होता है)। विभंगक्षानी सासादनसम्यग्दिए जीव स्वस्थानादि सभी संभव पदोंकी अपेक्षा सामान्यलोक आदि चारों लोकोंके असंख्यातवें भागमें और महाईद्वांपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। यहांपर भी उपपाद पद नहीं है। (कारण भी उपर्युक्त ही समझना चाहिए)।

आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान नसे लेकर श्रीणकपायवीतरागछबस्य गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें मागमें रहते हैं ॥ ५४॥

इस स्त्रका अर्थ पहले कह दिया गया है, इसलिए पुनः इसका अर्थ नहीं कहते हैं। मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर श्लीणकवायवीतरागल सस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं॥ ५५॥

१ अभिनिनोधिकश्रुतावधिकानिनामसयतसम्यग्दएयादीनां श्लीणक्षायान्तानां ××× सामान्योक्त क्षेत्रम्। स. सि. १, ८.

२ ×× मन पर्ययक्कानिनां च प्रयत्तादीनां कीनक्षायान्तानां ×× सामान्योक्तं क्षेत्रम् । स. सि. १, ८०

किमदं एदेसु तीसु सुत्तेसु पञ्जयणयदेसणा ? वहणं जीवाणमणुग्गहद्वं । दव्वद्वि-एहिंतो पज्जवद्वियजीवाणं बहुत्तं कधमवगम्मदं ? ण, संगहरुइजीविहिंतो वहणं वितथर-रुइजीवाणसुवलंभादो । सेसमवगद्वं ।

# केवलणाणीसु सजोगिकेवली ओघं॥ ५६॥

एत्थ किमहं द्व्यहियणओ अवलंबिदा ? ण, पज्जवहियणयावलंबणे कारणाभावा । पज्जविद्यणओ अवलंबिजेद विसंसपदुष्पायणहं, ण च एत्थ को वि विसंसो अन्थि । ण च पुत्रसुत्तेहि वियहिचारो, पादेकं गुणहाणेमु तन्थ णाणभदोवलंभादो । सेमं सुगमं ।

#### अजोगिकेवली ओघं ॥ ५७ ॥

एसी णवसु पदेसु कत्थ वटदे ? सेमपदसंभवाभावादी सत्थाणे पदे ।

शंका—इन अभी कहे गए तीनों ख्त्रोंमें पर्यायार्थिकनयका उपदेश किस लिए विया गया है ?

समाधान - बहुतसे जीवोंके अनुब्रह करनेके लिए पर्यायार्थिकनयका उपदेश दिया गया है।

शंका — द्रव्यार्थिकनयी जीवोंसे पर्यायार्थिकनयवाले जीव बहुत हैं, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, संक्षेपमिवाल जीवोंसे विस्तरमिवाले जीव वहुत पाये जाते हैं।

शेप सूत्रका अर्थ ता अवगत ही है।

केवलज्ञानियोंमें सयोगिकेवलीका क्षेत्र ओघक्षेत्रके समान है।। ५६॥

शंका- इस सुत्रमें किसिटिए द्रव्यार्थिकनयका अवलम्बन किया गया है ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, पर्यायाधिकनयके अवलम्बन करनेका यहां के हि कारण नहीं है। पर्यायाधिकनयका अवलम्बन विदेश प्रतिपादनके लिए किया जाता है। किन्तु खहांपर कोई भी विदेशपता नहीं है, (जिसके कि वनलानेके लिए पर्यायाधिकनयका अवलम्बन किया जाय)। और न यहांपर पूर्व सुत्रसे (जो कि पर्यायाधिकनयी है) व्यक्तिचार देश ही आता है, क्योंकि, इन गुणस्थानों में से प्रत्येक गुणस्थानों झानभेद पाया जाता है।

शेष सुत्रका अर्थ सुगम है।

अयोगिकेवली मगवान् ओषके समान लोकके असंख्यातर्वे भागमें रहते हैं ॥५७॥ शुंका—ये अयोगिकेवली भगवान स्वस्थानादि नौ पदोंमेंस किस पदमें रहते हैं ?

समाधान-अयोगिकेवलीक विद्वारवत्स्वस्थानादि शेष अशेष पद संभव न होनेसे वे स्वस्थानस्वस्थान पदमें रहते हैं।

१ x x केवलहानिनां सयोगानां x सामान्योतः क्षेत्रम् । सः मि १, ८.

२ ×× केवलज्ञानिनां × अयोगानां च सामान्यांत क्षेत्रम् । स. सि. १, ८.

उप्पण्णपदेसो घरं गामो देसो वा सत्थाणं, तस्स वि उवयारदंसणादो । ण च ममेदंबुद्धीए पिडिगहिदपदेसो सत्थाणं, अजोगिम्हि खीणमेहिम्ह ममेदंबुद्धीए अभावादो ति १ ण एस दोसो, वीदरागाणं अप्पणो अच्छिदपदेसस्सेव सत्थाणववएसादो । ण सरागाणमेस णाओ, तत्थ ममेदंभावसंभवादो । अधवा एस चेव णाओ सन्वत्थ घेप्पउ, विरोहाभावादो । जिद एवं सत्थाणस्स अत्थो बुच्चिद, तो सासणसत्थाणफोसणस्स अह चोहसभागा पावंति ति चे ण, फोसणे ममेदंबुद्धिपिडगहिदस्स सस्सामिसंबंधेण वारिदस्स चेव सत्थाणववदे-सादो । सेसं सुगमं ।

एवं णाणमगगण्णा समत्ता ।

## संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्तसंजदणहुडि जाव अजोगिकेवली ओघं ॥ ५८॥

शुंका— अपने उत्पन्न होनेके प्रदेश, घर, प्राप्त अथवा देशको स्वस्थान कहते हैं। इस प्रकारका यह स्वस्थानपद भी अयोगिकेवलीमें केवल उपचारसे ही देखा जाता है, (न कि यथार्थतः)। तथा 'यह मेरा है' इस प्रकारकी बुद्धिसे प्रतिगृहीत प्रदेशको स्वस्थान कहते हैं, किन्तु श्रीणमोही अयोगी भगवान्में ममेदंबुद्धिका अभाव है, इसलिए (किसी भी प्रकारसे) अयोगिकेवलीके स्वस्थानपद नहीं बनता है !

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, वीतरागियोंके अपने रहनेके प्रदेशको ही स्वस्थान नामसे कहा गया है। किन्तु सगागियोंके लिए यह न्याय नहीं है, क्योंकि, इनमें ममेदंभाव संभव है। अथवा, 'अपने रहनेके प्रदेशको स्वस्थान कहते हैं' यही न्याय सर्वत्र प्रहण करना चाहिए, क्योंकि, उसके माननेमें कोई विरोध नहीं है।

शंका — यदि इस प्रकार स्वस्थानका अर्थ कहते हैं, तो सासादनसम्यन्दृष्टि जीवके स्वस्थानस्वस्थानपदके स्पर्शनका क्षेत्र आठ बटे चौदह र्रंग राजु प्रमाण प्राप्त होता है, (जो कि आगे स्पर्शनानुयोगद्वारमें बताया नहीं गया है)?

समाधान—नहीं, क्योंकि, स्पर्शनातुयोगद्वारमें, ममेदंबुद्धिसे प्रतिगृहीत और अपने स्वामित्वके सम्बन्धसे रोके हुए क्षेत्रका ही स्वस्थान संज्ञा प्राप्त है।

रोष स्त्रका अर्थ सुगम ही है।

इस प्रकार ज्ञानमार्गणा समाप्त हुई।

संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती संयत जीव ओषके समान लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ५८ ॥

१ संयमातुबादेन xxx संयताना सामान्योत्तं क्षेत्रम् । स. सि. १, ८.

एत्थ किमद्वं दव्वद्वियणयदेसणा कीरदे ? ण, संजमसामण्णे पहाणीकदे ओर्घ पि विसेसाभावादो । पज्जवद्वियणयपरूत्रणा एत्थ जाणिय वत्तव्ता ।

सजोगिकेवली ओघं ॥ ५९॥

एगजोगो किण्ण कदो ? ण, खेत्तं पिंड सेसगुणद्वाणेहिंतो सजोगिस्स विसेसीवर्ल-भादो । जिद्द एवं, तो सेसगुणद्वाणाणं पि णाणाविहभेयभिण्णाणं पुध पुध सुत्तकरणं पावेदि चि चे ण, तेसि पहाणीकयखेत्तजिवदिवसेसाभावादो । एत्थ सेसा पज्जविद्वयणय-प्रकाणा सन्वा वत्तन्त्रा ।

सामाइय-च्छेदोवहावणसुद्धिसंजदेसु पमत्तसंजदणहुडि जाव आणि-यट्टि ति ओघं ॥ ६०॥

शंका- इस सुत्रमें द्रव्यार्थिकनयकी देशना किस लिए जा रही है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, संयमसामान्येक प्रधान करनेपर ओधक्षेत्रप्रक्रपणाकी अपेक्षा संयममार्गणाके मनुवादसे क्षेत्रप्रक्रपणामें कोई विद्योपता नहीं है।

यहांपर पर्यायाधिकनयकी श्रुष्तणा जान करके करना चाहिए।

सयोगिकेवली मगवान् ओघके समान लोकके असंख्यातवें भागमें, लोकके असंख्यात बहुमागोंमें और सर्वलोकमें रहते हैं ॥ ५९ ॥

शंका-इन देशों सूत्रोंका एक समास क्यों नहीं किया ?

समाधान — नहीं, क्योंकिः क्षेत्रकी अपेक्षा दोष गुणस्थानोंसे सयोगिकेवलीके क्षेत्रमें विदोयता पाई जाती है।

र्शका — यदि ऐसा है, तो नाना प्रकारके भेदोंसे भिन्नताको प्राप्त दोष गुणस्थानोंके भी पृथक् पृथक् सूत्रोंकी रचना प्राप्त होती हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, शेष गुणस्थानोंकी पृथक् पृथक् प्रधानता करनेपर भी स्नेत्र-जनित विशेषताका अभाव है, इसलिए पृथक् पृथक् सूत्र-रचनाका प्रसंग नहीं प्राप्त होता है।

यहांपर सभी गुणस्थानसम्बन्धी दोष सर्व पर्यायाधिकनयकी क्षेत्रप्रक्रपणा कहना चाहिए।

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतों में प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर अनिकृतिकरण गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत
ओघके समान लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं।। ६०।।

१ × सामायिकच्छेदोपस्थापनाश्चाद्धसंयतानां चतुर्णां × × × सामान्योक्तं क्षेत्रम् । स. सि. १, ८.

ओघपमत्तादिरासीदो सामाइय-छेदोवट्ठावणसुद्धिसंजदपमत्तादओ समाणा ति एदेसि परूवणा ओघं मवदि । ण च सामाइय-छेदोवट्ठावणसुद्धिसंजदेहितो प्रधभावभूदा परिहार-सुद्धिसंजदा अत्थि, जेण तदो भेदो होज्ज । किमिदि प्रधभूदा णित्थ १ दुणयंवदिरित्त-छदुमत्थजीवाभावादो । सेसं सुगमं।

परिहारसुद्धिसंजदेसु पमत्त-अपमत्तसंजदा केवडि स्वेत्ते, लोगस्स असंस्वेज्जदिभागे ।। ६१ ॥

एदस्स वि सुत्तस्स अत्थो पुरुवं परूविदो ति संपिष्ठ ण वुच्चदे । णविर पमत्त-संजदे तेजाहारं णित्थ ।

सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदज्वसमा खवगा केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ।। ६२ ॥

ओघमें कही गई प्रमत्तसंयत।दिराशिसे सामायिक और छेदोपस्थापन।शुद्धिसंयमवाले प्रमत्तसंयतादिक समान हैं, इसलिए इनके क्षेत्रकी प्रकृपणा ओघोक्त क्षेत्रके समान बन जाती है। और, सामायिक तथा छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंसे परिहारविशुद्धिसंयत पृथग्भावकप हैं नहीं, जिससे कि उनसे उनका भेद हो जाय।

ग्रंका — परिद्वारविद्युद्धिसंयत, सामायिक और छेदोपस्थापनाद्युद्धिसंयतोंसे पृथाभूत क्यों नहीं है ?

समाधान — क्योंकि, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयोंसे भिन्न छग्रस्थ जीनोका अभाव है।

शेष स्त्रका अर्थ सुगम है।

परिहारिवशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ लोकके असंख्यातवें मागमें रहते हैं ॥ ६१ ॥

इस स्त्रका भी अर्थ पहले कहा जा चुका है, इसलिए अब नहीं कहते हैं। विशेष बात यह है कि प्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती परिहारविशृद्धिसंयतके तैजससमुद्धात और आहारकसमुद्धात ये दो पद नहीं होते हैं।

स्हमसाम्परायिकशुद्धिसंपतोंमें सहमसाम्परायिकशुद्धिसंपत उपशमक और क्षपक जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ६२ ॥

र प्रतिपु ' दुण्णय ' इति पाठः

२ × × परिद्रारिवेश्वदिसंयतानां प्रवत्ताप्रमत्तानां ××× सामान्योक्तं क्षेत्रम् । स. सि. १, ८०

<sup>🤻 × ×</sup> स्क्ष्मसाम्परायश्चाद्धसंयतानां × × × सामान्योक्तं क्षेत्रम् । स. वि. १, ८.

सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु ति आधारणिहेसो । तत्थ सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदा दुविधा होति उनसामगा खनगा चेदि । ते अप्पणो पदेसु न्रष्टमाणा चदुण्हं लोगाणम-संखेज्जदिमागे, माणुसखेत्तस्य संखेज्जदिमागे होति । णनिर मारणंतियपदे माणुस-खेत्तादो असंखेज्जगुणे होति ।

जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदेसु चदुट्टाणमोघं ।। ६३॥

एत्थ द्वाणसद्दे। पुन्तुत्तणाएण गुणद्वाणवाची । चदुण्हं ठाणाणं समाहारो चदुद्वाणी, सा ओधं होदि । उवसंतकसाय-खीणकसाय-सजोगि-अजोगिजिणाणं जहाक्खादविहारसुद्धि-संजदाणं अप्पणो ओघपरूवणं होदि कि जं बुत्तं होदि ।

संजदासंजदा केविंड खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ।। ६४ ॥ एदस्स अत्थो पुन्तं परुविदो ।

असंजदेसु मिच्छादिद्वी ओघं ॥ ६५ ॥

'स्इमसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमें ' इस पदसे आधारका निर्देश किया गया। इस गुणस्थानमें स्इमसाम्परायिकशुद्धिसंयत दो प्रकारके होते हैं, उपशामक और क्षपक। वे दोनों ही प्रकारके स्इमसाम्परायिकसंयत अपने यथासंभव पदोंमें रहते हुए सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें और मानुषक्षेत्रके संख्यातवें भागमें रहते हैं। विशेष बात यह है कि मारणान्तिकसमुद्धातपदमें उपशामक जीव मानुषक्षेत्रसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं।

यथाख्यातिवहारशुद्धिसंयतोंमें उपशान्तकषाय गुणस्थानसे लेकर अये।गिकेवली गुणस्थान तक चारों गुणस्थानवाले संयतोंका क्षेत्र ओघके समान है ॥ ६३ ॥

इस स्त्रमें आया हुआ 'स्थान' शब्द पूर्वोक्त न्यायसे गुणस्थानका वाचक है। चार गुणस्थानोंके समुदायको 'चतुःस्थानी कहते हैं। उनका क्षेत्र ओघके समान है। अर्थात्, उपशान्तकवाय, क्षीणकपाय, सयोगिजिन और अयोगिजिन गुणस्थानवर्ती यथाख्यातविहार-विद्युद्धिसंयतोंका क्षेत्र अपने ओघक्षेत्रके समान होता है, ऐसा अर्थ कहा गया समझना चाहिए।

संयतासंयत जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥६४॥ इस स्त्रका अर्थ पहले कहा जा चुका है। असंयतोंमें मिथ्यादृष्टि जीव ओघके समान सर्व लोकमें रहते हैं ॥ ६५॥

१ × × × यथारुयातविद्वारशुद्धिसंयतानां चतुवर्णां ×× सामान्योक्तं क्षेत्रम् । सः सि. १, ८.

२ x x x संयतासंयतानां x x सामान्योत्तं क्षेत्रम् । स. सि. १. ८.

३ × × असंयताना च चतुर्णो सामाग्योत्तं क्षेत्रम् । स सि. १, ८.

ओघपरूणा गुणद्वाणाणमभेदेण भेदेण च जा कदा, सा अत्थोघ-आदेसोघेहिं दुविधा होदि। आदेसोघो वि गुणद्वाणभेदेण चोहसविहो होदि। एत्थ ओघमिदि वुत्ते कदमस्स ओघस्स गहणं ? आदेसोघस्स अवयवभूदिमच्छादिद्वीणमोघस्स। कघमेदं लच्मदे ? पच्चासत्तीदो। अण्णेहि वि ओघेहि सह कथंचि पच्चासत्ती अत्थि ति भणिदे ण, अण्णेहि सह मिच्छादिद्वीहि जेम पयिरसेण पच्चासत्तीए अभावादो। एदमत्थपदं सन्वत्थ जोजेयन्वं। असंजदचदुगुणद्वाणाणमेगजोशो किण्ण कदो ? ण, मिच्छादिद्वीणं सेसगुणद्वाणेहि सह खेतेण पयरिसपच्चासत्तीए अभावादो।

सासणसम्मादिद्वी सम्मामिच्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्वी ओघं ॥ ६६ ॥

एदेसि तिण्हं गुणहाणाणं चदुण्हं लोगाणमसंखेजजिदमागत्तणेण माणुसखेत्रादो असंखेअगुणत्रणेण पच्चासत्ती अत्थि ति एगजोगो कदो ।

एवं संजमभगगणा समत्ता ।

शंका — ओ वप्ररूपणा गुणस्थानों के अभेद से और भेद से जो की गई है, वह अर्थ-ओव और आदेश-ओव के भेद से दो प्रकारकी हैं। ती है। आदेश-ओव भी गुणस्थानों के भेद से चौदह प्रकारका होता है। सो यहां 'ओव ' ऐसा सामान्यपद कहनेपर किस ओवका प्रहण किया गया है !

समाधान - आदेश-भे। घके अवयवभूत भिध्याद्याध्योंके ओघका प्रहण किया गया है। शंका - यह अर्थ केंसे प्राप्त होता है ?

समाधान-प्रत्यासत्तिसे, अर्थान् सामीप्यसे, आदेश-ओधका प्रहण किया गया है, यह जाना जाता है।

शंका-प्रत्यासित तो कथंचित अन्य भी ओशंके साथ हो सकती है ?

समाधान — ऐसी शंकापर उत्तर देते हैं कि नहीं, क्योंकि, अन्य ओघोंके साध मिध्यादिष्योंके समान प्रकर्वतासे प्रत्यासत्तिका अभाव है।

यह अर्थपद सर्वत्र लगाना चाहिए।

शंका - असंयत चारों गुणस्थानोंका एक योग (समास) क्यों नहीं किया ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, मिध्यादिष्योंकी द्रोष सास.दनसम्यग्दिष्ट आदि गुण-स्थानोंके साथ क्षेत्रकी अपेक्षा प्रकर्षतम प्रत्यासितका अभाव है।

असंयतोंमें सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्निध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीव ओषके समान लोकके असंख्यातवें मागमें रहते हैं ॥ ६६ ॥

इन सूत्रोक्त तीनों ही गुणस्थानोंका सामान्यलोक आदि बार लोकोंके असंख्यातचें भागके साथ और मानुवक्षेत्रसे असंख्यातगुणे क्षेत्रके साथ प्रत्यासत्ति पाई जाती है, इसलिए उक्त तीनों गुणस्थानोंका एक येग इस सूत्रमें किया गया है।

इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई।

1 . 3. 80.

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव स्वीण-कसायवीदरागछद्मत्था केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेजजदिभागे ।।६७॥

सन्थाणसन्थाण-विहारवदिसन्थाण-वेयण-कमाय-वेउव्वियसपुग्घादगदा दंसणी मिन्छादिद्दी तिण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागे, तिरियलोगस्स संखेजिदिभागे, अङ्गाइज्जादो असंखेजजगणे । एतथ ओवष्टणा जाणिय कादन्या । एवं मार्गितियसमुग्वादगदा । णवरि तिरियलेगादो असंखेजगणे ति वत्तव्वं । एवं चेव उववादगदाणं पि वत्तव्वं । अपज्जत-काले चक्खदंसणाभावादो उत्रवादो णित्य ति णासंकणिज्जं. अपज्जतकाले वि खओवसमं पडच चक्क्वदंसणुवलंभादो । जदि एवं, तो लद्धिअपज्जताणं पि चक्क्वदंसणितं पसज्जदे । तं च णन्थि, चक्खुदंसणिअत्रहारकालस्य पदरंगुलस्स असंखेजजदिभागमेत्तपमाण-प्यमंगादो ? ण एम दोमो. णिव्यत्तिअपज्जत्ताणं चक्खदंसणमन्थिः उत्तरकाले णिच्छएण चक्खदंसणीवजोगसमुष्पत्तीए अविणाभाविचक्खदंसणखओवसमदंसणादो । चउरिदिय-

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षदर्शनियोंमें मिध्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीण-कषायवीतरागछबस्य गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानती जीव कितन क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ६७ ॥

स्वस्थानस्वस्थान विहारवत्स्वस्थान वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात और वैक्रियिक-समदातगत चश्चदर्शनी मिध्यादिष्ट जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंक असंख्यातवें भागमें किर्वकोकके संख्यातमें भागमें और अढाईकीयसे असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं। यहांपर अपवर्तना जानकर करना चाहिए। इसी प्रकार मारणान्तिकसमृद्धातगत चक्षदर्शानियोंका क्षेत्र है। विशेष बात यह है कि मारणान्त्रिकसमुद्धातगत चश्चदर्शनी जीव तिर्यग्लोकसे असं-ख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं, एसा कहना चाहिए। इसी प्रकारसे उपपादगत चक्षुदर्शनियोंका की श्रेष्ठ कहना चाहिए। अपर्याप्तकालमें चक्षदर्शनका अभाव होनेसे यहांपर उपपादपद महीं है, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें भी क्षयोपशमकी अपेक्षा चक्षदर्शन पाया जाता है।

शंका - यदि वेसा है, तो लब्ध्यपर्यात जीवोंके भी चश्चदर्शनीयनेका प्रसंग प्राप्त होता है। किन्तु लब्यपर्याप्त जीवोंके चशुदर्शन होता नहीं है। यदि लब्धपर्याप्त जीवोंके भी बक्षदर्शनका सद्भाव माना जायगा, तो चक्षदर्शनी जीवोंके अवहारकालको प्रतरांगलके असंख्यातवें भागमात्र प्रमाणपनेका प्रसंग प्राप्त होगा ?

समाधान - यह काई देल नहीं, क्योंकि, निर्वृत्यपर्याप्त जीवोंके चश्चदर्शन होता है, इसका कारण यह है कि उत्तरकालमें, अर्थात अपर्याप्तकाल समाप्त होनेके पश्चात निश्चयसे चश्चदर्शने(पयोगकी समुत्पत्तिका भविनाभावी चश्चदर्शनका क्षयोपदाम देखा जाता

१ दर्शनातुनादेन चबुर्दर्शनिना मिष्यादृष्ट्यादिक्षीणकषायाताना क्रोकस्यासंख्येयमागः । स. वि. १, ८.

पींचिदियलद्भिअपज्जत्ताणं चवसुदंसणं णत्थि, तत्थ चवस्तुदंसणोवओगसमुप्पतीए अविणा-भाविचकसुदंसणक्खओवसमाभावादो। सेसगुणद्वाणाणं पज्जवद्वियपरूवणा जाणिय वत्तन्या।

अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिही ओघं ॥ ६८ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ति ओघं ॥ ६९ ॥

एदेसिमणंतरदोसुत्ताणमेगतं किण्ण कदं १ ण, मिच्छादिद्वीहि सेसगुणद्वाणाणं पच्चासत्तीए अमावादो ।

ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगों ॥ ७० ॥ केवलदंसणी केवलणाणिभंगों ॥ ७१ ॥

है। हां, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय सम्यपर्याप्त जीवोंके चक्षुदर्शन नहीं होता है, क्योंकि, उनमें चक्षुदर्शनोपयोगकी समुत्पिक्ति अविनाभावी चक्षुदर्शनावरणकर्भके क्षयोपशमका अभाव है।

इसी प्रकार सासादनसम्यग्दछ आदि रोष गुणस्थानोंकी पर्यायाधिकनयसम्बन्धी मनपणा जान करके कहना चाहिए।

अचक्षुदर्शनियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव ओघके समान सर्वलोकमें रहते हैं ॥ ६८॥ यह सुत्र सुनम है।

सासादैनसम्यग्दिष्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीणकपायवीतरागछबस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती अचक्षुदर्शनी जीव ओघके समान लोकके असंख्यातर्वे भागमें रहते हैं ॥ ६९ ॥

शंका— इन अनन्तरोक्त देशों सूत्रोंका एकन्व क्यों नहीं किया, अर्थात् एक सूत्र क्यों नहीं बनाया ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, मिध्यादृष्टि अचश्चदर्शनी जीवोंके साथ शेप गुणस्थान-वर्ती अचश्चदर्शनी जीवोंकी प्रत्यासितका अभाव है।

अविधिदर्शनी जीवोंका क्षेत्र अविधिज्ञानियोंके समान लोकका असंख्यातवां भाग है ॥ ७० ॥

केवलदर्शनी जीवोंका क्षेत्र केवलज्ञानियोंके समान लोकका असंख्यातवां माग, लोकका असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक है।। ७१।।

**१** अच शुर्दर्शनिना बिध्यादृष्ट्यादिक्षीणकृषायान्ताना सामान्यांनं, क्षेत्रम् । स. सि. १. ८.

२ अवधिदर्शनिनामवधिक्रानिवत् । स. सि. १, ८.

३ केवलदर्शनिनां केवलकानिवन् । स. वि. १, ८.

#### एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ति पञ्जवद्वियपरूवणा ण कीरदे । एवं दंसणमग्गणा समता ।

लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु मिच्छा-दिही ओघं ॥ ७२ ॥

सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मार्गितय-उववादपदेहि सञ्वलोगच्छणेण, विहारविद-सत्थाण-वेउव्वियपदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागे, तिरियलोगस्स संखेजिदिभागे, अष्टुाइज्जादो असंखेजजगुणे खेते अच्छणेण च सरिसत्तमित्थि ति ओघमिदि भणिदं। णवरि वेउव्वियसमुग्धादगदा तिरियलोगस्स असंखेज्जादिभागे।

सासणसम्मादिडी सम्मामिच्छादिडी असंजदसम्मादिडी ओघं

चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागत्तणेण माणुमखेत्रादो असंखेज्जगुणत्तणेण च

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं, इसलिए पर्यायार्थिकनयकी प्रक्रपणा नहीं की जाती है।

लेक्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेक्यावाले, नीललेक्यावाले और कापोतलेक्यावाले अविोंमें मिथ्यादृष्टि जीव ओघके समान सर्वलोकमें रहते हैं ॥ ७२ ॥

रवस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कवायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, इन पद्दिन अपेक्षा सर्वछोकमं रहनसे, विद्वारघत्स्वस्थान और वैक्रियकपदकी अपेक्षा सामान्यछोक आदि तीन छोकोंके असंस्थातवें भागमें, तिर्यग्छोकके संस्थातवें भागमें और अद्दार्श्वापसे असंस्थातगुणे क्षेत्रमें रहनेकी अपेक्षा तीनों अगुभ छेद्यावाछे मिध्यादि जीवोंक क्षेत्रके सहशात है, इसिए सूत्रमें 'ओघ ' यह पद कहा। विदेश बात यह है कि वैक्रियिकसमुद्धातगत तीनों अगुभछेद्यावाछे मिध्यादिए जीव तिर्यग्छोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं।

तीनों अशुमलेक्यावाले सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिध्याद्दि और असंयत-सम्यग्दिष्ट जीव ओघके समान लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ७३ ॥

तीनों अशुभलेश्यावाले उक्त तीनों गुणस्थानवर्ती जीवोंके स्वसंभव पदोंकी अपेक्षा सामान्यलेक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें रहनेसे और मानुषक्षेत्रसे असंस्थातगुणे

१ लेड्यानुवादेन कृष्णनीलकापीतक्षेत्रयाना विष्यादृष्टवाचसंयतसम्यग्दृष्टवन्ताना सामान्योक्तं क्षेत्रम् । स. सि. १, ८०

सरिसनुवलंभादो सिद्धमोघनं । विसेसदो पुण मारणंतिय-उवबादगदा किष्ट-णिल-काउ-लेस्सियअसंजदसम्मादिष्टिणो संखेज्जा वि होदूण माणुसखेनादो असंखेज्जगुणे खेने-अच्छंति, असंखेज्जजोयणायामनादो ।

तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु मिन्छाइडिपाहुडि जाव अपमत्तसंजदा केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे'॥ ७४॥

तेउलेस्सियमिच्छादिद्वी सत्थाणमत्थाण-विहारविसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउिवय-समुग्वादगदा तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागे, तिरियलोगस्स संखेजजदिभागे, अहुाइज्जादो असंखेजजगुणे अच्छंति । मारणंतियसमुग्वादगदा एवं चेव । णवरि तिरियलोगादो असंखे-ज्ञगुणे ।ति वचव्वं । एवं चेव उववादगदाणं । एत्थ ओवट्टणं ठिवज्जमाणे सुधम्मरासि ठिवय अप्पणो उवक्कमणकालेण पलिदोवमस्स असंखेजजदिभागेण मागे हिदे एगसमएण तत्थुववज्जमाणजीवा होति । पुणो अवरमेगं पलिदोवमस्स असंखेजजदिभागं मागहार-सक्त्वेण द्विवेद रज्जुआयामेण उववादगदरासी होदि । पुणो संखेजजपदरंगुलमेत्तरज्जहि

क्षेत्रमं रहनेसे सददाता पाई जाती है, इसिलए उनके क्षेत्रके ओघपना सिद्ध हुआ। किन्दु विदोष बात यह है कि मारणा निकसमुद्धात और उपपाद पदगत कृष्ण, नील और कापोति लेदियावाले असंयतसम्यग्दिए संख्यात है करके भी मानुपक्षेत्रसे असंक्यात गुणे क्षेत्रमें रहते हैं, क्योंकि, उनके मारणानितकसमुद्धात और उपगद पदगत दंडका आयाम असंक्यात योजन पाया जाता है।

तेजोलेक्यावाले और पद्मलेक्यावाले जीवोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ७४ ॥

स्वस्थानस्यस्थान, विहारव-स्वस्थान, वेदनासमुद्धान, कपायसमुद्धान और वैकियिकसमुद्धातगन ने बोलेदयावाल मिथ्यादिष्ट जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंक्यातवें भागमें, निर्यग्लाक संस्थानवें भागमें और अद्देहिएसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते
हैं। मारणान्तिकसमुद्धानगत ने बोलेदयावाले मिथ्यादिष्ट जीवोंका क्षेत्र भी इसी प्रकार है।
विशेष वात यह कहना चाहिए कि वे निर्यग्लोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। इसी
प्रकार उपपाद पदगत ते बोलेदयावाले मिथ्यादिष्ट जीवोंका क्षेत्र जानना चाहिए। यहांपर
अपवर्तनाके स्थापित करत समय साधमक ल्पकी जीवगिद्याको स्थापित कर पत्योपमके
असंख्यातवें भागप्रमाण अपने उपक्रमणकालसे भाग देनेपर एक समयमें उनमें उत्पन्न
होनेवाले जीव होते है। पुनः एक दूनरा पत्योपमका असंख्यातवां माग भागहारस्वरूपसे
स्थापित कर एक राजुप्रमाण आयामवाली उपपादपदकी प्राप्त जीवराशिका प्रमाण होता

१ तेन:पद्मलेश्यानां भिष्यादृष्ट्यायत्रमत्तान्तानां लोकस्यासंख्येयमागः । स. सि. १, ८.

गुनिदे उन्नाद्खेतं होदि। ओवहुणा जाणिय कायच्ना। तेउलेस्सियगुणपिडवण्णाणं जोषमंगो। पम्मलेस्सियमिच्छादिद्वी सत्थाणसत्थाण-तिहारविदसत्थाण-वेदण-कसायसम्मादगदा तिण्हं लोगाणमसंखेजजिदमागे, तिरियलोगस्स संखेजजिदमागे, अङ्गाइज्जादो असंखेजज्गुणे अच्छंति, पहाणीभूदितिरिक्खरासित्तादो। वेउच्यिय मारणंतिय-उववादगदा चदुण्हं लोगाणमसंखेजजिदमागे, अङ्गाइजादो असंखेजजगुणे, पधाणीकदसणक्कुमार-माहिंद-रासीदो। सासणादिगणपिडवण्णाणं अप्पमत्तसंजदंताणं ओधभगो।

सुक्कलेस्सिएसु मिन्छादिट्टिणहुडि जाव खीणकसायवीदराग-छदुमत्या केवडि खेत्ते, लोगस्स असंबेज्जदिभागे ॥ ७५॥

सुक्कलेस्सियमिच्छाइद्विणो जेण पलिदोवमस्स असंखेज्जिद्यागमेत्ता, तेण सत्थाण-सत्थाण-विद्वारविद्यार्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतिय-उववादपदेहि चदुण्हं लोगा-णमसंखेज्जिद्यागे, अङ्काइज्जादो असंखेज्जगुणे । सेसगुणद्वाणाणमोधमंगो । णवरि

है। पुनः संख्यात प्रतरांगुलप्रमाण राजुओंसे गुणित करनेपर उपपादक्षेत्रका प्रमाण होता है। यहांपर अपवर्तना जान करके करना चाहिए। गुणस्थानप्रतिपन्न तेजोलेक्यावाले जीवोंका क्षेत्र ओवक्षेत्रके समान है।

स्वस्थानस्वस्थान, विदारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात और कपायसमुद्धातगत एकहेस्यावाले मिथ्यादिष्ट जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागमें, तिर्यग्ले।कके
संक्यातवें भागमें और अदार्द्धीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं, क्योंकि, यद्दांगर तिर्यंचराशिकी प्रधानता है। वैकियिकसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदको प्राप्त पक्षहेस्यावाले मिथ्यादिष्ट जीव सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें और
अदार्द्धीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं, क्योंकि, यद्दांगर सानत्कुमार-माहेन्द्र देवराशिकी
प्रधानता है। सासादनसम्यग्दिष्ट आदि गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंसे लेकर अप्रमत्तसंयत
गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ता पक्षलेक्यावाले जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है।

शुक्कलेक्यावाले जीवोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीणकपायवीतरागछबस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती शुक्कलेक्यावाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें मागमें रहते हैं ॥ ७५ ॥

चूंकि, गुक्रलेश्यावाले मिथ्याद्दाप्ट जीव पत्योपमके असंख्यातर्वे भागप्रमाण हैं, इस-लिए वे स्वस्थानस्वस्थान, विद्यारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कथायसमुद्धात, वेक्रियिकसमु-द्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदकी अपेक्षा सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें और अढ़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। सासादनसम्यग्दिष्ट आदि शेष गुणस्थानवर्ती शुक्कलेश्यावाले जीवोंका क्षेत्र ओधके समान है। विशेष बात यह है

र शुक्रकेदवानां मिथ्याटष्टवादिक्षीणकवायान्तानां छोक्स्यासरूयेवमागः । स. सि. १, ८.

मिच्छादिष्टिपदुढि सन्त्रगुणद्वाणेसु मारणंतिय-उनवादपदेसु जीवा संसेजा चेव। सजोगिकेवली ओघं ॥ ७६॥

एदं सुत्तं सुगमं । जधा कसायमग्गणाए अकसाइया बुत्ता, तधा एत्थ लेस्सा-मग्गणाए अलेस्सिया किण्ण बुत्ता ति भणिदे बुच्चदे- जत्थ दव्वं पहाणीभूदं, तत्थ भणिदं होदि । जत्थ पुण पज्जवो पहाणो, तत्थ ण होदि । लेस्सामग्गणा पुण पज्जयपहाणा एत्थ कदा, तेण अलेस्सिया ण परूविदा ।

एवं छेस्सामग्गणा समत्ता ।

भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव अजोगि• केवली ओघं ॥ ७७ ॥

एदं सुत्तं सन्त्रं पि मूलोघादो अविसिद्धमिदि मूलोघपज्जवद्वियपरूवणं लमदे ।

कि मिध्यादि गुणस्थानसे लेकर क्षीणकपाय गुणस्थान तक शेष सभी गुणस्थानोंने मार-णान्तिकसमुद्धात और उपपाद, इन दोनों पदोंमें गुक्कलेश्यावाले जीव संस्थात ही होते हैं।

शुक्क हे क्यावाले सयोगिकेवलीका क्षेत्र ओघके समान है ॥ ७६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

शंका — जिस प्रकार कपायमार्गणामें अकपायी जीवोंका क्षेत्र बतलाया गया, उसी प्रकार यहां लेह्यामार्गणामें अलह्य जीवोंका क्षेत्र क्यों नहीं कहा ?

समाधान — ऐसी आशंका करने पर कहते हैं — जिस मार्गणामें द्रव्य प्रधानतासे प्रहण किया गया है, उस मार्गणामें तो प्रतिपक्षी 'अकपायी ' आदिका क्षेत्र आदि कहा गया है। किन्तु जिस मार्गणामें पर्याय प्रधान है, उस मार्गणामें प्रतिपक्षी 'अलेश्य ' आदिका क्षेत्र-निरूपण नहीं किया गया है। यहां पर लेश्यामार्गणा पर्याय-प्रधान कही गई है, इसलिए अलेश्य जीवोंका क्षेत्र नहीं कहा गया है।

इस प्रकार लेक्यामार्गणा समाप्त हुई।

भन्यमार्गणाके अनुवादसे भन्यसिद्धिक जीवोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका क्षेत्र ओघक्षेत्रके समान है।। ७७।।

यह सम्पूर्ण ही सूत्र मूल-ओघसे अविशिष्ट है, इसलिए मूल-ओघ-पर्यायार्थिकनयकी मरूपणाको प्राप्त होता है, अर्थात्, भव्यजीवाका क्षेत्र ओघमें कहे गये क्षेत्र के समान ही है।

१ सयोगकेवितामळेश्यानां च सामान्योक्तं क्षेत्रम् । स सि. १, ८.

१ मन्यातुकादेन सन्यानां चतुर्दशानां सामान्योक्तं क्षेत्रम् । सः सि. १, ६.

## अभवसिद्धिएसु मिन्छादिट्टी केविड खेत्ते, सव्वलोएं ॥ ७८ ॥

सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उनवादगदा अभवसिद्धिया सव्वलोगे । विहारविद्सत्थाण-वेउव्वियपदिद्धेदा चदुण्हं लोगाणमसंखेजजिदमागे, अङ्काइजजादो असं-खेजजाणे। कुदो ? तसरासिमस्सिद्ग वृत्तवंधपपावद्गमुत्तादो णजजेदे। तं जधा— सव्वत्थावा धुनवंधगा। सादियवंधगा असंखेजजगुणा। अणादियवंधगा असंखेजजगुणा। अद्भुववंधगा विसेसाहिया। केत्तियमेत्तेण ? धुववंधगण्णमादियवंधगमेत्तेण । तसेसु पलिदोवमस्स असंखेजजिद्दमागमेत्ता चेव अभवसिद्धिया हाति।ति एदं कुदो णव्वदे ? पलिदोवमस्स असंखेजजिद्दमागमेत्ता चेव अभवसिद्धिया हाति।ति एदं कुदो णव्वदे ? पलिदोवमस्स असंखेजजिद्दमागमेत्ता ति कुदो णव्वदे ? जुत्ति।। का जुत्ती ? वुच्चदे—

अभन्यसिद्धिक जीवोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व लोकमें रहते हैं ॥ ७८ ॥

स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उप-पाद पदको प्राप्त अभव्यतिद्धिक जीव सर्व लोकमें रहते हैं। विहारवत्स्वरूथान और वैक्रियिक पदस्थित अभव्यतिद्धिक जीव सामान्यलोक आदि चार लोकोक असंख्यातवें भागमें और अदाईद्वीपते असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं।

शंका — यह कैसे जाना कि विहारवन्स्वस्थान और वैकियिकसमुद्धातगत अभव्यजीव सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें और मनुष्यलोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं ?

समाधान—श्रमगाद्दीका आश्रय करके कहे गये बंधसम्बन्धी अस्पबहुत्वानुयोग-इरिक स्त्रोंसे यह जाना जाता है। वह इस प्रकार है—' ध्रुवबंधक सबसे कम हैं। ध्रुव-बंधकोंसे सादिवंधक असंख्यातगुण हैं। सादिवंधकोंसे अनादिवंधक असंख्यातगुणे हैं। अनादिवंधकोंसे अध्रवबंधक विदोप अधिक हैं। कितने मात्र विदेश्यसे अधिक हैं? ध्रुव-बंधकोंसे हीन सादिवंधकोंकी राहिक प्रमाणसे अधिक हैं।

शंका — त्रसजीवोंमें पत्योपमके असंस्थातवें भागमात्र ही अभव्यसिद्धिक जीव होते हैं, यह कैसे जाना जाता है? '

समाधान — पच्योपमके असंस्थातवें भागमात्र सादिवंधकों से भुवबंधकों के असंस्थातगुणहीनता अन्यथा वन नहीं सकती है, इस अध्यथानुपपत्तिसे जाना जाता है कि जसराशिमें अभव्यसिद्धिक जीव पच्योपमके असंस्थातवें भागमात्र ही होते हैं।

र्शका---सादिबंध करनेवाले जीव पन्योपमके असंस्थातवें भागमात्र होते हैं, यह

१ अभव्याना सर्वक्षीकः । स. ति. १. ८.

तसेसु पिलदोवमस्म असंखेज्जिदिभागमेता सादियबंधगा वासपुधत्तंतरेण तसिहुदीए पिलदोवमस्य असंखेज्जिदिभागमेत्तुवक्रमणकालुग्लंभारो । एइंदिएसु संचिदअणंतसादिय-बंधगिहिंतो पदरस्स असंखेज्जिदिभागमेत्ता सादियबंधगा तसेसु किण्ण उप्यज्जेति १ ण, सब्बगुण-मग्गणहाणेसु आयाणुसारि-वओवलंभादो । जेण एइंदिएसु आओ संखेज्जो, तेण तेसि वएण वि तत्तिएण चेव होदब्वं । तदो भिद्धं सादियबंधगा पिलदोवमस्स असंखे-ज्जिदिभागमेत्ता ति ।

एवं भवियमगगणा समत्ता ।

# सम्मताणुवादेण सम्मादिहि-खश्यसम्मादिहीसु असंजदसम्मादिहि-पहुडि जाव अजोगिकेवली ओधं॥ ७९॥

दन्त्रद्वियपरूत्रणं पिंड विसेसी णित्य ति ओघिमिदि तुत्तं । पज्जत्रद्वियपरूत्रणाए वि णित्थि कोइ विसेसी । णविर खड्यसम्मादिक्षीसु संजदासंजदाणं मणुसपज्जत्तसंजदा-

समाधान - युक्तिसे।

शंका - वह युक्ति कानसी है ?

समाधान — वह युक्ति इस प्रकार है — जसजीवोंमें परयोपमके असंख्यातवें भागमात्र सादिवंधक जीव होते हैं, क्योंकि, वर्षपृथक वके अन्तरसे असकाय की स्थितिका पर्यापमके असंख्यात में भागमात्र उपक्रमणकाल पाया जाता है।

र्युका — एकेन्द्रिय जीवोमें संचयका प्राप्त अनन्त सादिबंधकोंमेंने जगप्रतरके असं-क्यातर्वे भागप्रमाण सादिवंधक जीव त्रमजीवोमें क्यों नहीं उत्पन्न है।ते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, सभी गुणस्थान और मार्गणास्थानों में आयके अनुसार ही व्यय पाया जाता है। चृकि, एकेन्द्रियों में आयका प्रमाण संख्यात ही है, इसलिए उनका व्यय भी उतना अर्थात् संख्यात ही होना चाहिए। इसलिए सिद्ध हुआ कि असराशि में सादियंधक जीव परगोपनके असंख्यातयें भागमात्र ही होते हैं।

#### इस प्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई।

सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादमे मम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें असं-यतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती सःयग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है।। ७९।।

द्रव्यार्थिकनयके प्रक्रपणकी अपेक्षा सूत्र-प्रतिपादिन जीवोंके क्षेत्रमें कोई विदोधता नहीं है, इसलिए सूत्रमें 'ओघ' ऐसा पद कहा है। पर्यायार्थिकनयकी प्रक्रपणामें भी कोई विदोषता नहीं है। केवल क्षायिकसम्यग्टिएयोंमें संयतःसंयन गुणस्थानवर्ती जीवोंके मनुष्य-

१ सम्यक्तवानुवादेन शायिकसम्यण्डिनामसंयन्तसम्यःदृष्टवाद्ययोगकेवस्यन्ताना 🗙 🗙 सामान्योक्तं क्षेत्रम् ।

संजदपरूवणा काद्व्या । असंजदसम्मादिद्वी वि मारणंतिय-उववादपदेसु वद्दमाणा संखेजा। सेसं सुगमं ।

सजोगिकेवली ओघं ॥ ८०॥

पुन्तिवलेहि मह खेत्तं पडि पयरिसेग पच्चासत्तीए अभावादो पुघ सुत्तारंमो । सेसं सुगमं ।

वेदगसम्मादिद्वीमु असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अपमत्तमंजदा केवडि खेत्ते, लोगस्म असंवेज्जदिभागे ॥ ८१ ॥

एत्थ ओघपज्जविद्यपस्त्रणा णिरवयवा सन्वगुणहाणेमु परूवेदन्वा, विसेसा-भावादो ।

उवमममम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिहिषहुि जाव उवसंतकसाय-वीदरागछदुमत्था केविड खेते, लोगस्म असंखेज्जदिभागे ॥ ८२ ॥

पर्याप्त संयतासंयतामें संभव पर्देकी अपेक्षा ही क्षेत्रप्ररूपणा करना चाहिए। मारणान्तिक-समुद्धात और उपपाद, इन दें। पद्देमें वर्तमान असंयतसम्यग्दिए गुणस्थानवर्ती क्षायिकसम्य-ग्दिए जीव संख्यात ही होते हैं। दोष मृत्रका अर्थ सुगम है।

सयोगिकेवली मगवानुका क्षेत्र ओघ-कथित क्षेत्रके समान है।। ८०।।

सयोगिकेवली गुणस्थानकी पूर्ववर्ती गुणस्थानोंके साथ क्षेत्रकी अपेक्षा प्रकर्पतासे प्रत्यासिका अभाव है, इसलिए यह पृथक् मृत्र बनाया गया है। रोप सुत्रका अर्थ सुगम है।

वेदकसम्यग्दृष्टियों में असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर अश्रमत्तसंयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टि जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असं-ख्यातवें भागमें रहते हैं ।। ८१ ॥

यहांपर ओधमें कही गई पर्यायाधिकनयसम्बन्धी क्षेत्रश्रूपणा सम्पूर्ण पर्दोंकी अपेक्षा सर्व गुणस्थानोंमें प्ररूपण करना चाहिए। क्योंकि, उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है।

उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर उपशानतकषाय-षीतरागछबस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ८२ ॥

१ शायोपश्चमिकसम्यग्दष्टीनामसंयतसम्यग्दष्टयायप्रमत्तानां ×× × सामान्योत्तं क्षेत्रम् । स. सि. १, ८.

<sup>🧸</sup> औं पश्चिकसम्य व धीनामसंयतसम्य यह रायुपशान्तकपायान्तानां 🗙 सामान्योक्त क्षेत्रम् । सः सि. १, ८.

सत्थाणसत्थाण-विहारविद्सत्थाण-वेदण-कसाय-वेउिव्यसग्रुग्धादगदा असंजद-सम्माइट्ठी चदुण्हं लोगाणमसंखेजजिदमागे, माणुसखेचादो असंखेजजगुणे अच्छंति। मारणं-तिय-उनवादपदेसु एसा चेन आलाने। णनि तेसु पदेसु द्विदजीना संखेजजा चेन होंति, उनसमसेढीदो ओदरिय उनसमसम्मचेण सह असंजमं पिडनणजिनाणं संखेजजनुनलंभादे।। सेसजनसमसम्मादिङ्गणं किण्ण मरणमित्थ चि नुते समानदो। एनं संजदासंजदाणं पि । णनिर उननादपदं णित्थ। सेसाणमोधं। णनिर पमत्तसंजदस्स उनसमसम्मचेण तेजा-हारं णित्थ।

सासणसम्मादिट्टी ओघं ॥ ८३ ॥ सम्मामिच्छादिट्टी ओघं ॥ ८४ ॥ मिच्छादिट्टी ओघं ॥ ८५ ॥

स्वस्थानस्वस्थान, विहारवन्स्यस्थान, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात और वैकिथिक-समुद्धातको प्राप्त असंयतसम्यन्दिए गुणस्थानवर्ती उपदामसम्यन्दिए जीव सामान्यलेक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें और मानुग्रक्षेत्रसे असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं। मारणा-न्तिकसमुद्धात और उपपाद इन देनों पदोंमें भी यही उक्त क्षेत्र-आलाप जानना चाहिए। विदोष बात यह है कि उन दोनों पदोंमें वर्तमान जीव संख्यात ही होते हैं, क्योंकि, उपदाम-श्रेणिसे उतर कर उपदामसम्यक्ष्यके साथ असंयमभावको प्राप्त होनेवाले जीवोंकी संख्या संख्यात ही पाई जाती है।

शंका-उपरामश्रेणीसे उतर कर मरनेवाले उपरामसम्यग्दिए जीवोंक अतिरिक्त रोप अन्य उपरामसम्यग्दिए जीवोंका मरण क्यों नहीं होता है ?

समाधान—स्वभावसे ही नहीं होता है।

इसी प्रकारसे संयतासंयत गुणस्थानवर्ती उपशमसम्यग्दिष्ट जीवाँका क्षेत्र भी जानना चाहिए। विशेष वात यह है कि उनके उपयादयद नहीं होता है। शेष गुणस्थानवर्ती उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंका क्षेत्र ओध-वर्णित क्षेत्रके समान है। विशेषता केवल इतनी है कि प्रमत्तसंयतके उपशमसम्यक्ष्यके साथ तजससमुद्धात और आहारकसमुद्धात नहीं होते हैं।

सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है ॥ ८३ ॥ सम्यग्निथ्यादृष्टि जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है ॥ ८४ ॥ मिथ्यादृष्टि जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है ॥ ८५ ॥

र प्रतिषु 'पदेसेसु ' इति पाठः ।

२ श्रतियु 'हिं' इति पाठः ।

३ × × × सामादनसम्यग्द्रष्टीनां सम्यन्तित्वादर्शानां विध्यादर्शनां च सामान्योक्त संत्रम् । स. वि. १,८०

एदाणि तिण्णि वि सुताणि सुगमाणि ति एदेसि परूवणा ण कीरदे । एवं सम्मत्तमगणा समना ।

सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिद्विषहुडि जाव स्वीणकसाय-वीदरागछदुमत्था केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेउजदिभागे ॥ ८६॥

सत्थाणसत्थाण-विहारविद्सत्थाण वेदण-कसाय-वेडिव्ययमप्रुग्धादगदा सण्णि-मिच्छादिद्वी तिण्हं लोगाणममंखेज्जदिभागे, तिरियलोगम्स संखेजजदिभागे, अङ्काइज्जादो असंखेजजगुणे अच्छंति । एवं मारणंतिय-उववादपदेमु वि वत्तव्यं । णवरि तिरियलोगादो असंखेजजगुणे इदि भाणिद्वं । सेसगुणद्वाणाणमोधभंगो, तदो विसेसाभावादो ।

असण्णी केवडि खेत्ते, सन्वलोगे ॥ ८७ ॥ एदस्स सुत्तस्य अन्थो सगमे।

एवं सिण्णमग्गणा समता।

ये उक्त तीनों ही सुत्र सुगम है, इसिटए उनकी प्ररूपणा नहीं की जाती है। इस प्रकार सम्यक्तवमार्गणा समाप्त हुई।

संज्ञिमार्गणाके अनुवादमे मंज्ञी जीवोंमें मिश्र्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीण-कषायवीतरागछबस्य गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती संज्ञी जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ८६ ॥

स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात और वैकिथिक-समुद्धात, इन पांच पदोंको प्राप्त संश्री मिथ्यादृष्टि जीव साम. श्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागमें, निर्यग्लोकके संख्यातवें भागमें और अङ्गई श्रीपस असंख्यात गुणे क्षेत्रमें रहते हैं। इसीप्रकार मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, इन दो पदों में वर्तमान संश्री मिथ्या-दृष्टि जीवोंका भी क्षेत्र करना चादिए। केवल इतनी वात विशेष कहना चादिए कि ये तिर्यग्लोकसे असंख्यात गुणे क्षेत्रमें रहते हैं। सासादनादि शेष गुणस्थानवर्ती जीवोंको क्षेत्रमें कोध-क्षेत्रके समान है, क्योंकि, ओधक क्षेत्रसे सासादनादि गुणस्थानोंके संश्री जीवोंके क्षेत्रमें कोई विशेषता नहीं है।

असंज्ञी जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! सर्व लोकमें रहते हैं !! ८७ !! इस स्त्रका वर्ध सुगम है !

इस प्रकार संक्रिमार्गणा समाप्त हुई।

र सङ्गानुबादेन सं क्षेत्री चहुर्दशीनवन् । सः ति. १, ८.

२ असंशिनां सर्वेठोकः । स. सि. १, ८.

आहाराणुवादेण आहारएसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ ८८ ॥ सन्त्रपदेहि ओषपरूत्रणादो विसेसो णित्य चि ओघचं जुज्जेदे ।

सामणसम्मादिद्विपहुडि जाव सजोगिकेवली केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ८९॥

एदस्स सुत्तस्स पञ्जबद्धियपरूवणा ओघपरूवणाए तुल्ला । णवरि उववादो सगरगहिद्पढमसमए वत्तव्यो । सजोगिकेवलिस्स वि पदर-लोगपूरणसमुग्धादा वि णित्थ, आहारित्ताभावादो ।

# अणाहारएसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ ९० ॥

दन्बद्दियपस्चणाए ओघं होदि । पञ्जबद्दियपस्वणाए पुण उववादपदमेककं चेव अन्थि । सेसं णन्थि । सेसं सुगमं ।

आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारक जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका क्षेत्र ओघके समान सर्व लोक है।। ८८॥

मिथ्याद्यप्ति जीवोंके स्वस्थान आदि सभी पदेंकि साथ क्षेत्रसम्बन्धी ओघप्ररूपणासे विदेशपता नहीं है, इसलिए उनके क्षेत्रक आघपना बन जाता है।

सामादनमम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुण-स्थानवर्ती संज्ञी जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं॥ ८९॥

इस स्त्रका पर्यायाधिकनयसम्बन्धा क्षेत्रप्रस्पणा आघक्षेत्रप्रस्पणाके समान है। विरोप बात यह है कि आहारक जीवों के उपपादपद रागेर ग्रहण करने प्रथम समयमें कहना चाहिए, (क्योंकि, तभी जीव आहारक होता है)। आहारक सर्यागकेवली के भी प्रतर और लेकपूरणसमुद्धात नहीं होते हैं, क्योंकि, इन दोनों अवस्थाओं में केवली के आहारकपनेका अभाव है, अर्थात् प्रतर और लेकपूरणसमुद्धात की अवस्थामें सर्यागिकेवली भगवान अनाहारक रहते है।

अनाहारकोंमें मिध्यादृष्टि जीवोंका क्षेत्र ओघके समान सर्वलोक है।। ९०।।

द्वर्यार्थिकनयकी प्ररूपणांस अनाहारक मिथ्यादृष्टि जीवांका क्षेत्र आधके समान होता है। किन्तु पर्यार्थिकनयकी प्ररूपणांकी अपेक्षा तो एक उपपाद्पद् ही होता है। शेष पद नहीं होते हैं, (क्योंकि, अनाहारक मिथ्यादृष्टि जीवोंमें स्वस्थानादि शेष सभी पद असंभव है)। शेष मृत्रका अर्थ मृगम है।

१ आहारानुवादेन आहारकाणाँ भिष्यादृष्टचा दिश्लीणकत्रायान्तानां सामान्योक्तं क्षेत्रम् । सयोगकेवितां छोकस्यासरुयेयमागः । स. सि. १, ८.

#### सासणसम्मादिही असंजदसम्मादिही अजोगिकेवली केविड खेत्ते, लोगस्स असंखेजजदिभागे ॥ ९१ ॥

पन्जवद्वियणएण उत्रवादगदा सासणमम्मादिद्वी चदुण्हं लीगाणमसंखेजजदिभागे, अङ्काइन्जादो असंखेन्जगुणे अच्छेति । असंजदमम्मादिद्वीणं परूत्रणा एवं चेत्र । अजीगि-केवली चदुण्हं लोगाणममंखेन्जदिभागे, माणुमखेत्तस्स संखेन्जदिभागे ।

सजोगिकेवली केविड खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जेसु वा भागेसु, सब्बलोगे वा ॥ ९२ ॥

पदरगदो सजागिकेवली लोगस्स असंखेज्जेस मागेसु वा होदि, लोगपेरंतिट्टिद-बादवलयवदिश्चिसयललोगखेचं समावृश्यि द्विद्त्तादो । लोगपूरणे पुण सन्वलोगे भवदि, सन्वलोगमावृश्यि द्विद्त्तादो ।

( एवं आहारमग्गणा समत्ता ) एवं खेताणिओगद्दारं समत्तं ।

अनाहारक सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और अयोगिकेवली कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें मागमें रहते हैं ॥ ९१ ॥

पर्यायार्थिकनयसम्बन्धी क्षेत्रप्ररूपणाकी अपेक्षा उपपादकी प्राप्त अनाहारक सासादन-सम्यग्दिष्ट जीव सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं। अनाहारक असंयतसम्यग्दिष्ट जीवाकी क्षेत्रप्ररूपणा भी इसी प्रकार जानना चाहिए। अनाहारक अयोगिकेवली भगवान सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें और मजुष्यक्षेत्रके संख्यानवें भागमें रहते हैं।

अनाहारक सयोगिकवली भगवान् कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यात बहुभागोंमें और सर्वलोक्समें रहते हैं ॥ ९२ ॥

प्रतरसमुद्धातगत सयोगिकेवली जिन लोकके असंख्यात बहुआगों में रहते हैं, क्योंकि, वे लोकक वारों अर स्थित वातवलय-ज्यतिरिक्त सकल लोकके क्षेत्रको समाप्रित करके स्थित होते हैं। पुनः लोकपूरणसमुद्धातमें वे ही सयोगिकेवली जिन सर्व लोकमें रहते हैं, क्योंकि, उस समय वे सर्व लोकको आपूरण करके स्थित होते हैं।

(इस प्रकार बाहारमार्गणा समाप्त हुई।) इस प्रकार क्षेत्रानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

१ अनाहारकाणां विष्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्ट्ययोगकेनदिनां सामान्योत्तः क्षेत्रम् । सः सि. १,८.

र सयोगिकेवलिना लोकस्यासंस्ययभागाः सर्वलोको वा । स. सि. १, ८.

३ क्षेत्रनिर्णयः कृतः । स. सि. १, ८.

# कासणाणुगमा



#### सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदविल-पणीदे।

# छक्खंडागमो

सिरि-वीरमेणाइरिय-विरइय-घवला-टीका-सम्मिणवो

तस्स

पहमग्वंड जीवहाणे

#### **फोमणाणुगमो**

णिमऊणेलाइग्णि तिह्वणभवणेक्कमंगलपईवे । कलिकलुमफुमणवसणे सुत्तं फोमाभियं वोच्छं ॥

पोसणाणुगमेण दुविहो णिहेसी, ओद्येण आदेमेण यं ॥ १॥ णामकीयणं ठवणकीयणं दव्यकीयणं मेचकीयणं काटकीयणं भावकीयणं चेदि छव्विहं कीयणं। तत्थ णामकीयणं कीयणयही। एसी द्व्यद्विपस्य णिक्खेबी, ध्वचेण

त्रिभुषनम्यी भवनके प्रकाशित करनेक लिए अद्वितीय मंगलप्रदीए, और किल-कालकी कलुपताके संमार्जनके लिए वस्त्रस्यकृप श्री एलाचार्यको नमस्कार करके स्पर्शनासु-गमाश्रित स्त्रोंक अर्थको कहता है॥

स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश ॥ १ ॥

नामस्पर्शन. स्थापनासार्शन, हृद्यस्पर्शन, क्षेत्रस्पर्शन कालस्पर्शन और भावस्पर्शनके भेदसे स्पर्शन छह प्रकारका है। उनमें 'स्पर्शन' यह शन्द नामस्पर्शन निक्षेप है। यह निक्षेप द्रव्यार्थिकनयका विषय है, क्योंकि, धुवपनेक विना वाष्य वास्त्रभावक्रप सम्बन्ध

र स्पर्धनमुख्यते-तद डिविधम् । सामान्येन विशेषेण च ॥ सः सिः १,८.

विणा वाचिय-वाचयभावाणुववत्तीदो । सोयमिदि बुद्धीए अष्णदुव्वेण अष्णद्व्यस्स एयत्तकरणं ठवणकोसणं णाम । जहा, घड-पिडरादिसु एसो उसहो अर्जावो अहिणंदणो ति ।
एसो वि दव्यद्वियस्स णिवसेवो, देण्हमेयत्त-धुवत्तिहि विणा ठवणापवृत्तीए असंभवादो ।
आगम-णोआगममेदेण दुविहं दव्यकोसणं । तत्थ फोसणपाहुडजागगो अणुवजुतो खओवसमसिद्धओ आगमदो दव्यकोसणं णाम । णोआगमदव्यकोसणं जाणुगसरीर-भविय-तव्यदिरित्तद्व्यकोसणभेएण तिविहं । तत्थ जाणुगसरीरदव्यकोसणं भविय-बद्धमाण-समुज्झादभेएण तिविहं । कथमेदस्स तिविह्मरीरस्स कोसणववदेसो १ कोसणपाहुडसहचारादो ।
जहा, असिसहचरिदो असी, धणुसहचरिदो धणुहमिदि । भवियद्व्यकोसणं भविस्सकाले
कोसणपाहुडजाणओ । कथमेदस्स द्व्यकोसणवव्यक्षो १ पुव्यत्तरावस्थाणं द्व्वेण एगत्तादो ।
जहा, इंदहुमाणिदकहुस्म इंदो ति व्यदेसो । तव्यदिरित्तद्व्यकोसणं सचित्त-अचित्त-

नहीं बन सकता है। 'यह वहीं है' इस प्रकारकी बुद्धिसे अन्य द्रव्यके साथ अन्य द्रव्यका एकत्व स्थापित क्र्युत्र्यायना निसंप है। जैसे, घट, पिटर (पात्रविशेष) आदिक में 'यह अपन है, यह अप्रीनन्दन हैं दिलाहि। यह स्थापनानिक्षेप भी द्रव्याधिक नयका विषय है, यहाँकि, दो पदार्थोंकी एकता और भ्रवताके विना स्थापनानिक्षेपकी प्रवृत्ति असंभव है। आगम और नोभागमक भेदसे द्रव्यस्पर्शनिक्षेप दो प्रकारका है। उनमें स्पर्शनविषयक शास्त्रका झायक, किन्तु वर्तमानमें अनुपयोगी और क्षयोपशमसहित जीव आगमद्रव्यस्पर्शनिक्षेप है। नोआगमद्रव्यस्पर्शनिक्षेप झायकशरीर, भ्रव्य और तद्व्यितिरक्तद्रव्यस्पर्शनिक भेदसे तीन प्रकारका है। उनमें झायकशरीर द्रव्यस्पर्शन भाषी, वर्तमान और समुज्यित (त्यक्त) के भेदसे तीन प्रकारका है।

श्रंका—इस तीन प्रकारके शरीरको 'स्पर्शन' यह व्यपदेश (संझा) कैसे प्राप्त हो सकता है !

समाधान—स्पर्धनप्रामृतके साहचर्यसे उक्त तीन प्रकारके शारीरको भी स्पर्शनसंज्ञा प्राप्त हो जाती है। जैस, असि (तलबार) से सहचरित पुरुषको असि और धनुपसे सहचरित पुरुषको धनुष संज्ञा प्राप्त हो जाती है।

मिष्यकालमें स्पर्शनिषयक शासके शायकको भन्यद्रव्यस्पर्शन कहते हैं। शंका— इस मन्यशरीरवालेके 'द्रव्यस्पर्शन 'यह संशा कैसे है ?

समाधान — विवक्षित द्रव्यकी पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्थाका उत द्रव्यके साथ एकत्व पाया जाता है। जैसे, इन्द्र बनानेके छिये छाए गए काष्ठकी 'इन्द्र' यह संज्ञा देखी जाती है। मिस्तयभेदेण तिविहं । सचित्ताणं द्व्याणं जो संजोओ सो सचित्तद्व्यफोसणं । अचित्ताणं द्व्याणं जो अण्णोण्णेण संजोओ सो अचित्तद्व्यफोसणं । मिस्पयद्व्यफोसणं छण्हं द्व्याणं संजोएण एगूणपिट्टभेयभिण्णं । सेसद्व्याणमागासेण सह संजोओ खेत्तफोसणं । अमुत्तेण आगासेण सह सेसद्व्याणं मुत्ताणममुत्ताणं वा कथं पोसो ? ण एस दोसो, अवभेज्झाव-

तहयतिरिक्तद्रव्यस्पर्शन सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका है। जो सचित्त द्रव्योंका संयोग होता है, वह साचित्तद्रव्यस्पर्शन कहलाता है। अचित्त द्रव्योंका जो परस्परमें संयोग होता है, वह अचित्तद्रव्यस्पर्शन कहलाता है। मिश्रद्रव्यस्पर्शन चेतन-अचेतनस्वरूप छहाँ द्रव्योंके संयोगसे उनस्व भेदवाला होता है।

विशेषार्थ - किसी विवक्षित राशिके हिसंयोगी, त्रिसंयोगी आदि भंग निकालनेके लिए विवक्षित राशिप्रमाणसे लेकर एक एक कम करते हुए एकके अंक तक अंक स्थापित करना चाहिए। पुनः दूसरी एंकिम उनके नीच एकसे लेकर विवक्षित राशि तक अंक लिखना चाहिए। पहली पंक्तिके अंकोंको अंश या भाज्य और दूसरी पंक्तिके अंकोंको हार या भागहार कहते हैं। यहां पहले भाज्योंके साथ अगले भाज्योंका और पहले भागद्दारोंके साथ अगले भागहारोंका गुणा करना चाहिए। पुनः भाज्योंके गुणनफलमें भाग-हारोंके गुणनफलका भाग देना चाहिए जो इस प्रकार प्रमाण आवे. उतन ही विवक्षित स्थानके भंग समझना चाहिए। इस करणमूत्र (गो. कर्मकांड गाथा नं. ७९९) के नियमानु-सार छह द्रव्योंक संयोगी भंग इस प्रकार होंगे - हिसंयोगी - १ × १ = १५ । त्रिसंयोगी  $\frac{\xi \times \Psi \times \Psi}{\xi \times \xi \times \xi} = \xi \Psi + \frac{\xi \times \Psi \times \Psi \times \xi \times \xi}{\xi \times \xi \times \xi} = \xi \Psi + \frac{\xi \times \Psi \times \Psi \times \xi \times \xi}{\xi \times \xi \times \xi} = \xi \Psi$ पट्संयागी ६×५×६×६×६ = १। इन सब संयोगी भंगोंका योग १५+२०+१५+६+१=५७ सत्तावन होता है। इन ५७ भंगोंके अतिरिक्त जीवका जीवके साथ, तथा पुदलका पुदलके साथ, इस प्रकार दो भंग और भी संभव हैं, जिन्हें मिलाकर ५९ संयोगी भंग है। जाने हैं। धर्मा-स्तिकाय आदि दोप चार द्रव्य अखंड एक एक ही होते हैं, अतः उनके इस प्रकारके एक ही द्रव्यके भीतर संयोगी भंग संभव नहीं हैं। जीव आदि छहाँ द्रव्योंके प्रथक प्रथक छह भंग और होते हैं, जो असंयोगी (एक संयोगी) होनेसे यहां ग्रहण नहीं किये गये।

दोप द्रव्योंका आकाशद्रश्यके साथ जो संयोग है, वह क्षेत्रस्पर्शन कहलाता है। शंका — अमूर्च आकाशके साथ शेष अमूर्च और मूर्च द्रव्योंका स्पर्श कैसे संभव है? गाहगभावस्मेत उत्रयरिण फामववएसादी, सत्त-प्रमेयत्तादिणा अण्गोण्णसमाणत्त्रणेण वा । कालद्रव्यस्स अण्णद्वेते जो संजोओ सो कालफोसणं णाम । एत्थ अमुत्तेण कालद्रव्येण सेसद्व्याणं जदि वि पामो णित्थ, परिणाभिज्जमाणाणि मसद्व्याणि परिणामत्तेण कालेण पुसिदाणि ति उव्यरिण कालफोमणं वुच्चदे । खेत कालगोमणाणि द्व्यफोसणम्हि किण्ण पदिति ति वृत्ते ण पदिति, द्व्यादी द्वेगदेमस्स कथंचि भेदुवलंभादी । भावफीसणं दुविहं आगम-णोआगमभेएण । फोसणपाहुडजाणओ उवज्तो आगमदो भावफीसणं । पासगुण-परिणद्रपीरगलद्वं णोआगमभावफोसणं ।

एदेमु फोसणेसु जीवखेत्तफोसणेण पयदं । अस्पर्धि स्पृब्यत इति स्पर्धनम् । फोसणस्स अणुगमो फोमणाणुगमा, तेण फोमणाणुगमण । शिह्यो कहणं वक्खाणमिदि एयहो । मो दुविहो, जहा पयई । आवेण पिंडेण अभेदेणेति एयहो । आदेसेण भेदेण

समाधान—यह कोई देश्य नहीं है, क्योंकि, अवगाद्य-अवगाहकभावको ही उपचारसे स्पर्शसंज्ञा प्राप्त है, अथवा, सत्त्व, प्रमेयत्व आदिक हारा मूर्त द्रव्यक साथ अमूर्त द्रव्योंकी परस्पर समानता होनेसे भी न्यर्शवा व्यवहार वन जाता है।

कालद्रव्यका अन्य द्रव्योंक साथ जो संयोग है, उसका नाम कालम्पर्शन है। यहां यद्यपि अमूर्त्त कालद्रव्यके साथ दोप द्रव्योका स्पर्शन नहीं है, तथापि परिणमिन होने वाल दोप द्रव्य परिणामत्वको अपेक्षा कालसे स्पर्शित है, इस प्रकारके उपचारसे कालस्पर्शन कहा जाता है।

शंका— क्षेत्रस्पर्शन और कालस्पर्शन ये दोनों स्पर्शन, द्रव्यस्पर्शनमें क्यों नहीं अन्तर्भृत होते हैं ?

समाधान — ऐसी दांकापर उत्तर देते हैं कि क्षेत्रम्पर्शत और कालस्पर्शन इच्यस्पर्शनमें अन्तर्भूत नहीं होते हैं, क्योंकि, इच्यम इच्यके एक देशका कथंचित्भेद पाया जाता है।

भावस्पर्शन आगम और नोआगमके अदसे दो प्रकारका है। स्पर्शतविषयक शास्त्रके इ.यक और वर्तमानमें उसमें उपयुक्त जीवकी आगमभावस्पर्शन कहते हैं। स्पर्शगुणसे परिणत पुद्रस्तद्वयको नोआगमभावस्पर्शन कहते हैं।

इन उक्त छह प्रकारके स्पर्शनों मेंसे यहांपर जीवद्रव्यसम्बन्धी क्षेत्रस्पर्शनसे प्रयोजन है। जो मृतकालमें स्पर्श किया गया और वर्तमानमें स्पर्श किया जा रहा है, वह स्पर्शन कहलाता है। स्पर्शनके अनुगमको स्पर्शनानुगम कहते हैं, उससे, अर्थात् स्पर्शन जुगमसे। निर्देश, कथन और व्याख्यान, ये तीनों एकार्थक नाम हैं। वह निर्देश प्रकृतिके निर्देशके समान दो प्रकारका होता है। ओघ, पिंड और अभेद, य सब एकार्थक नाम हैं। आदेश, भेद विसेसेणेति समाणद्वो । ओघणिहेसो आदेसणिहेसो ति दुविहो चेव णिहेसो होदि, दब्ब-पज्जर्राद्वियणए अणवलंबिय कहणोवायाभावादो । जदि एवं, तो पमाणवकस्स अभावो पसज्जदे इदि वृत्ते, होदु णाम अभावो, गुणप्पहाणभावमंतरेण कहणोवायाभावादो । अधवा, पमाणुष्पाइदं वयणं पमाणवकमुवयारेण बुच्चदे ।

# ओघेण मिच्छादिद्वीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, सव्वलोगों ॥ २ ॥

' जहा उद्देसी तहा णिद्देसी ' ति णायादी ताव ओघेणेचि वयणं । सेसगुणहाण-पिडिसेहड्डं मिच्छादिद्वीहिं ति वयणं । केवडियं खेत्तं फोसिदिमिदि पुच्छासुत्तं सत्थस्स पमाणत्तपदुष्पायणफलं । खेत्ताणिओगदारे सन्त्रमम्गणहाणाणि अस्सिद्ण सन्त्रगुणहाणाणं वद्वमाणकालविसिद्धं खेत्तं पदुष्पादिदं, संपदि पोसणाणिओगदारेण कि परूविज्जदे ? चोद्दस मम्मणहाणाणि अस्तिद्ण सन्त्रगुणहाणाणं अदीदकालविसेसिदखेतं फोसणं बुच्चदे । एत्थ

और विशेष ये सब समानार्थक नाम हैं। ओधनिर्देश और आदेशनिर्देश इस प्रकारसे निर्देश दो ही प्रकारका होता है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक और पर्यायिकिनयोंके अवलम्बन किये विना वस्तुस्वक्षपके कथन करनेके उपायका अभाव है।

र्शका- यदि ऐसा है तो प्रमाणवाक्यका अभाव प्राप्त होता है ?

समाधान — उक्त शंकापर धवलाकार कहते हैं कि भले ही प्रमाणवाक्यका अभाष हो जाव, क्योंकि, गौणता और प्रधानताके विना वस्तुस्वरूपके कथन करनेके उपायका भी अभाव है। अथवाः प्रमाणसे उत्पादित वचनको उपचारसे प्रमाणवाक्य कहते हैं।

ओघसे मिथ्यादृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ! सर्वलोक स्पर्श किया है ।। २ ।।

'जिस मकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश होता है' इस न्यायके अनुसार सृत्रमें पहेळ 'ओघसे 'ऐसा वचन कहा। सासाइनादि शेष गुणस्थानों के प्रतिषेध करने के लिए 'मिध्यादृष्टियों के द्वारा ' यह वचन कहा। 'कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ' यह पृच्छा-सूत्र शास्त्रके प्रमाणता-प्रतिपादन करने के लिए कहा गया है।

र्शका — क्षेत्रातुये।गद्वारमं सर्व मार्गणास्थानोका आश्रय लेकर सभी गुणस्थानोके वर्तमानकालविशिष्ट क्षेत्रका प्रतिपादन कर दिया गया है। अब पुनः इस स्पर्शनानुयोगद्वारसे क्या प्रकृपण किया जाता है ?

समाधान—चौदह मार्गणास्थानोंका आश्रय छेकरके सभी गुणस्थानोंके अतीत (भूत)काछ विशिष्ट क्षेत्रको स्पर्शन कहा गया है। (अतएव यहां उसीका प्ररूपण किया जाता है।)

१ सामान्येन तावत् मिथ्यादृष्टिमिः सर्वछोकः स्पृष्टः । स. सि. १. ८.

२ प्रतिषु ' ताव ओवं च णामिक्ति ति ओवेलेति ' इति खाटः ।

वष्टमाणखेचपरूवणं पि सुत्तिणबद्धमेव दीसिंद । तदे ण पोसणमदीदकालिविसिद्धखेच-पदुष्पाइयं, किंतु वष्टमाणादीदकालिवसेसिदखेचपदुष्पाइयमिदि ? एतथ ण खेचपरूवणं, तं तं पुच्चं खेचाणिओगदारपरूविदवहुमाणखेचं संमराविय अदीदकालिविसिद्धखेचपदु-ष्पायणहं तस्सुवादाणा । तदे फोसणमदीदकालिवसेसिदखेचे पदुष्पाइयमेवेचि सिद्धं। सम्बलोगो, सन्त्रो लोगो मिन्छादिद्वीहि च्छुचो चि जं वृत्तं होदि । एतथ लोगपमाणं पुच्यं व आणेदच्यं। अधवा—

> मुहसहिदम्लमद्धं हेत्रृणद्भण सत्तवगेगण । हंत्रणेगद्वकंद घणरञ्जू होति छोगिन्ह ॥ १ ॥

एदीए गाहाए आणेदन्वो । अधवा सत्तरज्जुविक्खंभ-चे।इसरज्जुआयदखेतं ठविय

ग्रंका — यहां स्पर्शनानुयोगद्वारमें वर्तमानकालसम्बन्धा क्षेत्रकी प्रक्रपणा भी सूत्र-निषद्ध ही देखी जाती है, इसलिए स्पर्शन अतीतकालविशिष्ट क्षेत्रका प्रतिपादन करनेवाला नहीं है, किन्तु वर्तमान और अतीतकालसे विशिष्ट क्षेत्रका प्रतिपादन करनेवाला है ?

समाधान—यहां स्पर्धानातुयोगद्वारमं वर्तमानक्षेत्रकी प्रक्षणा नहीं की जा रही है, किन्तु, पहले क्षेत्रातुयोगद्वारमं प्रकापित उस उस वर्तमानक्षेत्रकी स्मरण कराकर अतीतकाल- विशिष्ट क्षेत्रके प्रतिपादनार्थ उसका प्रहण किया गया है। अत्यव स्पर्धानातुयोगद्वार सतीतकालसे विशिष्ट क्षेत्रका ही प्रतिपादन करनेवाला है, यह सिद्ध हुआ।

'सर्वलोक ' अर्थात् सम्पूर्ण लोक मिथ्यादिष्ट जीवोंके द्वारा स्पर्श किया गया है, ऐसा कहा गया है। यहांपर लोकका प्रमाण पहले क्षेत्रप्ररूपणामें बताये गये नियमके अनुसार निकाल लेना चाहिए। अथवा-

होकको अर्धभागसे छेरकर अर्थान् मध्यहोकसे दो विभाग कर, दोनों विभागोंके पृथक् पृथक् मुखसिंदत मूलके विस्तारको आधा करके, पुनः सातक वर्गसे गुणा करके, उन दोनों राशियोंको जोड़ देनेपर, लोकसम्बन्धी घनराजु उत्पन्न होते हैं ॥ १ ॥

इस गाथाके अनुसार लोकका प्रमाण निकालना चाहिए।

विशेषार्थ — लोकको मध्यसे विमक्त करनेपर दो भाग हो जते हैं, कर्ध्वलोक मौर अधोलोक । इनमेंसे अधोलोकका मुख १ राजु और मूल ७ राजुप्रमाण है। अतएव इन दोनोंका योग ८ राजु हुआ। इसके आधे ४ को ७ के वर्ग (७ × ७ = ४९) से गुणा करनेपर (४ × ४९ = ) १९६ राजु आते हैं। यही अधोलोकके घनराजुओंका प्रमाण है। इसी प्रकारसे कर्ध्वलोकका मुख १ राजु और मूल ५ राजुप्रमाण है, दोनोंका योग ६ राजु हुआ। इसके आधे ३ को ७ के वर्गसे गुणा करनेपर (३ × ४९ = ) १४७ राजु आते हैं। यही कर्ध्वलोकके घनराजुमोंका प्रमाण है। उक्त दोनों प्रमाणोंको एकत्रित करनेपर (१९६ + १४७ = ) ३४३ छोकसम्बन्धा घनराजुमोंका प्रमाण होता है। 1, 8, 3, 1

आयामं चोइसखंडाइं काद्ग विक्लंभेण सत्त खंडे करिय लोगपमाणादो अधियखेतं फिसिय फेलिडे सगल-विगजावयवसहिदलोगलेचं परिष्फ्रडं होदग दीसदि । तत्य दिद-मत्तवसेण सन्त्राणि खेत्तखंडाणि आणिय मेलिबिदे वि तं चेव लोगपमाणं होटि ।

अथवा. सात राजप्रमाण चौड़े और चौदह राजुप्रमाण लम्बे क्षेत्रको स्थापन करके अत्याम की अवेक्षा चौदह संड करके और विष्कामकी अवेक्षा सात संह करके, पनः लोकके प्रमाणमें से अधिक क्षेत्रको छेकर राजुके प्रमाणसे खंडित करनेपर, अपने सकल और विकल अवयवोंस सहित लोकरूप संत्र परिस्कृट होकर दिकाई देता है। पनः वहांपर बताये गप सुत्रके अनुसार समस्त क्षेत्रखंडोंको निकाल करके मिलनेपर मी वही तीन सौ तेतालीस घनराज लोकका प्रमाण हो जाता है।

विशेषार्थ - उक्त कथनका अभिवाय यह है कि पुरुषाकार लेकिके आकारमें असनाली तथा उसके आगे पीछे त्रसनालीके समान ही जो क्षेत्र है वह सब पूर्व-पश्चिम एक राज चीड़ा, उत्तर-दक्षिण सात राजु मोटा और ऊपर-नीचे चीदह राजु लम्या है। इस कपाटाकार आयत चतुरस्र क्षेत्रको लग्गाईकी ओरसे एक एक राजु प्रमाणसे खंडित करके पना मोटाईकी अरिसे भी एक राजुनमाणसे खंडित करना चाहिए। इस प्रकारसे उक्त कपाटाकार आयत• सतरश्चक्षेत्रके एक राजप्रमाण लम्ने. चौड़े और मोटे अर्थान घनात्मक संड (१४ × ७ = ९८) अठ्यानवे होते हैं। पूनः लोकप्रमाणमें से इस क्षेत्रके (इन खंडोंके) अतिरिक्त जो अवशिष्ठ क्षेत्र बचा है, उसे लेकर सम विभागोंकी ऊरार-नीचे स्थारनकर पूर्वोक्त प्रमाणसे ही एक एक राजुप्रमाणके खंड करना चाहिए, जिसका कम इस प्रकार है-प्रध्यलोकसे नीच अयोगागके जो दोष दोनों पादर्ववर्ती दो भाग है, उन्हें एकके ऊरर दुसरेकी विपर्यासकमसे रखना चाहिए। ऐसा करने पर वह सात राज्यमाण लम्बा, चीड्रा समयतुरस्त्र क्षेत्र बन जाता है. जिसकी कि मोटाई सर्वत्र तीन राज्यमाण हो जाती है। इसके भी एक एक घनराज्यमाण खंड करते पर (७ x ७ x ३ = १४७) एकसी सेंतालीस खंड होते हैं। इसी प्रकारसे उर्ध्व-लोकके अविशाप क्षेत्रका ब्रह्मलेकिक पाससे छिन्न कर देनेपर समान मापवाल चार भाग हों जाते हैं। इन्हें कमशा विषयीसकमसे स्थापित करने पर सात राज लम्बे, साढे तीन राज चौड़े और दें। राजु मोटे, ऐसे दें। आयत-चतुरस्र क्षेत्र हो। जाते हैं। यदि इन दोनों अग्रोंको भी चौडाईकी ओरसे भिला दिया जाय, तो सात राजुपमाण लम्बा चौडा एक समचत्रस क्षेत्र बन जाता है, जिसकी कि मोटाई सर्वत्र दे। राजु हे।गी। इसके भी एक एक घनराज्ञप्रमाण खंड करने पर ( ७ × ७ × = ९८) अष्ट्यानवे खंड होते हैं। इस प्रकारसे उत्पन्न हुए इन समस्त खंडें(को जोड़ देने पर (९८ + १४७ + ९८ = ३४३) तीन सौ तेताळीस खंड हो जाते हैं, जो कि प्रत्येक एक एक घनराजुपमाण हैं। अतएव इस प्रकारसे भी लोकका प्रमाण ३४३ घनराजु निकल आता है।

एत्थ पज्जबिद्धियह्मणा वुच्चदे । सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादगदिमच्छादिद्वीहि अदीदेण बद्धमाणेण च सच्बलोगो फोसिदो । विहारबिदसत्थाण-वेडिव्यिससुम्घादगदेहि बद्धमाणे काले तिण्हं लोगाणममंखेजजिदभागो, तिरियलोगस्स संखेजजिदमागो फोसिदो । अङ्काइज्जादो असंखेजजगुणं खेत्तं फोसिदं । एत्थ ओबद्धणाए खेत्तभंगो । अदीदेण अद्घ चोहमभागा देखणा । तं जधा – लोगणालिं चोहस खंडे करिय मेरुमूलादो हेडिम-दो-खंडाणि उबरिम-छ-खंडाणि च एगद्दे करे अद्घ चोहसभागा होति । ते च हेदिमजोयणसहस्संणुणा होति ।

सासणसम्मादिद्दीहिं केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्म असंखेज्जदि-भागो<sup>ं</sup> ।। ३ ॥

एदं सुत्तं मंदवृद्धिसिस्ससंभालणहं खेत्ताणिश्रोगद्दो उत्तमेव पुणरिव उत्तं, अदी-दाणागदवद्वमाणकालविसिद्धखेत्तेसु चोद्सगुणद्वाणणिबद्वेसु पुन्छिदेसु तस्सिस्ससंदेहविणाः सणहं वा दु-कालविसिद्धखेत्तपरूवणं कीरदे । सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेदण-

भव यहांपर पर्यायार्थिक नयसम्बन्धी प्रकृपणा कहते हैं—स्वस्थानस्वस्थान, वेदना-समुद्धात, कपायसमुद्धात, मारणानिकसमुद्धात और उपपाद पद्गत मिथ्याद्दि जीवोंने भतीतकाल और वर्गमानकालकी अपश्चा सर्व लेक स्पर्ध किया है। विहारवास्वस्थान और वैक्रियकसमुद्धातगत मिथ्याद्दि जीवोंने वर्गमानकालमें सामान्यलोक आदि तीन लंकोंका असंस्थातवां भाग और तिर्यग्लेकिका संस्थानवां भाग स्पर्ध किया है। तथा अहाईद्वीपसे असंस्थातयां भाग और विर्यग्लेकिका संस्थानवां भाग स्पर्ध किया है। तथा अहाईद्वीपसे असंस्थातयाणा क्षेत्र स्पर्ध किया है। यहांपर अपवर्तना क्षेत्रप्रकृपणांके समान जानना चाहिए। विहारवालस्थान और वैक्षियकसमुद्धातगत मिथ्यादिए जीवोंने अतीतकालकी अपेक्षा देशांन (कुछ कम) आठ बटे चौदह (६) राजुक्षेत्र स्पर्ध किया है, वढ इस प्रकार से है—लोकनालीके चौदह खंड करके मेठपर्वतंके मूलभागसे नांचेके दो खंडोंको और उपरक्षे छह खंडोंको पकत्रित करने पर आठ बटे चौदह (६) भाग हो जाते हैं। ये आठ बटे चौदह राजु तीसरी पृथिवींके नीचेके एक हजार योजनींसे हीन प्रमाण होते हैं, इसीलिए इन्हें देशीन 'कहा है।

सासादनमम्यग्दृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां माग स्पर्श किया है ॥ ३ ॥

क्षेत्रानुयोगद्वारमें कहा गया ही यह सूत्र मंत्रवृद्धि शिल्योंके संभालनेके लिए फिर भी कहा गया है। अथवा, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमानकाल विशिष्ट तथा चौदह गुण-स्थानोंसम्बन्धी क्षेत्रोंके पूछने पर उस शिष्यके संदेह-विनाशनार्थ भूतकाल और भविष्यकाल, हन दो कालोंसे विशिष्ट वर्तमानक्षेत्रकी प्रकरणा की जा रही है। स्वस्थानस्वस्थान, विहार-

१ सालादनसम्यन्दृष्टिमि डोकस्यासंख्येयमागः अष्टो दादश वा चनुर्दश्रमागा देशोनाः । स. १६. १, ८.

कसाय-वेउव्विय-मारणंतिय-उववादगदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो फोसिदो । माणुसखेत्तादो असंखेजजगुणं खेत्तं फोसिदं । एत्थ कारणं पुट्यं व वत्तव्यं ।

#### अट्ट वारह चोइसभागा वा देसुणा ॥ ४ ॥

सासणसम्मादिद्वीहिं ति पुञ्चसुत्तादो अणुनद्दे । अदीदकालकेत्तपदुप्पायणद्विमिदं सुत्तमागदं । तं कधं णञ्चदे १ अद्व बारह चोहसमागण्णहाणुनवत्तीदो । जेणेदं देसामासिग-सुत्तं, तेणेदस्स पज्जबद्वियपरूनणा पज्जबद्वियजणाणुम्गहद्वं कीरदे । तं जहा- सत्थाण-सत्थाणगदेहिं तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, ।ति।रियलोगस्स संखेज्जदिभागो फोसिदो । अङ्गाइज्जादो असंखेज्जगुणं । अदीदसत्थाणखेत्तस्साणयणविधाणं वच्चदे । तं जधा- तत्थ ताव तिरिक्खसासणसत्थाणखेत्तं भणिस्सामो । तसजीवा लोगणालीए अञ्भंतरे चेव होति, णो बहिद्धां । तं कुदो वच्चदे १ 'अङ्ग चोहसभागा देसणा ' ति वयणादो । तदो रज्जु-

वत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, वंक्षियिकसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, इन पर्दोको प्राप्त सासादनसम्यग्दिए जीवोने सामान्यलोक आदि बार लोकोंका असंख्यातवां भाग स्पर्दा किया है। तथा मानुपक्षत्रसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्दा किया है। यहांपर कारण पूर्वके समान ही कहना चाहिए।

सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोने अतीतकालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह माग तथा कुछ कम बारह बटे चौदह भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है ॥ ४ ॥

इस सुत्रमें 'सासादनसम्यग्दिष्योंने 'इस पदकी पूर्व सुत्रसे अनुकृति होती है। यह सन्न अतीतकालसम्बन्धी क्षेत्रके प्रतिपादन करनेके लिए आया है।

शंका — यह सूत्र अतीतकालसम्यन्धी क्षेत्रकी प्ररूपणांक लिए आया है, यह कैसे जाना ?

समाधान—आठ वटे चीदह और वारह बटे चौदह भागींकी प्ररूपणा अन्यथा बन बन नहीं सकती है, अतः इस अन्यथानुपपत्तिसे जाना जाता है कि यहां पर अतीतकाल-सम्बन्धी क्षेत्रका प्रतिपादन करना अभीष्ट हैं।

चूंकि यह सूत्र देशामर्शक है, इसिलए इसकी पर्यायाधिकनयसम्बन्धी प्रक्ष-पणा पर्यायाधिकनयवाले शिष्यों अनुमहके लिए की जानी है। वह इस प्रकार है— स्वस्थानस्वस्थानपदको प्राप्त सासादनसम्यग्हिप्योंने अतीतकालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग और तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग स्पर्श किया है। तथा अदाई-द्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। अब अतीतकालसम्बन्धी स्वस्थानस्वस्थानक्षेत्रके निकालनेका विधान कहते हैं। वह इस प्रकार है—उसमेंसे पहले तिर्यंच सासादनसम्यग्हिं प्रोंके स्वस्थानस्वस्थानक्षेत्रको कहते हैं। इस इसजीव लोकनालीके भीतर ही होते हैं, बाहर नहीं।

र्शका - यह कैसे जाना ?

१ मतिपु ' बहुन्या ' इति पाठः ।

पदरम्भंतरे सम्बत्य सासणा संभवंति। तसजीवविरहिदेसु असंखेडजेसु समुद्देसु णवरि सासणा णित्यं। वेरियवेंतरदेवेदि घित्ताणमित्य संभवो, णवरि ते सत्थाणत्थां ण होंति, विहारेण परिणदत्तादो। तं खेत्तं तिरियलोगपमाणेण कीरमाणे एगं जगपदरं पुरदो भण्ण-माणपमाणेदि संखेडजरूवेदि खंडिय लद्धं रज्जूपदरिम्ह अविणय संखेडजंगुलेहि गुणिदे तिरियलोगस्स संखेडजदिभागं होद्ण संखेडजंगुलबाहल्लं जगपदंग होदि।

संपिह जोइसियसासणसम्माइद्विसत्थाणखेतं भिणस्यामा । तं जहा- जंबृदीवे वे चंदा, वे स्रग । लवणसमुद्दे चतारि चंदा, चतारि स्रग । घादइखंडे पुध पुध वारह चंदाइच्चा । कालोदयसमुद्दे बादाल चंदाइच्चा । पोकखरदीवद्धे बाहत्तरि चंदाइच्चा । भाणुसोत्तरसेलादो बाहिरपंतीए चोद्दालसदमेता । तदे। चतारि रूपक्खं काद्ग णेदव्वं

समाधान — 'सासादनसम्यग्दाष्ट जीवोंने अतीतकालमें देशोन आठ बटे चौद्द भागप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है ' इस स्त्र-वचनसे जाना जाता है कि त्रसजीव लोकनालीके भीतर ही रहते हैं, बाहर नहीं।

इसलिए राजुप्रतरके भीतर सर्वत्र सासादनसम्यग्दिए जीव संभव हैं। विद्योगता केवल यह है कि त्रसजीवोंसे विरिहत (मानुपोक्तर और स्वयंप्रभ पर्वतके मध्यवतीं) असं स्थात समुद्रोंमें सासादनसम्यग्दिए जीव नहीं होते हैं। यद्यपि वैरभाव रखनेवाले व्यन्तर देवोंके द्वारा हरण करके ले जाये गये जीवोंकी वहां संभावना है। किन्तु वे वहांपर स्वस्थानस्वस्थानस्य नहीं कहलाते हैं, क्योंकि, उस समय वे विहारक्रपसे परिणत हो रहे हैं। इस क्षेत्रको तिर्यग्लोकके प्रमाणसे करनेपर, एक जगवतरको आगे कहे जानेवाल संक्यानक्रप प्रमाणसे खंडित करके जो लब्ब आवे, उसे राजुवतरमेंसे निकाल करके पुनः संक्यात अंगुलांसे गुणा करनेपर तिर्यग्लोकका संक्यातवां भाग होकर संक्यात अंगुल बाहल्यवाला अगवतर होता है।

अय सासादनसम्यग्दष्टि ज्योतिगी देवोंके स्वस्थानस्वस्थानक्षेत्रको कहते हैं। यह इस प्रकार है— अम्बृद्धीपमें दें। चन्द्र और दो सूर्य हैं। लवणसमुद्रमें चार चन्द्र और चार सूर्य हैं। धातकीकंडमें पृथक पृथक् वारह चन्द्र और बारह सूर्य हैं। कालोदकसमुद्रमें व्यालीस चन्द्र और व्यालीस सूर्य हैं। पुष्करद्वीपार्धमें बहत्तर चन्द्र और वहत्तर सूर्य हैं। मानुपोत्तर-

१ क्ष्वणोदे काळीदे जीवा जातिमसयमुरमणान्ति १ कम्ममहीसंबद्धे जङ्गस्या होति ण हु सेते ॥ ति. प. ५, ११. जळपराजीवा ळवणे काळेपातिमसयमुरमणे य। कम्ममहीपाडिवद्धे न हि सेते जळपरा जीवा ॥ ति. सा. १९०.

र प्रतिषु ' सब्बाणद्धा ', म प्रतो ' सब्बाणत्था ' इति पाठः ।

३ चतारो लवणजळे धादश्दीवन्मि बारस भियंका । बादाल कालसिक्के बाहत्तरि पुक्खरद्धन्मि । ति. प. वत्र २२१-२२२ दो दोवर्गं बारस बादाल बहुत्तरिदुश्यकंखा । पुक्खरदलो ति परदो अवद्विया सन्त्रजोहराणा ॥ वि. सा. ३४६.

जाव बाहिरमद्व पंतीओ गदाओ चि । तदो समुद्द भंतरपढमपंतीए वेसद-अट्ठासीदिमेचा । तदो चदुरूव भिहेयं काद्ण णेदव्वं जाव एत्थतणबाहिरपंति चिं। एवं णेदव्वं जाव सयंभूरमणसमुद्दे। चि । बुचं च -

चंदाइच्च-गहेहिं चेवं णक्खत्त-ताररूवेहिं । द्रुगुण-दुगुणेहिं णीरंतरेहि दुवग्गो तिरियलोगो' ॥ २ ॥

एदाणि सन्विमाणाणि मेलाविदे संखेज्जपदरंगुलेहि जगपदरम्हि भागे हिदे एग-भागमेत्राणि विमाणाणि होंति'। पुणो ताणि-

रैलिस बाहिरी पंकि (वलय) में एकसी चवालीस चन्द्र और इतने ही सूर्य हैं। इससे आगे चार संख्याको प्रक्षेप करके, अर्थात् चार चार बढ़ाने हुए बाहरी ब्राटवीं पंक्ति आने तक ले जाना चाहिए।

विशेषार्थ— पुष्करार्धद्वीपसे ५० हजार योजन आगे जाकर ज्योतिर्मंडलकी प्रथम पंकि या वलय है, वहांपर चन्द्र और सूर्य की संख्या १४४, १४४ है। उससे आगे एक एक लाख योजन आगे आगे जाकर सात वलय और हैं, जिनपर कि चन्द्र और सूर्योंकी संख्या ४, ४ बढ़ती जाती है, अर्थात् वहांपर कमशः १४८, १५२, १५६, १६०, १६८, १६८, १७२ चन्द्र वा इतने हीं सूर्योंकी संख्या हो जाती है। इस प्रकारके वलय स्वयम्भूरमणसमुद्र तक अवस्थित हैं।

इससे आगेके समुद्रकी भीतरी पंक्तिमें दो सो अठासी चन्द्र वा इतने ही सूर्य हैं। इससे आगे प्रत्येक वलयपर चार चार चन्द्र और सूर्यकी संख्या यहांकी बाहरी पंक्ति आने तक बढ़ाते हुए ले जाना चाहिए। इस प्रकारसे स्वयम्भूग्मणसमुद्र तक चन्द्र और सूर्यकी संख्या बढ़ाते हुए ले जाना चाहिए। कहा भी है—

चन्द्र, भादित्य (सूर्य), ग्रह, नक्षत्र और ताराओं की दृनी दूनी संख्याओं से निरम्तर तिर्यग्होक द्विचर्गात्मक है ॥ २ ॥

ये सर्व (चन्द्र या सूर्य) विमान एकट्ठे मिलाने पर संख्यात प्रतरांगुलोंसे जगप्रतरमें भाग देने पर एक भागप्रमाण विमान होते हैं। पुनः वे सद—

१ मणुस्तरिगिरिदादी पण्णाससहस्सजीयणाण गत्ण पटमबळ्यं होदि । तत्तो परं पर्तकमेकळक्साजीयणाणि गंत्ण विदियादिवल्याओ होति जाव सयंभुरमणसमुद्दो ति । णविर सयंभुरमणसमुद्दसः वेदौए पण्णाससहस्सः जायणाणिमपाविय तिन्म पदेसे चिरमवल्य होदि । ति. प. पत्र २२४. मणुस्तरसेलादो वेदियम्लाद् दीवलवर्शनं । पण्णाससहस्सेहि य लक्से लक्से तदो वल्यं ॥ दीवद्धपढमवल्यं चलदालसयं तु वल्यवल्येषु । चल चल बहुं। आदी आदीदो दुगुणदुगुणकमा ॥ ति. सा ३४९-३५०. २ द्वयप्त. पू. ३६.

३ अड च उ दु ति ति सत्ता सत्त य ठाणेसु णवसु सुण्णाणि । क्वीस सत्त दु णव अडा तिच उक्का होति अंककमा ॥ एदेहि ग्रिणद्स खेक्जरूवपदरंगु छेहिं मजिदाए । सेटिकदीए छहां माणं चंदाण जो हसिंदाणं ॥ ति. प. ७, ११, १२.

( अद्वासीतिं च गहा अद्वावीसं तु हुंति नक्खता । एगससीपरिवारो इत्तो ताराण बोच्छामि<sup>र</sup> ॥ ) छाविं च सहस्सं णवयसदं पंचसत्तरि य होति । एयससीपरिवारो तागणं कोडिकोडीओं ॥ ३ ॥

एदाहि ताराहि चंदाइच्च गह-णक्खत्तेहि य पंचहाणहिदं परिवाडीए गुणिय मेला-विदे जोदिसियसव्विवमाणाणि होंति'। तिरियलोगाविहृदसयलचंदाणं सपरिवाराणमाण-यणिवहाणं वत्त्रइस्सामो'। तं जहा- जंबूदीवादिपंचदीवसमुद्दे मोत्तृण तिदयसमुद्दमादिं काद्ण जाव सयंभूरमणसमुद्दो नि एदासिमाणयणिकिरिया ताव उच्चदे- तिदयसमुद्दाम्म

( एक चन्द्रके परिवारमें ( एक सुर्यके अतिरिक्त ) अठासी ग्रह और अट्टाईस नक्षत्र होते हैं, तथा तारोंका परिमाण आगे कहते हैं ॥ )

एक चन्द्रके परिवारमें छ्यासठ हजार नौ सौ पचहत्तर कोड़ाकोड़ी ६६९५५०००००००००००० तारे होते हैं ॥३॥

इन ताराओं से, तथा चन्द्र, सूर्य, ग्रह और नक्षत्रों से पांच स्थानपर अवस्थित उपर्युक्त चन्द्र विमानसंख्याको परिपाटी-क्रमसे गुणितकर मिला देनेपर ज्यातिषी देवों के सर्व विमान हो जात हैं।

विशेषार्थ — अभी ऊपर जो चन्द्र विस्वोंकी संख्या निकाल आए हैं, उसे पांच स्थानें।पर स्थापित करना चाहिए। पुनः चूंकि एक चन्द्रके परिवारमें एक सूर्य, अठासी प्रहः अट्ठाईस नक्षत्र और ऊपर बताय गए प्रमाणवाले तारे होते हैं, इसलिए इनसे कमदाः पांच स्थानोंपर सबस्थित चन्द्र-संख्याको गुणित करनेपर उनका प्रमाण इस प्रकार आ जाता है—

चन्द्रसंख्या, सूर्यसंख्या, ग्रहसंख्या, नक्षत्रसंख्या, तारासंख्या

१ गाथेयं प्रतिषु नोपलभ्यते, किन्तृत्तरमाथया सहास्या अविनामावित्वादत्रोध्दृता । इयं गाथांत्तरमाथया सह सूर्यप्रकृत्तावुपलभ्यते । (अभि. रा. कोव, चन्द्रशन्दे )

र अदसीदहातीसा गहरिक्छ। तार कोडकोडीण । छ.वटि सहस्सःणि य णवसयपण्णत्तारींगे चंदे ॥ त्रि सा. ३६२०

३ आणिय गुणसंकलिद किन्णं पंचठाणसठितदं । चदादिगुणं मिलिदे जोइसर्विवाणि सन्वाणि ॥ त्रि. सा. ३६१

४ इत जारभ्यामेतनः सदर्भः अमतन-रूपोनमादिसगुणेत्यादि आर्थाम् त्रखढान् प्राक् तिलोयपण्णि ज्योति-लोकाधिकारगतेनानेन प्रकरणेन प्रायः शन्दश्चः समानः

गच्छो बत्तीस, चउत्थदीने गच्छो चउसद्वी, उनित्मसमुद्दे गच्छो अद्वानीसुत्तरसयं। एवं दुगुणकमेण गच्छा गच्छेति जान सयंभूरमणसमुद्दं ति। संपिष्ठ एदेहिं गच्छीहं पुध गुणिक-माणरासिपरूनणा कीरदे। तिदयममुद्दे नेसदमद्वासीदं, उनित्मदीने तत्तो दुगुणं। एवं दुगुण दुगुणकमेण गुणिज्जमाणरासीओ गच्छेति जान सयंभूरमणसमुद्दं पत्ताओ ति। संपिष्ठ अद्वासीदि-निसदेहि सच्नगुणिज्जमाणरासीओ ओनिद्वय लद्धेण सग-सगगच्छे गुणिय अद्वासीदि-नेसदेहि सच्नगुणिज्जमाणं कायच्नं। एवं कदे सच्नगच्छा अण्णोण्णं पेक्सिद्ण चदुग्गुणकमेण अनिद्धदा जादा। संपिष्ठ चत्तारिमादिं काद्ण चदुक्तरकमेण गदसंकलणाए आणयणे कीरमाणे पुच्चिल्लगच्छेहितो संपिष्ठयगच्छा रूऊणा होति, दुगुण-जादद्वाणे चत्तारिरूववद्वीए अभानादा। एदेहि गच्छेहि गुणिज्जमाणमिज्झमधणाणि चउ-सिद्विमादिं काऊण दुगुण-दुगुणकमेण गच्छंति जान सयंभ्रमणसमुद्दं ति। पुणो गच्छसमी-

इनके विमानोंकी संख्या निकालनेकी प्रक्रिया पहले कहते हैं— तृतीय समुद्रमें गच्छका प्रमाण बत्तीस, चतुर्थ द्वीपमें गच्छका प्रमाण चौंसठ, इससे आगेके समुद्रमें गच्छका प्रमाण एकसी अद्वाईस होता है। इस प्रकार दूने दून कमसे गच्छ स्वयम्भूरमणसमुद्र तक बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब इन गच्छोंसे पृथक पृथक गुण्यमान (गुणा की जानेवाली) राशि-योंकी प्रक्रपणा करते हैं। तृतीय समुद्रमें गुण्यमानराशि दो सा अठासी है, उससे उपरिम द्वीपमें गुण्यमानराशि इससे दृनी (२८८×२=५७६) है। इस प्रकार दूने दूने कमसे गुण्यमान राशियां स्वयमभूरमणसमुद्र प्राप्त होने तक दृनी होती हुई चली जाती हैं।

टदाहरण—२८८, ५७६, ११५२, २२०४, ४६०८, ९२१६, १८४३२ इत्यादि । (गुण्य-यानराक्षियां)

अब दो सो अटासीसे सभी गुण्यमान राशिओंको अपवर्तितकर लघ्यराशिसे अपने अपने गच्छोंकी गुणित करके दो सो अटामीको ही सर्व गच्छोंकी गुण्यमानगीश करना चाहिए। ऐसा करनेपर सर्व गच्छ परस्परकी औरसासे चतुर्गुण-क्रमसे अवस्थित हो जाते हैं।

उदाहरण—(१)  $\frac{२२८}{२२८}$  = १; १ × ३२ = ३२; (२)  $\frac{4.98}{2.2}$  = २; २ × ६४ = १२८; इत्यादि । यहांपर प्रथम गच्छ ३२ से इिताय गच्छ १२८ चौगुणा हो गया है।

अब चारका आदि करके चार चारके उत्तरक्रमसे तृद्धिगत संकलनके निकालनेपर पहलेके गच्छोंसे इस समयके गच्छ एक कम है।ते हैं, क्योंकि, दुगुणे हुए स्थानपर चार रूपकी वृद्धिका अभाव है। इन गच्छोंसे गुणा किये जानेवाल मध्यमधन, चौंसठको आदि करके दुगुण दुगुणक्रमसे स्वयम्भूरमणसमुद्द तक बढ़ते हुए चल जाते हैं। करणहुं सच्वगच्छेमु एगेगरूवपवम्युणों कायच्ये । एवं काद्य च उसिंहरूवेहिं मिन्सिम-धणाणि ओविद्धय लद्धेण सग-सगगच्छे गुणिय मन्त्रगच्छाणं च उसिंहरूवाणि गुणिज्ज-माणचणेण ठवेदच्वाणि । एवं कदे विद्विद्दरासिस्म पमाणं बुच्चदे- एगरूवमादिं काद्ण गच्छं पिंड दुगुण-दुगुणकमेण मयंभूरमणसमुदे। चि गच्छरासी विद्विदे। होदि । संपिह

विशेषार्थ—गच्छकी मध्यसंख्यापर जो वृद्धिका प्रमाण आता है, उसे मध्यमधन कहते हैं। यह धन उत्तरंत्तर दुगुणरूपसे बद्देवाले गच्छोंमें दुगुणा है।ता जाता है। तृतीय समुद्रका गच्छ ३२ है। प्रथम स्थानपर तो चारकी वृद्धि है।ती नहीं है, अतपव उसे छोड़कर जो दोप ३१ स्थान बचते हैं, उनमें सोलहवां स्थान मध्यम रहता है और उसकी वृद्धिका प्रमाण ६४ होता है। जैसे—

्र १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १०, १३, १४, १५,

४, ८, १२, १६, २०, २४, २८, ३२, ३६, ४०, ४४, ४८, ५२, ५६, ६०, १६ १२४, १२०, ११६, ११२, १०८, १०४, १००, ०६, ०२, ८८, ८४, ८०,७६, ७२, ६८, ६४ ३१, ३०, २९, २८, २७, २६, २५, २४, २३, २२, २१, २०, १९, १८, १७,

इस क्रमसे गच्छके मध्यवर्ती सोलहवें स्थानपर वृद्धिका प्रमाण ६४ आता है। इसिलए तृतीय समुद्रसम्बन्धी मध्यमधन ६४ है। इसी प्रकार आगके छीपका गच्छ ६४ होनेसे उसका मध्यमधन १२८ होगा, जो अपने पूर्ववर्ती मध्यमधन ६४ के प्रमाणसे दुगुणा होता है। इस प्रकार आगे आगेके द्वीप और समुद्रोंका मध्यमधन दुगुण-प्रमाणसे बढ़ता जाता है।

पुनः गच्छोंक समीकरणंक लिए सभी गच्छोंमें एक एक रूपकी हानि (कमी) करना चाहिए। ऐसा करके चांसठ रूपोंसे मध्यम धनोंका अपवर्तित कर लब्धराशिसे अपने अपने गच्छोंका गुणा करके चांसठ संख्याको सर्च गच्छोंकी गुण्यमान राशिक्पसे स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने पर बढ़ी हुई राशिका प्रमाण कहते हैं -- एक रूपको आदि करके, एक एक गच्छपर दुगुण दुगुण-क्रमसे स्वयम्भूरमणसमुद्र तक गच्छराशि बढ़ती हुई चार्छी जाती है।

#### उदाहरण-मध्यमधन ६४:

र प्रतिषु 'पक्खेण ' इति पाठः।

२ त्रिलोकप्रक्षत्तो अत्र अग्रतोऽपि च विद्विद ? स्थाने 'रिण ' इति पाठः ।

एवं द्विद्संकलणाणमाणयणं वुच्चदे— छरूवाहियजंब्दीवछेदणएहिं परिहीणरञ्जुच्छेदणाओ गच्छं काद्ण जिद संकलणा आणिजजिद तो जोदिसियजीवरासी ण उप्पज्जिदि, जगपदरस्स वेछप्पणांगुलसदवग्गभागहाराणुववचीदो । तेण रज्जुच्छेदणासु अण्णेसिं पि तप्पाओग्गाणं संखेजजरूवाणं हाणि काऊण गच्छो ठवेदच्यो । एवं कदे तिदयसमुद्दे। आदी ण होदि चि णासंकणिज्जं; सो चेव आदी होदि, सयंभूरमणसमुद्दस्स परभागसमुप्पण्णरज्जुछेदणय-मलागाणमागयणकारणादीं।

सयंभूरमणसमुद्दस्स परदो रज्जुच्छेदणया अत्थि ति छदो णव्यदेः वेछप्पणं-

(२)  $^{
ho_{
ho_B}}_{
ho_B} \times 63 \times 63 = 2068 उत्तरधन । इस उत्तरधनको ५७६ <math>\times 68 = 36268$  मिला देनेसे चतुर्थ द्वीपसम्बन्धी समस्त चन्द्रीका प्रमाण हो जाना है—

(३६८६४ + ८०६४ = ४४९.२८ सर्वधन )

(३)  $^{246}_{57} \times$  १२७  $\times$  ६४ = ३२५१२ उत्तरधन । इस उत्तरधनको ११५२ $\times$ १२८=१४७४५६ में मिला देनेसे चतुर्थ समुद्रसम्बन्धी समस्त चन्द्रींका प्रमाण हो जाता है—
(१४७४५६ + ३२५१२ = १७९९६८ सर्वधन)

इसी क्रमंत आगंके प्रत्येक द्वीप और समुद्रका स्वयंभूरमणसमुद्र तक उत्तरधन एवं सर्वधन निकालने जाना चाहिए।

अब इस प्रकारसे अवस्थित संकलनों के निकालने के प्रकारकी कहते हैं— छह कप अधिक जम्बृहीपके अर्धच्छेरोंसे परिद्वीन गाजुके अर्धच्छेरोंको गच्छराशि बना करके यदि संकलनराशि निकाली जाती है, तो ज्योतिक जीवगाशि नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि, ऐसा करनेपर जगप्रतरका दो सी छपान स्च्यंगुलोंके वर्गप्रमाण भागतार नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए राजुके अर्धच्छेरोंमें तत्पायाग्य अन्य भी संस्थात ग्रपोकी हानि (कमी) करके गच्छ स्थापित करना चाहिए। ऐसा करनेपर तृतीय समुद्र आदि नहीं होता है, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, किन्तु वहीं, अर्थात् तृतीय समुद्र ही, आदि होता है, क्योंकि, इसका कारण स्वयम्भ्रमणसमुद्रके परभागमें उत्पन्न होनवाल राजुके अर्थच्छेर्सम्पन्धी शलान कार्योका आना है।

शंका — स्वयम्भूरमणसमुद्रके परमागमें राजुके अर्थच्छेद होते हैं, यह कैसे जाना ? समाधान — ज्योतिष्कदेवोंका प्रमाण निकालनेके लिए दो सौ छप्पन सुच्यंगुलके

१ छवणे दु पिरदेवकं जंतृए देःजभीदिमा पंच । दीउदही मेरसका पयदुवजीगी ण छच्चेदे ॥ तियहीण वैदिकेदणमेत्रो रक्जिक्टी हवे गच्छो । जंतृदांविक्टिया कस्वजत्तेण परिहाणा ॥ त्रि. सा. ३५८-३५९.

म प्रतो ' सलागाणमरणवयणक धरणाको ' अन्यप्रतिषु ' सलागाणमरणकरणादो ' इति पाठः ।

गुलसदवग्गसुत्तादों । ' जित्तयाणि दीव-सागररूवाणि जंबृदीवछेदणाणि च रूवाहियाणि तित्याणि रज्जुछेदणाणि ' ति परियम्मेण एदं वक्खाणं किण्ण विरुद्धादे ? एदेण सह विरुद्धादे, किंतु सुत्तेण सह ण विरुद्धादे । तेणदम्म वक्खाणस्म गहणं कायव्यं, ण परियम्मस्सः तस्स मृत्तविरुद्धतादे । ण सुत्तविरुद्धं वक्खाणं होदि, अइप्पसंगादो । तत्थ

वर्गप्रमाण जगप्रनरका भागहार बतानेवाल स्त्रसे जाना जाता है कि स्वयम्भूरमणसमुदके परभागमें भी राजुके अर्थच्छेद होते हैं।

शंका—'जितनी द्वीप और सागरोंकी संख्या है, तथा जितने जम्ह्द्वीपके अर्धच्छेद होते हैं, एक अधिक उनने ही राजुके अर्धच्छेद होते हैं इस प्रकारक परिकर्म-सूत्रके साथ षह उपर्युक्त व्याख्यान क्यों नहीं विरोधको प्राप्त होगा ?

समाधान—भन्ने ही परिकर्म-स्त्रकं साथ उक्त व्याख्यान विरोधको प्राप्त होवे, किन्तु प्रस्तुत स्त्रकं साथ तो विरोधको प्राप्त नहीं होता है। इसिलिए इस प्रत्यके व्याख्यान-को प्रहण करना चाहिए, परिकर्मके व्याख्यानको नहीं, क्योंकि, वह व्याख्यान स्त्रसे विरुद्ध है। और, जो स्त्र-विरुद्ध हो, उन व्याख्यान नहीं माना जा सकता है, अन्यथा अतिप्रसंग दोष प्राप्त होता है।

विशेष्थि— प्रकृतमें ज्योतिषी देवोकी संख्या निकालनेक लिए डांप-सागरोंकी संख्या क्षात करना धवलाकारकी आवश्यक प्रतीत हुं. । डींप-सागरोंकी संख्या अन्य आवायोंके उपदेशानुसार राजुके अर्थच्छेहोंमेंसे ६ तथा जम्मृडीपके अर्थच्छेह क्षा करने ने प्राप्त होती है, मेर व जम्मृडीप आदि प्रथम पांच डींप-समुद्रोंमें के राजुके छह अर्थच्छेद पड़ते हैं वे यहां सम्मिलित नहीं किये गय, क्योंकि, इन द्वीप-समुद्रोंकी चन्द्रगणना पृथक् की गई है। किन्तु धवलाकारका मत दें कि यदि इतता ही डांप सागरोंका प्रमाण लिया जावे, तो उसके आधारसे निकाली हुई ज्योतिश देवोंकी संख्या २५६ के भागहारसे निकाली हुई संख्यासे विषम पड़ती है। उसके धेषम्यका दूर करनेक लिए धवलाकारको यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि डींप-सागरोंकी संख्या निकालनेके लिए राजुके अर्धच्छेदोमेंसे जम्बूडीपके अर्थच्छेदोंके अतिरिक्त ६ ही नहीं, किन्तु छहसे अधिक संख्यात अंक और कम करना चाहिए। इसपरसं झात होता है कि केवल ६ अंक कम करनेसे द्वीप-सागरोंकी संख्यात विद के केवल ६ अंक कम करनेसे द्वीप-सागरोंकी संख्यात विद का ता है।

छहसे अधिक संख्यात अंकोंक कम करनेमें धवलाकारने हेतु यह दिया है कि स्वयम्भूरमणसमुद्रसे परे जो पृथिवी है, वहां भी राजुके अर्थच्छेद पड़ते हैं, किन्तु वहां ज्योतिषी देव नहीं है। इसलिए वहांके संख्यात अर्धच्छेद भी उक्त गणनामें कम करना

१ खेरीण पदरस्त वेक्प्पण्णंगुरुसयवग्गपिकमागेण। जी द सू ५५, मजिदिग्म सेटिवग्गे वेमयकप्रण्ण-अंगुरुकदीए। जं छदं सी राष्ट्री जोदिसियसुराण संवाणं॥ ति. प. ७, १०.

जोइसिया णित्थ । ति कुदो णव्यदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । एसा तप्पाओग्गसंखेजज-रूबाहियजंब् दीवछेदणयसहिददीवमायररू विचरज्ज व्छेदपमाणपित्वाविही ण अण्णाइरि -ओवदेमपरंपराणुमारिणी, केवलं तु तिलोयपण्याचिसुत्ताणुसारी जोदिसियदेवमाणहारपदु-प्पाइयसुत्तावलंबिज्ञत्तिवले ग पयदगच्छसाहणद्वमम्हेहि प्रकृतिदा, प्रतिनियतस्त्रावष्टम्मबल -विजृभितगुणप्रतिपन्नप्रतिबद्धासंस्वयेयाविक कावहारकालोपदेशवत् आयतचतुरस्रलोकसंस्थाने।-पदेशवद्धा । तदो ण एत्थ इदिमत्थमेवेति एयंतपरिग्गहेण असग्गाहे। कायव्यो, परमगुरु-

भावद्यक है। इस विश्वान से परिकर्भके 'जित्तियाणि दीवसागर स्वाणि ' भादि कथनमें जो विरोध पड़ता है, उसके विषयमें धवलाकारने यहां स्पष्ट कहा है कि उक्त कथन सूत्र-बिरुद्ध होनंस त्राह्म नहीं है। किन्तु द्व्यप्रमाणानुगममें उस विरोधका भी एक प्रकारसे परिहार किया है। (देखो त. भाग, सूत्र ४, ए. ३३-३६)

शंका - वहां, अर्थात् स्वयम्भूरमणसमुद्रके परभागमें ज्ये।ति क देव नहीं है, यह केंस जाना ?

समाधान-इसी स्त्रस जाना जाता है।

यह तत्प्रायोग्य संख्यात स्वाधिक जम्मू निके अर्धच्छेदोंसे सहित हीप-सागरोंके स्वप्रमाण राजुलम्बन्धी अर्धच्छेदोंके प्रमाणकी परीक्षा-विधि अन्य आवायोंकी उपदेश-परम्याकी अनुसरण करनेवाली नहीं है, किन्तु केवल जिलोकप्रशासिस्का अनुसरण करनेवाली है, जो कि रोगिन्द देवोंके भागहः रको उत्पन्न करनेवाले स्वभे अवलियत युक्तिक बलसे प्रकृत गच्छके साधनार्थ, प्रतिजियत स्विके अवए।भ-वलसे विकृत्भित अर्थात् तत्प्रित्यत स्वके अवए।भ-वलसे विकृत्भित अर्थात् तत्प्रित्यत स्वके अवए।भ-वलसे विकृत्भित अर्थात् तत्प्रित्यत स्वके आश्रयस गुणस्थान-प्रांतप्रम सासादनसम्यग्दाप्ट आहि जीवोंसे प्रतिबद्ध असंख्यात आविल्योंके अवहारकालके उपदेशके समान, तथा आयत-वतुष्काण पुरुपाकार लेकि-सस्थानके उपदेशके समान हमने निरूपण की है।

विशेषार्थ - यहां धवलाकारने दणान्तपूर्वक दार्णान्तको लिख करनेके लिए जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनके कहनेका अभियाय कमशः निस्न प्रकार है --

(१) पहला दणन्त प्रतिनियत स्त्राध्यसे सासादनादि गुणस्थानवर्ती जीवोंके ससंस्थात आविलकात्मक अन्तर्मृहर्तप्रमाण भागद्दारके उपरेशका दिया है, जिसका अभिनाय समझने के लिए द्रव्यप्रमाणानुगम तृतीय भाग पृ. ६९ के मूल पाठ और विशेषार्थको देखिए। यहांपर उल्लेख करनेका प्रयोजन यह है कि 'संस्थात आविल्योंका एक अन्तेमुहूर्त होता है ' इस प्रचलित एवं सर्व-मान्य मान्यताको भी 'पदेहि पिलदोवममविद्रित् अंतोमुहुत्तेण कालेण ' (द्रव्यप्र. स्. ६) इस स्त्रके आधारसे 'अन्तर्मृहूर्त देस पदमें पदे हुए 'अन्तर्' शब्दको सामी प्यार्थक मानकर यह सिद्ध किया है कि अन्तर्मृहूर्तका अभिनाय मुहूर्तसे अधिक कालका भी हो सकता है, और इसलिए प्रकृतमें 'अन्तर्मृहूर्त ' का अर्थ मुहूर्तसे अधिक कालका ही होना चाहिए।

परंपरागओवएसस्स जिन्निलेण निद्धानेदुं मसिक्चियत्तादो, अदिदिएस पदत्थेस छदुमत्थिनिय-प्पाणमनिसंनादिणयमामानादो । तम्हा चिरंतणाइरियनक्खाणापरिच्चाएण एसा नि दिसा हेदुनादाणुसारिजप्पणसिस्माणुरोहेण अउप्पण्णजणउप्पायणहं च दरिसेद्व्या। तदो ण एत्थ संपदायनिरोहासंका कायव्या ति ।

- (२) दूसरा दण्डन्त आयत-चतुरस्र लोकसंस्थानके उपदेशका दिया है, जिसका अभिमाय समझनेके लिए क्षेत्राजुगम (इसी चतुर्थ भाग) के पृष्ठ ११ से २२ तकका अंश देखिए। यहांपर उल्लेख करनेका प्रयोजन यह है कि धवलाकारके सामने विद्यमान करणा- जुयोगसम्बन्धी साहित्यमें आयत-चतुरस्र लोकके आकारका विधान या प्रतिषध कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो भी उन्होंने प्रतरसमुद्धानगत केवलीके क्षेत्रके साधनार्थ कही गई दे। गाथाओं के (देखो क्षेत्रप्र. पृष्ठ २०, २१) आधारपर यह सिद्ध किया है कि लोकका आकार आयत-चतुष्कोण है, न कि अन्य आचार्यों प्रकापित १६४३३६ घनराजुपमाण मृदंगके समान। यदि पेसा न माना जायगा, तो उक्त दोनों गाथाओं को अप्रमाणता और लोकमें ३४३ घनराजुओं का अमान प्राप्त होगा। इसलिए लोकका आकार आयत-चतुरस्र ही मानना खाडिए।
- (३) धवलाकारने जिस प्रकार उक्त दोनों बानोंको तात्कालिक करणानुयोगसम्बन्धी शास्त्रोंमें उल्लेख अधवा, आचायोंकी उपदेश परम्पराके नहीं मिलनेपर भी उक्त प्रकारकी स्वावलिक वित्योंक बलसे उन्हें सिद्ध किया है, उसी प्रकारसे यहांपर भी करणानुयोगके प्रन्थोंमें या भावार्थ-उपदेशपरम्परामें उप उन्ध नहीं होनेपर भी प्रतिनियत स्वाधित तर्कके बलसे वे यह सिद्ध कर रहे हैं कि स्वयम्भूगमणसमुद्र के परभ गर्ने भी असंख्यात हीय-समुद्रोंके व्यास-च्छा योजनोंसे संख्यात हजारगुने योजन आगे जाकर निर्यग्लोककी समाप्ति होती है, अर्थात् स्वयम्भूगमणसमुद्रकी याहायेदिकांक परे भी पृथिवीका अस्वत्य है; वहां भी राजुके अर्थन्छेद उपलब्ध होते हैं, विन्तु वहांपर ज्योतिची देवोंके विमान नहीं हैं।

इसिलए यहांपर 'यह ऐसा ही है' इस प्रकार एकान्त हठ एकड़ करके असद् आग्रह महीं करना चाहिए, क्योंकि, परम गुरुऑकी परम्परासे आय हुए उपदेशको युक्तिके बलसे अयदार्थ सिद्ध करना अशक्य है, तथा अतीन्द्रिय पदार्थोंमें छग्नस्थ जीवोंके द्वारा उठाये गए विकल्पोंके अविसंवादी होनेका नियम नहीं है। अतएव पुरातन आचार्योंके व्याख्यानका परित्याग न करके यह भी दिशा हेतुवाद (तक्षेवाद) के अनुसरण करनेवाले व्युत्पन्न शिष्योंके अनुरोधसे तथा अब्युत्पन्न शिष्य जनोंके व्युत्पादनके लिए दिखाना चाहिए। इसिलए यहांपर सम्बद्धायके विरोधकी आशंका नहीं करना चाहिए।

३ प्रतिप्र ' विहदाविद्र ', म प्रतो ' विहदाविद्र १ हित पाठः ।

एदेण विहाणेण परूविदगच्छं विरित्तय रूवं पिंड चत्तारि रूवाणि दाद्ण अण्णे।ण्णब्मत्थं करिय 'रूपोनमादिसंगुणमेकोनगुणोन्मिथतिमच्छा' एदेण गाहाखंडेण संकलणाओ आणिय दोण्हं सकलणाणं घणं काद्ग तिदयसंकलणे अविशिद चंदिविसलागाओ उप्पन्निति । ताओ अद्वारससयसमिहियताराहि गुणिदे जोदिसियाणं सयलिब-सलागाओ होति । ताओ संखेजनघणंगुलेहि गुणिदाओ सत्थाणखेत्तं होदि । सत्थाणखेत्तं

उत्र बताये गए इस विधानसे प्रकृषित गच्छको विरलन करके प्रत्येक एकके उत्र खार बारको देयहरासे देकर परस्र गुणा करके 'उनमेंसे एक कम करे, पुनः आदिधनसे संगुणित करे, पुनः एक कम गुणकारका भाग दे, तब इच्छिन राशि उत्पन्न होती है' इस गाथा खंड हर स्वसे संकलनराशियोंको निकालकर दोनों संकलनराशियोंका धन (जोड़) करके इस राशिमेंसे तीसरी संकलनराशिको घटा देने पर चन्द्रविम्बकी शलाकाएं उत्पन्न हो जाती हैं।

उदाहरण-गच्छ ३२: आदिधन ११२०० ( हृतीय समुद्रका सर्वसंकलन ), सर्व द्वीपसमुद्रोंकी संख्या असंख्यान = ३ (काल्पनिक )।

प्रथम संकलन — 
$$\frac{8}{8} \times \frac{8}{8} = 68$$
;  $\frac{68}{8} \times \frac{8}{1} = \frac{63}{8} \times \frac{8}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac$ 

इस प्रमाणमें पहले वर्ताई हुई प्रथम पांच-हीप समुद्रोंसंबन्धी चंद्रोंकी संख्या सम्मि-लित नहीं है।

ठीक यही संख्या प्रथम पांच हीए-समुद्रोंको छोड़कर आगेके तीन समुद्र वा हीपोंके पृथक् पृथक् निकाले हुए चंद्रोंकी संख्याके योगस आती है—

उक्त प्रकारसे उत्पन्न हुई चन्द्रविम्बकी शलाकाओंको एक सौ अशरहसे अधिक ताराओंके प्रमाणसे गुणा कर देनेपर ज्योतिष्क देवोंके सकल विम्योंकी शलाकाएं उत्पन्न हो जाती हैं।

विशेषार्थ — अभी पहले जो एक चन्द्रका परिवार बताया गया है, उसमेंसे एक चन्द्र, एक सूर्य, अक्र्यासी ब्रह और अट्टाईस नक्षत्र, इनको जोड़ देनेपर (१+१+८८+२८=११८)

१ पदमेत्ते गुणयारे अण्णोण्णं गुणिय रूवपरिहीणे । रूजणगुणेणहिए ग्रुहेण गुणियस्मि शुणगणियं ॥ त्रि.सा २३१. २ ति.प.पत्र २२६.

संखेजजरूनेहिं गुणिय संखेजजघणंगुलेहि जोन्निय जोन्नियरासी होदि। एदाणि जोदिसिय-देषुस्सेघगुणिदिनमाणब्भंतरपद्रंगुलेहि गुणिदे जोन्नियसत्थाणखेत्तं तिरियलोगस्य संखे-जजदिमागमेत्तं होदि। णनिर देनुस्सेघगुणिदिनमाणब्भंतरपद्रंगुलाणि उस्सेहंगुलाणि ति कर्घ णब्नदे ? अण्णहा जंन्द्रीनब्भंतरे जंन्द्रीनताराणमागासामानादो। अधना एदाणि पमाणंगुलाणि चेन । कर्घ पुण सम्माति ? ण, जंन्द्रीन-लन्नणसमुद्देदि वे अस्मिद्ण अनद्वाणादो।

एक सौ अठारह होते हैं। इसमें ताराओंका प्रमाण जोड़कर उत्पन्न हुई राशिका चन्द्र-विस्वकी रालाकाओंसे गुणा कर देनेपर समस्त ज्योतियी देवोंके विमानोंकी शलाकाएं निकल आती है।

उन्हें संस्थात घनांगुलोंसे गुणित करनेपर सर्व ज्योतियी देवोंके विमानोंका स्वस्थान-क्षेत्र हो जाता है। स्वस्थानक्षेत्रको संख्यातकपांसे गुणा करके संख्यात घनांगुलोंने अपवर्तित करनेपर ज्योतिष्क देवोंकी राशि हो जाती है। इस राशिको ज्योतिष्क देवोंके दारीरोत्संघसे गुणित विमानोंके भीत्री प्रतरांगुलोंसे गुणा करनेपर ज्योतिष्क देवोंका स्वस्थानक्षेत्र हो जाता है, जो कि तिर्यग्लोकके संख्यातवें भागमात्र होता है। विशेष वात यह है कि देवोंके दारीरके उत्सेघसे गुणित विमानोंक भीतरी प्रतरांगुल, उत्सेघांगुल हैं, ऐसा समझ करके उनके प्रमाणांगुल करना चाहिए।

श्वका — वे प्रतरांगुल उन्सेघांगुल हैं, यह कैसे जाना ?

समाधान — यदि उन प्रतगंशुलोंको उन्केषांगुल न माना जायगा, तो जम्बृडीपके भीतर जम्बृद्धीपस्य तारागणोंके रहनेको अवकाश न मिल सकेगा।

अथवा, ये प्रतरांगुल प्रमाणांगुल ही हैं।

शंका-तो किर ये जम्मू ीपमें कैस समात हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, जम्बूडीप और लवणसमुद्र, इन दोनोंको ही आश्रय करके वे ज्योतिष्क विमान अवस्थित हैं। अर्थात्, जम्बूडीप और लवणसमुद्र, इन दोनों क्षेत्रोंमें जम्बूडीपसम्बन्धी ज्योतिष्क-विमान रहते है।

विशेषार्थ — जम्बूद्धीपसम्बन्धी दोनों चन्द्रोंके परिवारमें तारोंकी संख्या एक लाख तेतीस हजार नौ सो पचास कोड़ाकोड़ी है। एक तारेका जघन्य विष्कंभ है कोशका और उत्कृष्ट १ कोशका कहा गया है, तथा उत्सेय विष्कंभसे आधा तथा आकार उत्तान गोलार्ध सदश है। (त्रिलोकसार गाथा ३३७, ३३८)। तदनुसार मध्यम विष्कंभ है कोश लेकर एक

**१** प्रतिषु 'समुद्देहि वि ' इति पाठः ।

वेंतरदेवसासणसम्माइद्विसत्थाणखेत्तं पि तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागमेत्तं होदि । तं कथं ? वेंतरदेवरासिं द्विवय एकेकिम्ह वेंतरावासे संखेज्जा चेव वेंतरदेवा होति चि

तारेका स्थूल घनफल $-\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{4}$  तथा जम्बूद्धीपके समस्त तारोंका घनफल स्थूल रूपसे १३३९५ × १० ×  $\frac{2}{40}$  = ९९२२ को ड्राकोड़ी घनकोश हुआ।

तारागण पृथिवीसे ७९० योजन ऊपरसे लगाकर ९०० योजन तक अर्थात् ११० योजन-बाहल्य आकारामें रहते हैं। (देखी त्रिलोकसार गाथा ३३२-३३४)। अतः एक लाख योजन व्यासवाले जम्बूद्धीपके ऊगर ११० योजन क्षेत्रका घनफल निकालनेसे— १२ × १० " × १० " × १४० = ५२८ × १० " घनकोश हुए । इस प्रकार तारोंके घनफलमें १८ अंक हैं, किन्तु जम्बूद्धीपसम्बन्धी उक्त क्षेत्रमें केवल १४ अंक आते हैं। इस प्रकार वे सब तारे उक्त क्षेत्रमें नहीं समा सकते। किन्तु यदि तारोंमें उन्सेधांगुलोंका प्रमाण स्वीकार किया जाय और उक्त क्षेत्रमें प्रमाणांगुलोंका, तो उक्त क्षेत्रके प्रमाणको ५०० से गुणा कर देने पर वह क्षेत्र ५२८ × १२५ × १० " = ६६ × १०" अर्थात् २२ अंक प्रमाण हो जाता है, जिससे उक्त तारोंको उस क्षेत्रके भीतर सावकाश रहनेके लिए स्थान मिल जाता है। इसीलिये धवलाकारने कहा है कि विमानोंके प्रमाणमें उन्संधांगुल ही ब्रहण करना चाहिए, और यही बात त्रिलोकप्रकृति आदि ग्रंथोंसे भी सिद्ध है।

धवलाकारने जो दूसरे प्रकारसे उक्त वैपम्यका समाधान किया है कि विमानोंके प्रमाणमें प्रमाणांगुल प्रहण करके भी जम्बूहीय और लवणसमुद्र, दोनोंके आध्यस उन विमानोंके अवस्थानके योग्य क्षेत्र बन जाता है, सो यह बात गणितमें ठीक नहीं उतरती, क्योंकि, जम्बूहीय और लवणसमुद्र दोनोंक ऊपरका ११० योजन-बाहत्य क्षेत्र केवल— ६ × १०′ × ५ × १०° × ४४० = १३२ × १०′ वनकोश आता है। यह क्षेत्र केवल १६ अंकप्रमाण होनेसे केवल जम्बूहीयके तारोंके लिए भी पर्याप्त अवकाश नहीं प्रदान कर सकता। तिसपर लवणसमुद्रसम्बन्धी चार चन्द्रोंके परिचारके तारोंको भी वहां अवकाश प्राप्त होना है। इस प्रकार तारोंके विमानोंको प्रमाणांगुलोंके मापमें लेकर धवलाकारने उनको किस प्रकार अवकाश प्राप्त कराया है, यह समझमें नहीं आता।

सासादनसम्यग्दिष्ट व्यन्तर देवीका स्वस्थानक्षेत्र भी तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग-मात्र होता है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान - व्यन्तर देवोंकी राशिको स्थापित करके एक एक व्यन्तरावासमें संख्यात

संखेज्जह्रवेहि भागे हिदे वेंतरावासा होति। ण एस कमो मवणवासिय-साधम्मादीणं, तत्थ संखेज्जेसु भवणविमाणेसु असंखेज्जजायणायामेसु असंखेज्जा देवा देवीओ होति। कुदो १ तेसिमसंखेज्जचण्णहाणुववच्चीदो। पुणो वेंतरावासे अप्पणो विमाणव्मंतरसंखेज्ज- घणंगुलेहि गुणिदे वेंतरदेवसासणसम्माइहिसन्थाणस्त्रचं होदि। एदाणि तिण्णि वि खेचाणि एगट्ट मेलिदे तिरियलोगस्स संखेजदिभागो होदि। विहारविदसन्थाण-वेदण कसाय-वेउव्विय- ससुग्धादगदेहि अट्ट चोह्सभागा देखणा फोसिदा। केचियमेचेणूणा १ तिदयपुढवीए हेट्टिल्लजोयणसहस्सेण। मारणंतियसमुग्धादगदेहि बारह चोहमभागा देखणा फोसिदा। तं जहा- मेरुमूलादो उविर जावीसियबभारपुढिव चि सच रज्ज, हेट्टा जाव छट्टी पुढिव चि पंच रज्जू। एदाओ मेलिदे सासणमारणंतियखेचायामो होदि। णविर हेट्टिमजोयण- सहस्सेण ऊणो चि वचव्यो। जिंद सासणमारणंतियखेचायामो होदि। णविर हेट्टिमजोयण-

ही व्यन्तर देव होते हैं, इसिटिए संख्यात रूपोंसे भाग देनेपर व्यन्तर देवोंके आवासीकी संख्या हो जाती है। किन्तु यह कम भवनवासी और संधिमीदि करपवासी देवोंके नहीं हैं, क्योंकि, उनमें असंख्यात योजन आयामवाले संख्यात भवनों और विमानोंमें असंख्यात देव और देवियां रहती हैं। कारण, यदि पमा न माना जाय, तो उनकी राशिके असंख्यात पना नहीं थन सकता है। पुनः व्यन्तरोंके आवासक्षेत्रकों अपने विमानोंके भीतरी संख्यात घनांगुलोंसे गुणित करनेपर सासादनसम्यव्हिए व्यन्तर देशोंका स्वस्थानक्षेत्र हो जाता है। इन कीनों है। क्षेत्रोंको अर्थात् सासादनसम्यव्हिए व्यन्तर देशोंका स्वस्थानक्षेत्र हो जाता है। इन कीनों है। क्षेत्रोंको अर्थात् सासादनसम्यव्हिए तिर्यचोंक व्यस्ता के स्वस्थानक्षेत्रको इत्योतिष्क देवोंके स्वस्थानक्षेत्रको और सासादनसम्यव्हिए व्यन्तर देशोंके स्वस्थानक्षेत्रको इत्योतिष्क देवोंके स्वस्थानक्षेत्रको और सासादनसम्यव्हिए व्यन्तर देशोंके स्वस्थानक्षेत्रको इत्योतिष्क देवोंके देवितियिकसमुद्धातगत सासादनसम्यव्हिए जीवोंने लोकनालीके चौद्द भागोंमेंसे देशोन आठ भागप्रमाण क्षेत्रको स्पर्श किया है।

शंका - यहां देशोनसं तात्पर्य कितने प्रमाण अत्रसं न्यून है ?

समाधान — तीसरी पृथिवीक नीचेके एक हजार योजनप्रमाण क्षेत्रसे न्यून क्षेत्र देशानसे अभीष्ट है।

मारणान्तिकसमुद्धातगत सासावनसम्यग्दिएयोंन लेकनालीके चौदह राजुऑमेंसे देशोन बारह भागप्रमाण क्षेत्रको स्पर्श किया है। वह इस प्रकारसे जानना चाहिए—सुमेरुपर्वतके मूलभागसे लेकर ऊपर ईपत्यन्भारपृथियी तक सात राजु होते है, और नीचे छठी पृथियी तक पांच राजु होते हैं। इन दोनोंको मिला देनेपर सासादनसम्यग्दिए जीवोंके मारणान्तिकक्षेत्रकी लम्बाई हो जाती है। विशेष बात यह है कि छठी पृथिवीके नीचेके एक हजार योजनसे न्यून क्षेत्र यहांपर भी कहना चाहिए।

होंति।ण च एवं, संताणिओगहारे तत्थ एकमिच्छादिष्टिगुणप्पदुप्पायणादों द्वाणिओगहारे वि तत्थ एगगुणहाणद्वस्म पमाणप्रस्वणादो चं। को एवं भणिद जधा सासणा एइंदिए-सुप्पड्वांति ति। किंतु ते तत्थ मारणंतियं मेल्लंति ति अम्हाणं णिच्छओ। ण पुण ते तत्थ उप्पड्वांति ति, छिण्णाउअकाले तत्थ सासणगुणाणुवलंभादो। जत्थ सासणाणसुववादो णित्थ, तत्थ वि जिद सासणा मारणंतियं मेल्लंति, तो सत्तमपुढविणरह्या वि सासणगुणेण सह पंचिदियतिरिक्षेसु मारणंतियं मेल्लंतुं, सासणतं पि विसेसामावादो । ण एस दोसो, मिण्णजादित्तादो। एदे सत्तमपुढविणरह्या पंचिदियतिरिक्षेसु गठभोवक्कंतिएसु चेव उप्पड्वणसहावा, ते पुण देवा पंचिदिएसु एइंदिएसु य उप्पड्वणसहावा, तदो ण समाण-जादीया। जं जाए जादीए पि विक्लंतुं, तं ताए चेव जादीए होदि ति पि विवर्जेद्वं, अण्णहा अणवत्थापसंगादो। तम्हा सत्तमपढविणरह्या सामणगुजेण सह देवा इव मारणंतियं

शंका — यदि सासादनसम्यग्दि जीव एके न्द्रियों में उत्पन्न होते हैं तो उनमें (वहांपर) दो गुणस्थान प्राप्त होते हैं। किन्तु ऐसा गर्ही है, क्योंकि, सत्प्रस्पणा अनुयोगद्वारमें, एके न्द्रियोंमें एक मिध्यादि गुणस्थान ही बताया गया है, तथा द्रव्यानुयोगद्वारमें भी उनमें एक ही गुणस्थानके द्रव्यका प्रमाण-प्रस्पण किया गया है।

समाधान—कीन पसा कहता है कि सासादनसम्पग्दिए जीव एकेन्द्रियोंने उत्पन्न होते हैं ? किन्दु वे उस गुणस्थानमें मारणान्तिकसमुद्धानकी करते हैं, ऐसा हमारा निश्चय है। न कि वे उस गुणस्थानमें, अर्थात् सासादनसम्यग्दिएयोंने उत्पन्न होते हैं; क्योंकि, उनमें आयुष्यके छिन्न होनके समय सासादनगुणस्थान नहीं पाया जाता है।

ग्रंका — जहां पर सासादनसम्यग्दिश्योंका उत्पाद नहीं है, यहां पर भी यिद्द सासादनसम्यग्दिश जीव मारणान्तिकसमुद्धातको करते हैं, ते। सानवीं पृथिवीके नार्राक्योंको सासादनगुणस्थानके साथ पंचेन्द्रिय तिर्यचौंमें मारणान्तिकसमुद्धात करना चाहिए, क्योंकि, सासादनगुणस्थानत्वकी अपक्षा दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है, मर्थात् समानता है ?

समाधान — यह कोई दांप नहीं, क्योंकि, देव और नारकी इन दोनोंकी भिन्न आति है। ये सातनी पृथिनीके नारकी गर्भजन्मवाले पंचेद्रियोंमें ही उपजानेके स्वभाववाले हैं, और व देव पंचेद्रियोंमें तथा पर्कान्द्रयोंमें उत्पन्न होनेक्य स्वभाववाले हैं, इसलिए दोनों समान जातीय नहीं हैं। जो जिस जातिमें प्रतिपन्न है, अर्थात् स्वीकृत है, वह उसी ही जातिका माना जाता है, पेसा स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा अनवस्थादोषका प्रसंग मा जायगा। इसलिए सातनी पृथिनीके नारकी सासादनगुणस्थानके साथ देनोंके समान मार-

१ प्रंबिया बीइंबिया तीरंबिया च अरिबिया अम्राण्यक्षेत्रिया एक्कन्ति चैव मिच्छाइडिडाणे । भी. सं. मू., ३६.

इ जी, द. सू. ७४-७६.

३ प्रतित्र ' मेस्संति ' इति पाठः ।

ण करेंति ति सिद्धं । देवसासणा एइंदिएसु मारणंतियं करेमाणा सन्वलोगेइंदिएसु किण्ण मारणंतियं करेंति ति ? ण, तेसि सासणगुणवाहम्मेण लोगणालीए बाहिरसुप्पञ्जणसहावामावादो । लोगणालीए अन्भंतरे मारणंतियं करेंता वि भवणवासियजगमूलादोविर चेव देव-तिरिक्खसासणसम्मादिष्टिणो मारणंतियं करेंति, णो हेट्ठा । छुदो ? सासणगुणपाहम्मादो चेव । रञ्जपदरमेत्तपुढवी उविर णित्थ । देवा वि सुहुमेइंदिएसु ण उप्पञ्जंति । ण च बादरेइंदिया वाउक्काइयवदिरित्ता पुढवीए विणा अण्णत्थ अच्छंति । तदो सासणमारणंतिय-खेत्तस्स वारह चोहसभागोवदेसो ण घडदि ति ? ण एस दोसो, ईसिपन्भारपुढवीदो उविर सासणाणमाउकाइएसु मारणंतियसंभवादो, अद्वमपुढवीए एगरञ्जपदरन्भंतरं सन्व-मावृरिय द्विदाए तेसि मारणंतियकरणं पि विरोहामावादो च । वाउकाइएसु सासणा मारणंतियं किण्ण करेंति ? ण, सयलसासणाणं देवाणं व तेउ-वाउकाइएसु मारणंतियाभावादो,

णान्तिकसमुद्धात नहीं करते हैं, यह बात सिद्ध हुई।

र्शका — सासादनसम्यग्दि देव, जबिक एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिकसमुद्धात करते हुए पाए जाते हैं, तो फिर सर्वलोकवर्ती एकेन्द्रियोंमें क्यों नहीं मारणान्तिकसमुद्धात करते हैं?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उनके सासाइनगुणस्थानकी प्रधानतासे लोकनालीके बाहर उत्पन्न होनेके स्वभावका अभाव है। और लोकनालीके भीनर मारणान्तिकसमुद्धातको करते हुए भी भवनवासी लोकके मूलभागस ऊपर ही देव या तिर्यंच सासादनसम्यन्दिए जीव मारणान्तिकसमुद्धातको करते हैं, उससे नीचे नहीं, क्योंकि, उनमें सासादनगुणस्थानकी ही प्रधानता है।

शंका—राजुप्रतरप्रमाण पृथिवी ऊपर नहीं है। देव भी स्क्ष्म एकेन्द्रिय जीवों में महीं उत्पन्न होते हैं, और वादर एकेन्द्रिय जीव वायुकायिक जीवोंको छोड़कर पृथिवीके विना अन्यत्र रहते नहीं हैं। इसलिए सासादनसम्यग्दिए जीवोंके मारणान्तिकक्षेत्रका बारह बटे बीदह ( 13 ) भागका उपदेश घटित नहीं होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, ईपत्प्राग्मार पृथिवीसे उपर सासादन-सम्यग्द्दष्टियोंका अप्कायिक जीवोंमें मारणान्तिकसमुद्धात संभव है, तथा एक राजुप्रतरके भीतर सर्वक्षेत्रको व्याप्त करके स्थित आठवीं पृथिवीमें उन जीवोंके मारणान्तिकसमुद्धात करनेके प्रति कोई विरोध भी नहीं है।

शंका — सासादनसम्यग्दिष्ट जीव, वायुकायिक जीवोंमें मारणान्तिकसमुद्धातको क्यों महीं करते हैं !

समाधान - नहीं, क्योंकि, सकल सासादनसम्यग्दि जीवोंका देवोंके समान

पुढिविपरिणाम-विमाण-तल-सिला-थंभ-थूमंतल-उन्भसालहं जिया-कुड्ड-तोरणादीणं तदुप्पत्ति-जोगाणं दंसणादो च । उत्रवादमदेहि देस्रणेक्कारह चोहसभागा फोसिदा । तं जहा- हेड्डा जाव लडि पुढिव ति पंच रज्जू, उबरि जाव आरण-अच्चुदकप्पो ति छ रज्जू, आयामो वित्थारो च एगरज्जू, एदं उत्रवादखेनपमाणं । के वि आहरिया 'देवा णियमेण मूल-सरीरं पविसिय मरंति ' ति भणंति, तेसिमभिष्पाएण दस-चोहसभागा देस्णा । एदं वक्खाणमेत्थेव कम्मइयसरीरसासणज्ववादफोसणस्स एक्कारह-चोहसभागपरूवयसुनेण विरुद्धं ति ण घेत्तव्वं । जे पुण देवसासणा एइंदिएसुप्वज्जंति नि भणंति, तेसिमभिष्पाएण वारह चोहसभागा देस्णा उत्रवादफोसणं होदिं, एदं पि वक्खाणं संत-द्व्वसुन्विरुद्धं ति ण घेत्तव्वं ।

तैज्ञसकायिक और वायुकायिक जीवोंमें मारणान्तिकसमुद्धानका अभाव माना गया है। और पृथिवीके विकारकप विमान, शय्या, शिला, स्तम्भ और स्तृप, इनके तलभाग, तथा खड़ी हुई शालभंजिका (मिट्टी आदिकी पुतली) भित्ति और तोरणादिक उनकी उत्पत्तिके योग्य देखे जाते हैं।

उपपादगत सासादनसम्यग्दि जीवोंने कोकके कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भाग ( र्हे ) स्पर्श किए है। वह इसमकार हैं—मेरुतलसे नीवे छटी पृथिवी तक पांच राजु होते हैं, ऊपर आरण-अच्युतकल्प तक छह राजु होते हैं और आयाम तथा विस्तार एक राजु है। इस प्रकार ग्यारह राजु उपपादक्षेत्रका प्रमाण है।

कितने ही आवार्य ऐसा कहते हैं कि देव नियमसे मूलशरीरमें प्रवेश करके ही मरते हैं। उनके अभिप्रायसे सासादनगुणस्थानवर्ती देवोंका उपपादसम्बन्धी स्पर्शनक्षेत्र कुछ कम दस बटे चौदह भाग (र्॰ ) प्रमाण होता है। किन्तु यह व्याख्यान यहींपर विष्रहर्गितको प्राप्त कार्मणशरीरवाले सासादनसम्बन्धि जीवोंके उपपाद-स्पर्शनके ग्यारह बटे चौदह (रै॰ ) भागके प्रक्रपक स्त्रके साथ विरोधको प्राप्त होता है, इसलिए उसे नहीं प्रहण करना चाहिए। और जो ऐसा कहते हैं कि सासादनसम्बन्धि देव, एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं, उनके अभिप्रायसे कुछ कम बारह बटे चौदह (रै॰ ) भाग उपपादपदका स्पर्शन होता है । किन्तु यह भी व्याख्यान सत्प्रक्रपणा और द्वावानुयोगद्वारके स्त्रोंके विरुद्ध पृत्ता है, इसलिए उसे, नहीं ग्रहण करना चाहिए।

१ प्रतिषु ' यूलतलंडम ' इति पाठः ।

२ अधवा येथा मते सामादन एकेन्द्रियेषु नीत्पर्यते तन्मतापेक्षया द्वादश्च मागा न दसाः !

इ जी. सं. सू. ३६. । जी. हू. सू. ७४-७६.

#### सम्मामिन्छाइडिः असंजदमम्माइडीहि केवडियं खेतं पोसिदं, लोगस्स असंखेजदिभागों ॥ ५ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे । सम्मामिच्छाइद्वीहि सत्थाणसत्थाण-विद्वारविद-सत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियसग्रुग्धादगदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो फीसिदो । माणुसखेत्तादो असंखेजजगुणो । कारणं खेत्त भंगो । असंजदसम्माइद्वीणं सत्थाणसत्थाण-विद्वारविदसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतिय-उववादगदाण खेत्तम्हि वृत्तत्थे। संभ-रियं वत्त्ववो ।

# अट्ट चोहमभागा वा देसूणा ॥ ६ ॥

पुन्तसुत्तादो सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिद्वीहि केत्रिंड खेतं फोसिदिमिदि अणुत्रहदे । अदीदकालेणेति नयणस्य अज्झाहारो कायन्त्रो । कुदो १ एदेसि दोण्हं गुणद्वाणाणं नद्वमाणकालिनिद्वस्तेत्तस्य पुन्तं परूनिदत्तादो । सम्मामिच्छादिद्वीहि सत्था-णेण तिण्हं लोगाणमसंखेजदिभागो, अङ्गाइजादो असंखेजगुणो फोसिदो, तिरियलोगस्स

सम्यागिष्यादृष्टि और अमंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ५ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं — स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, क्यायसमुद्धात और वैकिथिकसमुद्धातगत सम्पार्गिध्यादि जीवोंने सामान्यलोक आदि बार लोकोंका असंक्यातवां भाग और मनुष्यक्षेत्रसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। इसका कारण क्षेत्रप्रक्षणांक समान ही जानना चाहिए। स्वस्थानस्थान, विद्धारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धान, कपायसमुद्धात, वैकिथिकसमुद्धान, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद्यदको प्राप्त असंयतसम्यग्दिए जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रप्रकृपणार्भे कहे गये अर्थको स्मरण करके कहना बाहिए।

सम्यग्निध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंने अतीतकालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौद्द भाग स्पर्श किये हैं ॥ ६ ॥

यहांपर पूर्वसूत्रसे 'सम्यग्मिश्याद्य श्रीर असंयतसम्यग्दि अविंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है 'इतने पदकी अनुवृत्ति होती है। तथा 'अतीतकालसे 'इस वचन का भी अध्याद्वार करना चाहिएः क्योंकि, दोनों गुणस्थानोंके वर्तमानकालिबिशए क्षेत्रका पहले प्रक्रपण किया जा चुका है। सम्यग्मिष्यादिष्ट जीवोंने स्वस्थानकी अपेक्षा सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग, अदाईद्वीपसे असंस्थातगुणा तथा तिर्यग्लोकका

१ सम्यग्निष्याद्वष्टयसंयतसम्यण्टिमिळोकस्यासंक्येयमागः अष्टी वा चतुर्दश्रमागा देशोनाः। स. सि. १, ८,

२ प्रतिषु 'संमनिय ' इति पाठः ।

संखेजिदिभागो । एत्थ सत्थाणखेत्तमेलावण।विहाणं पुन्वं व कायन्वं । विहारविदसत्थाब-वेदण-कसाय-वेउन्वियसमुग्धादगदेहि अह चोह्समागा देखणा फोसिदा । एत्थ देखणः विधाणं पुन्वं व वत्तन्वं ।

असंजदसम्माइद्वीहि सत्थाणेण तिष्हं लोगाणमसंखेकिदिभागो, अहुाइकादो असंखेकिगुणो फोसिदो, तिरियलोगस्स संखेकिदिभागो । तिरियलोगस्स संखेकिदिभागखेनुष्पायणे
सासणभंगो । विहारविद्यस्थाण-वेदण-कसाय वेउव्विय-मारणंतियसमुग्धादगदेहि अहु
चोइसमागा देखणा फोसिदा, उवरि छ रज्जू, हेट्ठा दो रज्जु ति । उनवादगदेहि छ
चोइसमागा देखणा फोसिदा, हेट्ठा असंजदसम्माइद्वीणं उननादखेनाणुनलंभादो ।

संजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं फोमिदं, लोगस्स असंखेजदि-भागों ॥ ७॥

सत्थाणसन्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय-मार्णातियपदाणं पज्जव-

संस्थातवां भाग स्पर्श किया है। यहांपर स्वर्थान क्षेत्रके भिलानेका विधान पूर्ववत् ही करना चाहिए। विहारवास्वस्थान, वेदनासमुद्धान, कषायसमुद्धात और वैक्रियिक समुद्धातगत सम्यग्निध्यादि जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह ( र्ह / भाग स्पर्श किये हैं। यहांपर विशोनका विधान पूर्वके समान ही कहना चाहिए।

असंयतसम्यग्दि जीवांने स्वम्थानकी अपेक्षा सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, अदाई हीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र और तिर्थग्लोकका संख्यातवां भाग स्पर्धा किया है। तिर्थग्लोकके संख्यातवें भागरूप क्षेत्रके उत्पन्न करनेमें सासादनगुणस्थानके स्पर्धानके समान ही वर्णन जानना चाहिए। विहारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात, विकिथिकसमुद्धान और मारणान्तिकसमुद्धातगत उन्हीं असंयतसम्यग्दिए जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह ( र् । भाग स्पर्ध किये हैं, जो कि मेरुके मूलसे उत्पर छद्द राजु और नीचे दो राजुममाण हैं। उपपादपदको प्राप्त उन्हीं असंयतसम्यग्दिए जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह ( र् । भाग स्पर्ध किये हैं; क्योंकि, इससे नीचे असंयतसम्यग्दिए जीवोंका उपपादक्षेत्र नहीं पाया जाता है।

संयतासंयत जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ७ ॥

स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवन्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, वैक्रियिक-समुद्धात और मारणान्तिकसमुद्धात पद्गत संयतासंयतीकी पर्यायार्थिकनयसम्बन्धी स्पर्शन-

१ संयतासंयतेलोंकस्यासंरूपेयमागः षर् चनुईश्वमागा वा देशीनाः । स. सि. १, ८.

द्वियपरूत्रणा खेत्रतुल्ला।

# छ चोइसभागा वा देसुणा ॥ ८ ॥

पुन्नं वहुमाणकालिविसिद्धुखेत्तं प्रक्षिविद्मिदि कुटु इदं सुत्तमदीदकालसंबंधीदि अवगम्मदे । अणागदकालसंबंधी ण होदि, तेण ववहाराभावादा । अधवा अदीदाणागद-कालिविसिद्धुखेत्ताणं प्रक्रवयाणि पिच्छमसव्वसुत्ताणि ति णिच्छओ कायव्वो, उभयत्थ विसेसामावादो । सत्थाणसत्थाण-विहारविद्सत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियससुग्धादगदेहि संजदासंजदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजिदिभागो, अङ्गाइजादो असंखेजिगुणो फोसिदो । एतथ सत्थाणसत्थाणखेताणयणविधाणं वृच्चदे-

सयंभूरमणसमुद्दिवक्षंभो दे।हि वि पामेहि सादिरेगमेगरज्जुअद्भूपमाणं है।दि । सयंपहपव्यदपरमागलेचं पि दोहि वि पामेहि एगरज्जु-अट्टमभागमे तविक्खंभो हे।दि । ते दो वि मेलिदे पंचडमागा होति । एदे रज्जुविक्खंभिम्ह अविषेदे तिण्णि अट्टमागा होति । एदिम्ह खेते सुज्जमंडलागारेण संद्विदे मोगभूमिपिडमागे णिथ संजदासंजदा । बाहि-

प्रक्रपणा क्षेत्रप्रक्रपणाके तुस्य है।

संयतासंयत जीवोंने अतीतकालकी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चौदह भाग स्पर्श किये हैं ॥ ८॥

पूर्वमें वर्तमानकाल विशिष्ट क्षेत्रका मक्रपण किया जा चुका है, इसालिए यह सूत्र अतीतकाल सम्बन्धी है, यह बात जानी जाती है। किन्तु यह अनागत (भविष्य) काल सम्बन्धी नहीं है, क्योंकि, उसके साथ व्यवहारका अभाव है। अथवा, पीछेके सभी सूत्र अतीत और अनागतकाल विशिष्ट क्षेत्रोंकी प्रक्रपणा करनेवाले हैं, ऐसा निश्चय करना चाहिए, फ्योंकि, भूतकाल और भविष्यकाल में स्पर्शनकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है। स्वस्थानस्वस्थान, विहारवास्वस्थान, वेदनास मुद्धात, क्षायस मुद्धात और वैक्षियिक स मुद्धातन्वत संयतासंयतोंने सामान्यलेक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग तिर्यग्लोकका संस्थातवां भाग और अदाई ही पसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। अव यहांपर संयता संयत जीवोंके स्वस्थानस्वस्थान क्षेत्रके निकालनका विधान हैं—

स्वयम्भूरमणसमुद्रता विष्कम्म दोनों ही पाइव भागोंसे साधिक एक राजुके अर्धप्रमाण है। स्वयंप्रभपर्वतका परभागवर्ती क्षंत्र भी दोनों ही पाइव भागोंकी अपेक्षा एक राजुके अप्रमागमात्र विष्कम्भवाला है। ये दोनों ही विष्कम्भ मिला देनेपर एक राजुके आठ भागोंमेंसे पांच भाग प्रमाण (है) क्षेत्र हो जाता है। ये पांच बटे आठ (है) भाग राजुके विष्कम्भमेंसे निकाल देनेपर तीन बटे आठ (है) भाग अवशिष्ट रहते हैं। इस तीन बटे आठ (है) भागवाले सूर्यमंडलके आकारसे संस्थित और भोगभूमिसे प्रतिबद्ध क्षेत्रमें संयतासंयत जीव नहीं होते हैं। किन्तु बाहरी पांच बटे आठ (है) भागोंमें जम्बूहिप

रिल्लएसु पंचसु अद्वभागसु अद्वाइ अदिनेसु दोसु समुदेसु च अत्थि, कम्मभूमिचादो । 'व्यासार्धकृतित्रिकं समस्तफिलतिमिति 'एदेण सुचेण मिन्झिल्लखेचफलमाणिदे सोलस-सत्तावीसभागव्मिहियचदुसिट्ट-चदुसदरूवेहि जगपदरे भागे हिदे एगभागो आगच्छिदि । तं रज्जुपदरिम्ह अवणिय संखेज्जंगुलेहि गुणिदे संजदासंजदसत्थाणखेचं तिरियलोगस्स संखेज्जिदिभागमेचं होदि । सेसपदाणं खेचमाणिज्जमाणे एगं जगपदरं ठिवय संखेज्ज- सूचि अंगुलेहि संजदासंजद उस्सेधस्स एगूणवंचासभागमेचेहि गुणिदे तिरियलोगस्स संखे- अदिभागमेच खेचं होदि । कथं संजदासंजदाणं सेसदीव-समुदेसु संभवो है ण, पुन्ववेरिय-देवेहि तत्थ घिचाणं संभवं पित विरोधामावा । कथमेसो अत्थो सुचेण अकहिदो अव-गम्मदे ? ण एस दोसो, सुचिद्रण्ण 'वा'सहेण अवुचसमुच्चयद्वेण सूचिद्वादो ।

धातकीखंड और पुष्करार्ध इन अढ़ाई द्वीपोंमें और लवणोदधि वा कालोदधि इन दो समुद्रोंमें संयतासंयत जीव रहते हैं; क्योंकि, वहां पर कर्मभूमि है। 'व्यासके आधेका वर्ग करके उसका तिगुना कर देनेसे विवक्षित क्षेत्रका समस्त क्षेत्रफल निकल आता है 'इस करण-स्वसं मध्यवतीं अर्थात भोगभूमि-प्रतिबद्ध क्षेत्रका क्षेत्रफल निकालनेपर जो प्रमाण आता है वह सोलह बटे सत्ताईस भागसे अधिक चारसी वौसठ (४६४३६) क्रपोंसे जगप्रतरमें भाग देनेपर उपलब्ध एक भागके बराबर होता है।

उदाहरण—मध्यम क्षेत्रफलका व्यास है; 
$$3\left(\frac{3}{5}\times\frac{2}{5}\right)^2=\frac{2^{4}}{2^{4}}$$
  $=\frac{6}{2^{4}}$   $=\frac{1}{2^{4}}$   $=\frac{1}{2^{4}}$   $=\frac{1}{2^{4}}$   $=\frac{1}{2^{4}}$   $=\frac{1}{2^{4}}$   $=\frac{1}{2^{4}}$   $=\frac{1}{2^{4}}$   $=\frac{1}{2^{4}}$   $=\frac{1}{2^{4}}$ 

यह स्वयंत्रभाचलके आभ्यन्तर भागवर्ती मध्यमक्षेत्रका क्षेत्रफल है।

इसे एक राजुप्रतरमेंसे निकालकर संख्यात अंगुलांस गुणा करनेपर तिर्थग्लोकके संख्यातवें भागप्रमाण संयतासंयतोंका स्वस्थानक्षेत्र हो जाता है। विहारवत्स्वस्थानादि शेष पदींका क्षेत्र निकालनेपर— एक जगप्रतरको स्थापित करके संयतासंयत जीवोंके शारीरकी ऊंचाईके उनंचास भागमात्र संख्यात सूच्यंगुलोंसे गुणा करनेपर तिर्थग्लोकके संख्यातवें भागमात्र क्षेत्र होता है।

ग्रंका—मानुषोत्तरपर्वतसे परभागवर्ती और स्वयंप्रभाचलसे पूर्वभागवर्ती शेष द्वीप-समुद्रोंमें संयतासंयत जीवोंकी संभावना कैसे हैं !

समाधान — नहीं, क्योंकि, पूर्वभवके वैरी देवोंके द्वारा वहां छे जाये गये तियंच संयतासंयत जीवोंकी संभावनाकी अपेक्षा कोई विरोध नहीं है।

शंका-सुत्रसे नहीं कहा गया यह अर्थ कैसे जाना जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, सूत्रमें स्थित और अनुक्तका अर्थात् नहीं कहे गये अर्थका समुख्य करनेवाले 'वा' शब्दसे उक्त अकाधित अर्थ सूचित किया गया है। मारणंतियसमुग्धादगदेहिं छ चोहसभागा देख्णा पोमिदा । कुदो १ सन्वत्थ लोगणालीए अब्मंतरे अच्छिय मारणंतियकरणं पडि विरोहाभावादो । केण ऊणा छ चोहसभागा १ हेड्डिमेण जोयणसहस्सेण आरणच्चुदविमाणाणमुत्रिमभागेण च ।

पमत्तसंजदपहुडि जाव अजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ९ ॥

द्व्वद्वियणयमस्मिद्ण मण्णमाणे अदीद-वर्द्वमाणकालेसु 'लोगस्म असंखेज्जिदिभागो' इदि होदि । पज्जवर्द्वियणए पुण अवलंबिज्जमाणे अत्थि विमेसो । वर्द्वमाणकालमस्सिद्ण पज्जवद्वियणयपम्त्रपाए खेत्तभंगो । संपदि अदीदकालमस्मिद्ण पज्जवद्वियणयपम्त्रपाए खेत्तभंगो । संपदि अदीदकालमस्मिद्ण पज्जवद्वियपरूषणा किरिदे। तं जधा— मन्थाणसन्थाण-विहारवदिमन्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियतेजाहारसमुग्घाद-गदेहि चदुण्डं लोगाणमसंखेज्जिदिभागो पासिदो, माणुसखेत्तस्म संखेज्जिदिभागो । विउच्चणादिइङ्विपत्तेहि माणुमखेत्तन्भंतरे अप्पिडहयगमणेहि रिमीहि अदीदकाले सन्वं पि माणुसखेत्तं पुसिज्जिदि ति 'माणुसखेत्तस्स संखेज्जिदिभागो ' इदि वयणं ण घडदे ? ण

मारणान्तिकसमुद्धातगत संयत्तासंयत जीवेंनि कुछ कम छह वटे चैंदिह (र्हेंच) भाग स्पर्श किये हैं; क्योंकि, लोकनालींक भीतर सर्वत्र रहकर मारणान्तिकसमुद्धात करनेके प्रति कोई विरोध नहीं है।

शंका — यहांपर यह छह वट चोदह (६०) भाग किस क्षेत्रसे कम करना चाहिए ?
समाधान—सुमेरुसे नीचेके एक हजार योजनसे और आरण अच्युत विमानोंके
उपारिम भागसे कम करना चाहिए।

गमनसंयत गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ९॥

द्रत्यार्थिकनयका आश्रय लेकर स्पर्शनक्षेत्रके कहनेपर अतीत और वर्तमानकालमें लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही स्पर्शनका क्षेत्र होता है। किन्तु पर्यायार्थिकनयके अवल्यक्ष करनेपर कुछ विशेषता है। उसमेंसे वर्तमानकालका आश्रय करके पर्यायार्थिकनयन्त्रम्बन्धी स्पर्शनप्रस्पणा करनेपर क्षेत्रप्रस्पणांक समान ही स्पर्शनका क्षेत्र है। अब अतीतकालका आश्रय लेकर पर्यायार्थिकनयसम्बन्धी स्पर्शनकी प्रस्पणा की जाती है। वह इस प्रकार है— स्वस्थानस्वर्थान, विहारवत्स्वर्थान, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात, विक्षियकसमुद्धात, तेजससमुद्धात और आहारकसमुद्धातगत प्रमत्तसंयतादि गुणस्थानवर्ती जीवाने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है और मनुष्य-क्षेत्रका संख्यातवां भाग स्पर्श किया है और मनुष्य-क्षेत्रका संख्यातवां भाग स्पर्श किया है और मनुष्य-

शंका—विकियादि ऋदिपास और मानुषक्षेत्रके भीतर अपतिहत गमनशील ऋपियोंने अतीतकालमं सम्पूर्ण मानुपक्षेत्र स्पर्श किया है, इसलिए 'मनुप्यक्षेत्रका संख्या-तथां भाग स्पर्श किया है 'यह वचन घटित नहीं होता है ?

१ प्रमत्तसंयतादीनामयोगकेवल्यन्ताना क्षेत्रवत्त्पर्शनम् । स. वि. १, ८.

एस दोसो, उनिर जोयणलक्ष्युप्पायणेण जोयणलक्खमेत्रगमणे संभनाभानादो। मरुमत्थय-चढणसमत्थाणमिसीणं किमिदि जोयणलक्ष्युप्पायणे ण संभनो होदु णाम मेरुपन्नदुद्देसे सा सत्ती, ण सन्नत्थ, 'माणुसखेत्तस्स संखेन्जदिभागे ' इदि आइरियनयणण्णहाणु-नन्नतीदो । अधना अदीदकाले लिद्धसंपण्णमुणिनरेहि सन्नं पि माणुसखेत्तं पुरिसन्जिद, तस्स माणुसखेत्तनन्रएसण्णहाणुनन्तिदो । सत्थाणे पुण माणुमखेत्तस्य संखेन्जदिभागो चेन्न पोसिदो । जिद एनं, तो पंचिदियतिरिक्खाणं पि पुन्ननेरियदेनाणं पयोगादो जोयण-लक्खुप्पायणं पानदि होदु, ण को नि दोसो। मारणंतियसमुग्धादगदेहि चदुण्हं लोगाणम-संखेन्जदिभागो पोसिदो, माणुसखेत्तादो असंखेन्जगुणे । मारणंतियखेत्तं तिरियलोगस्स संखेन्जदिभागो, तदो संखेन्जगुणमसंखेन्जगुणं ना किण्ण होदि ति नुत्ते ण होदि । ण

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, एक लाख योजन ऊपर उड़नेकी अपेक्षा एक लाख योजन प्रमाण गमन करनेकी उनमें संभावना नहीं है।

ग्रंका — सुमेहपर्वतंक मस्तक (शिक्षर) पर चढ़ने में समर्थ ऋषियों के क्या एक लाख योजन ऊपर उड़कर गमन करनेकी संभावना नहीं है ?

समाधान—भले ही सुमेरपर्वतके ऊर्ध्वप्रदेशमें ऋषियोंके गमन करनेकी शक्ति रही आने, किन्तु मानुषक्षत्रके ऊरर एक लाख योजन उड़कर सर्वत्र गमन करनेकी शक्ति नहीं है, अन्यथा 'मनुष्यक्षेत्रके संख्यातवें भागमें' ऐसा आचायोंका वचन नहीं बन सकता है।

अथवा, अनीतकालमें विकियादि लिधसम्पन्न मुनिवरीने सर्व ही मनुष्यक्षेत्र स्पर्ध किया है, अन्यथा उसका 'मनुष्यक्षेत्र 'यह नाम नहीं बन सकता है।

स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा उक्त प्रमत्तादि संयतीने मनुष्यक्षेत्रका संस्यातवां भाग ही स्पर्श किया है।

यंका — यदि ऐसा है, तो पंचेन्द्रिय निर्यचौंका भी पूर्वभवके वैरी देवींके प्रयोगसे पक लाख योजन ऊपर तक जाना शार होता है ?

समाधान — यदि तिर्यचौंका ऊपर एक लाख योजन तक जाना प्राप्त होना है, नो होवे, उसमें भी कोई दोष नहीं है।

मारणान्तिकसमुद्धातगत उन्हीं प्रमत्तसंयतादिकोंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मनुष्यक्षेत्रसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है।

ग्रंका — मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त प्रमत्तसंयतादि गुणस्थानवर्ती जीवोंका मार-णान्तिक क्षेत्र तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकसे संख्यातगुणा अथवा असंख्यात-गुणा क्यों नहीं होता है !

१ म १ प्रती '-दुद्धेतणसत्ती ', म २ प्रती अन्यप्रतिपु न '-दुद्धेत सा सत्ती ' इति पाठ । २ म प्रती 'को कि ', अन्यप्रतियु 'को स्थि ' इति पाठः ।

ताव उहुवहाणं पणदालीसजोयणलक्खविक्खंमाणं समपरिमंडलसंद्विदाणं सत्तरज्जुआयदाणं खेतं तिरियलोगस्स संखेजजदिमागो होदि, संखेजजपदरंगुलमेत्तसंढिपमाणतादो।
ण च पणदालीसजोयणलक्खविक्खंभसंखेजजंगुलबाहल्लं संखेजजरज्जुआयदकप्पवासियविमाणमेत्तितिच्छवहाणं खेतं पि तिरियलोगस्स संखेजजदिभागो होदि, एदस्स पुन्वखेतादो संखेजजगुणहीणस्स तिरियलोगस्स संखेजजदिभागत्तिरोधा। विमाणप्पिडिद्विदअसंखेजजुववादभवणसम्मुहबह्खेत्तेमु समुदिदेसु किण्ण तं होइ १ ण, सेढीए असंखेजजदिभागासंखेजजोयणहंदयंखेत्तेसु गहिदेसु वि तदसंभवादो।

सजोगिकेवलीहि केवडियं खेतं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि-भागो, असंखेज्जा वा भागा, सब्बलोगो वा ॥ १०॥

एदस्स सुत्रस्स बहुमाणकालमस्सिद्ण पज्जबहुियपरूत्रणाए खेत्तभंगो । अदीद-

समाधान — नहीं होता है, क्योंकि, ऊपरकी ओर प्रवर्तमान, पैतालीस लाख योजन विष्कम्भवाले, समपिरमंडल आकारसे सैस्थित, और सात राजु आयत, ऐसे मारणान्तिक-समुद्रात करनेवाले प्रमत्तसंयतादि जीवोंका क्षेत्र तिर्यग्लोकका असंख्यातवां भाग नहीं होता है, क्योंकि, वह क्षेत्र संख्यात प्रतरांगुलमात्र जगश्रेणीके प्रमाण ही होता है। और न संख्यात राजु आयत, तथा कल्पवासी विमानोंके प्रमाण तिर्यग्रू एसे प्रवर्तमान उक्त जीवोंका पैतालीस लाख योजन विस्तार और संख्यात अंगुल बाहल्यवाला मारणान्तिकक्षेत्र भी तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग होता है, क्योंकि, पूर्वोक्त क्षेत्रसे संख्यातगुणे हीन इस क्षेत्रको तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग माननेमें विरोध आता है।

र्गुका—विमानोंमें प्रतिष्ठित असंस्थात उपपादशय्यावाले भवनोंके सम्मुख प्रवर्तमान उक्त जीवोंके समस्त मारणान्तिकक्षेत्र संयुक्त करने पर तिर्थग्लोकका संख्यातवां भाग क्यों नहीं हो जाता है !

समाधान — नहीं, क्योंकि, श्रेणीके असंख्यातवें भाग तथा असंख्यात योजन विस्तृत क्षेत्रोंके प्रहण करने पर भी तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग प्राप्त होना असंभव है।

सयोगिकेवली भगवन्तोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है । लोकका असंख्यातवां भाग. असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक स्पर्श किया है ॥ १०॥

इस सूत्रकी वर्तमानकालको आश्रय करके पर्यायार्थिकनयसम्बन्धी स्पर्शनकी प्ररूपणा क्षेत्रके समान है। अतीतकालको आश्रय करके पर्यायार्थिकनयसम्बन्धी प्ररूपणा भी क्षेत्रके समान ही है। विशेष बात यह है कि कपाटसमुद्धातगत केवलीका स्पर्शनक्षेत्र

१ प्रतिषु " णं " स्थाने " षु " इति पाठः ।

य प्रतिषु ' बंबर्पण <sup>१</sup> इति पाठः ।

कालमस्सिद्ण पञ्जवद्वियपरूवणाए खेत्तभंगो चेव। णवरि कवाडगदस्स पणदालीस-जोयणसदसहस्सव!हल्लं जगपदरमेगं कवाडखेत्तं होदि। अवरं णवदिजोयणसदसहस्स-बाहल्लं जगपदरं होदि। एवं दोण्णि कवाडखेत्ताणि मेलिदे तिरियलोगादो संखेज्जगुणाणि। (एवमोधपरूवणा समता)

आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छादिट्टीहि केवडियं स्रेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ११ ॥

सत्थाणसत्थाण-विहारविद्यसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतिय-उनवादगदेहि मिच्छादिद्वीहि चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो वद्यमाणकाले पे।सिदो, माणुसखेत्तादो असंखेजज्जुणो । सेसं खेत्तमंगो ।

#### छ चोइसभागा वा देसुणा ॥ १२ ॥

सत्थाणसत्थाण-विहारविद्मत्थाण-वेदण-कसाय-वेउिवयसमुग्धादगदेहि मिच्छा-दिहीहि अदीदकाले णेरहएहि चदुण्हं लेगाणमसंखेजजदिमागो, माणुसखेतादो असंखेजज-गुणो फोसिदो। एसे। अत्था सुत्ते अवुत्तो कथं परुविज्जदे १ ण, सुत्तत्थेण 'वा ' सहेण पैतालीस लाख योजन बाहत्यवाला एक जगमतरप्रमाण कपाटक्षेत्र होता है। (यह कायोत्सर्गस्थ केवळीकी अपेक्षा जानना)। और दूसरा अर्थात् समुपविष्ट केवलीके कपाटसमुद्धातका क्षेत्र नव्वे लाख योजन बाहत्यवाले जगमतरप्रमाण कपाटसमुद्धातसम्बन्धी स्पर्शनक्षेत्र होता है। इस प्रकार दोनों कपाटक्षेत्रोंको मिला देनपर तिर्यग्लोकस सस्यातगुणा क्षेत्र हो जाता है। (इस प्रकार आध्यक्षपणा समाप्त हुई।)

आदेशसे गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगितमें नारिकयों में मिथ्यादृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां माग स्पर्श किया है ॥ ११ ॥

स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात, वैक्रियिक-समुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदगत मिथ्यादिष्ट जीवोंने सामान्यलेक सादि चार लोकोंका असंस्थातवां भाग और मनुष्यक्षेत्रसे असंस्थातगुणा क्षेत्र वर्तमानकालमें स्पर्श किया है। शेप कथन क्षेत्रप्ररूपणाके समान जानना चाहिए।

नारकी मिथ्यादृष्टि जीवोंने अतीतकालकी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चौदह माग स्पर्श किये हैं ॥ १२ ॥

स्वस्थानस्वस्थान, विहारमास्त्रस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात और बैक्रियिक-समुद्धातगत मिथ्यादिष्ट नारकी जीवोंने अतीतकालमें सामान्यहे.क आदि चार लोकोंका मसंच्यातवां भाग और ममुप्यक्षेत्रसे असंच्यातगुणा क्षेत्र स्पर्धा क्या है।

शंका - स्त्रमें नहीं कहा गया यह अर्थ कैसे कहा जा रहा है ?

१ विश्वेषेण गत्मतुवादेन नरकगती प्रथमाया पृथिन्या नारकेश्वतुर्गुणस्थानेळीकस्यासंस्थेयभागः स्तृष्टः। स. सि. १, ८.

समुच्चयहेण स्विद्तादो । विहारविष्मत्थाण-वेदण-कसाय-वेउन्विय-खेताणि अदीदकाले तिरियलोगस्स संखेजजिदमागमेताणि किण्ण होति ति वृत्ते ण होति, इंदर्य-संढीबद्ध-प्रण्णएहि रुद्धसम्बखेत्तस्स तिरियलोगस्स असंखेजजिदमागत्तादो । इंदर्य-संढीबद्ध-प्रण्णएसु संबर्तिहिं णेरइयमिच्छाइद्वीहि तिरियलोगस्स संखेजजिदमागो किण्ण पुसिजजिद ति वृत्ते ण पुसिजिदि, णेरइयाणं परखेत्तगमणामावादो । परखेत्तगमणामावे विहारविद्यत्थाणस्स अभावो पसजिदि ति वृत्ते ण पसिज्ञदे, एकक्रिक्ट इंदए सेढीबद्ध-प्रण्णए च संद्विदगामागार-बद्धिक्षिक्तगमणसंभवादो । असंखेजजोयणमेत्तायामसेढीबद्ध-प्रण्णया अत्थि ति तिरिय-लोगस्स संखेजबिद्भागो होदि ति णासंकणिजं, असंखेजजोयणायामसेढीबद्ध-प्रण्णयाणं पि तिरियलोगस्स असंखेजविद्मागत्तादो । मारणंतिय-उववादपदेहि णेरइयमिच्छादिद्वीहि

समाधान—नदीं, क्योंकि, स्त्रमें श्थित और समुख्यार्थक 'वा' शब्दले उक्त अर्थ स्वित किया गया है।

श्चंका — अतीतकालकी अपेक्षा नारकी मिध्यादि थोंके विदारवन्स्वस्थान, वेदना-समुद्धात, कपायसमुद्धात और वैकिथिकसमुद्धातसम्बन्धी क्षेत्र तिर्थग्छोकके संस्थातवें भागमात्र क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान-नहीं होते हैं, क्योंकि, इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक नरकविलासे हद भी सर्वक्षेत्र तिर्थग्लोकका असंस्थातयां भागमात्र ही होता है।

श्रंका—इन्द्रक, थेणीवद्ध और प्रकीर्णक नरकों में संचार करनेवाले नारकी मिध्या-इहिस्मैंने तिर्थन्लोकका संख्यातयां भाग क्यों नहीं स्पर्श किया ?

समाधान — नहीं स्पर्श किया है, क्योंकि, नाराकियोंका स्वक्षेत्रको छोड़कर परक्षेत्रमें

श्चंद्रा-परक्षेत्रमें गमनका अभाव माननेपर विहारवत्स्वस्थानका अभाव प्राप्त क्षेत्रा है ?

समाधान — विद्वारवत्स्वस्थानका अभाव नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि, एक ही हंग्द्रक, श्रेणीबद्ध या प्रकीर्णक नरकमें विद्यमान प्राम, घर और बहुत प्रकारके विस्तोंमें गमन सम्भव होनेसे विद्वारवत्स्वस्थानपद वन जाता है।

श्रुंका — असंख्यात योजनप्रमाण आयामचाले श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक नरक होते हैं, इसकिए तिर्यंग्लोकका संख्यातवां भाग विहारचन्स्वस्थानका क्षेत्र बन जाता है।

समाधान — ऐसी भी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, असंस्थात योजन आयामवाले श्रेणीवद्ध और प्रकीर्णक नरक भी तिर्थग्लोकके असंस्थातवें भागमात्र ही होते हैं। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपद्याले नारकी मिथ्यादधियोंने अतीतकालमें

६ प्रतिषु ' इंदिय ' इति पाठः ।

अदीदकाले छ चोहसभागा देखणा पोसिदा। ऊणपमाणं देखणितिणिजोयणसहस्सं। तिरिक्खणेरइयाणं सन्त्रदिसासु गमणागमणसंभनो अत्थि ति छ चोहसमागा होति, कधं देखणतं ?
वुच्चदे- निग्गहो जीनाण किं सहेउओ, अहो अहेउओ ति ? ण तान अहेउओ, णिकारणकजाणुनलंभादो। विदिये कारणं वत्तन्त्रमिदि। कम्मं तक्कारणं, संसारिजीनसन्नानत्थाणं
कम्मनादीरिक्तकारणाणुनलंभादो। तत्थि नि आणुपुन्तिणामं चेन कारणं, अण्णासि सन्त्रपयडीणं पुध पुध कजाणमुनलंभादो, पुन्नुत्तरमरीराणमंतरालखेते आणुपुन्त्रीए निनागो
होदि ति गुरूनदेसादो ना। आणुपुन्त्रिदयाभाने नि मुक्तमारणंतियजीनाणं नकतुनलंभादो
णाणुपुन्त्रिक्तलं निग्गहो ति णासंकणिजं, तस्स तित्थयरस्सेन प्रसासण्णिननागाणुपुन्तिफलत्तादो। अंगुलस्स असंखेजिदिभागमेत्त्रबाह्लितिरियपदरिम्ह सेढीए असंखेजिदिमागमेत्तओगाहणिनियप्पेहि गुणिदे तत्थ जित्तेओ रासी तित्यमेत्ताओ णिरयगह्रपाओग्गाणुपुन्तिए

कुछ कम छह वटे चौदह (  $\frac{\epsilon}{\epsilon^2}$  ) भाग स्पर्श किये हैं। यहांपर कुछ कमका प्रमाण देशीन तीन हजार योजन है।

श्रंका — तियंच और नारिकयोंका सर्व दिशाओं में गमनागमन सम्भव है, इसिछए पूरे छह बटे चौदह (१६) भाग ही स्पर्शन क्षेत्र होना चाहिए, फिर कुछ कम कैसे कहा ?

समाधान—वित्रहगितमें जीवोंके वित्रह क्या सहेतुक होते हैं, अथवा अहेतुक ? अहेतुक तो माने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि, विना कारणके कार्य पाया नहीं जाता। यदि दूसरा पक्ष प्रहण किया जाता है. अर्थान् विप्रह सहेतुक होते हैं, तो उसमें कारण कहना चाहिए ? वित्रहका कारण कर्म है, क्योंकि, संसारी जीवोंकी सर्व अवस्थाओंका कर्मको छोड़कर और कोई कारण पाया नहीं जाता है। उसमें भी आनुपूर्वीनामक नामकर्म ही विश्रहका कारण है; क्योंकि, अन्य सभी प्रकृतियोंके पृथक् पृथक् कार्य पाये जाते हैं, तथा पूर्वशरीरको छोड़नेके पश्चात् और उत्तरशरीरको ग्रहण करनेके पूर्व अन्तरालवर्ती क्षेत्रमें आनुपूर्वीनामकर्मका विपाक (उद्य) होता है, ऐसा गुरुका उपदेश है।

श्रंका — आनुपूर्वीनामकर्मके उदयके नहीं होनेपर भी मारणान्तिकसमुद्धात करने-वाले जीवोंके विम्रह पाये जाते हैं, इसलिए विम्रह आनुपूर्वीनामकर्मका फल है, ऐसा नहीं माना जा सकता है ?

समाधान — ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्रोंकि, वह विष्रह तीर्थंकरप्रकृतिके समान निकट भविष्यमें उदय होनेवाले आनुपूर्वीनामकर्मका फल है।

र्ग्नका — स्ट्यंगुलके असंस्थातवें भागमात्र बाहत्यवाले तिर्यग्वतरमें अर्थात् राजुके वर्गमें जगश्रेणीके असंस्थातवें भागमात्र अवगाहनाके विकर्णोसे गुणा करनेपर वहां जो राशि अर्थात् आकाश प्रदेशोंकी संस्था आती है उतने प्रमाण नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वीकी प्रकृतियां

पयडीओ । लोगे सेढीए असंखे अदिभागमेत्तओ गाहण वियप्पेहि गुणिदे तिरिक्ख गहपा-ओग्गाणुपुन्तीए पयडिवियप्पा होंति । पणदाली मजोयणल कखबाह छे तिरियपदरे उहुं कवाड छेदणयाणिप्पण्णे मढीए असंखेज जिद्यागमेत्तओ गाहण वियप्पेहि गुणिदे मणुस गदि-पाओग्गाणुपुन्तीए पयडिवियप्पा होंति । णव जो यणसद बाह ल्ल तिरियपदरे सेढीए असंखेज जिद्यागमेत्त ओगाहण वियप्पेहि गुणिदे देवग दिपाओग्गाणुपुन्तीए पयडिवियप्पा होंति ति वग्गण सुत्तादो आणुपुन्तिणामं संद्वाण विवाई चेवेति णासंकाणि जं, तिस्से खेत्त-संद्वाणे सुवावादाए एक तथेव वावार विरोहादो । ते च आगासपदेसा एत्थ चेव अच्छंति

होती हैं। घनलोक में जगश्रेणीके असंख्यात मागमात्र अवगाहना के विकल्पोंसे गुणा करने-पर तिर्थगातिप्रायोग्यानुपूर्वीके प्रकृति-विकल्प होते हैं। पैतालीस लाख योजन बाहल्यवाले तिर्थग्यतर में जर्ष्वक पाटक छेदनेसे निष्पन्न क्षेत्रको जगश्रेणीके असंख्यात मागमात्र अवगाहन-विकल्पोंसे गुणा करनेपर मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपूर्वीके प्रकृति-विकल्प होते हैं। नी सी योजन बाहल्यवाले निर्थग्यतर में जगश्रेणीके असंख्यात में भागमात्र अवगाहन-विकल्पोंसे गुणा करनेपर देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीके प्रकृति-विकल्प होते हैं। इन वर्गणाखंडके सूत्रोंके अनुसार आनुपूर्वीनामा नामकर्मकी प्रकृति संस्थान अर्थान् पुद्रल विपाकी ही है।

समाधान — ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि, क्षेत्र और संस्थानों में व्यापृत अर्थात् क्षेत्रविपाकी और पुद्रलविपाकी होते हुए भी उस आनुपूर्वीप्रकृतिका एक ही अर्थमें व्यापार मान लेने में विरोध है। दूसरी बात यह भी है कि वे आकाशके प्रदेशके इसी

१ एदाणि पणदालीसजीयणसदनहरसनाहङाणि तिरियपदराणि कथमुप्पण्णाणि ति साणिदे वुच्चदे- उट्टूं कवारूक्षेदणणिप्पण्णाणि ति इदरिश्माणु वित्रकम्माण तिरियपदराण घणलोगस्स य उप्पत्तिमपरूविय एदेसि चेन तिरियपदराणपुष्पत्ती किन्दु पक्षविद्यदे ? क्षेगसंठाणप्रकण्णु । उड्डूकवारक्षियि एदेण लोगो णिद्दि । कथमेसा लोगस्स सण्णा ? युच्चदे- ऊर्ध्व तृ कपाट च ऊर्ध्वकपाटामिन लोकः । ऊर्ध्वकपाट जेण लोगो णिद्दि । कथमेसा लोगस्स सण्णा ? युच्चदे- ऊर्ध्व च तृ कपाट च ऊर्ध्वकपाटामिन लोकः । ऊर्ध्वकपाट जेण लोगो णिद्दि । कण्णस्य जहाणुवर्ट्धा नाइले वित्रपरितो च एगरवज्ञनाहलो उविद्य बहुकवारकदणं तेण उड्डूकवारकदणेण णिप्पण्णाणि एदाणि पणदालीसजोगणसदसहस्सनाहलतिरियपदराणि । संपि एत्य उड्डूकवारकदणिवहाण वृच्चदे । ते जहा—स्तरवज्ञकदण्यिक्षजोगणसदसहस्सनाहलतिरियपदराणि । संपि एत्य उड्डूकवारकदणिवहाण वृच्चदे । ते जहा—सत्यवज्ञकदण्यिक्षजोगणसदसहस्सनाहलतिरियपदराणि एगरवज्ञविद्यं । पुणो ग्रुह १ भूमि ५ विसेसा ४ उच्छेह भू मजिदो बड्डिपमाणं होदि है। एदीए बड्डीए पणदालीसजोयणलक्षतेस बाहुद्यसेचं दोस्र वि पासेस अवणेदन्वं । एवगुडूकवारकदणेण पणदालीसजोयणसदसहस्सनाहलाणि तिरियपदराणि णिप्पणाणि । घवला अ. प्र. पत्र १२०६ (वर्गणाव्यं )

ति ण णियमो अत्थि, समयाविरोहेण तेसिमवद्वाणादो । तदो आणुपुन्निविवागापाओग्ग-खेत्ते अवद्वाणं उप्पण्णपढम-विदिय-तिदयर्वकेसु णिश्चि ति देसूणत्तं घडदे । एसो अत्थो उनिर सन्वत्थ जहात्रसरं पह्नवेदन्त्रो ।

सासणसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेजदि-भागो ॥ १३ ॥

एदस्स सुत्तस्स अन्थो खेत्ताणिओगदारे जो बुत्तो, सो वत्तव्वी ।

## पंच चोइसभागा दा देखूणा ॥ १४ ॥

सत्थाणसत्थाण-विहारविदसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउं विवयसमुग्धादगदेहि सासण-सम्मादिद्वीहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजदिभागो, अहुाइजादो असंखेजगुणो । तं जधा— णेरइयाणं बिलाणि संखेजजोयणवित्थडाणि वि अत्थि, असंखेजजजोयणवित्थडाणि वि । तत्थ जिद वि चदुरासीदिलक्खणेरइयावासा असंखेजजजोयणवित्थडा होंति, तो वि सब्ब-खेत्तसमासो तिरियलोगस्स असंखेजजदिभागो चेव जधा होदि, तथा वत्तइस्सामो—

स्थान विशेषपर ही रहते हैं, ऐसा नियम नहीं है: क्योंकि, उनका अवस्थान परमागमके अविरोधसे माना गया है।

इसलिए अञ्जूपूर्वीनामकर्मके उदयके अवायोग्य क्षेत्रमें अवस्थान उत्पन्न होनेके प्रथम, द्वितीय और तृतीय विव्रहोंमें नहीं है, अतः देशोनता घटित हो जाती है। यह अर्थ ऊपर भी सर्वत्र यथावसर प्ररूपण करना चाहिए।

सासादनसम्यग्दृष्टि नारिकयोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्या-तवां भाग स्पर्श किया है ॥ १३ ॥

इस सूत्रका अर्थ जो क्षेत्रानुयोगद्वारमें कहा है वही यहांपर कहना चाहिए।

उन्हीं सासादनसम्यग्दृष्टि नारिकयोंने अतीतकालकी अपेक्षा कुछ कम पांच बटे चौदह भाग स्पर्श किये हैं ॥ १४ ॥

स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवन्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, और वैकि-ियकसमुद्धातगत सासादनसम्यग्दि नारिकयोंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असं-ख्यातियों भाग और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्ध किया है। वह इस प्रकारसे है— नारिकयोंके बिल संख्यान योजन विस्तृत भी हैं और असंख्यात योजन विस्तृत भी हैं। उनमें यद्यपि चौरासी लाख नारिकयोंके आवास असंख्यात योजन विस्तृत होते हैं, तो भी उन समस्त नारकावासोंका क्षेत्र-समास अर्थात् क्षेत्रोंका जोड़ तिर्यग्लोकका असंख्यातवां भाग जिस प्रकारसे होता है, उस प्रकारसे कहते हैं— णिरयावासा के वि परिमंडलायारा, के वि तंसा, के वि चउरंसा, के वि पंचंसा, के वि छंसा। एदे सन्ते वि समीकरणे कदे चउरंसा असंखेडजजोयणवित्थडा होंति। सयलणेरइयरासिणा घणंगुलस्स संखेडजदिभागे गुणिदे वद्यमाणकाले णेरइएहि रुद्धखेचं होदि।
वद्यमाणे णेरइयरुद्धिणरयविलमागादो अरुद्धभागो संखेडजगुणो चि संखेडजरूवेहि गुणिदे
णेरइयाणमदीदसन्थाणखेचं होदि। तेण तिरियलोगस्स असंखेडजदिभागचं ण विरुद्धिदे।
एवं 'वा' सदस्यचिदस्म अत्थस्म परूत्रणा कदा होदि। सासणस्स णिरयगदीए उत्रवादो
णित्थ, सुन्विडिसिद्धत्तादो। मारणंतियसमुग्वादगदेहि पंच चोइमभागा पोसिदा। कुदो ?
सत्तमपुढवीदो सामणाणं मारणंतियकरणसंभनाभावा। तं कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेन
मुत्तादो णव्यदे।

सम्मामिच्छादिहि असंजदसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १५॥

नारिकयों के आवास किनने ही तो गोल आकारवाले होते हैं, किनने ही त्रिकोण, किनने ही चनुष्कोण, किनने ही पंचकीण और कितने ही नारकावास पट्काण होते हैं। इन सभी आकारोबाले नारकावासों के समीकरण करनेपर वे चनुष्क्र और असंख्यात योजन विस्तृत हो जाने हैं। सम्पूर्ण नारकराशिसे घनांगुलके संख्यात में भागको गुणा करनेपर वर्तमानकालमें नारिकयों से कद क्षेत्र होना है। वर्तमानकालमें नारकोद्धारा रोके हुए नरकों के विल-भागसे अकद्वभाग संख्यातगुणा होना है, इसलिए संख्यात क्पांसे गुणा करनेपर नारकोंका अतीनकालसम्बन्धी स्वस्थानक्षेत्रका प्रमाण हो जाता है। अनः तिर्यग्लाकका असंख्यातवां भाग (जो उत्पर स्पर्शन-क्षेत्र बताया गया है, वह ) विरोधको नहीं प्राप्त होता है। उस प्रकार वा श्राप्त सचिन अर्थकी प्रकुषणा की गई है।

सासादनसम्प्रदिष्ट जीवका नरकगतिमें उपपाद नहीं होता है, क्योंकि, जराका स्थम गितिपेध किया गया है। मारणान्तिकसमुद्धानगन सासादनसम्यग्रियोंने पांच बटे चीदए (हैं) भाग स्पर्श किये हैं, क्योंकि, सातवीं पृथिवीसे सासादनसम्यग्रियोंका मारणान्तिकसमुद्धात करना संभव नहीं है।

शंका - यह केसे जाना जाना है ?

समाधान—इसी ही सूत्रसे जाना जाता है कि सातवीं पृथिविके सासादनसम्यग्दि । नारकी मारणान्तिकसमुद्धात नहीं करते । (यदि करते होते, तो सूत्रमें छह बटे चाँदह (र्ष्ट्व) भागके स्पर्शका उल्लेख होता )।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि नारकी जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्भ किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ १५ ॥ सत्थाणसत्थाण-विहारविद्वसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियससुग्धादगदेहि सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टीिह वद्वमाणकाले चदुण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागो, माणुसखेनादो असंखेजगुणो पोसिदो । कारणं खेनिसिद्धं । अदीदकाले वि एदेहि दोहि वि गुणहु।णेहि एदेहि पदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागो चेन पोसिदो, 'असंखेज्जजोयणवित्थडा
णेरहयसव्नावासा ' इदि मणेण संकिष्पय एगावासखेनफलं चउरासीदिलक्खरूनेहि गुणिदे
तिरियलोगस्स असंखेजिदिभागमेनखेनफलोनलंभादो । सम्मामिच्छाइट्टीणं मारणंतिय-उननादपदा णित्थ । असंजदसम्माइट्टीिह मारणंतिय-उननादगदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागो,
माणुगखेनादो असंखेजजगुणो बट्टमाणकाले पोसिदो । कारणं खेनिसिद्धं । अदीदकालं
मारणंतियसमुग्धादगदेहि असंजदसम्मादिद्वीिह चदुण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागो, माणुसखेनादो असंखेजजगुणो पोसिदो । कदो १ सव्यजीवाणं अवक्षमछक्षणियमदंसणादो, उद्वं
गच्छमाणजीवाणं पि अष्यणो उष्पनिखेनमपानेदृण अंतरकाले चेन दिस-विदिमाणं
गमणाभावादो । ण च उष्पनिखेनसमाणखेनंतरिद्वयाणं पि जीवाणमिणियदगमणमित्थ,

स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात और विकित्यिक्समुद्धातगत सम्यग्मिथ्यादि और असंयत्सम्यग्दि नारकी जीवों। वर्तमानकालमें सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मनुष्यक्षेत्रसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्धा किया है। इसका कारण क्षेत्रप्ररूपणासे सिद्ध हं। अतीतकालमें भी इन दोनों ही गुणस्थानवर्ती नारकी जीवोंने इन्हीं दोनों परोंकी अपेक्षा सामान्यलोक आदि चार लेकोंका असंख्यातवां भाग ही स्पर्ध किया है, क्योंकि, 'असंख्यात योजन विस्तृत नार्धक्योंके सर्व आवास होते हैं दस प्रकार मनसे संकल्प करके एक नारकावासका क्षेत्रफल चौरासी लान क्योंसे गुणा करनेपर तिर्यग्लोकका असंख्यातवां भागमात्र क्षेत्रफल पाया जाता है। सम्यग्मिथ्यादि नारकियोंके मारणान्तिकसमुद्धात और उपयाद, ये दो पद नहीं होते हैं। मारणान्तिकसमुद्धात और उपयादगत असंयतसम्यग्दि नारकोंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मनुष्यलोकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र वर्तमानकालमें स्पर्ध किया है। इसका कारण क्षेत्रफरपणासे सिद्ध है।

अतीतकालमें मारणान्तिकसमुद्धातगत असंयतसभ्यग्दिष्योंने सामाभ्यलोक आदि बार लोकोंका असंस्थातवां माग और मनुष्यलोकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्धा किया है, क्योंकि, सर्व जीवोंके अपक्रमपद्धका नियम देखा जाता है (देखो प्रथम भा. पृ. १००)। तथा जपर जानेवाले जीवोंके भी अपने उत्पत्ति क्षेत्रको नहीं प्राप्त करके अंतरालकालमें ही निश्चित दिशाको छोड़कर अन्य दिशा या विदिशामें गमन करनेका अभाव है। और न उत्पत्तिक्षेत्रके समान अर्थात् समतल अन्य क्षेत्र पर स्थित जीवोंके भी अनियत गमन होता हैं, क्योंकि, एगदिसाए णियदगमणादोः तिरिच्छं गच्छमाणाणं पि जीवाणमप्पणो उप्पज्जमाणदिसं मोत्तूण अण्णदिसाणं गमणाभावादो, उप्पज्जमाणदिसं गच्छंताणं पि जीवाणं अप्पणो उप्पज्जमाणिदिसं गच्छंताणं पि जीवाणं अप्पणो उप्पज्जमाणिदेसं गच्छंताणं पि जीवाणं अप्पणो उप्पज्जमाणिदेसं गच्छंताणं पि जीवाणं अप्पणो उप्पज्जमाणिदेसं स्वाले स्वत्र उज्जवलणं मावादो। तदो सव्विण्यदवद्वाणं पोसणं चदुण्हं लोगाणमसंखेजजिदभागो चेव। अधवा णेरहयसम्मादिद्वीणं तत्थतणिमच्छाह्द्वीणं (व)' घणरज्जपदरसव्वागासपदेसेहितो (ण)' णिग्गमणमित्थ, मणुसोववादियत्तादो, गिरहयपिद्वाणं मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं तिरिक्षगइपाओग्गाणुपुव्वीणं व पित्वद्धान्गासपदेसाणं रज्जपदरिक् सव्वत्थामावादो। किं तदभावित्याम १ एदं चेव पोसणसुत्तं। समीकरणे कदे जिद एक्कणेरहयावासिवक्षंभो एगसेटिं सेटिविदियवग्गमूलेण खंडियमेत्तो होदि, तो तस्स खेत्रफलं जगपदरं सेटिपढमवग्गमूलेण खंडियमेत्ते होदि, संखेजजरज्ज-काले तत्थ द्वाहद्ण उद्वं मारणंतियं मेल्लंताणं एदं खेत्रफलं ग्रुहं होदि, संखेजजरज्ज-

हनका गमन एक दिशामें ही, अर्थात् उत्पत्तिक्षेत्रकी ओर ही, नियत हो चुका है। तिर छे गंमन करनेवाले भी जीवोंके अपनी उत्पन्न होनेवाली दिशाको छोड़कर अन्य दिशाको गमन महीं होता है। उत्पन्न होनेकी दिशाको जाते हुए भी जीवोंके अपने उत्पन्न होनेके क्षेत्रके समान अन्य स्थानको नहीं प्राप्त करके अन्तरालमें सर्वत्र ऋजवलन अर्थात् सरलगतिसे क्षक्रगति होनेका अभाव है। इसलिए सभी नारकावासोंसे मनुष्यक्षेत्रको आनेवाले और नारकावासों मतिष्ठित होते हुए नियत क्षेत्रकी ओर प्रवर्तमान सम्यग्दि जीवोंका स्पर्शन सामान्यलोक सादि चार लोकोंका असंस्थातवां भाग ही है।

अथवा, मनुष्यों में उत्पन्न होनेके कारण नारकी सम्यग्दिएयों का वहां के मिध्यादिएयों के समान वनराजुमतरके सर्व आकाशमदेशों से निर्गमन नहीं होता है, क्यों कि, नरकगति सिम्यन्द मनुष्यगतिमायोग्यानुपूर्वीवाले जीवों के तिर्यग्गतिमायोग्यानुपूर्वीवाले जीवों के समान मितवा आकाश-मदेशों का राजुमतरमें सर्वत्र अभाव है।

शंका—इस सर्वत्र अभावका लिंग वया है, अर्थात् यह किस आधारसे जाता ! समाधान—डक्त वातका वतानेवाला यही स्पर्शन-सूत्र है।

सभीकरण करनेपर यदि एक नारकावासका चिकाम एक जगन्नेणीकी जगन्नेणीके हितीय वर्गमूलसे कंदित करनेपर एक खंड मात्र होता है, तो उसका क्षेत्रफल जगन्नेणीके प्रथम वर्गमूलसे जगनतरको खंदित करनेपर एक खंड मात्र होता है। पुनः अतीनकालमें बहां रहकर उपरकी ओर मारणान्तिकसमुद्धात करनेवालोंका यह क्षेत्रफल युखकप हो जाता है और संख्यात राजुप्रमाण आयाम होता है।

र प्रतिपु '॰डबला' म. प्रतो 'बड्बेलगा' इति पाठः ।

र मतियु कोष्ठकान्तर्गतपाठी नास्ति ।

आयामा होदि। एत्थ उस्सेधेण खेत्तफलं गुणिदे तिरियलोगादो असंखेज्जगुणं मारणंतिय-खेतं होदि ति बुत्ते ण होदि, णिरयावासो ण एको वि एरिसिविक्खंभसिहओ अत्थि। कथमेदं परिच्छिज्जदे १ 'णेरइया असंजदसम्मादिष्टी सञ्चपदेहि अदीदकाले तिरियलोगस्स अमंखेज्जदिभागं पुमंति 'ति सुत्तवयणादो। कित्तिओ पुण णेरइयावासाणं विक्खंभो होदि ति बुत्ते अमंखेज्जजोयणमेत्तो होदि। तं जहा— सग-सगसत्थाणखेत्तं द्विय सग-सगिविल-संखाए ओविट्टिदे एगिवलेण रुद्धखेत्तमसंखेज्जजोयणिवक्खंभायामं होदि। तं संखेज्जरज्ज्दि गुणिदे एगिवलमिस्मद्ण मारणंतियखंत्तं होदि। एदं विलसंखाए गुणिदे सयलं मारणंतियखेत्तं होदि। एदं तिरियलोगस्स असंखेज्जदिभागं होदि। सञ्चिणस्या-वासाणं खादफलममंखेज्जजोयणमेत्तं होदृग एगरज्जुपदरस्य असंखेज्जदिभागमेत्तं चेव होदि। जुदो १ 'अमंजदमम्मादिद्विमारणंतियपोमणं तिरियलोगस्स असंखेजिदिभागो' ति वयणादे। जिद किं पि एकस्म विलस्स खेत्रफलं रज्जुपदरस्स संखेजिदिभागमेत्तं होदि,

ग्रंका— यहांपर अर्थात् उक्त क्षेत्रमें उत्सेधसे क्षेत्रफलको गुणा करने पर तो तिर्यग्लोकसे असंख्यातगुणा माग्णान्तकक्षेत्र हो जाता है।

समाधान- नहीं होता है, क्योंकि, इस प्रकारके विकम्भेस सहित एक भी नारका-

शंका- यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — 'नारकी असंयतसम्यग्दिष्ट सर्वपदोंकी अपेक्षा अतीतकालमें तिर्यग्लोकके असंस्थातवें भागमात्र क्षेत्रको स्पर्श करते हैं ' इस प्रकारके सूत्र-वचनसे उक्त बात जानी जाती है।

शंका-नारकाँके आवासोंका विष्कम्भ कितना होता है ?

समाधान — असंख्यात योजन प्रमाण होता है। वह इस प्रकारसे हैं — अपमा अपना स्वस्थानक्षेत्र स्थापित करके अपने अपने विलोकों संख्याओं से अपवर्तन करनेपर एक बिलसे उद्धक्षेत्र असंख्यात योजन विष्क्रमा और आयामवाला हो जाता है। उसे संख्यात राजुओं से गुणा करनेपर एक विरुक्ता आश्रय करके मारणान्तिकसमुद्धातगत क्षेत्र हो जाता है। इस प्रमाणको बिलोंकी संख्यास गुणा करनेपर सकल मारणान्तिकक्षेत्र हो जाता है। बह मारणान्तिकक्षेत्र निर्यग्लोकके असंख्यातयें भागप्रमाण होता है।

सर्व नारकावासींका घमफल असंख्यात योजनप्रमाण होकर भी एक राजुप्रतरका असंख्यातवां भागमात्र ही होता है, क्योंकि, 'असंयतसम्यग्हिं नाग्कोंका मारणान्तिक-स्पर्धान तिर्यग्छोकके असंख्यातवें भाग होता है ' ऐसा सूत्र-वचन है। यदि कहीं भी एक बिलका क्षेत्रफल राजुप्रतरके संख्यातवें भागप्रमाण होता, ने असंयतसम्यग्हिं नारकोंका

तो असंजदसम्मादिद्विमारणंतियपोसणं तिरियलोगादो असंखेळगुणं होइ, तिरियपदरबाह्छादो मारणंतियखेत्तबाहरूलस्य असंखेळगुणत्तादो । पढमपुढिवसत्थाणखेते सेढीए
संखेळादिमागेण गुणिदे असंजदसम्मादिद्विमारणंतियपोमणं तिरियलोगादो असंखेळगुणं
होदि ति के वि पच्चवद्वाणं कुणंति । तण्ण घडदे, सत्थाणखेतं बिलसलागाहि ओवद्विय
लद्धस्य वरगमूलविकखंभेण अद्धरज्जुआयामपोमणखेतुवलंगादो । ण उड्ढं गंत्ग तिरिच्छं
गच्छंताणं बहुपोमणं, तिरिच्छं गंत्ग उड्ढं गच्छंताणं व, पुव्यत्तेणेव विकखंभेण गमणुवलंभादो । एवसुववादस्य वि वत्तव्वं ।

पढमाए पुढवीए णेरइएसु मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मा-दिट्टीहि केवडियं खेत्तं पोमिदं, लोगस्स अमंखज्जदिभागो ॥ १६॥

सत्थाणसन्थाण-विहारविदसन्थाण-वेदण कमाय-वेउविषय-मार्ग्वतिय-उववादगद-मिच्छादिष्ठीणं परूवणा बहुमाणकाले खेत्तसमाणा । सत्थाणमन्थाण-विहारविदसन्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियसमुग्वादगदेहि भिच्छादिद्वीहि अदीदकाले चदुण्हं लोगाणमसंखे अदिभागो,

मारणान्तिकस्पर्शनक्षेत्र निर्यग्लोकसे असंख्यातगुणा होता, क्योंकि, निर्यक्षतरके वाह्यसे मारणान्तिकक्षेत्रका थाह्य असंख्यातगुणा है।

प्रथम पृथिविकि स्वस्थानक्षत्रमें जगश्रेणीके संख्यातवें भागसे गुणा करनेपर असंयत-सम्यग्हिए नारकोंका मारणान्तिकस्पर्शनक्षेत्र तिर्यग्रंगकसे असंख्यातगुणा होता है, पेसा कितने ही आचार्य समाधान करते हैं। किन्तु वह घटित नहीं होता है, पर्योक्षि, स्वस्थान-क्षेत्रको बिल्झालाकाओंसे अपवर्तितकर लब्धराद्यिके वर्गमूलप्रमाण विष्कम्मसे अर्धराजु आयाम-प्रमाण स्पर्शनक्षेत्र पाया जाता है। तथा, कार जाकर तिरछे गमन करनेवाल जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र बहुत नहीं है, जैसा कि तिरछे जाकर कपर जानेवालोंका स्पर्शनक्षेत्र बहुत नहीं है; क्योंकि, पूर्वोक्त ही विष्कम्भद्वारा गमन पाया जाता है।

इसी प्रकार सम्यग्मिथ्याद्य और असंयतसम्यग्दछ नारकोंके उपपादक्षेत्रका भी कथन करना खाहिए।

प्रथम पृथिवीमें नारिकयोंमें मिध्यादृष्टि गुणस्थानते लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि नारिकी जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ १६॥

स्यस्थानस्यस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय, वैकिथिक और मारणान्तिक समुद्धात तथा उपपादगत मिथ्यादेशि नारकोंकी वर्तमानकालिक स्पर्शन-प्रक्रपणा क्षेत्र-प्रक्रपणाके समान है। स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना कवाय, और वैकिथिकसमुद्धातगत विध्यादिश्व नारकोंने सतीतकालमें सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंस्थातवां भाग

अहुाइआदो असंखे अगुणो फोसिदो । इदो १ असंखे ज्जजोयण विक्खं मणिरयावास खादफलं ठिवय तप्पाओग्गसंखे अविलस्तागाहि गुणिदे तिरियलोगस्स असंखे अदिभागमे च खेनुव-लंभादो । मारणं तिय-उववाद गदेहि मिच्छादि द्वीहि अदीदकाले तिण्हं लोगाण मसंखे अदिभागो तिरियलोगस्स संखे अदिभागो, अहुाइ आदो असंखे अगुणो फोसिदो । कथं तिरियलोगस्स संखे जिदिया असीदिसहस्साहिय जोयणल कख पढ मणुढ वी बाह्छ मिम हे हिम जोयण सहस्सं णेरह एहि मव्यकालं ण छुप्पदि चिकडु जोयण सहस्समवणिय सेस-बाहल्लं रज्जुपदरं ठिवय उस्से घण एगूणवं चाममे च खंडाणि कादृण पदरागारेण ठइ दे तिरियलोगस्स संखे ज्जिदिभागों हो दि, 'एगर ज्जु संदो सचर ज्जु आयदे। जोयणलक ख बाहल्लो तिरियलोगों के उवदेसादो । जे पुण जोयणलक ख वाहल्लो तिरियलोगों ते उवदेसादो । जे पुण जोयणलक ख वाहल्ले तिरियलोगों ते तिरियलोगों तिरियलोगों सादिरेयं मारणं तिय-उववाद खे चं हो दि।

और अड़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। इसका कारण यह है कि असंख्यात योजन विष्कम्भवाल नारकावासींके घनफलको स्थापित करके तत्मायोग्य संख्यात विल्डाला-काओंसे गुणा करनेपर तिर्यग्लोकंक असंख्यातचें भागप्रमाण क्षेत्र उपलब्ध होता है। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादगत मिथ्यादि नारकोंने अतीतकालमें सामान्यलोक आहि तीन लोकोंका असंख्यातयां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातयां भाग और अड़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है।

शंका - यहांपर निर्यग्डांकका संख्यानवां भाग केसे कहा ?

समाधान — एक लाख अस्मी हजार योजन प्रथम पृथियीके वाहल्यमेंसे नीचेका एक हजार योजनप्रमाण क्षेत्र नारिक्योंने किसी भी समय नहीं छुआ है, ऐसा करके उक्त प्रमाणमेंस एक हजार योजन निकालकर शेप एक लाख उन्यामी हजार वाहल्यवाले राजु-प्रतरको स्थापित करके उन्संधक उनचास खंड करके प्रतराकारसे स्थापित करनेपर तिर्धालीकका संख्यातवां भाग हो जाता है, क्योंकि, 'एक राजु छंदवाला, सान राजु लम्बा और एक लाख योजन वाहल्यवाला निर्धग्लोक हैं 'ऐसा उपदेश हैं। किन्तु जो आचार्य एक लाख योजन बाहल्यवाला और एक राजु गोलाईवाला निर्धग्लोकका प्रमाण कहते हैं, उनके उपदेशानुसार निर्धग्लोकके साधिक मारणान्तिक और उपपाद क्षेत्र होता है।

विश्वेषार्थ— यहां पर प्रथम नरकके मिथ्यादिए जीवोंका मारणान्तिक और उपपाद क्षेत्र निर्यग्लोकदा संख्यात्यां माग इस प्रकार सिद्ध किया गया है—यदि हम निर्यग्लोकके एक राजु लम्बे चौंड़ व मोट ईके सप्तमांश प्रमाण मोटे खंड करें नो १४२८५ योजन मोटाई- वाले ४९ खंड होते हैं। अब यदि एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी और एक राजु लम्बी चौंड़ी प्रथम पृथ्वीके प्रमाणमेंसे नारिकयोंसे सदैव अस्पृष्ट एक हजार योजन मोटा

ण च एदं घडदे, एदिन्ह उबदेसे पिडिग्गिहिदे लोगिन्हि तिण्णिसद-तेदालमेत्रपारजञ्जूणम-णुप्पत्तीदो, 'रज्जू सत्तगुणिदा जगयदी, सा विगदा जगपदंग, सेटीए गुणिदजगपदंग घणलोगो होदि 'ति परियम्मसुत्तेण सञ्जाहरियमम्मदेण विरोहप्पसंगादो च । कदजुम्मेहि

अधस्तन भाग पृथक करके शेप १, ९००० योजनके एक राजु लम्बे चौड़े ४९ खंड करें तो प्रत्येक खंडकी मार्टाई ३६५३ है योजन प्रमाण होगी जो पूर्वोक्त तिर्यग्लेकिक खंडोंकी मोटाईसे लगभग चतुर्थाश पड़ती है। इस प्रकार यह समस्त क्षेत्र तिर्यग्लेकिका संख्यातवां भाग सिद्ध हो जाता है। किन्तु लोककी मृदंगाकार मान्यताक अनुसार उक्त क्षेत्र तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग नहीं, किन्तु तिर्यग्लोकस भी अधिक पड़ जाता है, क्योंकि, यदि एक राजु व्यासवाले गोल तथा एक लाख योजन मोटाईवाले तिर्यग्लोकक पूर्वप्रकार ४९ खंड करें तो प्रत्येक खंड एक राजु व्यासवाला गोल तथा २०४० है योजन मोटा होगा। इसी प्रकार वर्तुलाकार लोककी मान्यतास उक्त मारणान्तिकक्षेत्रक खंड भी एक राजु व्यासवाले गोल तथा ३६५३ है योजन मोटे होंगे और उनका समस्त चनफल वर्तुलाकार तिर्यग्लोकके घनफलसे हीन न रहकर अधिक हो जायगा।

#### उदाहरण---

(३) वर्नुलाकार निर्यंग्लोक १×३× 
$$\frac{1}{3}$$
 × १००००० =  $\frac{3}{3}$  × १००००० ×  $\frac{3}{3}$  ।

$$\frac{3}{3} \times 6.36.000 = \frac{3}{3} \times \frac{36}{66000} \times \frac{5}{36}$$

इस प्रकारके उक्त क्षेत्रोंमें प्रथम दृसरसे १९३१ = ३१६३ = कुछ कम चौगुना अर्थात् संख्यातगुणा सिद्ध होता है। तथा, चौथा तीसरेसे कुछ कम दुगुणा अर्थात सातिरेक सिद्ध हाता है।

किन्तु यह घटित नहीं होता है, क्योंकि, इस उपदेशके स्वीकार करनेपर लोका-काशमें तीनसों तेतालीस घनराजुओंकी उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरे, 'राजुको सातसे गुणा करने पर जगश्रेणी होती है, जगश्रेणीको जगश्रेणीसे गुणा करने पर जगप्रतर होता है, और जगप्रतरको जगश्रेणीसे गुणा करने पर घनलांक होता है ' इस सर्व आचार्योंसे सम्मत परिकर्म सूत्रसे विरोध भी प्राप्त होता है । पंचीन्द्रयातर्यंच, पंचीन्द्रयतियंचपर्याप्त, पंचिदियतिरिक्ख-पज्जत्त-जोणिण-जोदिसिय-वेंतरदेव-अवहारकालेहि खुद्दाबंधसुत्तसिद्धेहि' अकदजुम्मजगपदेरे मागे हिदे एदाओ रासीओ सछेदाओ होज्ज १ ण च एवं, जीवाणं छेदाभावा । कि च द्व्वाणियोगद्दारवक्खाणिटि वृत्तहेष्ट्विम-उविरमिवयणा अमावसुव दुक्ते, अवग्गससुद्धिदलागत्तादो । ति जिसदतेदालघणरज्जुपमाणो उवमालोओ णाम । एदम्हादे अण्णो पंचदव्वाहारलोगो, तदो सव्वमेदं घडदि ति वृत्ते ण, उवमेयाभावे उवमाए अण्णत्य अणुवलंभादो । तम्हा उवमेयेसु उस्सेह-पमाणंगुलपितदोवम-सागरोवममण्णिदेसु खेत्त-कालेसु संतेसु उवमाभूदउस्सेह-पमाणंगुल-पल्ल-सागराणमित्यत्तमुवलक्भदे । तम्हा एत्थ वि उवमेएण लोगेण पमाणदो उवमालोगाणुसारिणा पंचदव्वाहारेण होदव्वं, अण्णहा एदस्स उवमालोगत्ताणुववत्तीदो ।

पंचेन्द्रियतिर्यंचये।निमती, ज्योतिष्क और व्यन्तरदेवोंके खुद्दायंधसूत्र-सिद्ध, कृतयुग्मराशिवाले अवह रकालोंसे अकृतयुग्म जगप्रतरमं भाग देने पर ये उक्त राशियां सछेद हो जायेंगी, किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, उन जीवोंके छेदका अभाव है। (कृतयुग्म आदि राशियोंके लिये देखी तिसरा भाग, पृ. २४९.)।

दृसरी बात यह है कि द्रश्यानुयोगद्रारके ब्याख्यानमें कहे गये अधस्तन और उपरिम विकल्प अभावको प्राप्त होते हैं. क्योंकि, उक्त प्रकारसे लोक वर्गविद्वीनराशिसे समुत्यन्न होता है।

र्शका— तीन सो नेतालीस घनराजुषमाण लोकका नाम उपमालेक है। इससे अन्य पांच द्रव्योंका आधारभून लोक भिन्न है। यदि एसा माना जाय, नो यह सब उपर्युक्त कथन घटित है। सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उपमेयके अभावमें उपमाकी अन्यत्र उपलब्धि नहीं होती है। अर्थात् यदि उपमाके योग्य किसी पदार्थका अस्तित्व न माना जायगा, तो फिर उपमाकी सार्थकता कहां पर हांगी ! इसलिए उत्संघांगुल और प्रमाणांगुल संक्षिक क्षेत्रक्ष उपमेयोंके तथा पन्योपम और सागरे।पम संक्षिक कालक्ष्प उपमेयोंके विद्यमान होने पर उपमाक्ष्य उत्संघांगुल, प्रमाणांगुल, पन्य और सागरका अस्तित्व पाया जाता है। अतप्य यहां पर भी उपमेयक्ष्य लोकके साथ प्रमाणकी अपेक्षा उपमालोकका अनुसरण करनेवाला पांच इत्योंका आधारभूत लोक होना चाहिए, अन्यथा इसका नाम उपमालोक हो नहीं सकता।

१ खेतेण पर्चिदियतिरिक्स-पंचिदियतिरिक्सपज्जत्त-पर्चिदियतिरिक्सजाणिण पंचिदियतिरिक्सअपज्जत्तपृह्हि पदरमविरिदि देवअवहारकाळादो असलेज्जगुणहाणेण काळेण संलेज्जगुणण काळेण असलेज्जगुणहाणेण काळेण ॥ मृहार्बधसुत्तं, अ प्र. प. ५१९. एदे अवहारकाळे जहाकमेण सळागमुदे ठिवय पंचिदियतिरिक्स पंचिदियतिरिक्स अपज्जलपमाणेण जगपदरे अवहिरिक्जमाणे सळागमे सळागमे अगपदरं च जुगवं समप्पति । भवला अ. प्र. प. ५१९.

सासणसम्माइहि-मत्थाणसत्थाण-विहारविसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय-मारणं-तियसमुग्घादगद्खेचपस्वणा वद्दमाणकाले खेचसमाणा। सत्थाणसन्थाण-विहारविसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियसमुग्घादगदेहि सामणसम्मादिद्वीहि अदीदकाले चदुण्हं लोगाणम-संखेजजदिभागो, माणुमन्वेचादो असंखेजजगुणो कोसिदो। एतथ पज्जविद्वयपस्वणा मिच्छा-

विशेषार्थ — यहां भवलाकारने लोककी धर्नुलाकार मान्यताके विरुद्ध पांच हेतु विथे हैं। जो इस प्रकार हैं —

- (१) प्रथम पृथिवीके मिथ्यादिए जीवीका मारणान्तिकक्षेत्र निर्यग्लोकका संख्यातवां भाग कहा गया है। किन्तु यदि लोकको आयतचतुरस्य न मानकर वर्तुलाकार माना जावे तो वह क्षेत्र निर्यग्लोकसे द्वीन नहीं किन्तु साधिक हो जाता है। (देखा पृ. १८४)
- (२) परिकर्ममें राजु, जगश्रेणी, जगप्रतर और लोकका सम्बन्ध बतलाकर घनलोकको ३४३ राजुप्रमाण सिङ किया है। यह प्रमाण च ध्यवस्था वर्नुलाकार लोकमें नहीं पाई जाती।
- (३) खुदावैधमें पंचित्त्रियानियंचा पंचित्त्रियातियंचपर्यात्ता पंचित्त्रियातियंच योतिमती, ज्यातिषी और व्यंतर देखोंक अधहारकालोको कत्युग्मराशि अर्थात् चारसे पूर्णतः भाजित होनेवाला कहा है, और इनसे जगप्रतर निरवशेष भाजित हो जाता है, जिससे जगप्रतर भी कृतयुग्मराशि खिद्ध हुआ। किन्तु वर्तुलाकार लोककी मान्यतामें जगप्रतर अकृतयुग्मरूप पंद्रगा जिससे उक्त अवहारकालोहारा बहु पूर्णतः भाजित नहीं होनेस व पंचित्त्रिय तियंच, पर्याप्त, योतिमती आदि राशियां संख्द हो जाती हैं।
- (४) द्रव्यानुयाग्रहारके व्याख्यानमें गुणस्थानों व मार्गणास्थानोंके भीतर जीवोंका प्रमाण उपरिमाविकल्प और अधस्तनीवकल्पों हारा भी समझाया गया है। किन्तु यदि लोकको उक्त प्रकार वर्तुलाकार मान लिया जाय ते। उसमें वर्ग व वर्गमूल प्रमाण नहीं प्राप्त होनेसे व विकल्प यन ही नहीं सकेंगे। (देखी तीसगा भाग, प्रस्तावना पृ. ४८)
- (५) यदि यह कहा जाय कि तीन सी तेनालीस राजुप्रमाणवाले लोककी द्रव्याधार लोक न मानकर केवल किएन उपमालोक ही माना जाय, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि, उपमयके अभावमें उपमाका अस्तित्व ही नहीं रहना है। तथा अंगुल, पर्योपम, सागरीपम आदि जो अन्य उपप्राप्रमाण माने गये हैं उन सबके आधारक्षप उपमय प्राप्त हैं। अतः प्रमाणलोकको भी कान्यनिक न मानकर सीपमेय ही स्वीकार करना आवश्यक है।

स्वरथानस्वस्थान, विद्वारवत्म्वरथान, वदना, कषाय, विकियिक और मारणान्तिक-समुद्रातगत सासादनसम्बग्दिए नारकी जीवींके वर्तमानकालिक स्पर्शनक्षेत्रकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है। स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारव स्वस्थान, वेदना, कपाय और विकि-विकसमुद्धातगत सासादनसम्यग्दिए नारकी जीवींन अतीतकालमें सामान्यलोक आदि चार लोकींका असंख्यातवां आग और मनुष्यक्षेत्रस असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहां पर दिद्विसमाणा । मारणंतियसमुग्वादगदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेडजदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, माणुसखेत्तादो असंखेडजगुणो फोसिदो । एत्य कारणं मिच्छाइड्डीणं व वत्तववं ।

सम्मामिच्छादिद्वि-अयंजदसम्मादिद्वीणं अप्पणे। सन्वपदाणं वद्वमाणकाले खेत्त-भंगो । एदेहि दोहि गुणहाणेहि अदीदकाले सत्थाणमत्थाण-विहारविष्याण-वेदण-कमाय-वेउन्वियसपुरवादगदेहि चदुण्हं लागाणमसंखेजजदिमागा, अहुाइन्जादो असंखेजजन्मुणो फोमिदो, एगणिरयावासस्य असंखेजवर्गगुलाणि ठिवय तप्पाओग्गाहि संखेन्जिकल्सलागाहि गुणिदे तिरियलोगस्य असंखेजिदिमागमत्तदंमणादो । मारणंतिय-उववादगदेहि असंजदसम्मादिद्वीहि चदुण्हं लोगाणमसंखेन्जिदिमागो, अहुाइन्जादो असंखेन्जगुणो पोसिदो। खदो ? सदुक्षंभदुबाहाणं खादफलम्म तिरियलोगस्य असंखेन्जिदिमागत्तुवलंभादो । जिदि उहुं गंत्र सगिनलव्यगम्लिकक्यंभण मणुमगइं गच्छिति, ते। वि तिरियलोगस्या-संखेन्जिदिमागो, तिरिचलेण लद्धखेत्तस्य बिलक्षेत्तवर्गम्लगुणिदमेढीए संखेन्जिदिमाग-पमाणत्तादो । एदमत्थपदं सन्वत्य जहामंभवं जाणिकण जानेयन्वं।

पर्यायाधिकतयसम्बधी स्वर्शनक्षेत्रकी प्ररूपणा निष्यादिष्टगुणस्थानके समान है। मारणा-नितकसमुद्धातगत नारकी सासादनसम्यग्दिष्ट जीवीने अनीनकालकी संपक्षा सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग, तिर्यग्लोकका संस्थातवां भाग और मनुष्यक्षेत्रस असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहां पर कारण निष्यादिष्ट्योंके समान करना चादिए।

सम्यग्निथ्याद्दि और असंयतसम्यग्दि नारकी जीवोंके अपने सर्वपदीकी म्पर्शनप्रक्रपणा वर्तमानकालमें क्षेत्रप्रकृपणाके समान है। स्वस्थानम्बस्थान, विद्वारवन्म्बस्थान,
वेदना, कपाय और वैक्षियिकसमुद्धातगत उक्त दोनों ही गुणस्थानपाले जीवोंने अतीतकालमें
सामान्यलोक आदि चार लेकोंका असंख्यातवां भाग और अद्दृर्दद्वीपस असंख्यातगुणा
क्षेत्र स्पर्धे किया है, प्योंकि, एक नारकावासके असंख्यात घनांगुलोंको स्थापन करके तथ्यायोग्य संख्यात बिल्हालाकाओंस गुणा करने पर तिर्यग्लोकका असंख्यातवां भागमात्र क्षेत्र
देखा जाता है। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपन्तगत असंयतसम्यग्दिष्ट नारकी जीवोंने
सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और अद्राईद्वीपने असंख्यातगुणा क्षेत्र
स्पर्धे किया है, क्योंकि, (असंख्यात योजन विस्तृत श्रेणीवद्वादि बिलोंके मारणान्तिक च
उपपादगत उक्त नारकियोंका) अपने दोनों ओएक दंडाकार च मुजाकार क्षेत्रोंका घनफल
तिर्यग्लाकका असंख्यातवां भाग पाया जाता है।

यद्यपि ऊपर जाकर अपने विलक्षे वर्गमृत्यमाण विषक्षमते नारकी मनुष्यगिनको जाने हैं, तो भी निर्यन्तीपका असंख्यातवां भाग ही स्पर्शनक्षेत्र रहता है, क्योंकि, निरंछ- रूपसे लब्ध उस क्षेत्रका प्रमाण, विलसम्बन्धी क्षेत्रके वर्गमृत्रसे गुणित जगनेणीका संख्या- तथां भाग ही होता है। यह अर्थपद सर्वत्र यथासंभय जान करके जोड़ना चाहिए।

विदियादि जाव छट्टीए पुढवीए णेरइएसु मिन्छादिट्टि-सासण-सम्मादिट्टीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥१७॥

सत्थाणसन्थाण-विहारविद्मत्थाण-वेदण-कसाय-वेउवित्य-मारणंतिय-उत्तवादगद-मिच्छादिद्वीणं उववादिवरहिदसेसपदिद्वदसासणसम्मादिद्वीणं च परूत्रणाए खेत्तभंगो, वद्ममाणकालपिडवद्धतादे।।

## एग वे तिण्णि चत्तारि पंच चोहसभागा वा देसूणां ।। १८ ।।

एत्य ' वा ' सद्द्यचिद्रयं ताव वत्तइस्सामो । सत्थाणमत्थाण-विद्वारविद्यत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियसमुग्वादगदेहि विदियादि पंचपुढविमिच्छादिष्टि-सामणसम्मादिद्वीहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागा, अङ्काइज्जादो असंखेजजगुणो अदीदकाले फोसिदो । एत्थ कारणं पुन्वं व वत्तव्वं । मारणंतिय-उववादगदेहि मिच्छादिद्वीहि अदीदकाले एगे। चे।इस-भागो विदियाए पुढवीए फोसिदो । तदियाए वे चोइसभागा, चउत्थीए तिण्णि चोइसभागा,

द्वितीय पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तक प्रत्येक पृथिवीके नारिकयों में मिध्या-दृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ १७॥

स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्षियिक और मारणान्तिक-समुद्धात तथा उपपादपदको प्राप्त मिथ्यादृष्टि नारकी जीवोंकी नथा उपपाद्विरहित और दोप पद्मतिष्ठित सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंकी स्पर्शनसम्बन्धी क्षेत्रप्रकृपणा वर्तमानकालसे प्रतिबद्ध द्वोतेसे क्षेत्रप्रकृपणाके समान है।

उक्त जीवोंने अतीतकालकी अपेक्षा चौदह भागोमेंसे कुछ कम एक, दो, तीन, चार और पांच भाग स्पर्श किये हैं।। १८॥

यहांपर पहले 'वा' शब्द से स्वित अर्थको कहते हैं — स्वस्थानस्वस्थान, विद्वार-वरस्वस्थान, वेदना, कपाय और वैकिथिकसमुद्धातगत द्वितीयादि पांच पृथिवियों के मिध्या-दृष्टि और सासादनसम्यग्दिए नारिक योंने सामान्यलोक आदि चार लोकींका असंख्यातवां माग और अढ़ाई ही पसे असंख्यातगुणा क्षेत्र अतीतकालमें स्पर्श किया है। यहांपर कारण पूर्वके समान ही कहना चाहिए। दूसरी पृथिवीमें मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादगत मिध्यादिए नारकी जीवोंने अतीतकालमें एक बटे चौद्द (र्षेष्ठ) भाग स्पर्श किया है। कीसरी पृथिवीके नारकी जीवोंने दें। बटे चौद्द (र्षेष्ठ) भाग, चौथी पृथिवीके नारिक योंने

१ दितीयादिषु प्रापसत्तम्या विध्याद्दृष्टिभिः सासादनसम्यग्दृष्टिभिक्षेकस्यासस्ययमागः, एकः द्वी त्रयः वस्तारः पत्र वद्वदेशमागा ना देशानाः । स वि. १,८.

पंचमाए चत्तारि चोहसभागा, छड्ढीए पंच चोहसभागा. सन्तत्य णेरहयाणमगम्मखेतेणूणा ति वत्तन्यं। एवं सासणसम्मादिद्वीणं थि वत्तन्यं। णवरि उववादो णित्य । किमहुमेदेसि-मदीदकाले एत्तियं खेत्तं होदि ? णिग्गमण-पवेसणं पिंड सम्मादिद्वीणं व णियमाभावा। भोगभूभिसंठाणसंठिदा असंखेजजदीव समुद्दा णेरइएहि कधं पुतिन्जंति ? ण, तत्थ वि णेरइयाणं जिग्गमण-पवेसं पिंड विरोहाभावादो।

सम्मामिच्छादिहि-अमंजदसम्मादिङ्गीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंबेज्जदिभागों ॥ १९ ॥

एदेसि दोण्हं गुणहागाणं वहमाणकाले सत्याणादिपंचयदाद्वियाणं मारणंतियपदाद्विय-असंजदसम्मादिद्वीणं च परूत्रणाए खेत्रभंगो। एदेहि चेत्र अदीदकाले सत्थाणादिपंचयद-

तीन बटे चौदह ( र्हें) भाग, पांचर्या पृथियिके नारिकर्योंन चार वटे चौदह ( रूँ४ ) भाग और छठी पृथियिके नारिकर्योंन पांच बट चौदह ( रूँ४ ) भाग प्रमाणक्षेत्र स्पर्श किया है। इन सभी पृथिवियोंके नारिकर्योंका देशोन क्षेत्र नारिकर्योंके अगम्पक्षेत्रसे कम कहना चाहिए। इसी प्रकारसे उक्त पृथिवियोंके सर्व पद्गत सासादनसम्यग्दिए जीवांका भी स्पर्शनक्षेत्र कहना चाहिए। विशेष वात यह है कि उनके उपपाद्य नहीं होता है।

र्श्वका — उक्त नाराक्रयोंका अर्तातकालमं इतना (मुत्रोक्त) स्पर्शनक्षेत्र क्यों होता है ?

समाधान— इतना अधिक स्पर्शनक्षेत्र इसालिए होता है कि उक्त पृथिवियोंमें निर्गमन और प्रवेशनके प्रति अर्थान् जाने और आनेकी अपक्षा कस्यग्दिष्टि जीवींके समान मिध्यादिष्टि जीवींका नियम नहीं है।

शंका — भोगभूमिकी रचनाने संस्थित असंख्यात डीप-समुद्र नाग्कियोंने केसे सार्जा किये हैं ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, वहांपर भी नारिकयोंका निर्धमन और प्रवेश होनेमें कोई विरोध नहीं है। अर्थान् मारणान्तिकसमुद्धातकी अपेक्षा नारकी जीवोंका उक्त क्षेत्रमें प्रवेश और निर्धमन बन जाता है।

द्वितीय पृथिवीमें लेकर छठी पृथिवी तक प्रत्येक पृथिवीके सम्यग्निध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि नारकी जीवोने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्या-तवां भाग स्पर्श किया है ॥ १९ ॥

सभ्यगित्रध्यादिष्रि और असंयतसभ्यग्दिष्टि इन दोनों गुणस्थानों के न्धस्थानस्यस्थान, विहारवःस्वस्थान, वदना, कपाय और वैकिथिकममुद्धान, इन पांच पदीपर स्थित नारकी जीवोंकी नथा मारणान्तिकपद्स्थित अन्यतसम्यग्दिष्ट जीवोंकी वर्तमानकालमें स्पर्शनकी प्रकृपणा क्षेत्रप्रकृपणाके समान है। द्वितीय पृथिवीस लेकर छठी पृथिवी तकके उक्त गुण-

१ सम्बद्धिमध्यादष्टयसंयत्सम्यग्द्धिभिल्लोकस्यासंख्येयमागः । स. ति. १, ८.

द्विदेहि मारणंतियपदिहदअसंजदसम्मादिद्वीहि य विदियादि-छद्विपदिविसेसिएहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, अङ्काइज्जादो असंखेजजगुणो फोसिदो । कारणं पुन्तं व वत्तन्तं । विदियादि-छसु पुढवीसु असंजदसम्मादिद्वीणमुत्रवादो णित्य ।

सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु मिन्छादिट्टीहि केवडियं खेत्तं पेसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ २०॥

एदं सुत्तं वद्दमाणखेत्तपरूवयं, उविश्ममुत्तेण अदीदाणागदकालविसिद्धखेत्तपरूव-णादो । एदस्य परूवणाए खेत्तमंगी ।

# छ चोइसभागा वा देसूणा ॥ २१ ॥

सत्थाणमत्थाण-विहारविद्यस्थाण-वेदण-कसाय-वेउन्वियमप्रग्धादगदेहि मिच्छा-दिहीहि तीदाणागदकालेसु चदुण्हं लोगाणमसंखेजजिदभागो, अड्डाइजजादो असंखेजजगुणो फोसिदो । एत्थ कारणं पुन्वं व वत्तन्वं । एमो 'वा 'सहत्था । मारणंतिय-उववादगदेहि मिच्छादिहीहि तीदाणागदकालेसु छ चोहसभागा चिताए जोयणसहस्सेणूण हेडिमचदृहि

स्थानवर्ती स्वस्थानादि पांच पदस्थित जीवेंनि और मारणान्तिक ।द्दियन अनंयत सम्यविष्ठ जीवेंने अतीतकालमें सामान्यलोक आदि चार लेकिका अनंख्यानवां भाग और अड़ाई- हीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। इसका कारण पूर्वके समान की कहना चाहिए। हितीयादि छह पृथिवियोंमें असंयतसम्यव्हिए जीवेंका उपपाद नहीं होता है।

सातवीं पृथिवीमें नारिक्रयोंमें मिध्यादृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र रार्श किया है ? लोकका असंख्यातवां माग स्पर्श किया है ॥ २०॥

यह सूत्र वर्तमानकालिक क्षेत्रकी प्ररूपणा करनेवाला है, क्योंकि, आगेके सूत्रहारा भतीत अनागत कालविशिष्ट क्षेत्रकी प्ररूपणा की गई है। इसकी अर्थात् वर्तमानकालक सारीनक्षेत्रकी प्ररूपणा क्षेत्रके समान है।

सातवीं पृथिवीके मिथ्यादृष्टि नारिकयोंने अतीतकालकी अपेक्षा कुछ कम छह षटे चौदह माग स्पर्श किये हैं॥ २१॥

स्वस्थ नस्वस्थान, विहारवत्स्त्रस्थान, वेदना, कथाय और वैक्रियिकसमुद्धानगन भिध्याद्याष्ट्रि नारकी जीवोंन अर्तात और अनागन कालमें सामान्यलोक आदि चार लेकोंका असंस्थातवां भाग और अदाई द्वांपस असंस्थानगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहां पर भी कारण पूर्वके समान कहना चाहिए। यहां 'वा' शह्का अर्थ है। मारणान्तिकसमुद्धान और उपपाद पदगत मिध्यादिष्ट नारकी जीवोंने अतीन और अनागनकलमें चित्रा पृथिवीके एक

र सप्तन्या पृथिव्या मिथ्यादृष्टिमिळावस्यासंरूपयमागः षद् चतुर्वश्चमागा वा देशोना । सः सिः १, ८.

प्रतियु ' परूबेयं ' इति पाठः ।

सहस्सेहि ऊणा फोसिदा । ण केवलं हे द्विल्लजोयणेहि चेव ऊणा, किंतु अण्णो वि देसो लोगणालीए अब्भंतरे णेरइएहि अच्छुचा अत्थि । तं कधं णव्यदे ? 'विदियाए पुढवीए एगा चोहसभागो देसणो 'इदि सुचवयणादो । अण्णहा एदस्स देसणचं पिंडिद्ण संपुण्णो एगा चोहसभागो होउज, चिचाए जोयणमहस्मपवेसादो । एत्थ पुणो केण खेचेणूणो एगा चोहसभागो चि वृत्ते वृच्चदे—िणरयगइपाओग्गाणुपुव्वि-पंचिदियतिरिक्खगइपा-ओग्गाणुपुव्वीहि पडिबद्धखेचं मोच्ण अण्णखेचेणूणो । वादकृद्धसव्यक्षेचेणूणचं किण्ण वृच्चदे ? ण, तत्थ वि आणुपुव्विविवागपाओग्गखेचाणं संभवं पडि विरोहामावादो ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्म अमंखेज्जदिभागों ॥ २२ ॥

हजार योजनसे कम और अधस्तन चार पृथिवियासम्बन्धी चार हजार योजनींसे कम छह बटे चौद्द ( , है ) भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। यहां पर केवल पृथिवियोंके अधस्तन एक एक हजार योजनींसे ही कम क्षेत्र नहीं समझना, किन्तु अन्य भी देश (क्षेत्र) लोक-नालीके भीतर नारकियोंस अञ्चता ( अस्पृष्ट ) है।

शंका-- यह कैसे जाना ?

समाधान — 'द्वितीय पृथिवीका स्पर्शन देशोन एक वट चौदह भाग है ' इस सूत्र बचनसे उक्त वात जानी जानी है। यदि ऐसा न माना जाय, तो इस पृथिवीका देशो न क्षेत्र पिंडिन अर्थात् एकत्रित होकर सम्पूर्ण एक वट चौदह (हैंस् ) भाग हो जायगा, वयो कि चित्रा पृथिवीका एक हजार योजन उस एक राजुमें ही प्रविष्ठ है।

शंका - यहां पर एक बटे चौदह भाग किस क्षेत्रसे कम कहा है?

समाधान— पेसी आशंका करनेपर उत्तर देते हैं कि नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और पंचेन्द्रियतिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, इन दोनोंसे प्रतिबद्ध क्षेत्रको छोड़कर अन्य शेष क्षेत्रसे कम कहा है।

शंका- वायुसे रुके हुए सर्वक्षेत्रसे कम उक्त क्षेत्र क्यों नहीं कहे ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, वहांपर भी आनुपूर्वीनामकर्मक विपाकके प्रायोग्यक्षेत्रके संभव होनेमें कोई विरोध नहीं है।

सातर्नी पृथिवीके सामादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्निध्य।दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि नारिकयोंने कितना क्षेत्र स्पर्ध किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्ध किया है ॥ २२॥

१ म प्रता ' पबेहदी ' इति पाठः ।

२ शेषेक्षिमिलीकस्यासख्येयमागः । स. सि. १, ८.

एदेसि तिण्हं गुणहाणाणं सत्तमाए पुढवीए मारणंतिय-उववादपदा णात्थि। सेसपंच-पदिष्ठिएहि तिण्णिगुणहाणजीवेहि तीदाणागदवष्टमाणकालेस चढुण्हं लोगाणमसंखेजजिदमागो, माणुसखेत्तादा असंखेजजगुणो फोसिदो। कारणं पुच्वं व वत्तच्वं।

तिरिक्खगदीए तिरिक्लेसु मिच्छादिट्टीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, ओघं ॥ २३ ॥

सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादगदेहि मिच्छ।दिद्वीहि तीदाणागद-वद्वमाणकालेसु सव्वलागो फोसिदो । विहारविद्यत्थाणपरिणदेहि तीदाणागदवद्वमाणकालेसु तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजजदिभागो, अङ्काइज्जादो असंखेजगुणो फासिदो । असंखेजजेसु समुदेसु तमजीविवरिहदेसु कथं विहारविद्यत्थाणपरिणदाणं तिरिक्खाणं संभवो १ ण तत्थ पुच्ववेरियदेवाणं पयोगदो विहारविरोहाभावादो । अदीदकाले विहरंतितिरक्खेहि छुत्तंखेत्तायणविहाणं चुच्चदे-पुच्ववेरियदेवपयोगादो उविर जोयणलक्खं-

इन तीनों ही गुणस्थानवर्ती जीवोंके सातवीं पृथिवीमें मारणानिक और उपपाद, य दो पद नहीं होते हैं। दोष स्वस्थानादि पांच पदींपर विद्यमान उक्त तीन गुणस्थानवर्ती जीवोंने अतीत अनागत और वर्तमान, इन तीनों कारोमें सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मनुष्यलोकसे असंख्यानगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। इसका कारण पूर्वके समान ही कहना चाहिए।

तिर्यंचगतिमें तिर्यंचोंमें मिध्यादृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? ओघके समान सर्वलोक स्पर्श किया है ॥ २३ ॥

स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, कपाय, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादगत मिध्याद्दिष्ट तिर्यंच जीवान भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालोंमें सर्वलेक स्पर्श किया है। विद्वारवत्स्वस्थानस परिणत तिर्यंच मिध्यादिष्ट जीवोंने अनीत, अनागत और वर्तमान इन तीनों क लोंमें सामान्यलेक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्थग्लोकका संख्यातव भाग और अहाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है।

शंका — इस जीवोंसे विरहित असंख्यात समुद्रोंमें विहारवन्स्वस्थानसे परिणत हुए तिर्येचोंका अस्तित्व कैसे संभव है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पूर्वभवके वैरी देवोंके प्रयोगसे विहार होनेमें कोई विरोध नहीं है। और इसलिए वहां पर उनका अस्तित्व भी संभव है।

अब अतीतकालमें विद्वार करनेवाले तिर्यचौंस स्पर्श किये गए क्षेत्रके निकालनेके विधानको कहते हैं— पूर्वभवके वैशी देवोंके प्रयोगंस चित्रा पृथिवीसे ऊपर एक लाख योजन

१ तिर्घरगती तिरश्रो तिर्यामध्यादृष्टिभिः सर्वलोकः स्पृष्टः । स सि. १. ८.

२ आ प्रतां 'खुत्त ' इति पाठः ।

चितमेरु-कुलसेल-कुंडल-रुजग-माणसुत्तर-णगिंदवरपव्वदादिरुद्धसेतं मोतूण सव्वं प्रसंति ति लक्खजोयणबाहक्षं रज्जुपदरं ठिवय उद्दुमेगूणवंचासखंडाणि करिय पदरागारेण ठद्दे तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागमेत्तखेत्तं होदि । वेउव्वियससुग्धादगदाणं वद्दमाणकाले खेत्तंभगो । तीदाणागदकालेसु तिण्हं लोगाणं संखेज्जदिभागो, दोहि लोगहिंतो असंखेज्ज-गुणो फोसिदो । कारणं, वाउकाइयजीवा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता विउच्चण-क्खमा बद्दमाणकाले होतिं, ते रज्जुपदरं पंचरज्जुबाहक्षं अदीदकाले फुसंति ति ।

सासणसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंखेजिदि-भागों ॥ २४ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो खेत्ताम्ह परूविदो ।

सत्त चोद्दसभागा वा देसूणा ॥ २५ ॥

एत्थ ' वा ' सद्द्वो बुच्चदे सत्थाणसत्थाण-विहारविदसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियसमुग्वादगद्सासणसम्मादिद्वीहिं तीदाणागदकालेमु तिण्हं लोगाणमसंखेअदिभागो,

मेरुप्रमाण, तथा कुलाचल, कुंडलगिरि, रुचकगिरि, मानुबोत्तर और नगेन्द्रवर पर्वतादिकींसे रुद्ध क्षेत्रको छोड़कर सभी तियँच सर्व द्वीप और समुद्रोंका स्पर्श करते हैं। इसलिए एक लाख योजन वाहल्यवाले राजुवनरको स्थापन कर ऊपरकी ओरसे उनंचास कंड करके प्रतराकारसे स्थापित करनेपर तिर्यग्लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र हो जाता है। वैकि यिकसमुद्धातगत तियँचौंका स्पर्शन वर्तमानकालमें क्षेत्रप्रक्षपणाके समान है। अतीत और अनागतकालमें सामान्यलंक आदि तीन लोकोंका संख्यातवां भाग और तिर्यग्लोक तथा मनुष्यलोक, इन दोनों लोकोंके असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। इसका कारण यह है कि पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र वायुकायिक जीव वर्तमानकालमें विकिया करनेमें समर्थ होते हैं, और वे पांच राजु बाहल्यवाले एक राजुमतरप्रमाण क्षेत्रको अतीतकालमें स्पर्श करते हैं।

सासादनसम्यग्दिष्ट तिर्यंच जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असं-ख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ २४ ॥

इस सूत्रका अर्थ क्षेत्रप्ररूपणामें कहा जा चुका है।

सालादनसम्यन्दृष्टि तिर्यंचोंने भूत और भविष्यकालकी अपेक्षा कुछ कम सात

इस सूत्रमें स्थित 'वा' शब्दका अर्थ कहते हें— स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्व-स्थान, वेदना, कराय और यैकियिकसमुद्धातगत सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंने अतीत और

१ गो. जी. २५८. २ प्रतिप्र 'फोबिद ' इति पाठो नास्ति ।

३ सामादनसम्यन्दिशिमेळांकस्यासंख्येयमागः सन्त चतुर्दश्रमागा ना देशोनाः । सः वि. १, ८,

तिरियलोगस्स संखेजजादिमागो, अहुाइज्जादो असंखेजगुणो फोसिदो । एतथ ताव तिरिक्ख-सासणसत्थाणसत्थाणखेलाणयणविधाणं वृज्वदे— लवण-कालोदग-संयग्रुरमणसग्रहे मोत्तृण सेससग्रहेसु णित्थ सत्थाणसत्थाणसासणा, तत्थुप्पण्णतसजीवाणमभावादो । सव्वेसु दीवेसु अतिथ सत्थाणसत्थाणसासणा, तत्थ तसजीवाणमुप्पत्तिदंसणादो । सत्थाणसत्थाणसासणेहि सच्वे दीवा तिण्णि सग्रुहा तीदकाले पुत्सिज्जंति ति तेसिमाणयणद्विममा परूवणा कीरदे । जंब्दीवो खेलगुणिदेण—

सत्त णव सुण्ण पंच य छण्णव चदु एक बंच सुण्णं च । जंबृरीवस्सेदं गणिदफलं होइ णायन्वं ॥ ४ ॥

अनागतकालमें सामान्यलोक आदि तीन लेकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अदाईडीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। अब यहांपर तिर्यंच सासा-इनसम्यन्हिए जीवोंक स्वस्थानस्वस्थान क्षेत्रके निकालनेके विधानको कहते हैं—

लवणसमुद्र, कालोरकसमुद्र और स्वयमभूरमणसमुद्रको छोड़कर दोष समुद्रॉमें स्वस्थानस्वस्थान पदवाले सासादनसम्यग्दि जीव नहीं होते हैं, क्योंकि, वहांपर उत्पन्न होनेवाले बस जीवोंका अभाव है। हां, सर्वद्वीपोंमें स्वस्थानस्वस्थान पदवाले सासादन-सम्यग्दिए जीव होते हैं, क्योंकि, वहांपर असर्जावोंकी उत्पत्ति देखी जाती है। स्वस्थान-सम्यग्दिए जीव होते हैं, क्योंकि, वहांपर असर्जावोंकी उत्पत्ति देखी जाती है। स्वस्थान-सम्यग्दिए तियंच जीवोंने सर्वद्वीप और तीन समुद्र अतीतकालमें स्पर्श किये हैं, इसलिए उनका स्पर्शनक्षेत्र लानेकेलिए यह प्रक्रपणा की जाती है। जम्बूद्वीपके क्षेत्रका गणित करनेपर—

सात, नी, शून्य, पांच. छह, नी, चार, एक, पांच और शून्य अर्थात् ७९०५६९४१५० वर्गयोजन प्रमाण जम्यूडीपका क्षेत्रफळ होता है, ऐसा जानना चाहिए ॥ ४ ॥

१ अंबरपंचेकचउणव छ पण सुण्ण णवय हत्तो व । अककमे जीयणया अंन्दीवस्स खेलफलं ॥ ५८ ॥ ७९०५६९४१५० । एकको कोसी दंदा सहस्समेवकं हुवंदि पंच सया । तेवण्णाए सहिदा किंकू हत्ये समुण्णाएं ॥ ५९ ॥ को. १ दंड १५५३०० । एकको होदि विहत्या सुण्ण पादम्मि अंग्रलं एककं । जब छ तिय ज्वा लिक्खाड तिण्णिणादन्या ॥ ६० ॥ १।०।१।६।३ । कम्मक्खोणाए दुवे वालग्या अवरमोगमूमीए । सत्त हुवंते मिक्सममोगखिदीए वितिष्णि पुढं॥ ६१ ॥ २१७३ सत्त य सण्णासण्णा ओसण्णासण्णया तहा एकको । परमाणूण अणंताणंता संखा हमा होदि ॥६२॥ ७१ । अलतालसहस्साइं पणवण्यत्त च वस्सया अंसा । हारो एकं लक्खं पच सहस्साणि चल सया णवयं ॥ ६३ ॥ १९८६५६६ ति. प. माणुसलोया. । पण्णासमेकदालं णव कृष्यणास सुण्ण जब सदरी । साहियकोसं च हवे संबूद्धिस्स एहुमफल ॥ ३१३ ॥ ति. सा.

एदस्स एया सलागा होदि १ । एदेण पमाणेण लवणसप्रुद्दे कीरमाणे सो जंबू-दीवादो खेत्रगुणिदेण चउवीसगुणो होदि । दुत्तं च-

> बाहिरसूईवग्गो अब्भंतरसूर्वग्गपरिद्यीणो । जंबूदीवपमाणा खंडा ते होति चउवीसां ॥ ५ ॥

एदीए गाहाए सन्वेसि दीव-समुद्दाणं पुघ पुघ खेत्रफलसलागाओ आणेदन्वाओ । तत्थ अद्वर्ण्हं खेत्रफलसलागाओ एदाओ—

१ | २४ | १४४ | ६७२ | २८८० : ११९०४ | ४८३८४ | १९५०७२

लवणसमुद्द्यसेत्तफलबुप्पण्णो पमाणेण एगं होदि। लवणसमुद्दपमाणेण धादइसंडिह्स कीरमाणे छग्गुणो होदि। कालोदयसमुद्दो अद्वावीसगुणो होदि। पोक्खरदीवो वीसुत्तर-सदगुणो होदि। पोक्खरसमुद्दो चदुमदछण्णउदिगुणो होदि। एवं लवणसमुद्दजंब्दीव-

इसकी अर्थात् जम्बृद्धीपके उक्त क्षेत्रफलकी एक शलाका (१) होती है। इस प्रमाणसे अवणसमुद्रका माप करनेपर वह जम्बृद्धीपके क्षेत्रफलसे चौबीस गुणा होता है। कहा भी है-

लवणसमुद्रकी बाह्यसूचीके वर्गका उसीकी आभ्यन्तर सूचीके वर्गके प्रमाणसे कम करनेपर अभ्यूद्वीपके क्षेत्रफलप्रमाण उसके चौकीस खंड होते हैं॥ ५॥

इस गाथाके अञ्चसार समस्त क्षीप और समुद्रोंकी पृथक् पृथक् क्षेत्रफल हालाकाएं के आना चाहिए। उनमेंसे आठ द्वीप-समुद्रोंकी क्षेत्रफल हालाकाएं इस प्रकार होती हैं— १, २४, १४४, ६७२, २८८०, ११९०४, ४८२८४, १९५०७२.

- उदाहरण—(१) लघणसमुद्र-बाह्यस्त्री ५ लाख , आभ्यन्तरस्त्री १ लाख योजनः पर्-१ = २५ १ = २४.
  - (२) धातकीखंडद्वीप-बाह्यसूची १३ लाख, भाभ्यन्तरसूची ५ लाख योखन. १३' - ५' = १६९ - २५ = १४४.
  - (३) कालोदधि-वाहास्ची २९ लाख, आभ्यम्तरस्ची १३ लाख योजन. २९' - १३' = ८४१ - १६९ = ६७२। इस्यादि।

ह्मवणसमुद्रका उत्पन्न हुआ क्षेत्रफह अपने प्रमाणकी अपेक्षा एक होता है। लवण-समुद्रके प्रमाणसे धातकीखंडका प्रमाण करनेपर धातकीखंड छह गुणा होता है। कालोहधि-समुद्र अश्वरिसगुणा है। पुष्करवरशिप एक सी वीसगुणा है। पुष्करवरसमुद्र चारसी छ्यानवे गुणा है। इस प्रकारसे लवणसमुद्रकी जम्बूद्वीपप्रमाणशलाकाकांसे द्वीप और सागरींसम्बन्धी

१ बाहिरसूईवरगी अन्मंतरसूद्वरगपिहिंगो । अनुसास कविन्मि हिदे इन्टिक्यदीविद्धबंडपमाणं ॥ ति. प.

सलागाहि दीव-सायरजंब्दीवसलागाओ ओवट्टिय गुणगारा उप्पादेदच्या । ११६११८। १२०१४६।२०१६।८१२८। एवं ठिवदगुणगारसलागाहि लवणसमुद्दजंब्दीवसलागाओ गुणिय जंब्दीवजोयणपदराणि गुणिदे इञ्छिददीव-सायराणं खेत्रफलं होदि। संपिद्द समुद्दाणं चेव खेत्रफलमाणेदुमिच्छामो ति अप्पणो इञ्छिद-इञ्छिदसमुद्दाणं लवणसमुद्दगुणगार-सलागाणयणविधाणं बुच्चदे लवणोदयसमुद्दादो कालोदयसमुद्दो खेत्रफलेण अट्टावीसगुणो। तिम्ह उप्पाइज्जमाणे दो हवे ठिवय पढमस्स बङ्की णिथ ति एगह्वमवणिय सेसेगह्वं विरित्य सोलस दाद्ण अण्णोष्णव्यासे कदे सोलस होति। ते दुगुणिय चत्तारि अवणिदे कालोदयसमुद्दस्स अट्टावीस गुणगारसलागा उप्पञ्जीत । तेहिं लवणोदयसमुद्दस्स

अम्बूद्धीपप्रमाण शलाकाएं अपवर्तितकर गुणकार उत्पन्न करना चाहिए जो इस प्रकार आते हैं— १, ६, २८, १२०, ४९६, २०१६, ८१७८।

- उदाहरण—(१) लवणसमुद्रकी जम्बूडीपशलाकाषं २४। ल. स. की क्षीप साः सम्बन्धी शलाकाषं २४ । ३३ = १ लवणसमुद्रकी गुणकारशलाका ।
  - (२) धातकीखंडहीपकी प्रमाणशालाका १४४। <sup>१४३</sup>= ६ गुणकारशालाकाएं।
  - (३) कालोदकसमुद्रकी प्रमाणशालाका ६७२ ।  $\S^{93} = 2$ ८ गुणकार-शालाका । इत्यादि ।

इस प्रकार स्थापन की गईं गुणकारशलाकाओं से लवणसमुद्रकी जम्बूद्वीपप्रमाण श्रुढाकाओं को गुणित करनेपर पुनः उसे जम्बूद्वीपके प्रतरान्मक योजनोंसे गुणा करनेपर इच्छित द्वीप और सागरोंका क्षेत्रफल आता है।

- उदाहरण—(१) धातकीद्वीप-गुणकारशालाका ६। ६ × २४ × ७९०५६९४१५० धातकीद्वीपका क्षेत्रकल ।
  - (२) कालोदधि-गुणकारशालाका २८; २८ × २४ × ७९०५६९४५० कालोदधिका क्षेत्रफल ।
  - (३) पुष्करद्वीय-गुणकारशलाका १२०:

१२० × २४ × ७९०५६९४१५० पुष्कर द्वीपका क्षेत्रफल। इत्यादि।

अब केवल समुद्रोंका ही क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, इसलिए अपने अपने इष्ट समुद्रोंकी लवणसमुद्रप्रमाण गुणकारशलाकाओं के निकालनेका विधान कहते हैं—

लवणोदकसमुद्रसे कालोदकसमुद्र क्षेत्रफलकी अपेक्षा अद्वार्धस गुणा है। उसे हत्पन्न करनेके लिए दो रूपको स्थापनकर प्रथमसमुद्रकी वृद्धि नहीं है, इसलिए एक रूप कमकर दोष एक रूपको विरलन कर उसके ऊपर सोलह देकर परस्परमें गुणित करनेपर सोलह ही होते हैं। उन्हें दूना कर उनमेंसे चार कम कर देने पर कालोदकसमुद्रकी अद्वार्धस गुजकारश्रक्षाकांप उत्पन्न होती हैं।

स्रोति गुणिदे कालोदयसमुद्दस स्रोति । लग्णसमुद्दारो पोक्खरसमुद्दो स्रोति गुणिदेण चत्तारिसदछण्णउदिमेत्तगुणो होदि । तिम्ह गुणगारे आणिज्जमाणे तिण्णि समुद्दा ति कड्ड रूवूणं करिय विरत्तिय रूवं पिंड सोलस दाद्ण अण्णोण्ण-क्मासे कदे वेसदछप्पण्णा होति । ते दुगुणिय पुध द्विय पुणो पुव्तिवल-विरत्नणमेत्र विरत्तिय रूवं पिंड चत्तारि दाद्ण अण्गोण्णगुणं करिय उप्पणगरासिं दुगुण-रासीदो अवणिदे पोक्खरसमुद्दस्य गुणगारसलागा होति । तेहि लग्णसमुद्द्वेत्तकले गुणिदे पोक्खरसमुद्दस्य खेत्तकले होदि । पुणो चउत्थसमुद्दे। लग्णसमुद्दं दृष्ट्रावीससदाहिय अद्वसहस्यगुणो होदि । एदस्य गुणगारस्स उप्पत्ती बुच्चदे— चत्तारि रूवूणे करिय विरत्तिय रूवं पिंड सोलस दाद्ण अण्णोण्णगुणे कदे छण्णउदिरूवाहियचत्तारिसहस्साणि होति । ते दुगुणिय पुध द्विय पुव्विवल्लविरलणरासि विरत्लिय रूवं पिंड चत्तारि दाद्ण अण्णोण-

उदाहरण—कालोद्धि लवणसमुद्रसे दूसरा तमुद्र है, अतः क्रमशलाका २.

२ – १ = १; १ = १६: १६ × २ – ४ = २८. कालोदकसमुद्रकी गुणकारशालाका.

कालोदकसमुद्रकी गुणकारदालाकाओं द्वार। लवणममुद्रके संघफलकी गुणा करने पर कालोदकसमुद्रका संवक्तर हो जाता है। लवणसमुद्रका अपेक्षा पुष्करसमुद्र सेवफलकी अपेक्षा चारसी छयानवे गुणा है। उसका गुणकार निकालनेके लिए पुष्करसमुद्र तीतरा है, इसलिए तीनमेंते एक कम करके दोष वचे दोका विरलनकर एक एक कपके मिन सोलइ देकर परस्परमें गुणा करने पर दो सी छण्यन होते हैं। उन्हें दुगुणा करके पृथक् स्थापित कर पुनः पहिलेके विरलनको ही विरलित कर प्रत्येक कपके मिन चार देकर और परस्परमें गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो उसे उसीकी दूनी राशिमेंसे घटाने पर पुष्करसमुद्रकी गुणकारशलाकाएं होती है।

उदाहरण-पुष्करसमुद्रकी क्रमशलाका ३.

१६ × १६ १ - १ = २, १ १ = २५६, २५६ × २ = ५१२.

विरक्षतराशि २; १ १ = १६, ५१२ - १६ = ४९६ पुष्करसमुद्रकी गुणकारशलाका. इन गुणकारशलाकाओं से लवणसमुद्रके क्षेत्रफलको गुणा करने पर पुष्करसमुद्रका क्षेत्रफल हो जाता है। पुनः चीथा समुद्र लवणसमुद्रको देखते हुए आठ हजार एक सी महाईस गुणा है। इस गुणकारकी उत्पत्ति कहते हैं—

चारमेंसे एक कम करके शेषको विरलनकर और प्रत्येक रूपके प्रति सीलह देकर परस्पर गुणा करनेपर चार इजार छ्यानवै होते हैं। उन्हें तुगुणाकर पृथक् स्थापनकर पहलेकी विरलनराश्चिको विरलित कर रूपके प्रति चार देकर परस्पर गुणा करनेपर गुणे करे चउसद्वी उप्पञ्जिद । पुणो पुन्तिल्लदुगुणिदरासिन्हि एदमवणिदे चउत्थसद्वरसस गुणगारसलागा होति । एदाहि लवणसद्वरक्षेत्रफले गुणिदे चउत्थसद्वरक्षेत्रफलं होदि । एवमणेण बीजपदेण सन्वसप्रहाणं खेतफलमाणेदव्वं ।

तत्थ सन्त्रपिन्छमस्स सयंश्वरमणसग्रहस्स खेत्तफलाणयणं भण्णदे - दीव-सागर-स्वाणि अदिदे सङ्ग्रहसंखा होदि। ताओ सग्नहसलागाओ रूत्रणाओ करिय विरलिय रूपं पिंड सोलस दाद्ण अण्णोण्णन्मत्थे कदे जोयणलक्खन्नग्गेण छत्तीससदरूनाहिय-तिसहस्सपदुप्पण्णेण जगपदरम्हि भागे हिदे एगभागो आगच्छिद । पुणो एदं दुगुंणिय पुघ हुनिय पुन्तिक्लिविरलणं विरलिय रूवं पिंड चत्तारि दाद्ण अण्णोण्णन्मत्थे कदे छप्पण्णजोयणलक्खाए सेढिं खंडेद्ण एगखंडमागच्छिदि। तं पुन्तिक्लदुगुणिदरासिम्हि अविणदे सयंभूरमणसग्रस्सह गुणगारसलागा होति। एदाहि लन्नणसग्रहखेत्तफले गुणिदे

चौंसड संक्या उत्पन्न होती है। पुनः पहलेकी दुगुणित राशिमेंसे इस राशिको कमा देनेपर चौथे समुद्रकी गुणकारशलाकार हो जाती हैं।

उदाहरण-चतुर्थसमुद्रकी कमशलाका ४;

४×४×४ =६४; ८१९२ -६४ = ८१२८ चतुर्थ समुद्रकी गुणकारशलाका.

दन गुणकारशालाकामांसे लगणसमुद्रके क्षेत्रफलको गुणा करनेपर चौथे समुद्रका क्षेत्रफल हो जाता है। इस प्रकार इस उक्त बीजपदसे सभी समुद्रोंका क्षेत्रफल निकालना खाहिए।

उनमें सबसे अन्तिम जो स्त्रयम्भूरमणसमुद्र है, उसके क्षेत्रफलको निकालनेका विधान कहते हैं—सर्वद्वीप और समुद्रोंकी जितनी संख्या है, उसे आधा करने पर सर्व समुद्रोंकी संख्या है। जाती है। उन समुद्रशलाका शोंको एक कम करके विरलनकर और प्रत्येक रूपके प्रति सोलह देकर आपसमें गुणा करने पर तीन हजार एक सौ उत्तीससे गुणित एक लाख योजनके धर्मसे जगप्रतरमें भाग देने पर एक भाग भाता है। पुनः इसे दूना करके एथक् स्थापित कर पहलेके विरलनको विरलितकर प्रत्येक रूपके प्रति खार देकर आपसमें गुणा करने पर छप्पन लाख योजनके प्रमाणसे जगभेणीको खंडित सरनेपर एक बांड आ जाता है। उसे पहले दूनी की गई राशिमेंसे घटा देनेपर स्वयंभूरमण समुद्रकी गुणकारदालाकायं हो जाती हैं।

सयं भुरमणसमुद्दस खेचफलं जगपदरस्स वासीदिमागो सादिरेगो होदि'। एतथ करणगाहा-

सोल्ह सोल्सिह गुणे रूक्णोवहिसलागसंखा ति । दुगुणम्हि तम्हि सोहे चउकपहदं चउकं तु ॥ ६ ॥

संपदि सन्वसमुद्दाणं खेचफलसंकलणा बुचदे-लवणसमुद्दस एगा गुणगारसलागा, कालोदयसमुद्दस्स अट्ठावीस । एदेसि संकलणमाणिज्जमाणे ' रूपोनमादिसंगुणमेकोनगुणो-न्मथितमिच्छा' एदेण अज्जाखंडेण आणेदव्वं । एगमादि काद्ग सोलसगुणकमेण गदा सि

इन शलाकाओंसे लवणसमुद्रके क्षेत्रफलको गुणित करनेपर स्वयम्भूरमणसमुद्रका क्षेत्रफल जगवनरका साधिक व्यासीवां भाग आता है। इस विषयमें करणगाथा इस-प्रकार है—

विविधित समुद्रकी क्रमगलाकाकी संस्थामेंसे एक कम करके दोष संस्थाके प्रमाण सोलहको सोलहसे गुणाकर उपलब्ध राशिको दूना कर दे और विरलन राशिपमाण चारको चारसे गुणाकर लब्धको उस द्विगुणित राशिमेंसे घटा देनेपर विविधित समुद्रकी गुणकार-शलाकाएं आ जाती हैं॥ ६॥

उद्हरण — सर्वद्वीप-समुद्रोंकी संख्या = २मः सर्वसमुद्रोंकी संख्या <del>२म</del> = म

$$2\xi^{34} - \xi = \xi^{3} (311127) = 4; 4 \times 2 = 24;$$

$$8^{24} - ? = \frac{79}{9400000} = H; 24 - H = स्वयंभूरमणसमुद्रकी गुणकारशस्त्रका (२व - H)  $\times$  ळ. का क्षेत्रफळ = स्वयंभूरमणसमुद्रका क्षेत्रफळ =  $\frac{79^{3}}{22}$$$

थव सर्व समुद्रोंके क्षेत्रफलका संकलन कहते हैं —लवणसमुद्रकी गुणकारशलाका एक है, कालोदकसमुद्रकी गुणकारशलाकाएं अट्टाईस हैं। इनका संकलन लानेके लिए उक्त प्रकारसे प्राप्त शलाकाओं में से 'एक कम करके शेषको बादिसे गुणा करे और पुनः एक कम गुणकार-शलाकाका भाग देनेसे इच्छित राशि उत्पन्न हो जाती है ' इस मार्थाचंडसे इच्छित संकलन ले माना चाहिए। चूंकि एकको मादि लेकर सोलह गुणितकमसे राशि बड़ी है, इसकिए हो

१ सयं भुरमणसमुद्दस श्रेतफळं जगसेटीए वनां जवरूनेहि ग्रुणिय सत्तसद्वतीदिक्षेहि मजिदमेचं पुत्रो एक्कलक्तं वारससहस्तपंत्रसयजोयणेहिं ग्रुणिदरक्युए अध्यक्तिहेयं होदि । ति. प. पत्र १७१.

कडु दो रूवे ठिवय' अद्भिय पुघं ठिवय उत्तर एगरूवं दादव्वं। पुणो तं सोलसेहि गुणिय 'रूपेषु गुणमर्थेषु वर्गाणं ' एदेण अज्जाखंडेण लद्भविसदछप्पण्णेसु रूवृणेसु आदि-संगुणेसु रूवृणगुणगारेण मजिदेसु जं लद्धं तं दुगुणिय पंच अवणिदे पक्खं सलागसंकलणा होदि। कथं पंच समुष्पण्णा १ पुव्वपिक्खचएगादिचदुगुणकमेण गदरासि मेलाविदे अवणयणरासी आगच्छिद। एदाहि पुच्चुचसंकलणसलागाहि लवणसम्रह्खेचफलं गुणिदे लवण-कालोदयसमुहाणं खेचफलं होदि। तिण्हं समुहाणं खेचफलसंकलणा चुच्चदे—तिसु रूवेस एगरूवमवणिय पुध द्विय सेसमद्भिय रूवस्सुविर वग्गणं ठिवय तस्सुविर रूवं ठिवय हेहिम उवरिमस्वाणि सोलसेहि गुणिय 'रूपेषु गुणमर्थेषु वग्गणं ' एदेण अज्जा-

क्योंको स्थापितकर आधा करके पृथक् स्थापितकर ऊपर एक रूप दे देना चाहिए। पुनः उसे सोलहसे गुणितकर 'रूपोंमें गुणा और अथोंमें वर्गणा 'इस आयोक्षंडस प्राप्त दोसी छप्पन रूपोंमेंसे एक कम कर आदिसे संगुणित करनेपर तथा एक कम गुणकारसे भाग देनेपर जो राशि लम्ध हा उसे दुगुनाकर उसमेंसे पांच घटा देनेपर एक पक्षमें अर्थात् केवल समुद्रोंसम्बन्धी शलाकाओंकी संकलना हो जाती है।

उदाहरण—लवणोदक और कालोदककी गुणकारशलाकाओंका संकलन— कालोदककी शलाका २, १×१६,१×१६,१६×१६ = २५६,

$$\left(\frac{24\xi-2}{2\xi-2}\right) = \frac{244}{\xi4} = 89; \quad 89 \times 4 = 38; \quad 38 - 4 = 39$$

भंका-यहांवर पांच कैसे उत्पन्न हुए ?

समाधान—पूर्वेक एकको आदि लेकर चतुर्गुणितकमसे वृद्धिगत राशिको मिला देनेपर अपनयनराशि वा जाती है।

उदाहरण-पांचकी उत्पत्ति-१+४=५ अपनयनराशि (दो समुद्रोंकी अपनयनराखाका)। इन पूर्वोक्त संकल्पनरालाकाओंसे लवणसमुद्रसःबन्धी क्षेत्रफलको गुणित करने पर लवणसमुद्र और कालेदिकसमुद्र, इन देनोंका क्षेत्रफल हो जाना है।

उदाहरेण— स्वणसमुद्रका क्षेत्रफल- ७९०५६९४१५० ४ २४;

लवणोदक और कालोदककी संकलित गुणकारशालाका २९; ७९०५६९५१५• × २४ × २९ लवणोदक और कालोदकका संकलित क्षेत्रफल.

अय तीन समुद्रोंके क्षेत्रफलका संकलन कहते हैं— नीन रूपोंमेंसे एक रूपको घटाकर उसे पृथक स्थापित करे। पुनः शेषको आधा कर रूपके ऊपर वर्गणराशिको स्थापित-कर और उसके ऊपर रूपको स्थापितकर अधस्तन और उपरिम रूपोंको सोलहसे गुणाकर

٠, .

खंडेण लद्धा चारि सहस्सा छण्णउदी। ' रूपोनमादिसंगुणमेकीनगुणोनमधितमिच्छा ' एदेण अज्जाखंडेण लद्धाणि वे सदाणि तेहत्तराणि, एदाणि दुगुणिय एकावीसमवणिदे गुणगारसलागासंकलणा होदि। कधमेकवीसस्स उप्पत्ती १ एगर्स्व विरलिय चत्तारि दाद्ग अण्णोण्ण स्भत्थं करिय पंचिह गुणिय एगादिचदुग्गुणसंकलणं पिक्वते अवग-यणसलागपमाणं एकावीसं होदि। एत्थ करणगाहा —

इट्टसलागाखुत्तो चतारि परोप्परेण संगुणिय । पंचगुणे खित्तव्या एगादिचदृगुणा संकलणा ॥ ७ ॥

एत्थ सच्यत्थ दुरूयूणगच्छं विरलेद्व्यं ५।२१।८५।३४१।१३६५।५४६१। एदाओ अवणयणधुवरासीओ अणंतरहेट्टिमं चदुहि गुणिय रूवं पिक्यते उप्पर्जित जाव 'रूपोंमें गुणा और अथोंमें वर्गणा' इस आयों खंडसे चार हजार छ्यानये (४०९६) संख्या प्राप्त होती है। पुनः उक्त प्रकारसे प्राप्त दालाकाओं मेंसे 'एक कम करके दोषको आदिस गुणा करे, पुनः एक कम गुणकारदालाकाका भाग दे, तो इएराशि उत्पन्न हो जानी है' इस आयों खंडके अनुसार दो सो नहत्तर (२७३) संख्या प्राप्त होती है। इस संख्याको इनाकर उसमें सर्जास घटा देनेपर गुणकारदालाकाओं का संकलन हो जाना है।

उदाहरण-प्रथम तीन समुद्रोंका संकलन- शलाका ३:

 $\frac{800\xi - 2}{\xi\xi - 2} = \frac{8004}{\xi4} = 203; \quad 203 \times 2 = 485; \quad 485 - 22 = 424$ 

तीन समुद्रौकी संकलित गुणकारशालाका।

र्गुका — यहांपर घटाई जानेवाली इक्कीस संख्याकी उत्पत्ति कैसे हुई ?

समाधान — एकरूपको विरिष्ठित कर उसके ऊपर चारको देयरूपसे देकर अन्योन्या भ्यास करके उसे पांचसे गुणाकर एक आदि चतुर्गुणसंकलनको प्रक्षेप करने पर अपनयन-शिक्षाकाका प्रभाण इक्कीस हो जाता है।

इस विषयमें यह करणगाथा है-

इष्ट बालाकाराशिका जो प्रमाण हो उतने वार चारको रस्तकर परस्परमें गुणा कर, पुनः उसे पांचसे गुणा करे और फिर एक आदि चतुर्गुणसंकलनराशिको प्रक्षेप करना चाहिए। ऐसा करनेपर अपनयनराशिका प्रमाण आ जाता है॥ ७॥

यहांपर सर्वत्र दो रूप कम गच्छराशिका विरलन करना चाहिए। ५, २१, ८५, ३४१, १३६५, ५४६१, ये घटाई जाने वाली धुवराशियां अनन्तर अवस्तन राशिको चारसे गुणाकर

सयंस्रमणंसम्रहो चि । संपदि सयंभ्रतमणसम्भृहिवरिहिदसन्त्रसमुह्से त्रफलाणयणविधाणं मुन्दि— दीव-सायरह्वाणं अद्धं हृत्यूणं विरिष्ठिय हृत्वं पि विण्णा दाद्ण अण्णोण्णन्मासे कि चौह्सगुणिदजीयणलक्खमूलेण संहिदसेहीए वग्गमूलस्स अद्भागच्छिद् । अध पुन्विरलणाए हृत्वं पि जिद्दं चत्तारि हृत्याणि दाद्ण अण्णोण्णन्मासो कीरदे, तो चोहस-गुणजोयणलक्खेण खंहिदे सेहीए चदुमागो आगच्छिद् । अध हृत्वं पि सोलस दाद्ण अण्णोण्णन्मासो कीरदि, तो जोयणलक्खवग्गेण तिसहस्सछत्तीससदहृत्यगुणिदेण जगपदरिह भागे हिदे एगभागो आगच्छिद् । पुणो तं हृत्यूणं करिय एगेण आदिणा गुणिय पण्णारस-

भीर उनमें एक प्रक्षेप करनेपर उत्पन्न होती हैं, और इसी कमसे स्वयम्भूरमणसमुद्र तक उत्पन्न होती हुई चली जाती हैं।

अब स्वयम्भूरमणसमुद्रको छोड़कर शेष सर्व समुद्रोंके क्षेत्रफल निकालनेका विधान कहते हैं— द्वीप और समुद्रोंकी जितनी संस्था है उसे आधाकर उसमेंसे एक घटावे। पुनः शेष राशिका विरलमकर प्रत्येक कपके प्रति देयरूपसे दो को देकर परस्पर गुणा करनेपर खतुर्दश-गुणित लक्ष योजनके वर्गमूलसे खंडित जगश्रेणीके वर्गमूलका आधा प्रमाण आता है। अब यदि पूर्व विरलनराशिमें प्रत्येक कपके प्रति चार कपोंको देयरूपसे देकर परस्पर गुणा किया जाता है, तो खतुर्दश-गुणित लक्ष योजनसे खंडित जगश्रेणीका चौथा भाग आता है। और यदि उसी विरलनराशिमें प्रत्येक कपके प्रति सोलहको देयकपसे देकर परस्पर गुणा किया जाता है तो तीन हजार एक सौ छत्तीस (३१३६) कपोंसे गुणित लक्ष योजनके बर्गसे भाजित जगमतरका एक भाग आता है।

उदाहरण—(१) 
$$\frac{2\pi}{2}$$
 =  $\pi_1$   $\frac{2\pi^{-2}}{2}$   $\frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2\pi}}$   $\frac{2\pi^{-2}}{\sqrt{2\pi}}$   $\frac{2\pi^{-2}}{\sqrt{2\pi}}$ 

रूवेहि भागे हिदे जोयणलक्खवग्गेण चालीसाहियसचेतालसहस्सरूवगुणिदेण जगपदरिष्ट्र भागे हिदे एगभागे। आगच्छिद । एदं दुगुणिय सेढिअसंखेजबिदमागमेचमवणयणरासि पुन्तिन्तरूकरणगाहाए आणिदमविणय लवणसमुद्दखेचफलेण गुणिदे सयंभूरमणिवरिद्दि-समुद्दाणं खेचफले होदि । तं केचियमिदि भणिदे एगूणचालीसाहियबारससदरूवेहि जगपदरिष्ट्द भागे हिदे एगभागपमाणं होदि । तत्थ मूलिन्लदोसमुद्दखेचफले संखेजब-जोयणपदरमेचमविणय रज्जुपदरिष्ट्द अविणदे एकवंचासरूवेहि सादिरेगेहि जगपदरिष्ट्द खंडिदे एगखंडो आगच्छिदि । तं संखेजजस्राचिअंगुलेहि गुणिदे तिरियलोगस्स संखेजजिद-

पुनः उसे, अर्थात् १६ के गुणितक्रमसे उपलब्ध राशिको, एक कम करके आदि स्थानवर्ती एकसे गुणितकर, पन्द्रह क्ष्पोंसे भाग देनेपर बालीस अधिक सैतालीस हजार अर्थात् सैंतालीस हजार वालीस (४७०४०) क्ष्पोंसे गुणित लक्ष योजनके वर्गसे भाजित जगवरका एक भाग अता है।

इत प्रमाणको दुगुणाकर उसमेंसे पूर्वोक्त करणगाथासे निकाली हुई जगश्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण अपनयनराशिको घटाकर छवणसमुद्रके क्षेत्रफलसे गुणा करनेपर स्वयम्भूरमणसमुद्रसे रहित शेष समस्त समुद्रोंका क्षेत्रफल हो जाता है। वह क्षेत्रफल किनना होता है, ऐसा पूछनेपर उत्तर देने हैं कि वह उनतालीस अधिक बारह सी अर्थान् बारहसी उनतालीस (१२३९) कपोंसे माजित जगप्रतरका एक भाग प्रमाण होता है।

उदाहरण— $\left\{2\left(\frac{70^3}{200000' \times 80080}\right) - \frac{70}{81}\right\} \times \pi = \frac{70'}{232}$  स्वयम्भूरमणको छोड़ शेव समुद्रोंका क्षेत्रफर.

(इसी प्रमाणको उत्पन्न करनेकी प्रक्रियाके विस्तारके लिये देखो गोम्मटसार जीवकांड सं. टीका व हिन्दी अनुवाद गाथा ५४७, पृ. ९६४ आदि.)

स्वयम्भूरमणसमुद्रसे रहित शेष समुद्रोंके उक्त क्षेत्रफलमेंसे मूल अर्थात् माहिके स्वणोद्धि और कालोद्धि इन दो समुद्रोंके प्रतरात्मक संस्थान योजनप्रमाण क्षेत्रफलको षटाकर पुनः शेष राशिको प्रतरात्मक राजुके प्रमाणमेंसे घटा देनेपर साधिक इकावन क्रपोंसे जगप्रतरके खंडित करनेपर एक खंड आ जाता है।

उदाहरण— र'- (रुष् - २९ छ) = रुष् (कुछ अधिक) तिर्यग्छोकका संस्थातवां भाग तिर्येच सासादन जीवींका स्वस्थानक्षेत्र. भागमेत्तं तिरिक्खसासणसत्थाणखेतं होदि । सेसपदसासणसम्मादिद्वीहि सन्वे दीव-समुद्दा पुन्ववेरियदेवसंबंधेण पुसिन्जंति ति कड्ड जोयणलक्खबाहल्लं तप्पाओग्गबाहल्लं वा रज्ज-पदरमुद्धमेगृणवंचामखंडाणि करिय पदरागारेण दुइदे तिरियलोगस्स संखेन्जदिमागो होदि । 'वा.' सहस्स अत्था गदा ।

मारणंतियसमुग्धादगदेहि सत्त चेहिमभागा देखणा पोसिदा । तिरिक्खसासणा मेरुमूलादे हेट्ठा किण्ण मारणंतियं करेति ति चुत्ते णेरहएसु किण्ण उप्पन्नंति ? सभावदो । जिद एवं, तो हेट्ठा सभावदे चेन मारणंतियं ण मेलंति ति किण्ण घेष्पदे ? जिद सासण-मम्मादिष्टिणो हेट्ठा ण मारणंतियं मंलंति, तो तेसि भनणनासियदेवेसु मेरुनलादो हेट्ठा हिदेसु उप्पत्ती ण पावदि ति चुत्ते ण एस दोसो, मेरुनलादो हेट्ठा सासणसम्मादिट्ठीणं मारणंतियं णिस्थ ति एदं सामण्णवयणं । विसेसदो पुण भण्णमाणे णेरहएसु हेट्ठिमः

उक्त एक खंडको निर्यंचोंके अवगाहनासम्बन्धी संख्यात सृच्यंगुलोंसे गुणा करनेपर निर्यंग्लोकके संख्यानचे भागप्रमाण निर्यंच सासादनसम्यग्डिए जीवोंका स्वस्थानक्षेत्र हो जाता है। चूंकि, धिहारवन्स्वस्थानादि शेष पदस्थित तिर्यंच सासादनसम्यग्डिएयोंके द्वारा समस्त द्वीप और समुद्र पूर्वभवक वैशी देवोंके सम्बन्धसे स्पर्श किये गये हैं, इसलिए लक्ष योजन बाहस्यवाल अथवा नन्प्रायोग्य बाहस्यवाले राजुपतरके ऊपरकी ओरसे उनंचास खंड करके प्रतग्कारसे स्थापित करनेपर निर्यंग्लोकका संख्यातवां भाग हो जाता है। इसप्रकारसे यह स्वप्रदित 'वा' शब्दका अर्थ हुआ।

मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त तिर्यंच सासादनसम्यग्दिष्टियाने कुछ कम सात बढे स्रोदद्व ( 👸 ) भाग स्पर्श किये हैं।

शंका — तिर्यंच सासादनसम्यण्टि जीय सुमेरपर्वतके मूलमागसे नीचे मारणाः स्तिकसमुद्धात क्यों नहीं करते हैं ?

प्रतिशंका — यदि एसी दांका करते हैं, तो आप ही बताइए कि तियंच सासादन-सम्यांष्टिए जीव नारिकयों में क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं ?

समाधान-वे नारिक्योंमें स्वभावसे ही उत्पन्न नहीं होते हैं।

प्रतिसमाधान- यदि ऐसा है तो सुमेरपर्वतके मूलभागसे निचे भी वे स्वभावसे भारणान्तिकसमुद्धात नहीं करते हैं, ऐसा क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं।

शंका-यदि सासादनसम्यग्दि जीव मेरुतलसे नीचे मारणान्तिकसमुद्धात नहीं करते हैं तो महतलसे नीचे स्थित भवनवासी देवोंमें उनकी उत्पत्ति भी नहीं प्राप्त होती है ?

समाधान—उक्त शंकापर धवलाकार उत्तर देते हैं कि, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, 'मेरुतलसे नीचे सासादनसम्यग्दिए जीवोंका मारणान्तिकसमुद्धात नहीं होता है ' बहु सामान्य अर्थात् द्रव्यार्थिकनयका वचन है। किन्तु विशेष अर्थात् पर्यायार्थिकनयकी एइंदिएसु वाण मारणंतियं मेलंति ति एस परमत्था। कघमत्थ देख्णतं? ण ताव हेड्डिमजोमणसहस्सेण ऊणा सत्त चोइसभागा, तिरिक्खसासणेहि भवणवासिएसु मारणंतियं
मेल्लमाणेहि तस्स वि छुवणसंभवोवलंभादा। मेरुम्लादो हेट्डा देख्णजोयणलक्खं फुसंताणं
सासादणाणं सत्त-चोइसभागेहि सादिरेगेहि होदव्वमिदि १ ण एस दोसो, छमग्गं पयद्वेहि
पिडिणिययउप्पत्तिहाणेहि तसजीवेहि णिरंतरं ण सत्त रज्जू फुसिज्जेति, तथा संभवासंभवा।
सो वि कथं णव्वदे १ देख्णवयणण्णहाणुववत्तीदो । उववादस्स एकारह चोइसभागा पोसिदा
ति वत्तव्वं । सुत्ते अउत्तं कथमेदं णव्वदे १ कम्मइयकायजोगिसासणाणमेकारह-चोइस-

विवक्षासे कथन करने पर तो वे नारिकयोंमें अथवा मेहतलसे अधीम गवर्ती एकेन्द्रियजीवोंमें मारणान्तिकसमुद्धान नहीं करते हैं, यही परमार्थ है।

गुंका—यहांपर अर्थात् मारणान्तिकसमुद्धातगत सासादनसम्यग्दिएयोंके क्षेत्रमें देशोनता अर्थात् कुछ कम सान बट चौद्द भागका कथन कैसे किया, क्योंकि, मेकतलके अधोभागवर्ती एक इजार योजनसे कम सान बटे चौद्द (१४) भाग ते। माने नहीं जा सकते। इसका कारण यह है कि भवनवासियोंमें मारणान्तिकसमुद्धातको करनेवाले तिर्यंच सासादनसम्यग्दियोंके द्वारा उसके भी छुए जानेकी संभावना पाई जाती है। इसलिए मेद-तलसे नीचे कुछ कम एक लक्ष योजन प्रमाण क्षेत्रको स्पर्श करनेवाले तिर्यंच सासादन-सम्यग्दियोंका मारणान्तिक स्पर्शनक्षेत्र साधिक सात बटे चौद्द (१४) भाग होना चाहिए, न कि देशोन सात बटे चौद्द भाग?

समाधान—यह कोई दोष नहीं। इसका कारण यह है कि छहीं मागींकी प्रवृत्त, अर्थात् पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्घ्व और अधोदिशा सम्बन्धी छहीं मागींसे जानेपाले, एवं प्रतिनियत उत्पत्ति स्थानवाले असजीवों के द्वारा निरन्तर सात राजु स्पर्श नहीं किये जाते हैं, क्योंकि, उस प्रकारकी संभावनाका अभाव है।

शंका-यह भी कैसे जाना ?

समाधान — 'देशोन ' वचनकी अन्यथा अनुपपत्तिसे। अर्थात् यदि मारणान्तिक-समुद्धात करनेवाले असजीवोंके द्वारा निरन्तर सात राजु प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया जाता, तेर सूत्रमें 'देशोन 'यद वचन नहीं दिया जाता। इस अन्यथानुपपत्तिसे जाना जाता है कि मारणान्तिकसमुद्धात करनेवाले असजीवोंके द्वारा सात राजुके स्पर्श किये जानेकी निरन्तर संभावना नहीं है।

उपपादपदको प्राप्त तिर्येच सासादनसम्यग्डियोने ग्यारह बटे जीव्ह ( ११ ) भाग स्पर्श किये हैं, पेसा कहना चाहिए।

यंका - सूत्रमें नहीं कही गई यह बात कैसे जानी जाती है !

मागपोसगपरूत्रयसुत्तादो', खुद्दाबंधिम उत्रवादपरिणयसासणाणमेककारह-चोद्दसभाग-पोसणपरूत्रयसुत्तादो च णव्यदे । एत्थ महंते उत्रवादपोसगसेते संते मारणंतियफोसणमेव किमट्ठं परूतिदं १ ण', एत्थ उत्रवादित्रक्खाए अभावादो । तद्वित्रक्खा किण्णिबंधणा', सासणाणमेइंदिएसु अणुष्पज्जमाणाणं तत्थ मारणंतियविहाणिणबंधणा । तेण उत्रवादस्स एककारह चोद्दसभागा फोसणसुत्रलब्भदे ।

सम्मामिच्छादिईाहि केवडियं खेतं फोसिदं, लोगस्स असंखेर ज्जिदिभागों ॥ २६ ॥

एदस्य सुत्तस्स वद्याणकाले सन्त्रपदपह्न्वणाए खेत्तभंगी। सन्थाणसत्थाण-विहारवदिसन्थाण-वेदण-कसाय-वेउन्त्रियपदिद्विदसम्मामिच्छादिद्वीहि तीदाणागदकालेसु तिण्हं

समाधान—कार्मणकाययोगी सासादनसम्यग्दि जीवोंके ग्यारह बटे चौदह (११) भागप्रमाण स्पर्शतक्षेत्रके प्रकापक आगे कहे जानेवाले इसी स्पर्शनप्रकाणके सूत्रसं, तथा खुद्दा-बंधमें कहे गयं उपपादपरिणन सासादनसम्यग्दियोंके ग्याग्ह बटे चौदह (११) भागप्रमाण स्पर्शन करनेकी प्रकाण करनेवाले सुत्रसं जाना जाना है कि उपपादपदकी प्राप्त तियंच सासादनसम्यग्दियोंने ग्यारह बटे चौदह भाग स्पर्श किये हैं।

शंका — उक्त प्रकारसे इतना अधिक उपपादपदका स्पर्शनक्षेत्र होते हुए भी यहां पर मारणान्तिक स्पर्शनक्षेत्र ही किसलिये प्रकारण किया ?

समाधान - नहीं, क्योंकि यहां पर उपपादपदकी विवक्षाका अभाव है।

ठांका -- उपपारपदकी विश्वक्षा न होनेका क्या कारण है ?

समाधान — उपपादपदकी विवक्षा न होनेका कारण एकेन्द्रियोंमें नहीं उत्पन्न होने बाले सासादनसम्यग्दि जीवोंका उनमें मारणान्तिकसमुद्धातका विधान है। अर्थान् सासा-दनसम्यग्दि जीव एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं, किर भी वे उनमें मारणान्तिकसमुद्धात करते हैं। इसलिए यहां पर उपपादकी विवक्षा नहीं की गई, और इसीलिए उपपादपदका ग्यारह बटे चीदह (रैं) भाग प्रमाण स्वर्शनक्षेत्र प्राप्त हो जाता है।

सम्यग्निध्यादृष्टि तिर्यचोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातत्रां भाग स्पर्श किया है ॥ २६ ॥

इस सूत्रकी वर्तमानकालमें स्वस्थानादि सर्व पदसम्बन्धी स्वर्शनप्रक्रपणा क्षेत्रप्रक-पणाके समान है। स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, वेदना, कवाय और वैकियिकससुद्धात, इन पांच पदीवाले सम्यग्मिध्यादि तिर्यचीने भूत और मिविष्य इन दोनी कालीमें सामान्यलोक भादि तीन लोकोका असंस्थातवां भाग, तिर्यग्लोकका संस्थातवां भाग और अदाईद्वीपसे

१ कम्मइयकायजोगीस ×× सासणसम्मादिद्वीहि ×× एकारह चोदसमागा देसूणा । जी. फो. ९६-९८.

२ म प्रती ' ण ' इति पाठो नास्ति । ३ प्रतिषु ' किण्णबंघणा ' इति पाठः ।

४ सन्यग्निव्यादष्टिभिक्कोंकस्यासंस्येयमागः । त. वि. १, ८.

लोगाणमसंखेजजदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजजदिभागो, अङ्गाहज्जादो असंखेजजगुणो । एत्थ पज्जविद्वयपस्त्रवणा सासणपस्त्रवणाए तुल्ला ।

असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, छोगस्स असंख्रेज्जदिभागों ॥ २७ ॥

तिरिक्खगदीए तिरिक्खंसु नि महाधिकारो अणुत्रहुदे । एदं सुनं वहुमाणकाल-विसिद्धअसंजदसम्मादिहि-संजदासंजदखेचं जदो परूबेदि, तदो एदस्स परूबणाए खेचमंगो।

## छ चोइसभागा वा देसूणा ॥ २८ ॥

असंजदसम्मादिद्वीहि सत्थाणपदे वहमाणेहि तिण्हं लेगाणममंखेजजदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजजदिभागो, अहुाइज्जादो असंखेजजगुणे। अदीदकाले पोसिदो । एदे असंजदसम्मादिद्विणो सत्थाणपदे सन्वदीवेसु होति, लवण-कालोदय-सयंभूरमणसमुद्देसु च। तम्हा सेससमुद्देखेन्णरज्जपदरं एत्थ सत्थाणखेत्तं होदि। एदस्साणयणविधाणं पुन्तं व कादन्तं । विहार-वेदण-कसाय-वेउन्वियपदेसु वद्दंता अदीदकाले तिण्हं लोगाणमसंखेजजदि-

असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहांपर पर्यायाधिकनयकी स्पर्शनप्ररूपणा सासादन-गुणस्थानकी स्पर्शनप्ररूपणाके तुस्य जानना चाहिए।

असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानवर्ती वियंचोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां माग स्पर्श किया है ॥ २७॥

'तिर्यंचगतिमें तिर्यंचोंमें ' इस महाधिकारकी यहांपर अनुत्रृति होती है। चूंकि यह सूत्र वर्तमानकालविशिष्ट असंयतसम्यग्दिष्ट और संयतासंयत तिर्यंचोंके स्पर्शनक्षेत्रका प्रकृपण करता है, इसलिए इसकी प्रकृपणा क्षेत्रके समान ही है।

उक्त दोनों गुणस्थानवर्ता तिर्यंच जीवोंने अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चौदह भाग स्पर्श किये हैं ॥ २८ ॥

स्वस्थानपद्द्य वर्तमान असंयतसम्यग्द्धि तिर्यंचोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अहाई द्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र अतीतकालमें स्पर्ध किया है। ये असंयतसम्यग्द्धि तिर्यं व स्वस्थानस्वस्थानपद्द्य सर्व द्वीपोंमें होते हैं, तथा लवणसमुद्र, कालोदकसमुद्र और स्वयम्भूरमणसमुद्रमें भी होते हैं। इसके निकालनेका विधान पूर्वके समान ही करना चाहिए। विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय और वैकिशिकसमुद्धात, इन पदोंपर वर्तमान जीवोंने अतीतकालमें सामान्यलोक आदि तीन

१ असंयतसम्यष्टिशिः संयतावंयतेलांकस्यासंस्थेयमागः षद चतुर्दश्वमागा वा देशोना । सः वि. १, ६.

भागं, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागं, अङ्गाइज्जादो असंखेज्जगुणं फुमंति। छुदो १ पुट्यवेरियदेवपयोगदो जोयणलक्ख्वाहल्लं संखेज्जजोयणबाहल्लं वा रज्जुपदरं सन्वमदीदकालं फुमंति ति । मारणंतियपदे वहुमाणेहि छ चोहसभागा देखणा पोसिदा । छुदो १ अच्छुदकप्पादो उविर तेसिमुप्पचीए अभावादो तत्थ गमणाभावा । ण च उप्पत्तिखेचमुल्लंधिय
गमणं संभवदि, अइप्पसंगा । उविर णवगेवज्जेमु मिच्छादिहिणो जिद उप्पर्जित, तो
असंजदसम्मादिहीणं संजदासंजदाणं च उप्पत्ती किमिदि ण होज्ज १ मिच्छादिहिणो दन्वलिंगेण उप्पर्जित चे, एदे वि दन्वलिंगेण चेव उप्पर्जित, ण कीवि दोसो। उपपर्जित चे,
ण, खेचस्स देखणस्त्ते-चोहसभागचप्पसंगादो १ ण एस दोसो, जिद वि णवगेवज्जेमु
दन्वलिंगेणो असंजदसम्मादिद्वी संजदासंजदा च उपपर्जित, तो वि सत्त चोहसभागा ण
होति, माणुसखेचादो चेव तत्थुप्पचीदो । उववादगदेहि अदीदकाले तिण्हं लोगाणम-

लोकीका असंख्यातवां भाग, तिर्यंग्लोकका संख्यातवां भाग और अदाई द्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि, पूर्वभवके वैरी देवोंके प्रयोगसे एक लाख योजन वाहत्यवाला अथवा संख्यात योजन बाहत्यवाला राजुभतररूप सर्वक्षेत्र अतीतकालमें स्पर्श किया है। मारणान्तिकसमुद्धातपद्रपर वर्तमान जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह भाग (१५) स्पर्श किये हैं। क्योंकि, अच्युतकल्पस ऊपर उनकी उत्पत्तिका अभाव होनेसे वहांपर गमनका अभाव है। और, उत्पत्तिक्षेत्रको उल्लंघन करके गमन संभव नहीं है, अन्यथा अतिश्रसंग दोष प्राप्त हो जायगा।

रंका— अच्युतकरपसे ऊपर यदि नवश्रैवेयकों में मिध्यादि मनुष्य उत्पन्न होते हैं, तो असंयतसम्यन्दि और संयतासंयत तिर्येचोंकी उत्पत्ति क्यों नहीं होना चाहिए? यदि कहा जाय कि मिध्यादिष्ट मनुष्य द्रव्याहिंगसे उत्पन्न होते हैं, तो ये भी द्रव्याहिंगसे ही उत्पन्न होतें, इसमें के हैं दोष नहीं है। यदि कहा जाय कि वे नवश्रैवेयकों में उत्पन्न होवें, सो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, फिर स्पर्शनक्षेत्रके देशोन सात बटे चौदह ( हैं ) भाग प्रमाण होतेका प्रसंग प्राप्त होगा ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, यद्यपि नव्येवेयकोंमें द्रव्यिकी मिध्या-दृष्टि, असंयतसम्पर्शिष्ट और संयतासंयत जीव उत्पन्न होते हैं, तो भी सात बटे चौद्द (१४) भागप्रमाण स्पर्शनक्षत्र नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि, उन नव्यैवेयकोंमें मनुष्यक्षेत्रसे ही उत्पत्ति होती है। अर्थात् उनमें मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं, तिर्यंच नहीं।

उपपादगत असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानवर्ती तिर्थेच जीवोंने अतितकालमें सामान्य-

१ प्रतिषु ' तस्स ' इति पाठः ।

<sup>े</sup> परतिरिय देस-अयदा उनकरसेणच्चदो ति णिमांथा । णर अयद-देस-भिच्छा गेर्वे ब्लंनो ति गच्छंति ॥ ति सा. ५४५.

संखेज्जिदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जिदिभागो, अष्टुःइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदो । तं जहा- तिरिक्खेस तिरिक्ख-देव-णेरइयसम्मादिष्टिणो ण उप्पर्जित चि। कुदो १ सहावादो । मणुसखइयसम्मादिष्टिणो चेव उप्पर्जित, पुन्वं मिन्छ्यसंसिदेहि बद्धतिरिक्खाउअत्तादो । तेष संगभूमीसु चेव उप्पर्जित, दाणादिसयलदसघम्मे विज्जमाणाणुमोदादो । तेष संयंपहपन्वदोविरिम्मागो सन्वो चेव उववादपरिणदसम्मादिष्टीहि पुसर्जिदि ति तस्ताणयण-विधाणं वुन्चदे- सयंपहपन्वदादो परमागो दोहि वि पासेहि रज्जुपंचहमागो रज्जूए तप्पाओग्गा संखेज्जा भागा वा होति । तेस रज्जुविक्खंभिम्ह फेडिदेसु अवसेसा तिण्णि अद्वभागा रज्जूए संखेज्जिदिमागो वा होदि । एदेण विक्खंभायामेण हिदसम्मादिष्टि- उववादखेत्तं—

विक्खंभवग्गदसगुणवरुणी वदृस्स परिटुओ होदि । विक्खंभचउन्मागो परिठयगुणिदो हवे गणिदं ॥ ८॥

एदीए गाहाए पदरागारेण कदे जगपदरं अहुसत्तावण्णमागब्महियचालीसेात्तर-चदुहि सदेहि खंडिद-एयभागी सादिरेगी आगच्छदि, तप्पाओग्गसंखेज्जरूवेहि छिण्णेग-

लोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्थग्लोकका संख्यातवां भाग और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। वह इस प्रकारसे हैं— तिर्येचोंमें तिर्थेच, देव अथवा नारकी सम्यग्दिष्ट जीव नहीं उत्पन्न होते हैं, क्योंकि, ऐसा स्वभाव ही है। केवल सायिक-सम्यग्दिष्ट मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि, उन्होंने पूर्वमें मिध्यात्वसे संसिक्त परिणामोंके हारा तिर्येच आयुको बांघ लिया है। सो वे भी जीव भोगभूमिके तिर्यंचोंमें ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि, सम्यग्दिष्ट योंकी दान आदि समस्त दश धर्मोंमें अनुमोदना विद्यमान रहती ही है। इसलिए स्वयंप्रभ पर्वतका उपिम सर्व भाग उपपादपिणत असंयतसम्यग्दिष्ट तिर्येच जीवोंके द्वारा स्पर्श किया गया है, अतः उसके निकालनेके विधानको कहते हैं—

स्वयंत्रभ पर्वतसे परभागवर्ती क्षेत्र दोनों ही पाश्वोंसे राजुके पांच बटे आठ (१) भाग अथवा राजुके तत्प्रायोग्य संस्थात बहुभाग प्रमाण होता है। उन भागोंको राजुके विष्कम्भमेंसे घटा देनेपर तीन बटे आठ (३) भाग अवदेश क्षेत्र अथवा राजुका संस्थातवां भागप्रमाण होता है। इस विष्कम्भ और आयामसे स्थित सम्यग्हिक उपपादक्षेत्रको—

विष्कम्भका वर्गकर उसे दशसे गुणा करके उसका वर्गमूल निकाले, वही वृत्त अर्थात् गोलाकृति क्षेत्रकी परिधिका प्रमाण हो जाता है। पुनः विष्कम्भके चतुर्मागसे परिधिको गुणा करनेपर क्षेत्रफल हो जाता है॥८॥

इस गाथासूत्रके अनुसार प्रतराकारसे करनेपर बाठ बटे सत्तावन भागसे अधिक चार सी चालीस (४४०६७) भागोंसे खंडित सातिरेक एक भागप्रमाण जगप्रतर होता है।

१ ति. सा. ९३.

मांगो वा । तं उस्सेधसंखेज्जंगुलेहि गुणिदे तिरिक्खसम्मादिष्टिउनव।दखेतं होदि । संजदासंजदेहि सत्थाणपदिष्टिएहि तिण्हं लोगाणमसंखेजदिमागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिमागो, अहुाइज्जादे। असंखेजगुणो । एत्थ सत्थाणखेत्तमाणिज्जमाणे तिरिक्खसम्मादिष्टि-उक्वादपदरखेत्तमुस्सेधगुणगारविज्जदं रज्जुपदरिक्ह अवणिदे जगपदरं सादिरेयपंचपंचास-रूवेहि भजिदएगमागो आगच्छदि । तं संखेज्जुस्सेधंगुलेहि गुणिदं संजदासंजदसत्थाणखेतं तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागमेत्तं होदि । विहारविदसत्थाण-वेदण-कसाय वेउव्वियपरिण-देहि संजदासंजदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेजिदभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अङ्गाइ-

उदाहरण—विष्कस्भ 
$$\frac{3}{2}$$
;  $\sqrt{\frac{3}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{9}{2}} \times \frac{3}{32} \times \frac{9}{32} \times \frac{9}{43} \times \frac{9$ 

विशेषार्थ — यहां उपल्च्य भागप्रमाणको सातिरेक कहनेका अभिप्राय यह है कि जो रैं का वर्गमूल रैं ले लिया गया है वह यथार्थ वर्गमूलसे कुछ अधिक है। गया है जिससे भागहार कुछ बढ़ गया है। पहले इसी विष्कम्भको लेकर परिधिके भिन्न प्रमाण हारा भिन्न क्षेत्रफल निकाला गया है। (देखो पृ. १६९.)

अथवा तस्त्रायोग्य संक्यात रूपोंसे भाजित जगप्रतरका एक भाग आता है। उसे संख्यात उत्सेधांगुलीसे गुणा करनेपर तिर्यंच सम्यग्दिए जीवींका उपपादक्षेत्र हो जाता है।

स्वस्थानस्वस्थानपद्स्थित संयतासंयत तिर्यंचोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्धा किया है। यहां स्वस्थानस्वस्थानक्षेत्रको निकालनेपर उत्सेधगुणकारसे रहित तिर्यंच असंयतसम्यग्हिथोंके उपपाद प्रतरक्षेत्रको राजुप्रतरमेंसे घटा देनेपर साधिक पचपन क्पोंसे भाजित एक भाग जगप्रतर आता है।

उदाहरण-तिर्यंच सम्यग्द्दाध्योंका उपपाद्यतरक्षेत्र =

$$\frac{z_{0}^{2}}{880^{-2}} = \frac{40 \times 86}{54000}; \quad \xi = \frac{40 \times 86}{54000} = \frac{844}{465} = \frac{20^{3}}{445}$$

उसे संस्थात उत्सेघांगुळोंसे गुणा करनेपर तिर्यंच संयतासंयतींका स्वस्थानक्षेत्र हो जाता है, जो कि तिर्यग्लोकका संख्यातयां भागमात्र होता है।

विद्वारवरस्वस्थान, वेदना, कषाय और वैक्रियिकसमुद्धात, इन पर्देशे परिणत तिर्येच संयतासंयत जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका ज्जादो असंखेष्जगुणो अदीदकाले फोसिदो । कुदो १ संजदासंजदाणं वेरियदेवसंबंधेण जोयणलक्खबाह्रळं तिरियपदरस्स अदीदकाले पोसो अश्थि चि । मारणंतियसमुग्घादगदेहि संजदासंजदेहि छ चोह्सभागा देखणा फोसिदा, तिरिक्खसंजदासंजदाणमञ्जुदकप्पा चि मारणंतिएण गमणसंभवादो ।

पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्त जोणिणीसु मिच्छादि-द्वीहि केवडियं खेतं फोसिदं, लोगस्स असंखेजदिभागो ॥ २९ ॥

एदं सुत्तं वट्टमाणकालसंबंधि ति एदस्स परूवणाए खेत्तभंगी।

सन्बलोगो वा ॥ ३०॥

परिसेसादो एदं सुत्तं तीदाणागदकालसंबंधी। एतथ ताव 'वा 'सहद्वे। उच्चदे— ति-विसेसणविसिद्वसत्थाणितिरिक्खिमच्छादिद्वीहि तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, तिरिय-लोगस्स संखेजजदिभागो, अङ्काइज्जादो असंखेजजगुणो पोसिदो। एदं खेत्रमाणिज्जमाणे असंखेजोसु सम्रदेसु भोगभूमिपिडिभागदीवाणमंतरेसु द्विदेसु सत्थाणपदाद्विदतिविहा तिरिक्खा

संक्यातवां भाग और अदाई डीपसे असंक्यातगुणा क्षेत्र अतीतकालमें स्पर्श किया है, क्योंकि, संवतासंवत तिर्यंचोंका वैरी देवोंके हरणसम्बन्धसे एक लाख योजन बाह्यवाले तिर्यक्ष्मतरका अतीतकालमें स्पर्श किया गया है। मारणान्तिकसमुद्धातगत तिर्यंच संवतासंवतोंके कुछ कम छह बटे चौदह (र्षं) भाग स्पर्श किये हैं, क्योंकि, तिर्यंच संवतासंवतोंका अच्युतकस्प तक मारणान्तिकसमुद्धातसे गमन संभव है।

पंचिन्द्रियतियेंच, पंचेन्द्रियतियेंच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतियेंच योनिमतियोंमें मिध्यादृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका अतंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ २९॥

यह सूत्र वर्तमानकालसम्बन्धी है, इसलिए इसकी स्वर्शनप्रकृषणा क्षेत्रप्रकृषणाके समान जानना बाहिए।

उक्त तीनों प्रकारके तिर्यंच जीवोंने अतीत और अनागत कालमें सर्वलोक स्पर्श किया है ॥ ३० ॥

पारिशेषन्यायसे यह स्त्र भृत और भविष्यकालसम्बन्धी है। यहांपर पहले 'वा' शब्दका अर्थ कहते है—पंचेन्द्रियतिर्यस, पंचेन्द्रियतिर्यस विशेष्ट जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका क्षांसे विशिष्ट स्वस्थानपद्श्यित तिर्यंच मिथ्याहिए जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग, तिर्यग्लोकका संस्थातवां भाग और अदाईद्वीपसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। इस क्षेत्रको निकालनेपर असंस्थात समुद्रोंमें और भोगभूमिके प्रतिभागकप द्वीपोंके अस्तरास्त्रीमें स्थित क्षेत्रोंमें स्वस्थानपद्श्यित उक्त तीन प्रकारके तिर्यंच नहीं हैं, इसिक्षप इस

णित्य ति एदं खेनं पुट्विधाणणाणिय रज्जुपदरिम्ह अवणिय संखेज्जस्चिअंगुलेहि गुणिदे तिरियलोगस्स संखेज्जदिमागमेनं पंचिदियतिरिम्खितगिमिच्छादिद्विसत्थाणखेनं होदि । विहारविदसत्थाण-वेदण-कसाय-वेजिन्नयपदपरिणदिनिवृहिमच्छादिद्वीहि तिण्हं लोगाणम-संखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो अङ्गाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदो । इदो ? मिनामिन्तदेववसेण सन्वदीव-सागरेसु संचरणं पि विरोहाभावादो । तेणेत्य संखेजं-गुलबाइल्लं तिरियपदरमुङ्गमेगूणवंचासखंडाणि करिय पदरागारेण ठइदे पंचिदियतिरिम्खित्वामिच्छादिद्विविहारविदसत्थाणिदिखेनं तिरियलोगस्स संखेजिदिभागमेनं होदि । 'वा' सइद्वे। गदो । मारणंतिय-जववादगदपंचिदियतिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खित्वातिरिम्खितिय-जववादिद्वितिरिमिष्कितिय-जववादिद्वितिरिमिष्कितिय-जववादिद्वितिरिमिष्तिय-जववादिद्वितिरिमिष्तियातिरिम्खितियातिरिम्खितियातिरिमिष्तियातिरिम्खितियातिरिम्खितियातिरिमिष्तियातिरिम्खितियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिम्खितियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्तियातिरिमिष्

क्षेत्रको पूर्वविधानसे लाकर और राजुपतरमेंसे घटाकर संस्थात सुरुवंगुलोंसे गुणा करनेपर तिर्पक्तोकका संस्थातयें भागप्रमाण पंचिन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंचपर्यात और योनिमती इन तीन प्रकारके मिथ्याइष्टि तिर्यंचोंका स्वस्थानक्षेत्र हो जाता है। धिहारवत्स्वस्थान, वेदना कवाय और वैकियिकसमुद्धात, इन पदोंसे परिणत उक्त तीन प्रकारके मिथ्याद्दष्टि तिर्यंचोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग, तिर्थग्लोकका संस्थातवां भाग और अक्राईश्वीपसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है, पर्योकि, पूर्वभवके मित्र या शत्रुक्ष देवोंके क्षशिस असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है, पर्योकि, पूर्वभवके मित्र या शत्रुक्ष देवोंके क्षशिस सर्व होंप और सर्व समुद्रोंमें संचार (विद्वार) करनेके प्रति कोई विरोध नहीं है। इसलिए यहांपर संख्यात अंगुल बाहल्यवाल तिर्यक्षतरको जपरसे उनंचाल खंड करके प्रतराकारसे स्थापित करनेपर पंचेन्द्रिय तिर्यंच आदि तीन प्रकारके मिथ्यादिधि तिर्यंच क्षियांसम्बन्धी विद्वारवत्स्वस्थान आदिका क्षेत्र हो जाता है, जो कि तिर्थग्लोकका संस्थातवां भागमात्र होता है। इस प्रकारसे 'वा' शब्दका अर्थ हुआ।

मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदगत पंचेन्द्रिय तिर्यंच आदि तीन प्रकारके मिथ्यादाप्र तिर्यंच जीवोंने सर्वलोक स्पर्श किया है।

शंका- लोकनालीके बाहिर त्रसकायिक जीवोंके असंभव होनेसे 'सर्वलोक स्पर्श किया है 'यह वचन कंसे मदित होता है !

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद्ववह-रियत त्रसजीवींको छोड़कर रोष त्रसर्जायोंका त्रसनाटीके वाहिर मस्तित्वका प्रतिपेश किया गया है।

<sup>.</sup> १ उनवाद-मारणंतियपरिणदतसम्बन्धिकण सेसत्तता । तत्तणालिनाहिशन्ति व णश्चि ति जिणेहिं णिहिहं ॥ श्री. जी. १९९०

## सेसाणं तिरिक्खगदीणं भंगो ॥ ३१ ॥

संसाणिमिदि उत्ते सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिन्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टि-संजदा-संजदा घेत्रच्या, अण्णेसिमसंभवादो । एकिस्से तिरिक्खगदीए तिरिक्खगदीणमिदि बहुत्तिणिदेसो कथं घडदे ? ण एस दोसो, एकिस्से वि तिरिक्खगदीए गुणहाणादिभेएण बहुत्तिविरोहाभावादो । एदेसि चदुण्हं गुणहाणाणं परूत्रणा वद्दमाणकाले खेत्तसमाणा । अदीदकाले एदेसि तिरिक्खोघपरूत्रणाए तुल्ला । णविर जोणिणीसु असंजदसम्मादिष्टीणं उववादो णित्थ, एत्तिओ चेव विसेसो ।

पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तएहि केविडयं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जिदभागो ॥ ३२ ॥

वट्टमाणकाले सत्थाण-धेदण-कमायपदे वट्टमाणपंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तएहि चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जिदभागो, अह्वाइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदो । मारणंतिय-उववादपदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जिदभागो णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेज्जगुणो ।

शेप तिर्यचगतिके जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ ३१ ॥

' दोष ' ऐसा पद कहने पर सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्यग्निध्यादिष्ट, असंयतसम्य-ग्दिष्ट और संयतासंयत तिर्येत्रोंको प्रहण करना चाहिए, वर्षोकि, इनके अतिरिक्त अन्य तिर्थेत्रोंका प्रहण करना असंभव है।

शंका-पक ही तियंचगतिके होने पर 'तिरिक्खगदीणं ' यह बहुवचनका निर्देश कैसे घटित होता है !

समाधान-यह कोई दोप नहीं, वर्षोंके, एक तिर्यंचगतिसामाध्यके होने पर भी गुणस्थान आदिके भेक्से बहुत्वके होनेमें कोई विरोध नहीं है।

इन उक्त खारों गुणस्थानोंकी स्पर्शनमस्पणा घर्तमानकालमें क्षेत्रके समान है और इन्हीं खार गुणस्थानवर्ती तिर्येचींकी भतीतकालिक स्पर्शनप्ररूपणा तिर्येखींकी भोध स्पर्शनप्ररूपणाके मुल्य है। किन्तु योनिमतियोंमें असंयतसम्यग्दिष जीवींका उपपाद नहीं होता है, इतनी मात्र ही विशेषता है।

पंचे।न्द्रयातिर्यंच लब्ध्यपर्याप्त जीवोंने कितनाक्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असं-ख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ३२ ॥

वर्तमानकालमें स्वस्थानस्वस्थान, वेदमा, और कवायसमुद्धात, इन पर्दोपर वर्तमान पंची-द्रियतिर्यंच अपर्यातकोंने सामान्यलोक मादि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और महाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्ध किया है। भारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद पद्धाले पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त तिर्यंचींने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग और मनुष्यलेक तथा तिर्यंकींने, इन दोनों लोकोंसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्ध किया है।

#### सब्बलोगो वा ॥ ३३ ॥

पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तेति अणुवद्दे । एतथ ताव 'वा 'सद्दे उच्चदे—सत्थाण-वेदण-कसायपदगदेहि पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तएहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदि-मागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अङ्गाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदो । कुदो १ अङ्गाइज्जदीव-समुद्देसु कम्मभूमिपिडमागे सयंपहपव्यदपरभागे च तेसि संभवादो । अदीद-काले सयंपहपव्यदपरभागं सव्यं ते पुसिति चि तिरियलोगस्स संखेजिदिभागमेत्तं खेत्तं होदि । तस्साणयणिवधाणं वृच्चदे—सयंपहपव्यदब्भंतरखेत्तं जगपदरस्त संखेजिदिभागं रज्जपदर्शन्ह अवणिदे सेसं जगपदरस्स संखेजिदिभागो होदि । तं संखेजिद्दभागो होदि । तं संखेजिद्दभागो होदि । तं संखेजिद्दभागो होदि । त्रियलोगस्स संखेजिदिभागो होदि । अपज्जत्ताणमंगुलासंखेजिदिभागोगाहणाणं कथं संखेजजंगुलुस्सेधो लब्भदे १ ण, मुअपंचिदियादितसकलेवरेसु अंगुलस्स संखेजिदिभागार्थि काद्ण जाव संखेजज्जोयणाणि चि कमवड्डीए द्विदेसु उप्पज्जमाणाणमपज्जताणं संखेजजंगुलुस्सेधं पि विरोहाभावादो । अध्या सन्त्रेसु दीव-समुद्देसु पंचिदियतिरिक्ख-

पंचेन्द्रियतिर्यंच लम्ध्यपर्याप्त जीवोंने अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्ध किया है ॥ ३३ ॥

इस स्मान 'पंचित्रियतियंच अपर्याप्त ' इस पदकी अनुवृत्ति होती है। अब यहांपर 'बा' शब्दका अर्थ कहते हें— स्वस्थान, घदना और कथायसमुद्धात, इन पदोंको प्राप्त पंचित्रिय तियंच अपर्याप्त जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यंग्लोकका संख्यातवां भाग और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि, अदाईद्वीप और हो समुद्रोंमें, तथा कर्मभूमिके प्रतिमागवाले स्वयंप्रभपवंतके परभागमें पंचेन्त्रियतियंच लब्ध्यपर्याप्त जीवोंका होना सम्भव है। अतीतकालमें स्वयंप्रभपवंतके सम्पूर्ण परभागकों के जीव स्पर्श करते हैं, इसलिए वह क्षेत्र तिर्यंग्लोकका संख्यातवां भागमात्र होता है। अब उस क्षेत्रके निकालनेके विधानको कहते हैं— स्वयंप्रभपवर्तका आभ्यग्तर क्षेत्र जगप्रतरके संख्यातवें भागप्रमाण है। उसे राजुप्रतरमेंसे घटा देनेपर शेप क्षेत्र जगप्रतरका संख्यातवां भाग होता है। उसे संख्यात स्वयंगुलोंसे गुणा करनेपर तिर्यंग्लोकका संख्यातवां भाग हो जाता है।

ग्रंका — अंगुलके असंख्यातवें भागमात्र अवगाहनवाले लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके संख्यात अंगुलप्रमाण उत्सेध केसे पाया जा सकता है !

समाधान - नहीं, क्योंकि, मृत पंचित्रियादि त्रसजीवौंके अंगुलके संख्यातवें भागकी आदि करके संख्यात योजनों तक कमधुद्धिसे स्थित धारीशोंमें उत्पन्न होनेवाले खब्ध्यपर्याप्त जीवोंके संख्यात अंगुल उत्संधके प्रति कोई विरोध नहीं है।

अथवा, सभी द्वीप और समुद्रोंमें पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्त जीव होते हैं, क्योंकि,

१ मतिषु ' श्रणिबेहि ' इति पाउ। ।

अपन्जता अत्थि । कुदो, पुन्नवेरियदेवसंबंधेण एगवंधणबद्ध छन्जीविणकाओगाढकम्मभूमिपिडिभागुप्पण्णओरालियदेह मच्छादीणं सन्नदीन-समुद्देसु संभवे। नलंभादे। महामच्छोगाहणिम्ह एगवंधणबद्ध छन्जीविणकायाणमित्थत्तं कधं णव्नदे १ वग्गणिम्ह उत्तअप्पाबहुगादो । तं जहा- 'सन्वत्थोवा महामच्छसरीरे पदरस्स असंखेन्जिदिभागमेत्ता
तसकाइयजीवा । तेउकाइया जीवा असंखेन्जगुणा । को गुणगारो १ असंखेन्जि लोगा ।
पुढिवकाइया जीवा विसेसाहिया । केतियमेत्तो विसेसो १ असंखेन्जलोगमेत्तो । तेसि पिडभागो वि असंखेन्जलोगमेत्तो । एवं आउक्ताइया विसेसाहिया । वाउकाइया विसेसाहिया ।
वणप्फइकाइया अणंतगुणा ति '। ण च सन्वे ते पन्जत्ता चेव, तसअपन्जत्ताणं पि' तेउकाइयाणं च संभवादो । ण च मुद्दसरीरे चेव पंचिदियअपन्जत्ताणं संभवो ति वोत्तं जुत्तं,
तस्स विधाययसुत्ताभावा । महामच्छादिदेहे तेसिमित्थित्तस्स सूचगं पुण इदमप्पाबहुगसुत्तं
होदि । तसपन्जत्तरासीदो तसअपन्जत्तरासी असंखेन्जगुणो । तेण जत्थ तसजीवाणं

पूर्वभवके वैरी देवोंके सम्बन्ध से एक बंधनमें बद्ध पदकायिक जीवोंके समृहसे व्याप्त और कर्मभूमिके प्रतिभागमें उत्पन्न हुए औदारिक देहवाले महामच्छादिकोंकी सर्वद्वाप और समुद्रोंमें संभावना पाई जाती है।

शुंका — महामच्छकी अवगाहनामें एक बन्धनसे बद्ध पदकायिक जीवोंका अस्तित्व कैसे जाना जाता है ?

सम्धान चर्गणाखंडमं कहे गये अल्पबहुत्वातुयोगद्वारसे जाना जाता है। वह इस प्रकार है — 'महामत्स्यके द्वारामं सबसे कम जगप्रतरके असंख्यातवें भागमात्र त्रसकायिक जीव होते हैं। उन त्रसकायिक जीवोंसे तेजस्कायिक जीव असंख्यातगुण होते हैं। गुणकार क्या है शसंख्यात लोक गुणकार है। तजस्कायिक जीवोंसे पृथियीकायिक जीव विद्येष अधिक होते हैं। कितने प्रमाण विद्येषसे अधिक होते हैं। असंख्यात लोकमात्र विद्येषसे अधिक होते हैं। उनका प्रतिभाग भी असंख्यात लोकमात्र होता है। इसी प्रकारसे पृथिवीकायिक जीवोंसे अप्कायिक जीव विद्येष अधिक होते हैं। अप्कायिक जीव अनन्तगुणे होते हैं। '

महामच्छके शरीरमें ऊपर कहे गये ये सब जीव केवल पर्याप्त ही नहीं होते हैं, किन्तु उसके शरीरमें असकायिक लब्ध्यपर्याप्त जीव और तेजस्कायिक जीवोंका भी होना संभव है। तथा मृत शरीरमें ही पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त जीव संभव हैं ऐसा भी कहना युक्त नहीं है, क्योंकि, इस बातके विधावक सूत्रका अभाव है। किन्तु महामच्छादिके देहमें उनके अस्तित्वका सूचक यही उक्त अस्पबहुत्वसूत्र है। असपर्याप्तराशिसे असअपर्याप्तराशि असंख्यातगुणी होती है, इसलिए जहां पर असजीवॉकी

**१** प्रतिषु वी हि ' इति पाठः ।

संभवो होदि, तत्थ सन्वत्थ वि पज्जचेहितो अपज्जचा असंखेज्जगुणा होति । तम्हा संखेज्जंगुलबाहल्लं तिरियपदरमेगूणवंचासखंडाणि करिय पदरागारेण ठइदे तिरिय-लोगस्स संखेजजदिभागमेचं पंचिदियतिरिक्खअपज्जचसन्थाण-वेदण-कसायखेचं होदि । 'वा 'सहद्वो गदो । मारणंतिय-जववादगदेहि सन्वलोगो पोसिदो, सन्वत्थ गमणागमणं पिंड विरोहाभावा ।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छादिद्वीहि केवः डियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ३४ ॥

एदस्स सुत्तस्य अत्था खेत्ताणिओगहारे परूविदा ति णेह परूविज्जदे ।

### सब्बलोगो वा ॥ ३५ ॥

एत्थ तान 'वा' सद्दृहो उच्चदे – सन्थाणमन्थाण-विहारविद्यन्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो पोसिदो, तीदाणागदकालेमु वेरियदेव-संबंधेण वि माणुसोत्तरसेलादो परदो गमणाभावा । माणुसखेत्तरस पुण संखेज्जदिभागो

संभावना होती है वहां पर सर्वत्र ही पर्याप्त जीवोंसे अपर्याप्त जीव असंख्यातगुणे होते हैं। अत्याप्त जीव असंख्यातगुणे होते हैं। अत्याप्त संख्यात अंगुल वाहस्यवाल तिर्यक्षतरक उनंचास खंड करके प्रतराकारसे स्थापित करने पर तिर्यग्लेकिक संख्यातवें आगमात्र पंचिन्द्रिय तिर्यच लब्ध्यपर्याप्त जीवोंका स्वस्थान वेदना और कथायसमुद्धातगत क्षेत्र होता है। इस प्रकारसे 'वा शब्दका अर्थ समाप्त हुआ।

मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादगत पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्ध्यपर्याप्त जीवोंने सर्वेलोक स्पर्श किया है, क्योंकि, उनके सर्व लेकिमें गमनागमनके प्रति विरोधका अभाव है।

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें मिध्यादृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ३४॥

इस स्त्रका अर्थ क्षेत्रानुयोगद्वारमं प्रक्रपण किया जा चुका है, इसलिए यहांपर पुनः प्रक्रपण नहीं किया जाता है।

मिथ्यादृष्टि मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंने अतीत और अनागत-कालकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है ॥ ३५ ॥

अत्र यहांपर पहिले 'वा' शब्दका अर्थ कहते हैं — स्वस्थानस्वस्थान, विहार-वत्स्वस्थान, वेदना, कपाय और वैकियिकसमुद्धातसे परिणत उपर्युक्त जीवोंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भागस्पर्शा किया है, क्योंकि, अतीत और अनागतकालमें वैरी देवोंके सम्बन्धसे भी मानुवोत्तर शैलसे परे मनुष्योंके गमनका अभाव है। किन्तु मनुष्यक्षेत्रका

१ मनुष्यगतौ मनुष्येर्भिध्यादृष्टिभिलोंकस्यावरूयेयमागः सर्वलोको वा स्युष्टः । सः सि. १, ८.

मिच्छादिद्वीणं आगासगमणादिविमत्तिविरहिदाणं जोयणलक्खबाहल्लेण फासाभावादो । अधवा मन्वपदेहि माणुमलागो देखणो पोसिदो, पुन्ववेरियदेवसंबंधेण उड्ढं देखणजोयण-लक्खुप्पायणसंभवादो । एसो 'वा' सद्द्वो । मारणंतिय-उववादगदेहि सन्वलोगो पोसिदो, सन्वलोगे गमणागमणे विरोहाभावादो ।

सासणसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि-भागो ॥ ३६॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो पुन्वं परूविदो ।

सत्त चोइसभागा वा देसूणा ॥ ३७ ॥

सन्थाणसत्थाण-विहारविद्यात्थाण-वेदण-कसाय-वेउिन्यसमुग्घादगदेहि सासण-सम्मादिद्वीहि चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो पोसिदो । माणुसखेत्तस्स संखेज्जदिभागो पोसिदो । अथवा विहारादि-उवरिमपदेहि माणुमखेत्तं देख्णं पोसिदं । केण ऊणं ? चित्त-

संख्यातवां भाग स्पर्श किया है, क्योंकि, आकाशगमनादि विशिष्ट शक्ति विरिहित मिथ्या-हिए जीवोंके एक लास योजनके बाहरूपसे सर्वत्र स्पर्शका अभाव है। अथवा, सर्व पर्दोकी अपेक्षा मिथ्याहिए मनुष्योंने देशान मनुष्यलोकका स्पर्श किया है, क्योंकि, पूर्वभवके वैरी देवोंके सम्बन्धसे ऊपर कुछ कम एक लास योजन तक उनका जाना आना संभव है। इस प्रकार यह 'वा' शब्दका अर्थ समाप्त हुआ।

मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदगत उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य मिध्यादिष्ट जीवीन सर्वलोक स्पर्श किया है, क्योंकि, इन दोनों पद्दोंकी अपेक्षा सर्वलोकके भीतर जाने आनमें कोई विरोध नहीं है।

मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ३६ ॥

इस सूत्रका अर्थ पहले कहा जा चुका है।

मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंने अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा कुछ कम सात बटे चौद्ह भाग स्पर्श किये हैं ॥ ३७॥

स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय और वैकिथिकसमुद्धातगत सासा-दनसम्यग्दिष्ट मनुष्योंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग स्पर्ध किया है, तथा मानुषक्षेत्रका संख्यातवां भाग स्पर्ध किया है। अथवा, विद्वारवत्स्वस्थानादि ऊपरके पदोंकी अपेक्षा देशोन मनुष्यक्षेत्रको स्पर्श किया है।

शंका-यहां देशोन पदसे कितना कम क्षेत्र विवक्षित है ?

१ सासादनसम्यम्दृष्टिमिळांकस्याषं रूपेयमागः सन्त चतुर्दश्रमागा वा देशोनाः । छ. सि. १, ८.

कुलतेल-मेरुपव्यद्-जोइसावासादिणा। माणुसेहि अगम्मपदेसस्स तस्स कथं माणुसखेच-ववएसो १ ण, लद्धिसंपण्णप्रणीणमगम्मपदेसाभावा। मारणंतियसमुग्धादगदेहि सत्त चोइस-मागा देखणा बोसिदा। कि कारणं १ सासणाणं मारणंतिएण भवणवासियलोगादो हेड्डा गमणाभावादो, उविर सव्यत्थ मारणंतिएण गमणसंभवादो। उववादगदेहि तिण्हं लोगाणम-संखेज्जदिभागो पोसिदो; तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो पोसिदो । ण ताव णेरइयः सासणाणं मणुसेसुप्पज्जमाणाणं पोसणं तिरियलोगस्य संखेज्जदिभागो होति, दुक्खंम-दुबाहुखेचफलस्स णेरइयअसंजदसम्मादिष्टिमारणंतियखेचफलस्तेच तिरियलोगासंखेज्जदि-भागनुवलंमादो। णादीदकाले अदुरज्जुमाऊरिय द्विददेवसासणाणं मणुस्सेसुप्पज्जमाणाण-मुववादपोसणं तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो होदि, छक्कावक्कमणियमबलेण पणदालीम-

समाधान— विश्वापृथियी, दुःल।चल, मेरपर्वत और ज्योतिष्क आवास आदिसे हीन प्रदेश विवक्षित है।

शंका— मनुष्यों से अगम्य प्रदेशवाले इस कुलाचल आदिके क्षेत्रको 'मनुष्यक्षेत्र' यह संज्ञा कैसे प्राप्त है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, लिधसम्पन्न मुनियोंके लिए (मनुष्यलोकके भीतर) अगम्य प्रदेशका अभाव है।

मारणान्तिकसमुद्धातगत सासादनसम्यग्दिष्ट मनुप्योंने कुछ कम सात बटे चीद्द ( १५) भाग स्पर्श किये हैं। इसका कारण यह है कि सासादनसम्यग्दिष्टयोंका मारणान्तिक-समुद्धातके द्वारा भवनवासियोंके निवासलोकसे नीचे गमन नहीं होता है। किन्तु ऊपर सर्वत्र मारणान्तिकसमुद्धातके द्वारा गमन संभव है। उपपादगत उक्त तीनों प्रकारके सामादन-सम्यग्दिष्ट मनुप्योंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग स्पर्श किया है और तिर्यन्लोकका संस्थातवां भाग स्पर्श किया है।

गंका— मनुत्यों में उत्पन्न होनेवाले नारकी सासादनसम्यग्दिएयोंका स्पर्शनक्षेत्र भी तिर्यग्लोकका संस्थातवां भाग नहीं होता, क्योंकि, (असंख्यात योजन विस्तृत श्रेणीबद्धादि किलोंके) अपने दोनों ओरके दंडाकार व भुजाकार क्षेत्रोंका क्षेत्रफल', नारकी असंयतसम्यग्दिए-योंके मारणान्तिकक्षेत्रफलके समान, तिर्यग्लोकके असंख्यातवें भागनमाण पाया जाता है। और न अतीनकालमें दी आठ राजुपमाण क्षेत्रको व्याप्त करके रिथत और मनुष्योंमें उत्पन्न होने वाले सासादनसम्यग्दिए देवोंका उपपादसम्बन्धी स्पर्शनक्षेत्र तिर्यग्लोकका संख्यातवां

१ 'दुक्खंभदुबाहुखेत्तफलस्त' इस पदका अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं हुआ। प्राय: यही पद पहले भी आ चुका है। (देखों पू, १८७.) इस पदकी ययाशक्य सार्थकता निकालकर अर्थ कर दिया गया है। संभव है ये उक्त नरकके बड़े से बड़े बिलोंके नाम हो। त्रिलोकप्रकृतिमें विलोंके नाम इस प्रकारके मिलते हैं, किन्तु ये नाम हमें अभी तक नहीं मिले। जीयणलक्खिवक्खं म-अद्वरज्जुस्सेह चदुपाणालीसु मणुअलोगमागच्छंताणमुववाद खेत्तफलस्स तिरियलोगादो संखेजजगुणत्त्रवर्लभादो । ण तिरिक्खेहितो मणुस्सेसुप्पज्जमाणसासणाण-मुववाद खेत्तं पि तिरियलोगस्स संखेजजिदभागो होदि, तत्थ वि चदुहि चेव पंथेहि आगमणदंसणादो ति ? एत्थ परिहारो उच्चदे—ण ताव णेरह्यसासणे अस्सिद्ण उत्तदोसो, तिण्णबंघणुववाद फोसणबलेण तिरियलोगस्स संखेजजिदभागत्ताण अश्वरामादो । ण देव-सासणे अस्सिद्ण उत्तदोसो वि, अद्वरज्जुस्सेहलोगणालीए समच उरस्साए अंतोहिददेव-सासणाणं हे हिम-उविरमाणं च कंडुज्जुवाए गईए चढणोयरणवावारेण मणुवलोगपणिधि-मागंतूण एग-दोविरगहं किरिय मणुनेसुप्पज्जमाणाणं तिरियलोगस्स संखेजजिदभागमेत्त-फोमणस्सुवलंभादो । तिरिच्छं गंतूण विरगहं किरिय देवसासणा मणुसेसु किण्ण उप्पञ्जति ? मणुमगहविरहियदिसाए सहावदो चेव तेसिं गमणाभावादो । ण च मणुसगहसंग्रहमागंतूण विरगहं किरिय मणुसंसुप्पण्णाणं खेत्तं बहुअमुवलक्भइ, तक्खेत्तस्स तिरियलोयस्म संखे-

भाग होता है, क्योंकि, भवान्तरमें संक्रमणेक समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे, इसमकार छह दिशाओं में गमनागमन कप पट अपक्रम-नियमके बलसे पैतालीस लाख योजन विष्करभवाले व आह राजु उन्सेधवाले क्षेत्रमें चारों बोरसे मनुष्यलोकको आनेवाले जीवोंका उपपादसम्यन्धी क्षेत्रफल, तिर्यग्लोकसे संख्यातगुणा पाया जाता है। और निर्यग्लोंसे मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले सासादनसम्यन्दियोंका उपपादक्षेत्रभी तिर्यग्लोकका संख्यातवी भाग होता है, क्योंकि, वहांपर भी चारों ही दिशाओंके मार्गोंसे आगमन देखा जाता है।

समाधान—अब उपर्युक्त भाशंकाका परिदार करते हैं— व तो नारकी सासाहत. सम्यग्हिष्टिंको भाश्रय करके उक्त देख प्राप्त होता है, क्योंकि, तिकिमिसक उपपादसम्बन्धी स्पर्शनके बलसे निर्यश्लोकका संख्यातवां भाग नहीं स्वीकार किया गया है। और न देख सासादनसम्यग्हिप्योंका आश्रय करके भी उक्त दोष प्राप्त होता है, क्योंकि, भाड राजु उत्सेधवाली समचतुरह्म लोकनासीके अन्तर्शस्थित देव सासादनसम्यग्हिप्योंका और अधस्तन मधा उपरिम जीवोंका भी बाणकी तरह सीधी गतिसे चढ़ने और उतरनेकप व्यापारसे मनुष्यलेककी प्रणिधि (तट) को भाकर और एक या दो विम्नह करके मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाल जीवोंका तिर्यग्लोकके संख्यातवें भागमात्र स्पर्शन पाया जाता है।

श्रंका — तिरछे जाकर पुनः विग्रह करके सासादनसम्यग्दिष्ट देव, मनुष्योंमें क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं ?

समाधान—मनुष्यगतिसे रहित दिशामें स्वभावसे ही उनका गमन नहीं होता है। तथा, मनुष्यगतिके सम्मुख आकर और विष्रह करके मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले बीवोंका भी क्षेत्र बहुत नहीं पाया जाता है, प्योंकि, इस क्षेत्रके तिर्यग्लोकके संक्यातर्वे

[ १, ४, ६८.

ज्जिदिभागपहाणचादो । तम्हा एवंविहणियमवसेण तलकोसणमेत्तस्तेव संगहो कायच्यो । मणुसोववादिणो देवसासणा मूलसरीरं पविसिय काल करेंति चि भणंताणमभिष्पायेण तिरियलोयस्स संखेज्जिदिभागमेत्तमेदं फोसणं समत्थेदच्वं । तिरिक्खसासणेसु मणुस्तेसु-प्यज्जमाणेसु वि तिरियलोगस्स संखेज्जिदिमागो फोसणसुवलक्मइ, तिरिक्खसासणसम्मा-इहीणं चलुगाईसुप्यज्जमाणाणं तिरिक्खभवाभिमुहसेसगइजीवाणं च तिरिच्छं गंत्ण विग्गहं करिय उप्यत्तिदंसणादो । अतएव च 'तिरोऽश्चन्तीति तिर्यश्चः '। एदेसिमेवंविहा गई अतिथ कि कुदो णव्यदे ? देवसासणोववादस्स पंच-चोइसभागपोसणप्रव्यणणाहाणुववत्तीदो । तदो ण पुच्चत्तदोसप्यसंगो चि सदहेयव्यं।

सम्मामिच्छाइडिपहुडि जाव अजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ३८ ॥

सम्मामिच्छाइद्वीणं वद्भगणकाले सगसन्वपदेहि खेत्तभंगो । सत्थाणपदद्विएहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, माणुमखेत्तस्स संखेजजदिभागो पोसिदो । विहारवदि-

भागकी ही प्रधानता है। इसिलए इसप्रकार के नियम के वहांसे मेठ के तलभाग के स्पर्शनमात्रका ही संग्रह करना चाहिए। मनुष्यों में उत्पन्न होनेवाले देव सासादनसम्यग्दाप्ट जीव मूलहारीर में प्रवेश करके मरण करते हैं, ऐसा कहने वाले आचार्यों के अधिप्रायसे तिर्यग्लोकका संख्यातयां भागमात्र स्पर्शन होता है, ऐसा समर्थन करना चाहिए। तथा तिर्यंच सासादनसम्यग्दाप्टियों में भी उत्पन्न होने वाले अविंमें तिर्यग्लोकके संख्यातयें भागप्रमाण स्पर्शनक्षेत्र पाया जाता है, पर्योक्ति, चारों गतियों में उत्पन्न होने वाले निर्यंच सासादनसम्यग्दाप्टियों के और तिर्यंचभवके अभिमुख श्रेष गतिकें जीवोंक तिरखे जाकर और विग्रह करके उत्पत्ति देखी जाती है। और इसीलिए वे 'तिरखे जाते हैं अत्यव तिर्यंच हैं' ऐसी व्युन्पित्त की गई है।

शंका—इन तिर्यचौंकी इस प्रकारकी निरछी गनि होती है, यह कैसे जाना जाता है?
समाधान—अन्यथा देव सासनसम्यग्दिष्टियोंके उपपादसम्बन्धी पाँच बढे चौदह
( १५) भागप्रमाण स्पर्शनक्षेत्रकी प्रकृपणा नहीं हो सकती थी। इसल्पि पूर्वोक्त दोप नहीं
प्राप्त होता है, पेसा श्रद्धान करना चाहिए।

मनुष्योंमें सम्यग्निध्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थ न तक प्रत्येक गुणस्थानवर्धी जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है।। ३८।।

सम्यग्निष्यादिष्ट मनुष्येंका वर्तमानकालमें स्पर्शनक्षेत्र अपने सर्व पदीकी अपेक्षा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है। स्वस्थानस्वस्थान पदस्थित उक्त गुणस्थानवर्ती मनुष्येंन सामान्य-स्नोक आदि चार लोकोंका असंस्थातयां भाग और मानुषक्षेत्रका संस्थातयां भाग स्पर्श

१ सम्यग्मिभ्यादृष्ट्वादीनामयोगकेवत्यन्दाना क्षेत्रवत्स्वर्शनम् । स. ब्रि. १, ८.

सत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजजिदमागो, माणुसखेनस्स संखेजिदिमागों पोसिदो । अदीदाणागदवद्दमाणकालेसु मणुसअसंजदसम्मादिष्टीणं मणुमसमामिच्छादिष्टिभंगो । णवरि मारणंतियसप्रुग्धादगदेहि तिण्हं ले.गाणमसंखेजजिदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजजिदमागो पोसिदो । तं कथं १ मणुससम्मादिष्टिदेवेसु मारणंतियं करेंता
संखेजजिव्यागेसु चेव मारणंतियं करेंति, वाणवेतर-जोदि।सिएसु तिसिमुप्पत्तीए
अभावादो । तत्थ एकेकिस्स वद्याए जिद वि असंखेजजियणलक्खबाहरूलं होदि, तो वि
तिरियलोगस्स असंखेजिदिभागमेत्तं चेव खेत्तं फोमिदं होज । तेणेदमप्पधाणं । मणुमा
पुन्वं तिरिक्खेसु बद्धायुगा पच्छा सम्मत्तं घेतृण तिरिक्खेसु उप्पर्जनि, एदं खेत्तं पधाणं ।
कथमेदमाणिजदे १ सयंपहपन्वदादो उवरिमखेत्तविक्संभं ठिवय--

व्यासं पोडशगुणितं पोडशसहितं त्रिक्यकपहृतं । व्यासत्रिगुणितसहितं सृक्ष्मादिष तङ्क्षेत्रसृक्ष्मग् ॥ ९ ॥

किया है। विद्वारवन्स्वस्थान, वेदना, कपाय और वैकियिकसमुद्धात, इन पर्शंकी अपेक्षा मनुष्योंने सामान्यलोक आदि वार लोकोंका असंख्यानयां भाग और मनुष्यलेकको संख्यातयां भाग स्पर्श किया है। अनीन, अनागन और वर्तमान, इन नीनों कालोंमें मनुष्य असंयत-सम्यग्दिएयोंकी स्पर्शनप्रकृपणा मनुष्य सम्यग्निथ्यादिएयोंके समान है। विशेष वान यह है कि मारणान्तिकसमुद्धातगन असंयन मनुष्योंने सामान्यलेक आदि तीन लोकोंका असंस्थातयां भ.ग और तिर्थग्लोकका संस्थातयां भाग स्पर्श किया है।

र्शका — मारणान्तिकसमुदातगत असंयतसम्यग्दिष्ट मनुष्योंने तिर्थग्छ। कका संख्या-तवां भाग कैसे स्पर्श किया !

समाधान — देवों में मारणान्तिकसमुद्धात करने वाले सम्यग्हिए मनुष्य संख्यात मार्ग वाले संख्यात विमानों में ही मारणान्तिकसमुद्धात करते हैं, क्यों कि, उनकी वानव्यन्तर भार उपातिषक देवों में उपाति नहीं होती हैं। उनमें एक एक मारणान्ति कसमुद्धात के मार्गका यद्यपि असंख्यात लाख ये।जन बाहच्य होता है, तो भी वह क्षेत्र (सब मिलकर) तिर्थे खोकके असंख्यातवें आगमात्र ही स्पर्श किया गया होगा। इसलिए यह क्षेत्र यहां पर अप्रधान है। पहले तियं वों में जिन्होंने आयु बांघ ली है ऐसे मनुष्य पीछे सम्यक्त्वको प्रहण करके तियं बों में उत्पन्न होते हैं, यह क्षेत्र यहां पर प्रधान है।

शंका—बद्धायुष्क मनुष्योंका यह उपपादक्षेत्र कैसे निकाला जाता है ?
समाधान — स्वयंत्रम पर्वतसे उपरिम क्षेत्रके विष्क्रममको स्थापित करके —

ध्यासको सोलहसे गुणा करे, पुनः सोलह जोड़े, पुनः तीन, एक और एक अर्थात् एकसौ तेरद (११३) का भाग देवे। पुनः ज्यासका तिगुना जोड़ देवे, तो स्ट्रमसे भी स्ट्रम परिधिका प्रभाण मा जाता है॥ ९॥

१ आ-क पत्योः '-मागी संसेक्जमागी वा ' इति पाउँ।

इस गाथाके अनुसार परिधिका निकालकर और विष्करशके चतुर्भागमे गुणाकर पुनः संक्यात अंगुलोंसे गुणा करने पर तिर्थग्लेकिके संख्यातवें भागप्रमाण मारणान्तिकक्षेत्र हो जाता है। यह क्षेत्र अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा होता है।

उदाहरण-स्वयंत्रम पर्वतसे उपरिम भाग अर्थात् भीतरी क्षेत्रका विष्क्रम-

$$2 - \frac{4}{6} = \frac{3}{6}$$
,  $\frac{3}{6} \times \frac{26}{5} + \frac{26}{6} \times \frac{3}{3} = \frac{3400}{2004}$  राजु प्रतर,

यह मारणान्तिकसमुद्धातगत असंयतसम्यन्दि मनुत्योंका क्षेत्र है जो राजुप्रतरके अधमांद्रासे कुछ अधिक होनेके कारण तिर्धन्छोक अर्थात् ७×१ राजुका संख्यातवां भाग तथा पैतालीस लाख योजन विष्कम्म वाले अदाहितियसे असंख्यातगुणा बड़ा है।

उपपाद्यद्यात असंयतसम्यग्हि जीवोंने सामान्यलोक अधि तीन लोकोंका असं-भ्यातवां भाग और तिर्यग्लोकका संस्थातवां भाग स्पर्श किया है। यह इसप्रकार है—यंवि अतीतकालमें आठ राजु आयत और एक राजु विस्तृत क्षेत्रको ब्याप्त करके स्थित चारी प्रकारके असंयतसम्यग्हि देव, मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं तो भी बह स्पर्शनक्षेत्र निर्यग्लोकका संस्थातवां भाग ही होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्हि देवोंके समान वहांके मनुष्योंमें उत्पन्न होने वाले असंयतसम्यग्हियोंके आगमनका नियम पाया जाता है। यह अर्थ अन्यत्र भी कहना चाहिए। उन्हीं जीवोंने अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है।

संयतासंयत मनुष्योंकी वर्तमानकालिक स्पर्शनकी प्रक्रपणा क्षेत्रके समान है। स्वस्थानस्वस्थानपदकी अपेक्षा संयतासंयत मनुष्योंने अतीतकालमें सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंस्थातवां भाग और मनुष्यक्षेत्रका संस्थातवां भाग स्पर्श किया है। विद्वारवतस्वस्थान, वेदना, कथाय और वैकियिकसमुद्धातगत मनुष्य संयतासंयतींने सामान्य-

माणुसखेत्तस्य संखेजिदिभागो, संखेजा भागा वा पोसिदा। मारणंतियसमुग्धादगदेहि चदुर्ण्हं लोगाणमसंखेज्जिदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदो। कारणं चितिय वत्तव्यं। पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि ति ओधं।

सजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंखेजदिभागो, असंखेज्जा वा भागा, सव्वलोगो वा ॥ ३९॥

एदस्य सुत्तस्स अत्थो पुट्वं उत्तो ति संपदि ण उच्चदे । एवं पज्जत्तमणुस-मणुसिणीसु । णवरि मणुसिणीसु असंजदसम्मादिद्वीणं उववादो णत्थि । पमत्ते तेजाहारं णत्थि ।

मणुसअपज्जत्तेहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि-भागो ॥ ४०॥

सत्थाण-वेदण-कसायसमुग्घादगदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, माणुस-खेत्तस्स संखेज्जदिभागो पे।सिदो। मारणंतिय-उववादगदेहिं तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, दोलोगेहिंतो असंखेजजगुणो पोमिदो।

लेक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मनुष्यक्षेत्रका संख्यातवां भाग अथवा संख्यात वहुभागप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। मारणान्तिकसमुद्धातगत संयतासंयत मनुष्योंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातयां भाग और अदार्द्धीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। इसका कारण विचार कर कहना चाहिए। प्रमत्तसंयत गुणस्थानसं लगाकर अयोगिकवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवीं मनुष्योंका स्पर्शनक्षेत्र ओघप्रक्रपणाके समान लोकका असंख्यातवां भाग है।

सयोगिकेवली जिनोंने कितना क्षेत्र स्पर्ध किया है ? लोकका असंख्यातवां माग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक स्पर्ध किया है ॥ ३९ ॥

इस स्त्रका अर्थ पहले कह आये हैं, इसांख्य अब नहीं कहते हैं। इसी प्रकार से पर्याप्तमनुष्य और मनुष्यानियोंका स्पर्शनक्षेत्र जनाना चाहिए। विशेष बात यह है कि मनुष्यानियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंका उपपाद नहीं होता है, और प्रमत्तसंयतगुणस्थानमें तेजस एवं आहारकसमुद्धात नहीं होते हैं।

लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ४० ॥

स्वस्थानस्वस्थान, वेदना और कषायसमुद्धानगत लब्ध्यपर्याप्त मनुष्यांने सामान्य-लोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मनुष्यक्षेत्रका संख्यातवां भाग स्पर्श किया है। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदगत उक्त जीवोंन सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग और मनुष्य तथा तिर्यग्लोकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है।

### सञ्वलोगो वा ॥ ४१ ॥

सत्थाण-वेदण-कमायसमुग्वादगदेहि चदुण्हं लेगाणमसंखेजदिशागो, माणुसखेतस्स संखेजदिभागो, संखेजा भागा वा अदीदकाले पोसिदा । मारणंतिय-उनवादगदेहि सन्तर-लोगो पोसिदो, मन्त्रत्थ गमणागमणे विरोहाभावा ।

# देवगदीए देवेसु मिच्छादिट्टि-सासणसम्मादिट्टीहि केवडियं खेतं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ४२ ॥

एतथ ताव मिच्छादिद्वीणं उच्चदे— सत्थाणसत्थाणपरिणदेहिं तिण्हं लोगाणमसंखे-ज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजजदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेजजगुणो पोसिदो । एवं विहारविदसत्थाण-वेदण कसाय-वेजिवयपदाणं पि वत्तव्वं । मारणंतिय-उववादगदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेजजगुणो पोसिदो । सासणसम्मा-दिद्विस्स सत्थाणसत्थाण-विहारविदसत्थाण-वेदण-कसाय वेजिवयपदाणं खेतोघं । मारणंतिय-

लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंने अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है।। ४१।।

रवस्थानस्वस्थान, वेदना और कवायसमुद्धातगत लब्ज्यपर्याप्त मनुष्योंने सामान्य-लेक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग, मनुष्यक्षेत्रका सख्यातवां भाग अथवा संख्यात बहुभाग अतीतकालमें स्पर्श किया है। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादगत मनुष्योंने सर्व-लोक स्पर्श किया है क्योंकि, उनके सर्वत्र गमनानागमनमें कोई विरोध नहीं।

देवगतिमें देवोंमें मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ४२ ॥

यहांपर पहले मिध्यादिए देवोंका रपर्शनक्षेत्र कहते हैं-स्वस्थानस्वस्थानपद् से परिणन मिध्यादिए देवोंने सामान्यलोक आदि तीन लांकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्थग्लोकका संख्यात्वां भाग और अदाई छीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। इसी प्रकारसे विहारविस्वस्थान, वेदना, कपाय और वैक्षियिकसमुद्धात, इन पदोंको प्राप्त देवोंका भी स्पर्शनक्षेत्र वहना चाहिए। मारणान्तिकसमुद्धान और उपपादपदवाले मिध्यादिए देवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग और नरलोक तथा तिर्थग्लोकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय और वैक्षियिकपदवाले सासादनसम्यग्दिए देवोंका स्पर्शनक्षेत्र आघक्षेत्रका प्रक्रपणाके समान है। मारणान्तिक-

१ देवगतो देवेर्भिष्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिमिल्लोकस्यासंख्येयमागः अष्टो नव चतुर्दश्रमागा वा देशोनाः । स. सि. १, ८.

उनवादगदाणं पि खेत्रोघमेव होदि। एसा वट्टमाणपमाणपरूत्रणा। अदीदाणागद-परूत्रणद्वमाह-

## अट्ट णव चोहसभागा वा देखुणा ॥ ४३ ॥

सत्थाणसत्थाणमिच्छादिद्वीहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अङ्गाइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदो। एत्थ ओघकारणं वत्तव्वं। सासण-सम्मादिद्वीहि सत्थाणसत्थाणपरिणदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेजदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अङ्गाइज्जादो असंखेजगुणो पोसिदो। एत्थ वि ओघकारणं वत्तव्वं। विहारवदिसत्थाण वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि दोगुणद्वाणजीवेहि अदीदकाले अद्व चोइसभागा देखणा पोसिदा। केण ऊणा १ तदियपुढिवहेद्विमतलसहस्सजोयणेहि अण्णेहि वि देवाणमगम्मपदेसेहि। मारणंतियसमुग्घादगदेहि मिच्छादिहि-सासणसम्मादिद्वीहि णव चोइसभागा देखणा पोसिदा, हेद्वा दो रज्जू, उविर सत्त रज्जु ति। उववादगदेहि

समुद्धात और उपपादपदवाले जीवोंका भी स्पर्शनक्षेत्र ओघ क्षेत्रप्रक्रपणाके समान ही होता है। इसप्रकार यह वर्तमानकालिक स्पर्शनक्षेत्रके प्रमाणकी प्रक्रपणा समाप्त हुई। अब अतीत और अनागत कालसम्बन्धी स्पर्शनक्षेत्रके प्रक्रपण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देवोंने अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और कुछ कम नौ बटे चौद्ह भाग स्पर्श किये हैं॥ ४३॥

स्वस्थानस्वस्थान पदवाले निध्यादृष्टि देवाने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अद्दृष्टिपिसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहांपर कारण ओघके समान कहना चाहिए। स्वस्थानस्वस्थानपद्परिणत सासादनसम्यग्दृष्टि देवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अदृष्टि एसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहांपर भी कारण ओघके समान ही कहना चाहिए। विद्यारवास्वस्थान, वेदना, कपाय और वैक्रियिकसमुद्धात, इन पदोंसे परिणत मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि, इन दो गुणस्थानतीं देवोंने अतीतकालमें कुछ कम आठ बटे चौदह ( ईप ) भाग स्पर्श किये हैं।

शंका-यहां आठ वंट चौदह भाग किस क्षेत्रसे कम हैं ?

समाधान—तृतीय पृथिवीके अधस्तन तलसम्बन्धी एक हजार योजनीसे, तथा अन्य भी देवोंके अगम्य प्रदेशोंसे, कम हैं।

मारणान्तिकसमुद्धातगत मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देवाने मंदराचलसे नीचे दो राजु और ऊपर सात राजु, इस प्रकार कुछ कम नी बटे चौदृह (र्षेष्ट) भाग स्पर्श मिच्छादिष्टि-सासणसम्मादिद्वीहि पंच चोइसमागा देख्णा पोसिदा, सहस्सारकप्पादो उविरिम्देसिम्रुववादाभावा । छक्कावकमणियमे संते पंचचोइसभागफोसणं ण जुजादि त्ति णासंकणिजं, चदुण्हं दिसाणं हेड्डविरमदिसाणं च गच्छेतेहि तदा मारणं पिड विरोहाभावादो।

का दिसा जाम ? सगद्वाणादो कंडुन्जुवा दिसा जाम । ताओ छच्चेव, अज्णेसिम-संभवादो । का विदिसा जाम ? सगद्वाणादो कण्णायारेण द्विदखेचं विदिसा । जेण सच्चे जीवा कण्णायारेण जांति तेण छकावकमणियमो जुजादे । ज च एगदंडेणेव उप्पत्ति-द्वाणेण उविर सिरेसा होंति चि णियमो, एगंगुलादिवियप्पेहि तिरिक्षेण आयदं पढमदंडं काऊण तिरिक्ख-मणुसाणं विदियदंडेण सगुप्पत्तिद्वाणपावणे विरोहाभावादो । भवणवासिएसु उप्पन्जमाणितिरिक्खुववादखेचे गहिदे पंच रज्जू सादिरेया किण्ण होंति चि उत्ते ण होंति,

किये हैं। उपपादपदगत भिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देवोंने कुछ कम पांच बटे चौद्द ( र्ष ) भाग स्पर्श किये हैं, क्योंकि, सहस्रारकल्पसे ऊपर इन दोनों गुणस्थानवर्ती जीवोंका उपपाद नहीं होता है।

र्ज्ञका — छहों दिशाओं में जाने आनेका नियम होनेपर सासादनगुणस्थानवर्ती देवोंका स्पर्जानक्षेत्र पांच बट चौदह भागप्रमाण नहीं बनता है ?

समाधान — ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, चारों दिशाओंको और ऊपर तथा निवेकी दिशाओंको गमन करनेवाल जीवोंके मारणान्तिकसमुद्धातके प्रति कोई विरोध नहीं है।

शंका-दिशा किसे कहते हैं ?

समाधान — अपने स्थानसे वाणकी तरह सीधे क्षेत्रकी दिशा कहते हैं। वे दिशाएं छह ही होती है, क्योंकि, अन्य दिशाओंका होना असंभव है। शंका — विदिशा किस कहते हैं ?

समाधान-अपने स्थानसे कर्णरेकाके आकारसे स्थित क्षेत्रको विदिशा कहते हैं।

चृंकि मारणानिकसमुद्धात और उपपाद पदगत सभी जीव कर्णरेखाके आकारसे अर्थात् तिरछे मार्गसे नहीं जाते हैं, इसिल्ट छह दिशाओं के अपक्रम अर्थात् गमनागमनका नियम बन जाता है। तथा, एक दंडके द्वारा ही सब जीव ऊपर उत्पत्तिस्थानकी अपेक्षा समतलस्थ हो जाते हैं, ऐसा नियम भी नहीं है, क्योंकि, एक अंगुल आदिके विकल्पसे तिरछे रूपसे आयत प्रथम दंडको करके तिर्यंच और मनुष्योंका द्वितीय दंडके द्वारा अपने उत्पत्तिस्थानको पानेमें कोई विरोध नहीं है।

शंका — भवनवासियों में उत्पन्न होने वाले तिर्यचौंके उपपादक्षेत्रको प्रहण करने पर साधिक पांच राजु स्पर्शनक्षेत्र क्यों नहीं होता है !

अहियखेत्तादो ऊणखेत्तस्स बहुत्तुवदेसा । तं कधं णव्वदे ? हेट्ठा दंडायारेण ओयरिय विग्नाहं काऊण मत्रणवासिएसुप्पण्णाणं पढम-विदियदंडेहि अदीदकाले रुद्धखेतादो सहस्सा-रुत्रवादसेज्ञाए उवरिममागस्स संखेज्जगुणत्ता । विमाणसिहरमुस्सेहजोयणपमाणं ति ण थोवो उवरिमभागो, सहस्सारुत्ररिमपज्जवसाणस्स लक्खपमाणजोयणेहिंतो बहु अत्तादो । तं कुदो णव्वदे ? देस्रणपंच-चोइसमारुकोसणण्णहाणुववत्तीदो ।

सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ४४ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो खेत्रपरूवणाए उत्तो ति इह ण उच्चदे। अह चोद्दसभागा वा देसूणा ॥ ४५॥

समाधान — ऐसी दांका करने पर उत्तर देते हैं कि नहीं होता है, क्योंकि, अधिक क्षेत्रकी अपेक्षा कम क्षेत्रकी अधिकताका उपदेश पाया जाता है।

शंका - यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—नीचे दंडाकार आत्मप्रदेशोंसे उतरकर और विग्रह करके भवनवासियोंमें उत्पन्न होनेवाल जीवोंके प्रथम और द्वितीय दंडोंके द्वारा अतीतकालमें रुद्ध क्षेत्रसे सहस्रार करण उपपादशय्याका उपित्म भाग संख्यात गुणा है, इसलिए जाना जाता है कि नीचे के अधिक क्षेत्रकी अपेक्षा ऊपरका हीन क्षेत्र प्रधानतया विवक्षित है। देवोंके विमानोंका माप उत्सेध्योजनके प्रमाणसे हैं, इसलिए उपपादशय्यासे ऊपरी भाग अर्थान् विमानशिखरसे केकर उसी करपके अन्त तकका क्षेत्र स्तोक अर्थात् अरूप नहीं है, प्योंकि, महतलसे नीचेके एक लाख प्रमाणयोजनोंकी अपेक्षा सहस्रारक देव विमानशिखरसे ऊपरी पर्यन्तभागका प्रमाण बहुत है।

शंका - यह कैसे जाना !

समाधान — अध्यथा सासादनसभ्यग्दृष्टि देवीका देशोन पांच बढे की दृह ( हैं ) भाग स्पर्शनक्षेत्र बन नहीं सकता है, इस अन्यथानुपपत्तिसे जाना जाता है कि भवनवानी देवोंके क्षेत्रकी अपेक्षा ऊपरके विमानवासी देवोंका क्षेत्र यहां पर प्रधानतासे ब्रहृण किया गया है।

सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां माग स्पर्श किया है ॥ ४४ ॥

इस स्त्रका भर्थ क्षेत्रप्रकरणामें कहा गया है, इसालिए यहां पर नहीं कहा जाता है। सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंने अतीत और अनागतकालमें इस कम आठ बटे चौदह माग स्पर्ध किये हैं॥ ४५॥

१ सन्यानिष्यादृष्ट्यसंयत्तनभ्यादृष्टिमिळीकस्यातं स्येवमागः अष्टी चतुर्दश्रमागा वा देशोनाः। स. ति. १, ८,

सत्थाणसत्थाणपरिणदेहि सम्मामिन्छ।दिष्टि-असंजदसम्मादिद्वीहि तिण्हं लोगाणम-संखेजदिभागो, तिरियलोगस्य संखेज्जदिभागो, अङ्काइज्जादो असंखेज्जगुणो पेशिसदो । एसो 'वा 'सहद्वो । विहारविद्यसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतियसग्रुग्धादगदेहि असंजदसम्मादिद्वीहि अङ्क चोहसभागा देखणा पोसिदा । उत्ववादगदेहि छ चोहसभागा पेसिदा, अच्जुदकप्पादो उनरि मणुसन्नदिरिचाणग्रुननादाभाना । एवं सम्मामिच्छदिद्वीणं पि । णनरि मारणंतिय-उननादगदा णिरिथ ।

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवेसु मिच्छादिट्टि-सासणसम्मा-दिट्टीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेजदिभागो ॥ ४६ ॥

वाणवेंतर-जोदिसियमिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीणं खेत्तमंगी । भत्रणवासिय-मिच्छादिहीहि सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियससुग्घादगदेहि वहु-माणकाले चदुण्हं लोगाणमसंखे अदिभागी पेशिसदो। अहु।इज्जादो असंखेज्जगुणो। उववाद-परिणदाणं पि एवं चेव वत्तव्वं। जदि वि एदं वर्ड्डमसंखेज्जसेढीमेत्तं, तो वि तिरिय-

स्वस्थानस्वरथानपद्परिणत सम्याग्मिश्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंने सामान्य-छीक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अढ़ाईद्वीपसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्ध किया है। यह 'वा' शब्दका अर्थ है। विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कथाय, वैकिथिक और मारणान्तिकसमुद्धातगत असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंने कुछ कम आठ बढे श्रीदृष्ट (र्ष्ष ) भाग स्पर्ध किये हैं। उपपाद्पद्गत असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंने छह बढे चौदृष्ट् (र्ष्ष ) भाग स्पर्ध किये हैं, क्योंकि, अच्छुनकस्पसे उत्पर मनुःयांको छोड़कर अन्य जीवोंके इत्पन्न होनेका अभाव है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि देवोंका भी स्पर्शन जानना चाहिए, विहोष बात यह है कि इनके मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, ये दो पद नहीं होते हैं।

भवनवासी, बानब्यन्तर और ज्योतिष्क देवोंमें मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्य-रहृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातनां भाग स्पर्श किया है ॥ ४६॥

बानव्यन्तर और व्यातिष्क मिध्याद्यष्टि तथा सासाद्वसम्यग्द्यष्टि देवींका स्वर्धनं क्षेत्रप्रस्वपणाके समान है। स्वस्थानस्वस्थान, विद्यारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय और वैकि-विकसमुद्धातगत भवनवासी मिध्याद्यप्टि देवींने वर्तमानकालमें सामान्यलोक आदि चार स्रोक्षींका असंख्यातवां भाग स्वर्ध किया है। तथा मनुष्यलोकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्वर्ध किया है। उपपाद्यव्यरिणत उक्त देवींका भी इसी प्रकारसे स्वर्धनक्षेत्र कहना चाहिए। यद्यपि यह उपपाद्शेत्रसम्बन्धी मार्ग असंख्यात भ्रेणीममाण होता है, तथापि तिर्यग्लोकके असंख्या

१ मतिपु ' दब्द- ' इति पाठः ।

लोगस्स असंखेजजिद्मागं चेव उववादेण वद्दमाणकाले फुसदि, तिरियलोगमज्झिम्म तद्-संखेजजिद्मागे चेव मवणावासाणमवद्दाणादो, तदविद्विदिसं मोन्णणदिसाए गमणा-भावादो, हेद्दा ओयरिय उप्पज्जमाणाणं सुद्धु थोवचादो । मारणंतियससुग्धादगदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेजजिद्मागो, णर-तिरियलोगेहितो असंखेजजगुणो । भवणवासियसासणसम्मा-दिद्वीणं खेचभंगो ।

# अदुट्टा वा, अट्ट णव चोहसभागा वा देखूणा ॥ ४७ ॥

भवणवासियमिन्छादिद्वीहि सत्थाणसत्थाणपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदि-भागा, अह्वाइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदो । विहारविद्यसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय-पदेहि अद्भुद्वा वा अद्व चोहसभागा वा देखणा । अद्भुद्वरज्जू सयमेव विहरंति । कथमाहुद्व-रज्जू जादा ? मंदरतलादो हेद्वा देण्णि, उविर जाव सोधम्मविमाणसिहरधजदंडो ति दिवहुरज्जू । उविरमदेवपयोगेण अद्व रज्जू । मारणंतियसग्रुग्धादगदेहि णव चोहसभागा

तवं भागप्रमाण क्षेत्र ही उपपादके द्वारा वर्तमानकालमें स्पर्ध किया जाता है, फ्योंकि, तिर्यग्लोकके मध्य भागमें और उसके भी असंख्यातवें भागमें ही भवनवासी देवोंके आबासोंका भवस्थान है। तथा, जिस दिशामें विमान अवस्थित हैं उस दिशाको छोड़कर अन्यिद्धामें गमन करनेका अभाव है, तथा, नीचे उतरकर उत्पन्न होनेवाले जीवोंका प्रमाण बहुत कम है। मारणान्तिकसमुद्धातगत उक्त देवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग और मनुष्यलोक तथा तिर्यग्लोक, इन दोनों लोकोंसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। भवन- बासी सासादनसम्यग्हिए देवोंका स्पर्शनक्षेत्र क्षेत्रमुक्षणणके समान है।

मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि भवनात्रिक देवोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा लोकनालीके चौद्द मागोंमेंसे कुछ कम सादे तीन भाग, आठ भाग और नी माग स्पर्श किये हैं।। ४७॥

स्वस्थानस्वस्थानपरिणत भवनवासी मिथ्यादृष्टि देवीने सामान्यलोक आदि बार कोकोंका असंख्यातवां भाग और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्धा किया है। विद्वार-वास्वस्थान, चेदना, कपाय और विकिथिकसमुद्धातपद्याले उक्त देवोंने चीद्दद भागोंमेंसे देशोन साढ़े तीन भाग, (२४) अथवा आठ भाग (६४) प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। अवन-वासी देव साढ़े तीन राजु स्वयं ही विद्वार करते हैं।

शंका-सादे तीन राजु कैसे हुए ?

समाधान — मंदराचछके तलभागसे नीच तीसरी पृथिवी तक दे। राजु और द्वपर सीधर्मकस्पके विमानके दिष्मरपर स्थित ध्वजादंड तक डेढ़ राजु, इस प्रकार मिलाकर साढ़े तीन राजु हुए।

उपरिम अर्थात् अपरके आरण-अच्युत कल्पवासी देवोंके प्रयोगसे आढ राष्ट्रप्रमाण

देखणा पे।सिदा । उनिर सत्त, हेट्ठा दोण्णि, एवं णव रज्जू । उननादपरिणदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेजजिदमागो, तिरियलोगस्स संखेजजिदमागो, अहुाइज्जादो असंखेजजगुणो । जोयणलक्खनाहस्त्रं तिरियपदरमदीदकाले किण्ण पुसिजिदि १ ण, तिरिच्लेण मनणिट्ठदपदेसं गंतूण हेट्ठा मुकमारणंतियाणमुननादेण हेट्ठुविरमासेसखेत्रफुसणामानादो । पुणो कधं तिरियलोगस्स संखेजिदिमागतं जुज्जदे १ सगानिट्ठदपदेसादो हेट्ठा गंतूण तिरिच्लेण पल्लिट्ट्रय सगभवणेमुप्पण्णाणं तिरियलोगस्स संखेजिदिमागो उननादफोसणं होदि । अण्णहा किण्ण होदि १ मनणनिस्यपाओग्गाणपुन्निपिडिवद्यागासपदेसाणमनट्ठाणनसेण मारणंतिय-संभनादो । भनणनिस्यसासणसम्मादिट्ठिसन्नपदाणं भनणनिस्यमिच्लादिष्ठमंगो । नाण-वेतरिच्लाइिट्डि-सासणसम्मादिट्ठीहि सत्थाणेण तिण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागो, तिरियलोगस्स

विद्यार करते हैं। मारणान्तिकसमुद्धातगत उन्हीं भवनवासी देवोंने नौ बटे चौद्द (र्ष ) भाग स्पर्श किये हैं। मंदराचलसे ऊपर लोकके अन्त तक सात राजु और नीचे तीसरी पृथिषी तक दो राजु, इस प्रकार नो राजु होते हैं। उपपादपरिणत उक्त देवोंने सामान्यलोक भादि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्थग्लोकका संख्यातवां भाग और अदादिशीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है।

र्मका — भवनवासी मिथ्यादि देवोंने अतीतकालमें एक लाख योजन बाहल्यवाला तिर्यक्षप्रतरप्रमाण क्षेत्र क्यों नहीं स्पर्श किया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तिर्थग्रूपसे भवनास्थित प्रदेशकी जाकर नीचे मार-जान्तिकसमुद्धातको करनेवाले जीवोंके उपपादपदकी अपेक्षा नीचे और उत्परके समस्त क्षेत्रको स्पर्शन करनेका समाव है।

श्रांका—तो फिर मधनवासी देवोंके उपपादपदकी अपेक्षा तिर्यग्लोकका संस्थातवां भाग स्पर्शनक्षेत्र कैसे बन सकता है ?

समाधान — अपने रहनेके स्थानसे नीचे जाकर पुनः तिरछे कपसे पलट करके अपने भवनीमें उत्पन्न होने वाले जीवींका तिर्यग्लोकके संस्थातवें मागप्रमाण उपपान्पन्-सम्बन्धी स्पर्धानक्षेत्र हो जाता है।

श्रंका- यह स्पर्धनक्षेत्र अन्य प्रकारसे क्यों नहीं होता है !

स्माधान—क्योंकि, अवनवासी देखोंके योग्य आनुपूर्वीनामकर्मसे प्रतिबद्ध आकाश-प्रदेशोंके अवस्थानके वशसे मारणान्तिकसमुद्धात होता है, इसलिए उक्त स्पर्शनक्षेत्र अन्य प्रकारसे नहीं बन सकता है।

भवनवासी सासादमसम्यग्हि देवोंके स्वस्थानादि सभी पर्दोका स्वर्शनक्षेत्र भवनवासी निध्याहि देवोंके समान है। भिष्याहि और सासादनसम्यग्हि वानव्यन्तर देवोंने स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा सामान्यकोक आदि तिन कोकोंका असंस्थातवां भाग, तिर्यः संखेज्जिदिभागो, अङ्गाइज्जादो असंखेज्जगुणो । तं जहा- एगं जगपदरं ठिवय तप्पाओग्मसंखेज्जिपदरंगुलेहि भागे हिदे वेंतरावासाण पमाणं होदि । तमेगावासोगाहणाए संखेज्जघणंगुलपमाणाए गुणिदे संखेजंगुलाणि बाहक्षं तिरियलोगस्स संखेज्जिदिमागमेत्तं जगपदरं
होदि । असंखेज्जजोयणिवत्थडा वेंतरावासा अप्पधाणा ति कड्डू इदं भणिदं । अह जइ ते
वेय पहाणा, जगपदरस्स असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि भागहारं ठिवय असंखेज्जघणंगुलेहि एगावासुप्पण्णेहि गुणिदे तिरियलोगस्स संखेज्जिदिमागो होदि । विहारविदसत्थाणवेदण-कसाय-वेउिवयपदपरिणदिमच्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टीहि सगपच्चएण आहुद्वचोइसमागा देखणा पोसिदा । परपच्चएण अह चोइसमागा देखणा पोसिदा । मारणंतियसम्गुग्घादगदेहि णव चोइसमागा पोसिदा । उववादेण तिण्हं लोगाणमसंखेज्जिदमागो,
तिरियलोगस्स संखेज्जिदमागो अङ्गाइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदो । उववादेण तिरियलोगादो असंखेज्जगुणं खेत्तं वङ्गमाणकाले अवरुंभिय द्विद्वेतरा अदीदकाले कथं
तिरियलोगस्स संखेज्जिदमागं पुसंति ति उत्ते ण एस दोसो, खेत्तं णाम सन्वजीवाण-

ग्लोकका संख्यातवां भाग और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यह इस प्रकार है— एक जगप्रतरको स्थापित करके तत्प्रायोग्य संख्यात प्रतरांगुलोंसे भाग हेनेपर संख्यात घनांगुलप्रमाण व्यन्तर देवोंके आवासोंका प्रमाण हो जाता है। उसे संख्यात अंगुलप्रमाण एक आवासकी अवगाहनासे गुणा करनेपर संख्यात घनांगुल बाहल्य-वाला और तिर्थग्लोकक संख्यातवें भाग प्रमाण जगभतर होता है। यद्यपि असंख्यात योजन विस्तारवाले भी व्यन्तरोंके आवास होते हैं, किन्तु व यहांपर प्रधानकपसे विवक्षित नहीं हैं, इस अपेक्षासे यह उक्त स्पर्शनक्षेत्र कहा है। और यित् वे ही अर्थात् असंख्यात योजन विस्तार वाले विमानोंको ही प्रधान माना जाय, तो जगप्रतरका असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण भागहार स्थापित करके एक आवासके क्षेत्रफलकी अपेक्षा उत्पन्न होने वाले असंख्यात घनांगुलोंसे गुणा करने पर तिर्थग्लोकका संख्यातवां भाग हो जाता है।

विद्वारबत्सस्थान, वेदना, कपाय और वैक्रियिकपदपरिणत मिध्यादृष्टि और सासा-दनसम्यग्दृष्टि भवनवासी देवोंने स्वप्रत्ययसे अर्थात् अपने आप कुछ कम साढ़े तीन बटे चौदृद्व ( रूट ) भाग स्पर्श किये हैं । किन्तु परप्रत्ययसे अर्थात् अन्य देवोंके प्रयोगसे कुछ कम आठ बटे चौदृद्व ( रूप ) भाग स्पर्श किये हैं । मारणान्तिकसमुद्धातगत उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती व्यन्तर देवोंने नौ बटे चौदृद्व ( रूप ) भाग स्पर्श किये हैं । उपपादकी अपेक्षा उक्त जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अदृद्विपसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है ।

शंका — उपपादकी अपेक्षा तिर्यग्छोकसे असंस्थातगुणा क्षेत्र वर्तमानकालमें व्याप्त करके स्थित व्यन्तर देव अतीतकालमें कैसे तिर्यग्छोकके संस्थातवें भागको स्पर्श करते हैं ? मोगाहणाओ उनवादिविसिद्वाओ एगई करिय गहिदे होदि। तेण तिरियलोगादी वेंतरमिन्छादिद्वि-उनवादि चमसंखेजजगुणं जादं। पोसणिम्ह पुण जीनप्पिडिट्विरओगाहणाओ ण घेप्पंति, किंतु तीदकाल उननादपरिणदिमन्छादिट्वि-सासणसम्मादिट्विनेतरेहि न्छित्तखेत्तमेन घेप्पिदि, वेंतरेसु नि ण देना णेरह्या ना उप्पर्जिति, ण च एइंदिया निगलिंदिया, किंतु सिण्ण-असिण्णपंचिदियतिरिक्ख-मणुसा चेन । ण च वेंतराणमानासा सोघम्मादिसु तिरियलोगनाहिरेसु कप्पेसु अत्थि, तधोनदेसामाना। ण च लक्खजोयणबाह्छतिरियपदरिह सन्नत्थ वेंतरानासा चेन, जोदिसियनासाणं नेलंधरपण्णगादिआनासाणं च अमानप्पसंगा। ण च भूमीए चेन वेंतरानासा होति चि णियमो अत्थि, आगासपिदद्वियाणं पि वेंतरानासाणं संभनादो। ण च तिरियलोगे चेन वेंतरानासाणमित्थित्तिपयमो,
हेट्टा पंकवदुलपुद्विष नि भूत-रक्खसानासाणमुनलंभादो। तम्हा किंचूणमजोएद्ण नेलक्खबाह्लितिरियपदरं ठिय सत्तकदीए ओनट्टिय पदरागारेण ठइदे तिरियलोगस्स संखेजजिदभागनाहल्लं जगपदरं होदिं। एनं चेन जोदिसियाणं पि नत्तन्नं, णविर उननादखेते

समाधान - यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, सर्थ जीवींकी उपपादविशिष्ट अवगाहना-ओंको एकट्टा करके प्रहण करने पर 'क्षेत्र' यह नाम होता है, इसलिए मिध्याद्यप्टि व्यन्तर-देवोंका उपपादक्षेत्र तिर्यग्लाकसे असंख्यात गुणा हो जाता है। पर स्पर्शनमें जीवोंसे प्रतिष्ठित अवगाहनाएं नहीं प्रहण की जानी है. किन्त अतीतकालमें उपपादपरिणत मिध्याहिए और सासादनसम्यग्दि व्यन्तर देवोंसे स्पर्शित क्षेत्र ही ब्रहण किया जाता है। व्यन्तरोंमें भी न तो देव अथवा नारकी जीव उत्पन्न होते हैं और न एकेन्ट्रिय व विकलेन्ट्रिय जीव ही. वहां केवल संबी व असंबी एंचेन्डियतियंच और मन्य ही उत्पन्न होते हैं। तथा तिर्थग्लोकसे बाहिर स्थित सौधर्मादि कर्लोमें भी व्यन्तर देवोंके आवास नहीं होते हैं, क्योंकि, उस प्रकारके उपदेशका अमाव है। और न लाख योजन वाहल्यवाले तिर्यकप्रतरमें ही सर्वत्र व्यन्तर देवोंके आवास होते हैं, अन्यथा चन्द्र, सर्यादि ज्यो।तिष्क देवोंके आवासोंका और वेलंघर, पन्नग आदि भवनवासी देवोंके आवासोंके अभावका प्रसंग शप्त हो जायगा। तथा अमिमें ही व्यन्तर देवोंके आवास होते हैं, ऐसा भी नियम नहीं है, क्योंकि, आकाशमें प्रतिष्ठित ध्यन्तरोंके आवास सम्भव हैं। और न तिर्यग्लोकमें ही व्यन्तर देवोंके आवासोंके अस्तित्वका नियम है. क्योंकि. नीचे रवप्रभा पृथिवीके पंकबहुल भागमें भी भूत और राक्षस नामके व्यन्तर देशोंके आवास पाये जाते हैं। इसिलिए कुछ कम क्षेत्रको नहीं जोडकर दो लाख योजन बाह्रस्यवाले तिर्यक्शतरको स्थापित करके सातकी इति अर्थात् वर्गसे अपवर्तितकर प्रतराकारसे स्थापित करने पर तिर्यग्लोकके संख्यातवें भागप्रमाण बाहल्यवाला जगप्रतर हो जाता है।

इसी प्रकारसे ही ज्योतिष्क देवींका भी स्पर्शनक्षेत्र कहना चाहिए। विशेष बात यह

१ रज्जकदी ग्रुणिदन्त्रा णवण उदिश्रहरूमा अधियलक्षेण । तम्मन्त्रे तिनियप्मा बेंत देवाण होति पुरा ॥ सवणं सवणपुराणि आवासा इय सवति तिनियप्मा । जिणग्रहकमलिनिगद्वेतरपण्णाचिणामार् ॥ रयणप्पहपुदनीप् सवणाणि दीव-ढवहिडवरिन्मि । सवणपुराणि दहिगीरपहुदीणं उत्रीर आवासा ॥ ति. प. पत्र १९६.

आणिज्जमाणे णवजे।यणसदबाहळं तिरियपदरं सत्तकदीए खंडिदे पदरागारेण दृहदे तिरिय-लागस्स संखेजजिदभागबाहळं जगपदरं होदि'।

सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ४८ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो- सत्थाणसत्थाण-विहारविदसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउन्विय-मारणंतियपदपरिणदेहि सम्मामिच्छादिद्धि-असंजदसम्मादिद्वीहि भवणवासिय-वेतर-जोदि-सिएहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, अङ्काइज्जादो असंखेजजगुणो पेसिदो।

# अदुहा वा अह चोहसभागा वा देसूणा ॥ ४९ ॥

सत्थाणसत्थाणभवणवासिय-वाणवेतर-जोदिसिय-सम्माभिच्छादिष्टि—असंजदसम्मा— दिद्वीहि तिण्हं लेगाणमसंखेजजदिभागा, तिरियलोगस्म संखेजजदिभागा, अङ्गाइज्जादो असंखेजजगुणो पोसिदो । णवरि भवणवासिएमु चदुण्हं लेगाणमसंखेजजदिभागा पोसिदो चि वत्तव्वं । विहारवदिमत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतियपदपरिणदेहि सम्मा-

है कि उनके उपपादक्षेत्रको छाते समय नौ सौ योजन वाहब्यवाले तिर्यक्षतरको सातके वर्गद्वारा खंडितकर प्रतरकारसे स्थापित करनपर तिर्यग्लंकिक संख्यातवे भागप्रमाण बाहस्य-वाला जगप्रतर होता है।

सम्यग्निध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि भवनत्रिक देवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श्व किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ४८ ॥

अब इस मृत्रका अर्थ कहते हैं— स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवन्स्वस्थान, वेदना, कपाय, विक्रियिक और मारणान्तिकसमुद्धात, इन पदोंसे परिणत सम्यग्धियादि और असंयतसम्यग्धि भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्क देवोंन सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और अदाईद्वीपस असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है।

सम्यग्निध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि भवनात्रिक देवोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा कुछ कम साद तीन भाग और कुछ कम आठ बटे चौद्ह भाग स्पर्श किये हैं ॥ ४९ ॥

स्वस्थानस्वस्थानपद्वाले भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिष्क सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि द्वोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अदाईशीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। विशेष बात यह है कि भवनवासियोमें सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है, ऐसा कहना चाद्विए। विद्वारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय, वैक्रियिक और मारणा-

१ रज्जुकदी मुणिदन्त्रं एकसयदस्तरेहिं जीयणए। तस्यि अगम्मदेसं सोधिय सेसम्मि जीदिसिया ॥ ति. प. ७, ५.

[ 1, 8, 40.

मिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहीहि अदुष्टा चोहसभागा देखणा सगपचएणः परपचएण अह चोइँसभागा देखणा पोसिदा । णवरि सम्मामिच्छादिहीणं मारणंतियपदं णिरथ ।

सोधम्मीसाणकप्पवासियदेवेसु मिच्छादिट्टिपहुडि जाव असंजद-सम्मादिद्वि ति देवोघं ॥ ५० ॥

सत्थाणसत्थाण-विहारविदसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउन्वियपदपरिणदेहि मिच्छा-दिहीहि वहुमाणकाले चदुण्हं लोगाणमसंखेजजिदमागो, अहुाइजादो असंखेजगुणो पोसिदो । मारणंतिय-उववादपरिणदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेजिदमागो, णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेजज-गुणो पोसिदो । सेसगुणहाणजीविह अप्पप्पणो पदेसु वहमाणेहि चदुण्हं लोगाणमसंखे-क्विदमागो, अहुाइज्जादो असंखेजजगुणो पोसिदो । तीदे काले सोधम्मीसाणकप्पवासिय-मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीहि सत्थाणसत्थाणपदपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजिद-मागो, अहुाइज्जादो असंखेजजगुणो पोसिदो । तं जहा- सन्वे इंदया संखेजजोयण-वित्थडा, सेढीबद्धा असंखेजजजोयणवित्थडा, पइण्णयवा मिस्सा'। एत्थ जिद वि सन्व-

न्तिकसमुद्धात, इन पदोंसे परिणत सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि भवनित्रक देवोंने स्वप्रत्ययसे कुछ कम सादे तीन घटे चौद्दृ ( $\frac{2}{3}$ ) भाग स्पर्शिक्षये हैं; तथा परप्रत्ययसे कुछ कम आठ बटे चौद्दृ ( $\frac{2}{3}$ ) भाग स्पर्शिक्षये हैं। विशेष बात यह है कि सम्यग्मिथ्या-दृष्टि देवोंके मारणान्तिकपद नहीं होता है।

सौधर्म और ईशान कल्पवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर असंयत-सम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती देवोंका स्पर्शनक्षेत्र देवोंके ओघस्पर्शनके समान है ॥ ५०॥

स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवन्स्वस्थान, वेदना, कपाय और विकिथिकपद्परिणत मिथ्यादृष्टि देवोंने वर्तमानकालमें सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद्पदसे परिणत सौधर्म-पेशान देवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातगं भाग, तथा नरलोक और तिर्यग्लोक, इन दोनों लोकोंसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। स्वस्थान-स्वस्थान आदि अपने अपने पदोंमें वर्तमान सासादनादि शेष गुणस्थानवर्ती देवोंने सामान्य-लोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। अतीतकात्ममें सौधर्म और ईशान कल्पवासी स्वस्थानस्वस्थानपद्पारणत मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देवोंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। वह इस प्रकार है— सभी इन्द्रकविमान संख्यात योजन विस्तारवाले होते हैं, श्रेणीयद्विमान असंख्यात योजन विस्तत और

१ इंद्रयसेदीबद्भप्पइण्णयाणं कमेण वित्यारा । संखेडजमसंखेडजं उमयं च य बोयणाण हवे । त्रि. सा. १६८,

विमाणाणि असंखेजजजोयणवित्थडाणि ति घेप्पंति, तो वि सञ्वविमाणखेत्तफलसमासो तिरियलोगस्स असंखेजविमाणो चेव होदि । तं जहा— एगविमाणायामो असंखेजजोयण-मेत्रो ति कड्ड असंखेजजजोयणविक्खंभेणायामं गुणिय विमाणुस्सेहसंखेजजंगुलेहि गुणिदे तिरियलोगस्स असंखेजविमाणो होदि, एक्केक्कविमाणायाम-विक्खंभाणं सेढिपढमवग्ग-मूलादो असंखेजजगुणपमाणत्तादो । तं सोधम्मीसाणविमाणसंखाए गुणिदे वि तिरियलोगस्स असंखेजजदिभागो होदि ति । एत्थ सञ्बक्ष्पाणं कमेण विमाणसंखाएकत्रवमाहाओ —

वत्तीसं सोहम्मे अद्वावीसं तहेव ईसाणे । वारह सगक्कुमारे अद्वेव य होति माहिदे ॥ १०॥ बग्हे कप्पे बग्होत्तरे य चत्तारि सयसहस्साई । छसु कप्पेसु य एयं चउरासीदी सयसहस्सा ॥ ११॥ पण्णासं तु सहस्सा छतय-काविद्वपसु कप्पेसु । सुक्क-महासुक्केमु य चत्ताळीसं सहस्साई ॥ १२॥

प्रकार्णकविमान मिश्र अर्थात् संक्यात और असंक्यात योजन विस्तारवाले होते हैं। यहांपर यहि सभी विमान असंक्यात योजन विस्तारवाले हैं, पेसा समझकर प्रहण करते हैं तो भी सभी विमानोंके क्षेत्रफलका जोड़ तिर्यग्लोकके असंक्यातवें भागप्रमाण ही होता है। वह इस प्रकारसे है— एक विमानका आयाम असंख्यात योजनप्रमाण होता है। इसलिए असंक्यात योजनप्रमाण होता है। इसलिए असंक्यात योजन विष्कम्भसे आयामको गुणा करके विमानके उत्सेधसम्बन्धी संक्यात अंगुलोंसे गुणा करनेपर तिर्यग्लोकका असंख्यातवां भाग ही होता है, क्योंकि, एक एक विमानका आयाम और विष्कम्भ जगश्रेणीके प्रथम वर्गमूलसे असंक्यातगुणित (हीन) प्रमाण होता है। उसे सौधर्म हैशानकस्पकी विमानसंख्यासे गुणा करनेपर भी तिर्यग्लोकका असंक्यातवां भाग ही रहता है। यहांपर सभी कस्पोंके विमानोंकी क्रमसे संक्याओंकी प्रकपणा करनेवाली गाथाएं इस प्रकार हैं—

सौधर्मकल्पमें बत्तीस लाख विमान हैं, उसी प्रकारसे ईशानकल्पमें अट्टाईस लाख, सनत्कुमारकल्पमें बारह लाख तथा माहेन्द्रकल्पमें आठ लाख विमान होते हैं ॥ १० ॥

ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर कल्पमें दोनों कल्पोंके मिलाकर चार लाख विमान हैं। इस प्रकार इन अपर बताय गये छह कल्पोंमें विमानोंकी संस्था चौरासी स्नाख होती है। ११॥

जैंसे— ३२०००० + २८०००० + १२०००० + ८०००० + ४०००० = ४४०००० सौधर्माद छह स्वर्गोंकी विमानसंख्या.

छान्तव और कापिष्ठं इन दोनों कल्पोंमें पचास इजार विमान दोते हैं। शुक्र और महाशुक्र कल्पमें चालीस इजार विमान हैं॥ १२॥

१ ' असंबोन्जगुणहीणपमाणसादी ' इति पाउः प्रतिमाति ।

छन्चेत्र सहस्साई सयास्कापे तहा सहस्सारे ।
सत्तेव विमाणसया आरणकप्पच्चुरे चेय ॥ १३ ॥
एककारसयं तिसु हेट्टिमेसु तिसु मन्त्रमसु सत्तिहियं ।
एककाणउदिविमाणा तिसु गेवन्जेसुर्वरमेसु ॥ १४ ॥
गेवन्जाणुर्वरिमया णव चेव अणुदिसा विमाणा ते ।
सह थ अणुनरणामा पंचेव हवंति संखाए ॥ १५ ॥

विहार-वेदण-कसाय-वेउव्वियपदेहि अह चोहसभागा देसणा पोसिदा । मारणंतिय-परिणदेहि मिच्छादिष्टि-सासणेहि णव चोहसभागा पेतिदा । उववादपरिणदेहि दिवहु-चोहसभागा पेतिदा । सोधम्मकप्पो घरणीतलादो दिवहुरउजुमोस्सिरिय हिदो ति सम्मा-मिच्छादिहीहि सत्थाणसत्थाणपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, अहुाइज्जादो असंखेजजगुणो पोसिदो । विहारवदिमत्थाण वेदण-कमाय वेउव्वियपदपरिणदेहि अह चोहस-मागा देसणा पोसिदा । एवं असंजदसम्मादिष्टीणं पि । णवरि मारणंतिएण अह चोहस-भागा, उववादेण दिवहु चोहसभागा देसणा पोसिदा । जेणेवं देवोघादो सोधम्मकप्पे ण

इातार और सहस्रार कल्पमें छह हजार विमान होते हैं। आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इन चार कल्पोंमें मिलाकर सातसी विमान होते हैं। १३॥

अधस्तन तीन प्रैवेयकोंमें एक सी ग्यारह विमान, मध्यम तीन प्रैवेयकोंमें एक सी साप्त विमान और उपरिम्न तीन प्रैवेयकोंमें इक्यानवें विमान होते हैं॥ १४॥

नव प्रवेयकोंके ऊपर अनुदिश संझावाले नौ विमान होते हैं। उनके ऊपर अनुसर संझाबाले पांच विमान होते हैं॥ १५॥

विद्यारस्वस्थान, वेदना, कवाय और वैक्रिथिकसमुद्धान, इन पद्धिको प्राप्त सौधर्म-देशान करपके मिथ्यादिए और सासादनगुणस्थानवर्धी देशोंने कुछ कंम आठ वटे चौद्द्य (र्ष) भाग स्पर्श किये हैं। मारणान्तिकपदसे परिणत उक्त मिथ्यादिए और सासादन-सम्यग्दिए देवोंने नौ बटे चौद्द्य (र्ष) भाग स्पर्श किये हैं। उपपाद्दपद्परिणत उन्हीं जीवोंने देद बटे चौद्द्य (र्षेट) भाग स्पर्श किये हैं, क्योंकि, सौधर्मकरूप धरणात्रस्त हेढ़ राज्ञ ऊपर जाकर स्थित है। स्वस्थानस्वस्थानपद्परिणत सम्याग्मध्यादिए देवोंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यात्रकों भाग, और अद्रार्द्शिपसे असंख्यात्रगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। विद्यारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय और वैक्रियिकसमुद्धात, इन पदींसे परिणत उक्त देवोंने कुछ कम आठ बटे चौद्द (र्ष) भाग स्पर्श किये हैं।

इसी प्रकारसे असंयतसम्यग्हिए देवोंका भी स्पर्शनक्षेत्र जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि असंयतसम्यग्हिए देवोंने मारणान्तिकसमुद्धातकी अपेक्षा कुछ कम आठ बढे चौद्द (१४) भाग और उपपादकी अपेक्षा कुछ कम डेढ़ बढे चौद्द (१८) भाग स्पर्ध किये हैं। विसेसो अत्थि तेण देवोघमिदि सुत्तवयणं सुद्रु सुघडमिदि ।

सणक्कुमारपहुडि जाव सदार-सहस्सारकपवासियदेवेसु मिच्छा-दिहिपहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेजजदिभागो ॥ ५१॥

एदेसि पंचण्हं कप्पाणं चदुगुणहाणजीवेहि जहासंभवं सत्थाणसत्थाण-विहारविद-सत्थाण-वेदण-कसाय वेउव्विय-मारणंतिय-उववादपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजजिद-भागो, अह्वाइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदो । एसा वद्दमाणपह्नवणा ।

## अट्ट चोइसभागा वा देसूणा ॥ ५२ ॥

पंचकप्पवासियचदुगुणद्वाणजीविहि सःथाणसत्थाणपदपरिणदेहि अदीदकाले चदुण्हं लोगाणमसंखेजजिदभागो, अङ्क इजादो असंखेजजगुणो पोसिदो । विहारविद्याल-वेदण-कसाय-वेउव्विय- मारणंतिय-पदपरिणदेहि अङ्क चोद्दसभागा देखणा पोसिदा । उत्रवाद-परिणदेहि मणक्कुमार-माहिंददेवेहिं तिण्णि चोद्दसभागा देखणा पोसिदा । बम्ह-बम्हुत्तर-

चृंकि देवोंके ओघस्पर्शनसे सीधर्मकल्पमें कोई ।विशेषता नहीं है, इसालिए 'देवोघ' यह सूत्र-वचन भले प्रकार सुघटित होता है।

सनत्कुमारकरुपसे लेकर शतार सहस्रारकरूप तकके देवोंमें मिध्यारिष्ट गुणस्थानसे लेकर असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्धी देवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है १ लोकका असंख्यातवां माग स्पर्श किया है ॥ ५१॥

स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणान्तिकसमुद्धात भीर उपपाद, इन ५दोंसे यथासंभव परिणत उक्त पांचों कर्स्पोंक चारों गुणस्थानोंमें रहने-वाले देवोंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंस्थातवां भाग और अदाईद्वीपसे असं-स्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यह दर्तमानकालिक स्पर्शनके क्षेत्रकी प्रक्रपणा है।

सनन्द्यमारकल्पसे लेकर सहस्रारकल्प तकके मिध्यादृष्टि आदि चारों गुण-स्थानवर्ता देवोंने अतीत और अनागत कालमें कुछ कम आठ वटे चौदह माग स्पर्श किये हैं।। ५२।।

सनत्कुमारादि पांच करपोंके चारों गुणस्थानयतीं स्वस्थानस्वस्थान पदपारेणत देवोंने अतीतकालमें सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंस्थातवां भाग और अहार्रद्वीपसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। विद्वारयत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, बोकियिक और मार्गणान्तिकसमुद्धान, इन पदोंसे पार्रणत उक्त देवोंने कुछ कम आठवटे चौदह (र्ष्ट्र) भाग स्पर्श किये हैं। उपपादपारेणत सनन्कुमार और माहेन्द्र कश्पवासी देवोंने कुछ कम तीन वर्डे चौदह (र्ष्ट्र) भाग स्पर्श क्षेत्र (र्ष्ट्र) भाग स्पर्श क्षेत्र हैं। अहा और महोत्तर कस्पवासी देवोंने कुछ कम साने

कप्पवासियदेवेहि आहुद्ध-चोद्दसभागा देस्णा पोसिदा। लंतय-काविद्वदेवेहि चत्तारि चोद्दस-भागा देस्णा पोसिदा। सुक महासुकदेवेहि अद्धपंचम-चोद्दसभागा देस्णा पोसिदा। सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवेहि पंच चोद्दसभागा देस्णा पोसिदा। णवरि सम्मामिच्छा-इद्दीणं मारणंतिय-उववादा णिरथ।

आणद जाव आरणच्चुदकणवासियदेवेसु मिच्छाइहिणहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखज्जिद-भागो ॥ ५३ ॥

एदस्स सुत्तस्स बङ्घमाणखेत्तपरूत्रयस्स अत्था पुन्वं परूविदा ति पुणा ण उच्चेद। छ चोद्दसभागा वा देसूणा पोसिदा ॥ ५४॥

मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीहि सत्थाण-सत्थाणपदपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिमागो, अङ्काइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदो । एसो 'वा' सद्द्वो । विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउन्विय-मारणंतियपरिणदेहि छ चो इस-

तीन बटे चौदह (२८) भाग स्पर्श किये हैं। लान्तव और कापिष्ठ करपवासी देवोंने कुछ कम बार बटे चौदह (२८) भाग स्पर्श किये हैं। शुक्र और महागुन्न करपवासी देवोंने कुछ कम साढ़े चार बटे चौदह (२८) भाग स्पर्श किये हैं। शतार और सहस्रार करपवासी देवोंने कुछ कम पांच बटे चौदह (२४) भाग स्पर्श किये हैं। विशेष बात यह है कि सम्पर्श क्याइष्टि देवोंके मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, ये हो पद नहीं होते हैं।

आनत्करुपसे लेकर आरण-अच्छत तक करुपवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि गुणश्यानसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणश्यान तक प्रत्येक गुणश्यानवर्ती देवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ५३ ॥

षर्तमानकालिक स्पर्शनक्षेत्रके मरूपक इस सूत्रका अर्थ पहले कहा जा चुका है, इसलिए पुनः नहीं कहा जाता है।

चारों गुणस्थानवर्ती आनतादि चार करपवासी देवोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा कुछ कम छह बढे चौदह भाग स्पर्श किये हैं।। ५४।।

स्वस्थानस्वस्थानपद्यारिणत निध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और भसंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंने सामान्यलोक गादि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मञ्जूष्य-लोकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यह 'वा' शब्दका अर्थ हुआ। विद्वारवत्स्वस्थान, बेदना, कथाय, वैकियिक और मारणान्तिकसमुदात, इन पर्शेसे परिणत उक्त जीवोंने कुछ कम भागा देखणा पोसिदा, चित्ताए उत्रिमितलादो हेट्ठा एदेसि गमणाभावादो । मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठीणं उत्रवादो चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, माणुसखेत्तादे। असंखेज-गुणो । कुदो १ एगपणदालीसजोयणलक्खिवक्खंभ संखेज्जरज्जुआयदमुत्रवादखेतं तिरिय-लोगस्स असंखेजजिदभागं ण पावेदि ति । सम्मामिच्छाइट्ठीणं मारणंतिय-उववादपदं णित्थ । असंजदसम्माइट्ठीहि उववादपरिणदेहि अद्धछक्-चोहसभागा देखणा पोसिदा । आरणच्चुद-कप्पे छ चोहसभागा देखणा पोनिदा । किं कारणं १ तिरिक्खअसंजदसम्मादिट्ठि-संजदा-संजदाणं वेरियदेवसंबंधेण सन्वदीव-सायरेसु द्विदाणं तत्थुववादोवलंभादो ।

णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छादिद्विषहुडि जाव असंजद-सम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जादिभागो ॥५५॥

एदस्स सुत्तस्स वद्यमाणपरूवणा खेत्तभंगो । अदीदपरूवगा वि खेत्तभंगो चेय । कुदो ? चदुण्हं लोगाणमसंखेजदिभागत्तेण, मःणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणत्तेण च समाणतु-वलंभादो ।

छह बटे चौदह ( क्ष्रे ) भाग स्पर्श किये हैं, क्योंकि, वित्रा पृथिवीके उपिरम तलसे नी के इनके गमनका अभाव है। उक्त मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देवींका उपपादकी अपेक्षा स्पर्शनक्षेत्र सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मनुष्यक्षेत्रसे असंख्यातगुणा है, क्योंकि, पैतालीस लाख योजन विष्कम्भवाला और संख्यात राजुपमाण भायत उक्त देवींका उपपादक्षेत्र भी तिर्यग्लोकके संब्धातवें भागको नहीं प्राप्त होता है। सम्यग्मिध्यादृष्टि देवोंके मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद्यद नहीं होते हैं। आनत-प्राणत करूपके उपपाद्यदिणत असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंने कुछ कम साढ़े पांच बटे चौदह ( र्दे ) भाग स्पर्श किये हैं। आरण और अच्युनकल्पमें उक्त पद्परिणत जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह ( एक्ष्रे ) भाग स्पर्श किये हैं। इसका कारण यह है कि वैरी देवोंके सम्बन्धसे सर्व द्वीप और सागरोंमें विद्यमान तिर्यंच असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयतांका आरण-अच्युनकल्पमें उपपाद पाया जाता है।

नवप्रैवेयक विमानवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक विमानके गुणस्थानवर्ती देवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां माग स्पर्श किया है ॥ ५५ ॥

इस स्त्रकी वर्तमानकाछिक स्पर्शनप्रकपणा क्षेत्रप्रकपणाके समान जानना चाहिए। तथा मतीतकाछिक स्पर्शनप्रकपणा भी क्षेत्रप्रकपणाके समान ही है, क्योंकि, सामान्यछोक आदि चार छोकोंके असंख्यातवें भागसे तथा मनुष्यक्षेत्रसे असंख्यातगुणित क्षेत्रकी अपेक्षा समानता पाई जाती है।

# अणुदिस जाव सब्बट्टमिद्धिविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मा-दिट्टीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्म असंखेज्जदिभागो ॥ ५६॥

एदेसु हिदअसंजदसम्मादिद्वीहि मन्थाणमन्थाण-विहारविसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउन्त्रिय-मारणंतिय-उववादपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, माणुसखेत्रादो असंखेआगुणो, णवगेवज्जादिउवरिमदेवाणं तिरिक्खेसु चयणोववादाभावादो । णवरि पंच-पदपरिणदेहि सन्बद्धसिद्धिदेविह नाणुमलोगस्य मंखेज्ञदिभागो पेसिदो ।

एवं गदिमग्राणा समता।

## इंदियाणुवादेण एइंदिय-वादर-सुहुम-पज्जतापज्जत्तएहि केवडियं स्वेत्तं फोसिदं, सञ्बलोगों ॥ ५७॥

एइंदिएहि सत्थाणसन्थाण-वेदण-कमाय-मारणंतिय-उत्रवादपरिणदेहि तीद-बहुमाण-कालेसु सन्त्रलोगो फोसिदो । वेउच्त्रियपरिणदेहि बहुमाणकाले चदुण्हं लोगाणमसंखेजिदि-

नव अनुदिश विमानोंसे लेकर सर्वार्थिसिद्धि तक विमानवासी देवोंमें असंयतसम्य-ग्रहि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है है लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है।। ५६।।

इन नव अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानों में रहने वाले स्वस्थानस्वस्थान, विहारवन्स्वस्थान, वेदना, कपाय, वैकिथिक, मारणान्तिकतमुद्धान और उपपादपरिणत असंयतसम्यग्दिष्टे देवीने सामान्य शेक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मानुष- क्षेत्रसे असंख्यातवां भाग क्षेत्र स्पर्धा किया है, क्योंकि, नवअविष्ठा उपरिम कर्णवासी देवोंका ज्यवन होकर तियं बोंने उपपाद होने का अभाव है। विशेष बात यह है कि स्वस्थानादि पांच पदासे परिणत सर्वार्थिसिद्धिक देवोंने मनुष्यलोकका संख्यातवां भाग स्पर्श किया है।

#### इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई।

इन्द्रियमागणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय, एकेन्द्रियपर्याप्त, एकेन्द्रियअपर्याप्त; बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रियपर्याप्त, बादर एकेन्द्रियअपर्याप्त; सक्ष्म एकेन्द्रिय, सक्ष्म एकेन्द्रियअपर्याप्त जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? सर्वलोक स्पर्श किया है ।। ५७ ।।

स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, कपाय, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, इन पर्देखे परिणत पकेन्द्रिय जीवोंने अतीन और वर्तमानकालमें सर्वजोक स्पर्श किया है। वैकियिक-पद्गिरिणत पकेन्द्रिय जीवेंने वर्तमानकालमें सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां

१ इन्द्रियानुबादेन एकेन्द्रिये: सर्वठोकः स्पृष्टः । स. सि. १, ८.

भागो पोसिदो । माणुसखेतं ण णव्यदे । अदीदकाले तिण्हं लोगाणमसंखेअदिमागो, णरतिरियलोगेहितो असंखेअगुणो पोसिदो । अदीदकाले पंचरज्जुबाह्रळं तिरियपदरं विज्ञव्दमाणा वाजकाह्या फुसंति ति । बादरेइंदिय-बादरेइंदियपज्जतेहि सत्थाण-वेदण-कसायपरिणदेहि वट्टमाणकाले तिण्हं लोगाणं संखेअदिमागो, दोलोगेहितो असंखेज्जगुणो फोसिदो ।
किं कारणं १ जेण पंचरज्जुबाह्ल्लं रज्जुपदरं वाजकाह्यजीवाव्रिदं बादरएइंदियजीवाव्रिदअद्वुद्धवीओ च, तेसि पुद्धवीणं हेद्वा द्विद्धवीसावीसजोयणसहस्सबाह्ल्लं तिण्णि तिण्णि
वादवलए लोगंतद्विद्दबाजकाह्यखेतं च एगद्ध कदे लोगस्स संखेज्जदिमागो होदि चि ।
एदेहि अदीदकाले वि एतियं चेव खेतं पोसिदं, विवक्षिदपदपरिणदाणमेदेसिं सव्यद्धमण्णत्थच्छणाभावादो । वेजव्यिपदपरिणदेहि बद्धमाणकाले चदुण्हं लोगाणमसंखेआदिमागो,
माणुसखेतादो अमुणिदविससो फोसिदो । तिदे काले तिण्हं लोगाणं संखेज्जदिमागो,
देशलेगेहितो असंखेज्जगुणो फोसिदो । मारणंतिय-उववादपरिणदेहि तीद-बद्धमाणकालेमु

भाग स्पर्श किया है। इस विषयमें मनुष्यक्षेत्रका प्रमाण झात नहीं है। उन्हीं जीवोंने अतीत-कालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातयां भाग और नरलोक तथा तिर्यग्लोकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि, अतीतकालमें पांच राजु बाह्न्यप्रमाण तिर्यक्ष्रतरको विकिया करनेवाले वायुकायिक जीव निरन्तर स्पर्श करते हैं। स्वस्थान, वेदना और कषायसमुद्धात, इन पर्नेसे परिणत बादर एकेन्द्रिय और बादर एकेन्द्रियपर्याप्त जीवोंने वर्तमानकालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका संख्यातयां भाग और नरलोक तथा निर्यग्लोक, इन दोनों लोकोंसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है।

शंका — बादर एकेन्द्रिय और बादर एकेन्द्रियपर्याप्त जीवाँका सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके संख्यातवें भाग स्पर्शनक्षेत्र होनेका क्या कारण है ?

समाधान—इसका कारण यह है कि पांच राजु बाह्यस्थाला राजुप्रतरप्रमाण क्षेत्र बागुकायिक जीवोंसे परिपूर्ण है और बादर एकेन्द्रिय जीवोंसे अवों पृथिवियां व्याप्त हैं। उन पृथिवियोंके नीचे स्थित बीस बीस हजार योजन बाह्यस्थाले तीन द्धीन वातवलयोंको और लोकान्तमें स्थित वागुकायिक जीवोंके क्षेत्रको एकत्रित करनेपर सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका संख्यातवां भाग हो जाता है।

द्दीं उक्त जीवोंने अतीतकालमें भी इतना ही क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि, विवक्षित पद्परिणत इन उक्त जीवोंक सभी कालोंने अन्यत्र रहनेका अभाव है। वैकियिकसमुद्धातसे परिणत बादरएकेन्द्रिय और बादरएकेन्द्रियपर्याप्त जीवोंने वर्तमानकालमें सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मानुपक्षत्रसे अहातविशेष प्रमाणक्षेत्र स्पर्श किया है। अतीतकालमें उन्हीं जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका संख्यातवां भाग और नरलोक तथा तिर्थग्लोक, इन दोनों लोकोंसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपद्परिणत उक्त जीवोंने अतीत और पर्तमानकालमें

सम्बलोगे। पोसिदो । एवं बादरेइंदियअपज्जत्ताणं पि वत्तव्वं । णवरि वेउव्वियं णित्य । सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपज्जत्तापज्जत्तएहि सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववाद-परिणदेहि तिसु वि कालेसु सव्वलागे। पोसिदो, 'सुहुमा जल-थलागासे सव्वत्थ होंति ' वि वयणादो ।

बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारंदिय-तस्सेव पञ्जत्त-अपज्जत्तएहि केवडियं स्रेतं फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ५८ ॥

एदस्सत्थो- वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिदिएहि तेसि पश्जत्तेहि य सत्थाणसत्थाण-विहारविदसत्थाण-वेदण-कसायपरिणदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अष्ठाइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदो । मारणंतिय-उत्रवादपरिणदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, दोलोगेहिंतो असंखेज्जगुणो पोसिदो । तेसि चेव अपजत्तेहि सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसायपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, माणुसखेतादो

सर्वलोक स्पर्श किया है। इसी प्रकारसे बादर एकेन्द्रियअपर्याप्त जीवींका भी स्पर्शनक्षेत्र कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि उनके बैक्रियिकसमुद्धात नहीं होता है। स्वस्थान स्वस्थान, वेदना, कवाय, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपरिणत स्क्ष्म एकेन्द्रिय, स्क्ष्म एकेन्द्रियपर्याप्त और स्क्ष्म एकेन्द्रियअपर्याप्त जीवोंने तीनों ही कालोंने सर्वलोक स्पर्श किया है, क्योंकि, 'स्क्ष्मकायिकजीव जल, स्थल और आकाशमें सर्वत्र होते हैं' ऐसा आगमका वसन है।

द्वीन्द्रिय, द्वीन्द्रियपर्याप्त, द्वीन्द्रियअपर्याप्त; त्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रियपर्याप्त, त्रीन्द्रियअपर्याप्त; चतुरिन्द्रिय, चतुरिन्द्रियपर्याप्त और चतुरिन्द्रियअपर्याप्त जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ५८ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—स्वस्थानस्वस्थान, विद्यारवत्स्वस्थान, वेदना और कषाय-समुद्धातसे परिणत द्वीन्द्रिय, त्रान्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और उनके पर्याप्त जीवोंने सामान्यलोक भादि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग, तिर्यग्लोकका संस्थातवां भाग और अद्रार्द्धापसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। भारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदपरिणत उक्त जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग और नरलोक तथा तिर्यग्लोक, इन दोनों लोकोंसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। स्वस्थानस्वस्थान, वेदना और कपायसमुद्धात-परिणत उन्हीं द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंने सामान्यलोक आदि धार लोकोंका असंस्थातवां भाग और मानुषक्षेत्रसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यह

१ विकलेन्द्रियेळींकस्यासंस्थ्यसम्मः सर्वलोको वा । स. सि. १, ८.

#### असंखेज्जगुणो फोसिदो । एसा बङ्कमाणपरूवणा पुन्युत्तरसंभालणणिमित्तं कदा । सञ्चलोगो वा ॥ ५९ ॥

एत्थ ताव ' वा ' सद्द्वो उच्चदे— बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डिंदिएहि तेसिं चेव पक्षचेहि य सत्थाणसत्थाण-विहारविदसत्थाण-वेदण-कसायपरिणदेहि तिण्हं लोगाणमंसखे-जजिदमागो, तिरियलोगस्स संखेजजिदभागो, माणुसखेचादो असंखेजजगुणो अदीदकाले पेसिदो । विगलिदियसत्थाणत्था सयंपहपच्चदस्स परमागे चेव होति चि तदे परमागे पुच्चं व पदरागारेण ठइदे विगलिदियसत्थाणसत्थाणखेचं तिरियलोगस्स संखेजजिदमागमेचं होदि । सेसपदेहि बहरिसंबंधेण विगलिदिया सन्वत्थ तिरियपदर्ग्वतरे होति चि पदरागारेण ठइदे पदं वि खेचं तिरियलोगस्स संखेजजिदमागमेचं चेव होदि । मारणंतिय-उववादपरिणदेहि सन्वलोगो पोसिदो । तेसिं चेव अपज्जचेहि सत्थाण-वेदण-कसाय-परिणदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेजजिदमागो, तिरियलोगस्स संखेजजिदमागो, अद्वाइज्जादो असंखेजजिगो पोसिदो । मारणंतिय-उववादपरिणदेहि सन्वलोगो पोसिदो । पंचिदिय-

वर्तमानकालिक स्पर्शनक्षेत्रकी प्ररूपणा पूर्व और उत्तर अर्थके अर्थात् अतीत और अनागत कालसम्बन्धी स्पर्शनक्षेत्रके संभाजनेके लिए की गई है।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीव तथा उन्होंके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है ॥ ५९ ॥

यहांपर पहले 'वा' राज्यका अर्थ कहते हैं — स्वस्थानस्वस्थान, विदारवत्स्वस्थान, वेदना और कषायसमुद्धातपरिणत द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और उनके ही पर्याप्त जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग, तिर्यग्लोकका संस्थातवां भाग और मानुषक्षेत्रसे असंस्थातगुणा क्षेत्र अतीतकालमें स्पर्श किया है।

स्वस्थानस्वस्थानस्थ विकलेन्द्रिय जीव स्वयग्प्रभगर्वतके परभागमें ही होते हैं, इसलिए परभागवर्ती क्षेत्रको पूर्वके समान प्रतराकारसे स्थापित करनेपर विकलेन्द्रिय जीवोंका स्वस्थानस्वस्थानक्षेत्र तिर्यग्लोकके संक्यातवें भागमात्र होता है। होप पर्गेकी अपेक्षा वैरी जीवोंके सम्बन्धसे विकलेन्द्रिय जीव सर्वत्र तिर्यक्षतरके भीनर ही होते हैं, इसलिए प्रतराकारसे स्थापित करनेपर यह क्षेत्र भी तिर्यग्लोकके संक्यातवें भागमात्र ही होता है। भारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपरिणत उक्त जीवोंने सर्वलोक स्पर्श किया है। उन्हीं जीवोंमेंसे स्वस्थानस्थान, वेदना और कषायसमुद्धातपरिणत अपर्याप्त जीवोंने सामान्यलोक भादि तीन लोकोंका असंक्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संक्यातवां भाग तथा अद्दर्शिपसे असंक्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। मारणान्तिकसमुद्धात तथा उपपादपद्रपरिणत विकलेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंने सर्वलोक स्पर्श किया है। पंकेन्द्रियतिर्यंच अपर्याप्त जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र तिरिक्खअपन्जचाणं जधा कारणं उत्तं, तघा एत्य वि पुघ पुघ विगलिंदियअपन्जचाणं वत्तव्यं ।

पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु मिन्छादिई।हि केवडियं खेतं पोसिदं, स्प्रेगस्स असंखेज्जदिभागों।। ६०।।

एदस्स सुचस्स परूवणा खेचपंचिदियदुगपरूवणाए तुल्ला, उभयत्थ वडुमाण-कालावलंबणं पडि साधम्मादो ।

अट्ट चोहसभागा देसूणा, सन्वलोगो वा ॥ ६१ ॥

दुविधवंचिदियमिच्छादिद्वीहि सत्थाणपरिणदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेअदिमागो, तिरियलोगस्म संखेजादिमागो, अङ्गाइज्जादो अनंखेज्जगुणो । एत्थ पुन्वं व जोदिसिय-वितरावासरुद्धखेतं अदीदकाले पंचिदियतिरिक्खेहि सत्थाणीकयखेतं च धत्तृण तिरियलोगस्स संखेज्जदिमागो दिरिसेदच्बो । एसो 'बा ' सहस्रचिदत्थो । विहारविदसत्थाण वेदण-कस्माय-वेडिव्वययरिणदेहि अङ्क चोहसभागा पोसिदा, मेरुमूलाद्वो उविर छ, हेद्वा दे। रज्ज-

पतलाते समय जिस प्रकार ( उक्त क्षेत्र होनेका जो ) कारण कहा है, उसी प्रकारसे यहांपर भी पृथक् पृथक द्वीन्द्रियादि विकलेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंका क्षेत्र वतलाते हुए उसी कारणको कहना चाहिए।

पंचीन्द्रय और पंचीन्द्रयपर्याप्तों में मिध्यादृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ६० ॥

इस सूत्रकी प्रकृपणा पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त, इन दोनोंकी क्षेत्रप्रकृपणाके समान है, क्योंकि, दोनों ही स्थानोंपर वर्तमानकालके अवलम्बनके प्रति समानता है।

पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त जीवोंने अतीत और अनुमात कालकी अपेक्षा कल कम आठ बटे चौटह भाग और सर्वलोक स्पर्श किया है।। ६१।।

सस्यानसंस्थानपद्रपरिणत पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त, इन दोनों ही प्रकार के पंचेन्द्रिय मिथ्यादिए जीवोंने सामान्यलंक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग, तिर्यग्लोक संस्थातवां भाग और अदाईद्वीपसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहांपर पूर्वके समान ही ज्योतिष्क और ज्यन्तर देवोंके आवासोंसे ठद्व क्षेत्रका तथा अतीतकालमें पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके द्वारा स्वस्थानीकृत अर्थात् स्वस्थानस्वस्थानरूपसे परिणत क्षेत्रका लेकर तिर्यंग्लोकका संस्थातवां भाग दिखाना चाहिए। यह 'वा' शब्दसे स्वित अर्थ है। विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय और वैकियिकसमुद्धातपरिणत उक्त दोनों प्रकारके पंचेन्द्रिय जीवोंने माठ बंट चौदह ( र्प्य ) मार्ग स्पर्श किये हैं, क्योंकि, मेहपर्वतके मूलभागसे क्रपर छह राजु और नीचे दो राजु, इस प्रकार आठ राजु क्षेत्रके भीतर सर्वत्र पूर्वपद्रपदिवत

१ पंचेन्द्रियेषु भिष्यार हिसिह्यें दश्यातं स्वेयमागः अही चहुर्दश्रमागा वा देशीनाः सर्वक्रीकी वा। सः लि, १,८,

खेत्तर मंतरे सन्वत्थ पुन्वपदपरिणददुविहपंचिदियाणग्रुवलंभा । मारणंतिय-उववादपरिणदेहि सन्वलोगो पोसिदो, विवक्खिदादीदकालत्तादो ।

सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव अजोगिकेविल ति ओघं ॥६२॥

एदेसिं गुणहाणाणं वहुमाणकालिसिहुखेत्तपरूवणा एदेसिं चेव खेताणिओग-हारोघिम्ह उत्तपरूवणाए तुल्ला । कुदो ? सासणप्पहुिंड जाव संजदासंजदो ति सन्वपदाणं चदुण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागत्तेण, माणुसखेतादो असंखेजगुणतेण च एदेसिं चेव खेताणिओगद्दारउत्तपदेहि साधम्मुवलंभादो । सेमगुणहुाणाणं पि सन्वपदेहि सिरसत्तदंस-णादो च । अदीदकालमिस्सद्ण परूवणं कीरमाणे वि णित्थि भेदो, पंचिदियवदिरित्तगुण-पडिवण्णाणमभावा ।

### सजोगिकेवली ओघं ॥ ६३ ॥

एत्थ वि तिविधं कालमस्सिद्ग ओघपरूवणा चेत्र काद्व्या, उभयत्थ पंचिदियत्तं पढि भेदाभावा।

दोनों प्रकारके पंचेन्द्रिय जीव पाये जाते हैं। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदपरिणत उक्त दोनों प्रकारके जीवोंने सर्वछोक स्पर्श किया है, क्योंकि, अतीतकालकी यहां पर विवक्षा की गई है।

सासादनसम्यग्दि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुण-स्थानवर्ती पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त जीवोंका स्पर्श्वनक्षेत्र ओघके समान है।। ६२॥

दन गुणस्थानोंकी वर्तमानकालविशिष्ट स्पर्शनकी प्रक्षपणा, द्रन्हीं जीवोंके क्षेत्रानुयोगद्वारके भोषमें कही गई क्षेत्रप्रक्षपणांक तुल्य है, क्योंकि, सासादनसम्यग्रिए गुणस्थानसे
लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक सर्व पर्दोका स्पर्शन सामान्यलोक आदि चार लोकोंके
असंख्यातवें भागसे और मानुषक्षेत्रसे असंख्यात गुण क्षेत्रसे द्रन्हीं पूर्वोक्त जीवोंक क्षेत्रानुयोगद्वारमें कहे गये पर्दोके साथ साधम्य पाया जाता है; नथा प्रमत्तसंयतादि हो र गुणस्थानवर्ती जीवोंके भी सर्वपदोंके साथ सरकात देखी जाती है। अतीतकालका आश्रय लेकरके
स्पर्शनप्रकृषणांके करने पर भी कोई भेद नहीं है, क्योंकि, पंचेन्द्रिय जीवोंको छोड़कर गुणस्थानोंको प्राप्त दुष जीवोंका अभाव है।

सयोगिकेवली जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओधके समान है ॥ ६३ ॥

यहां पर भी तीनों काळोंको आश्रय लेकर आंध स्पर्शनप्रकृपणा ही करना साहिए, क्योंकि, दोनों ही स्थानों पर पंचीन्द्रयताके प्रति भेदका अभाव है।

६ श्रेषाणां शामान्योशं स्पर्शनम् । स. श. १, ६.

# पंचिंदियअपज्जत्तपृहि केवडियं स्रेतं पोसिदं, लोगस्स असं-स्रेजदिभागो ॥ ६२ ॥

एदस्स सुत्तस्स परूवणा खेत्तमंगा। उत्तमेव किमिदि पुणे। वि उच्चदे, फला-मावा ? ण, मंदबुद्धिमवियजणसंमालणदुवारेण फलोवलंभादो।

#### सव्वलोगो वा ॥ ६५ ॥

सत्थाण-वेदण-कसायपरिणदेहि तीदे काले तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागी, तिरिय-लोगस्स संखेज्जदिभागो, माणुसखेचादो असंखेज्जगुणो पोसिदो । एतथ पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जचाणं व तिरियलोगस्स संखेजदिभागचं दिसेदच्चं । एसो 'वा 'सद्द्यचिदत्थो । मारणंतिय-उववादपरिणदेहि सन्वलोगो फोसिदो, सन्वलोगिम्ह एदेहि पदेहि सह सन्व-अपज्जचाणं गमणागमणपडिसेहाभावा ।

#### एवभिदियमग्गणा समत्ता ।

लब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असं-ख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ६४ ॥

इस स्वकी स्पर्धनप्रकपणा क्षेत्रप्रकपणाके समान है।

शंका — कही गई बात ही पुनः क्यों कही जाती है, क्योंकि, कह हुएके पुनः कहनेमें कोई फल नहीं है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, मंदबुद्धि भव्यजनोंके संभासनेकी अपेक्षा पुनः कथन करनेका फल पाया जाता है।

लब्ध्यपर्याप्त पंचीन्द्रिय जीवोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श्व किया है।। ६५।।

स्वस्थानस्वस्थान, वेदमा और कषायसमुद्धातपरिणत उक्त स्वस्थपर्यात पंचेन्द्रिय अधिने मतीतकास्त्रमें सामान्यस्थेक आदि तीन स्रोक्षोंका असंस्थातयां भाग, तिर्यग्लोकका संस्थातयां भाग और मतुष्यक्षेत्रसे मसंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहां पर स्वस्थपर्यात पंचेन्द्रिय तिर्येच अविके समान ही तिर्यग्लोकका संस्थातवां भाग दिस्ताना चाहिए। यह स्थोक 'वा' शब्दसे स्वित अर्थ है। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद्परिणत स्वस्थपर्यात पेचेन्द्रिय जीवीने सर्वलोक स्पर्श किया है, क्योंकि, सम्पूर्ण स्वके इन दोनों पर्वोके साथ सभी पंचेन्द्रिय स्थान्त अधान है।

#### इसम्बार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई।

कायाणुवादेण पुढिविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय वाउकाइय-बादरपुढिविकाइय-न्बादरआउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवाउकाइय-बादरवणफिदिकाइयपत्तेयसरीर-तस्सेवअपज्जत्त-सुहुमपुढिविकाइय-सुहुम-आउकाइय-सुहुमतेउकाइय-सुहुमवाउकाइय-तस्सेवपज्जत्त-अपज्जत्तएहि केविडयं खेतं पोसिदं, सब्बलोगों।। ६६ ।।

पुढिविकाइय-आउकाइय-तेसिं चेत्र सव्त्र पुहुमेहि सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उत्तर्वादपरिणदेहि तिसु वि कालेसु सव्त्रलोगो पोसिदो । बादरपुढिविकाइय-बादरआउकाइय-तेसिं चेत्र अपज्जत्त बादरतेउकाइय-तस्सेत्र अपज्जत्तत्रणप्फिदिकाइयपत्तेय-सरीरबादरिणगादपदिद्विद-तेसिं चेत्र अपज्जत्तएहि य सत्थाण-तेदण-कसायपरिणदेहि तीदाणागदवद्वमाणकालेसु तिण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागो, तिरियलोगादो संखेज्जगुणो, माणुसखेत्तादो असंखेजजगुणो पोसिदो । तिरियलोगादो संखेजजगुणतं कर्ष णव्त्रदे ?

कायमार्गणाके अनुवादसे पृथिवीकायिक, जलकायिक, अधिकायिक, वायुकायिक जीव तथा बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अधिकायिक, बादर वायु-कायिक और बादर वनस्पतिकायिकप्रत्येकशारीर जीव तथा इन्हीं पांचोंके बादर काय-सम्बन्धी अपर्याप्त जीव; सक्ष्म पृथिवीकायिक, सक्ष्म जलकायिक, सक्ष्म अधिकायिक, सक्ष्म वायुकायिक और इन्हीं सक्ष्म जीवोंके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? सर्वलोक स्पर्श किया है ॥ ६६॥

सस्थान संस्थान, वेदना, कवाय, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपर्परिणत पृथिवीकायिक और अलकायिक जीव और उन्होंके सर्व स्क्षमकायिक जीवोंने तीनों ही कालोंमें सर्वलोक स्पर्श किया है। स्वस्थान, वेदना और कवायपर्परिणत बादर पृथिवी-कायिक, बादर जलकायिक और उन्होंके अपर्याप्त जीवोंने, यादर अग्निकायिक और उन्होंके अपर्याप्त जीवोंने, वादर अग्निकायिक और उन्होंके अपर्याप्त जीवोंने, वनस्पतिकायिक अत्येक द्यारानिगोद्याति श्रित और उन्होंके अपर्याप्त जीवोंने अतीत, अनागत और वर्तमान, इन तीनों कालोंमें सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकस संख्यातगुणा तथा मनुष्यक्षेत्रसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है।

शंका - उक्त जीवोंने तिर्थग्लोकसे संस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है, यह कैसे जाना ?

१ कायात्रवादेन स्थावरकार्यिकैः सर्वेटोकः स्पृष्टः । स, सि. १, ८.

उच्चदे — एदे पुढ्वीओ चेव अस्सिद्ण अच्छंति । सन्वपुढ्वीओ च सत्तरज्जुशायदाओ, पढमपुढ्वी सादिरेगएगरज्जुरुंदा १ । विदियपुढ्वी छहि सत्तमागिहि समिह्यएगरज्जुरुंदा रिक्ष । तिदयपुढ्वी पंच-सत्तमागाहिय वे रज्जुरुंदा चिक्ष । चउत्थपुढ्वी चतारि-सत्तभागाहिय-तिष्णिरज्जुरुंदा चिक्ष । पंचमपुढ्वी तिष्णिसत्तमागाहिय चतारिरज्जुरुंदा छहुपुढ्वी वे सत्तभागाहियपंचरज्जुरुंदा पिक्ष । सत्तमपुढ्वी एग-सत्तमागाहिय-छरज्जुरुंदा हिक्ष । अहुमपुढ्वी सादिरेयएगरज्जुरुंदा । पढमपुढ्वीवगह्छं असीदिसहस्सा-दियजोयणलक्त्वपमाणं होदि १८००० । विदियपुढ्वी वत्तीसजोयणसहस्सवाह्छा ३२००० । तदियपुढ्वी अहुवीसजोयणसहस्सवाह्छा २००० । चउत्थपुढ्वी चउवीस-जोयणसहस्सवाह्ला २४००० । पंचमपुढ्वी वीसजोयणसहस्सवाह्ला २०००० । छहुपुढ्वी सोलसजोयणसहस्सवाह्ला १६००० । सत्तमपुढ्वी अहुजोयणसहस्सवाह्ल्ला ८००० । अहुमपुढ्वी अहुजोयणसहस्सवाह्ल्ला ८००० । सत्तमपुढ्वी अहुजोयणसहस्सवाह्ल्ला ८००० । अहुमपुढ्वी अहुजोयणबाह्ल्ला ८। एदाओ अहुपुढ्वीओ पदरागारेण ठइदे तिरियलोगबाह्ल्लादो संखेज्जगुणबाह्ल्लं जगपदरं होदि । मारणंतिय-उववादपरिणदेहि

समाधान - ये बादर प्रथिवीकायिक आदि जीव प्रथिवियाका ही आश्रय लेकरके रहते हैं। और सभी पृथिवियां सात राजुबमाण आयत हैं। प्रथम पृथिवी साधिक एक राजु चौड़ी है (१)। डितीय प्रधिवी छड बटे सात भागोंसे अधिक एक राज चौड़ी है (१५)। दुर्ताय प्रथिवी पांच बटे सात भागेंसि अधिक दो राज चौडी है (२५)। चौधी प्रथिवी चार बटेसात भागींसे अधिक तीन राज चौड़ी है (३३)। पांचवी प्रथिवी भीन बंट सात भागोंसे अधिक चार राज चौदी है (४३)। छठी प्रधिवी दो षटे सात भागों से अधिक पांच राज चौदी है (५%)। सातर्वी पृथिवी एक बटे सात भागसे अधिक छह राजु चौड़ी है (६%)। आठवी प्रथियी कुछ अधिक एक राजु चौड़ी है (१)। प्रथम पृथियीकी भोडाई एक लाख सस्सी हजार योजन प्रमाण है। १८०००० )। द्वितीय प्रथिवी सत्तीत हजार योजन मोटी है (३२०००)। तृतीय पृथिवी अट्टाईस हजार योजन मोटी है (२८०००)। चौथी पृथिवी चौबीस हजार योजन मेर्टी है (२४०००)। पांचवीं प्रथिवी वीस हजार याजन मोटी है (२००००)। छडीं पश्चित्री सोलह हजार योजन मोटी है (१६०००)। सातवीं प्रथिवी आउ हजार योजन मोटी है (८०००)। अहर्वी पृथिवी आठ योजन मोटी है (८)। इन आठों पृथिवियोंको प्रतराकारसे स्थापित करनेपर तिर्यग्छोकके बाह्रस्यसे संख्यातगुणा बाह्रस्यप्रमाण जगप्रतर होता है (देखो प्र. ९१)। इसलिए उक्त जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र तिर्धग्लेक्से संस्थातगुणा है, यह जाना जाता है।

मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदपरिणत उक्त जीवोंने भूत, भविष्य भीर वर्तमान

तीदाणागदवद्यमाणकालेस सन्वलोगो पोसिदो । छदो ? तस्सहावचादो । तेऊणं पुढिविभंगो णविर वेउन्वियपिणदेहि वद्यमाणकाले पंचण्हं लोगाणमसंखेळादिमागो, तीदे तिण्हं लोगाणमसंखेळादिमागो, तिरियलोगस्स संखेळादिमागो । तं जधा – तेउकाहया पळचा चेव वेउन्वियसरीरं उद्वावेति, अपळतेस तदमावा। ते च पळचा कम्मभूमीस चेव होति चि । स्यंपहपन्वदपरभागखेचं जगपदरे बद्धे तिरियलोगस्स संखेळादिभागो होदि चि । अधवा बादरतेउकाहयपळचा कम्मभूमीए उप्पण्णा वाउसंबंधेण संखेज्जजोयणबाहल्लं तिरियपदरं अदीदकाले सन्वमावूरिय विउन्वंति चि गहिदे तिरियलोगस्स संखेळादिभागो चेव होदि । बादरतेउकाहया बादरपुढविमंगो, बादरपुढविकाहया इव बादरतेउकाहया वि सन्वपुढवीस अच्छंति चि । णविर वेउन्वियपदस्स तेउकाहयवेउन्वियपदमंगो । वाउकाहयाणं तीदाणागदकालेस तेउकाहयाणं भंगो । णविर वेउन्वियपस्स वद्यमाणकाले माणुसस्रेचगदिवसेसो ण जाणिळिदि । अदीदकाले वेउन्वियपरिणदेहि वाउकाइएहि तिण्हं लोगाणं संखेज्जदिभागो, दोलोगिहितो असंखेजजगुणो पोसिदो । सत्थाण-वेदण-कसायपरिणदेहि बादरवाछकाहएहि

इन तीनों कालोंमें सर्वलोक स्पर्श किया है, क्योंकि, उनका यह स्पर्शनक्षेत्र खभावसे ही है। अग्निकायिक जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र पृथिवीकायिक जीवोंके समान जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि वैकियिकसमुद्धानपद्परिणत अग्निकायिक जीवोंने वर्तमानकालमें पांचों प्रकारके लोकोंका असंख्यातवां भाग तथा भूतकालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग और तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग स्पर्श किया है। वह इस प्रकारसे है—

तेजस्कायिक पर्याप्त जीव ही वैक्रियिक शरीर को उत्पन्न करने हैं, क्योंकि, अपर्यात्त जीवोंमें वैक्रियिक शरीर के उत्पन्न करने की शक्ति अभाव है। और वे पर्याप्त जीव कर्मभूमिमें ही होते हैं, इसिल्य स्वयम्प्रभपर्वतंक परभागवर्ती क्षेत्रको जगमतर क्रप्ते करनेपर तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग होता है। अथवा कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए बादर तेजस्कायिक पर्याप्त जीव वायुके सम्बन्धसे अतीतकाल में संख्यात योजन वाहस्यवाले सर्व तिर्यक् प्रतरको व्याप्त करके विक्रिया करते हैं, ऐसा अर्थ प्रहण करनेपर तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग ही होता है। बादर तेजस्कायिक जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र बादर पृथिवीकायिक जीवोंके स्पर्शनक्षेत्रके समान है, क्योंकि, वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान बादर तेजस्कायिक जीवोंके स्पर्शनक्षेत्रके समान है, क्योंकि, वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान बादर तेजस्कायिक जीवोंके विक्रियकपदके समान जानना चाहिए। वायुकायिक जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र अतीत और अनागतकालमें तेजस्कायिक जीवोंक समान है। विशेष वात यह है कि वर्तमानकाल में वैक्रियकपदकी मनुष्यक्षेत्रगत विशेषता नहीं जानी जानी है। अतीतकाल में वैक्रियकपदकी मनुष्यक्षेत्रगत विशेषता नहीं जानी जानी है। अतीतकाल में वैक्रियकपदक्ती मनुष्यक्षेत्रगत विशेषता नहीं लानी जानी के स्वाप्त वायुकायिक जीवोंके सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका संव्यातवां भाग और मनुष्यलोक तथा तिर्यग्लोक, इन दोनों लोकोंसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। स्वस्थान-स्वस्थान, वेदना और कथायसमुद्धातपरिणत बादरवायुकायिक जीवोंने अतीत, अनागत और

तीदाणागदवद्वमाणकालेसु तिण्हं लोगाणं संखेज्जिदिभागो दोलोगेहितो असंखेज्जगुणो फोसिदो । वेउव्वियपदस्स वद्वमाणकाले खेत्रभंगो । तीदे काले वेउव्वियपदस्स वाउकाइय-वेउव्वियभंगो । मारणंतिय-उनवादपरिणदेहि बादरनाउकाइएहि सव्वलोगो पोसिदो । एवं बादरवाउकाइयअपज्जत्ताणं । णविर वेउव्वियपदं णित्थ । सहुमतेउकाइय-सहुमनाउकाइया तेसि पज्जत्त-अपज्जत्तएहि य सत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उनवादपरिणदेहि तीदाणा-गदवद्वमाणकालेस सव्वलोगो पोसिदो ।

बादरपुढिवकाइय-बादरआउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवणफिदि-काइयपत्तेयसरीरपज्जत्तएहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखे-ज्जिदभागो ॥ ६७॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो जधा खेत्ताणिओगद्दारे उत्तो तथा वत्तव्यो। सञ्वलोगो वा ॥ ६८ ॥

एत्थ ताव ' वा ' सद्द्वो वुचदे— बादरपुढविकाइयपज्जत्त-बादरआउकाइयपज्जत-बादरणिगोदपदिष्टिदपज्जत्तएहि य सत्थाण-वेदण-कसायपरिणदेहि तिण्हं लोगाणमसंखे-

वर्तमान, इन तीनों कालों में सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका संख्यातवां भाग और मनुष्य-लोक तथा तिर्यग्लोक, इन दोनों लोकोंसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। वैक्षियिकसमु-द्धातपदका स्पर्शनक्षेत्र वर्तमानकालमें क्षेत्रप्ररूपणाके समान है। अतीतकालमें वैक्षियिकसमु-द्धातपदका स्पर्शनक्षेत्र वायुकायिक जीवोंके वैक्षियिकपदके स्पर्शनके समान है। मारणान्तिक-समुद्धात और उपपादपदपरिणत बादरवायुकायिक जीवोंने सर्वलोक स्पर्श किया है। इसी प्रकारसे बादरवायुकायिक अपर्याप्त जीवोंका स्पर्शन जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि इनके वैक्षियिकसमुद्धातपद नहीं होता है। स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, क्षाय, मारणान्तिकसमु-द्धात और उपपादपदपरिणत सूक्ष्म तेजस्कायिक, सूक्ष्म वायुकायिक और उनके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवोंने अतीत, अनागत और वर्तमान, इन तीनों कालोंमें सर्वलोक स्पर्श किया है।

बादर पृथिवीकायिक, बादर अप्कायिक, बादर तेजस्कायिक और बादर धनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ६७ ॥

इस सूत्रका अर्थ जैसा क्षेत्रानुयोगद्वारमें कहा गया है, उसी प्रकारसे कहना चाहिए। उक्त जीवोंने अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है।।६८।। यहांपर 'वा' शब्दका अर्थ कहते हैं— स्वस्थानस्वस्थान, वेदना और क्षायसमुद्धात-परिणत बादर पृथिवीकायिक पर्यास, बादर जलकायिक पर्याप्त और बादरनिगोदर्शताष्टित अदिभागो, तिरियलोगादो संखेअगुणो, माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणो पोसिदो। मारणंतियउववादपरिणदेहि सन्वलोगो पोसिदो। बादरवणप्फइकाइयपत्तेयसरीरपञ्जत्तपहि य सत्थाणवेदण-कसायपरिणदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजदिभागो। किं
कारणं? सन्वपुढवीसु बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्ता णित्थ, 'चित्ताए उविरमभागे
चेव अत्थि' ति आइरियवयणादो। अधवा, पत्तेयसरीरपज्जत्ता तिरियलोगादो संखेज्जगुणं
खेत्तं पुसंति। कुदो शबादरिणगोदपदिद्विदपज्जत्ताणं तिरियलोगादो संखेज्जगुणं
च्यामादो। ण च पत्तेयसरीरपज्जत्त्वदिरित्तबादरिक्षगोदपदिद्विदपज्जत्ता अत्थि।
बादरिणगोदपदिद्विदा सन्वे पत्तेयसरीरा चेवित्त कर्ध णन्वदे श

वीन जोणीभूदे जीवो वक्कमइ सो व अण्णो वा । जे वि य मृलादीया ते पत्तेया पटमदाए ॥ १६॥

इदि सुत्तवयणादो णव्बदे ।

पर्याप्त जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग, तिर्यग्लोकसे संस्थातगुणा भीर मानुपक्षेत्रसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। मारणान्तिकसमुद्धात और
उपपादपदपरिणत जीवोंने सर्व लोक स्पर्श किया है। स्वस्थानस्यस्थान, वेदना और कवायसमुद्धातपदपरिणत बादर वनस्पतिकायिकप्रत्येकरारीर पर्याप्त जीवोंने सामान्यलोक आदि
तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग और तिर्यग्लोकका संस्थातवां भाग स्पर्श किया है।

शंक्षा — बादर वनस्पतिकायिकप्रत्येकदारीर पर्यात जीवोंके तिर्थग्लोंकके संक्यातवें भागमात्र स्पर्शनक्षेत्र होनेका क्या कारण है ?

समाधान—सर्व पृथिवियों में बाद्रवनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर पर्याप्त जीव नहीं होते हैं, क्योंकि, 'वित्रापृथिवीके उपरिम भागमें ही बाद्रवनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर पर्याप्त जीव होते हैं 'इस प्रकार आवार्योंका यचन है।

अथवा, प्रत्येकदारीर पर्याप्त जीव तिर्यग्लोकसे संक्यातगुणे क्षेत्रकी स्पर्दा करते हैं, क्योंिक, बादरिनगोदप्रतिष्ठित पर्याप्त जीवोंका तिर्यग्लोकसे संक्यातगुणा स्पर्दानक्षेत्र स्वीकार किया गया है। तथा प्रत्येकदारीर पर्याप्त जीवोंको छोड़कर बादरिनगोदप्रतिष्ठित पर्याप्त नामके कोई अन्य जीव नहीं होते हैं। इसिक्टिप उनका स्पर्दानक्षेत्र तिर्यग्लोकसे संक्यातगुणा बन जाता है।

शंका—बादरानिगोदमितिष्ठित जीव सभी प्रत्येक शरीरी ही होते हैं, यह कैसे जाना ? समाधान—'योनीभूत बीजमें घड़ी पूर्व पर्यायवाला जीव अथवा अन्य दूसरा भी जीव चंक्रमण करता है। और जा बीज मूलादिक बादरानिगोदमितिष्ठित वनस्पतिकायिक जीव हैं वे सब प्रथम अवस्थामें प्रत्येकशरीर ही होते हैं॥ १६॥

इस स्त्रवचनसे जाना जाता है कि बाद्रनिगोद्यतिष्ठित जीव सभी प्रत्येक दारीरी

वादरणिगोदपदिद्विदपञ्जचा सन्त्रासु पुढतीसु अस्थि ति कर्ध णन्त्रदे १ सन्त्रपुढतीसु विज्ञमाणपुढिविकाइयपज्जचपोसणेण सह एगचेणुविद्वित्रअसंखेज्जाणि तिरियपदराणि चि वस्त्वाणवयणादो णन्त्रदे । तम्हा पत्तेयसरीरपज्जचेहि पोसिदखेचेण तिरियलोगादो संखेञ्ज-गुणेण होदन्विमिदि । जधा पत्तेयसरीरवणप्किदिकाइयपज्जचा सन्त्रासु पुढवीसु होति, तथा वादरणागोदपदि-हिदपज्जचपत्तेगसरीरा चेव सन्त्रपुढवीसु होति । बादरणिगोदाणमजोणीभृदपचेयसरीरपञ्जचा विचाए उवरिममागे चेव होति चि कट्ठ वादरवणप्किदिकाइयपचेयसरीरपञ्जचे वादरणिगोदाणमजोणीभृदे चेव वच्लण तिरियलोगस्स संखेजजिदमागो चि घेचन्त्रं। मारणंतिय-उववादपरिणदेहि सन्त्रलोगो पोसिदो। एवं वादरते उक्षाइयपज्जचाणं पि वचन्त्रं। णविर वेजिवयस्स तिरियलोगस्स संखेजजिदमागो वचन्त्रं।

वादरवाउपजत्तएहि केवडियं खेतं पोसिदं, लोगस्स संखेज्जदि-भागो॥ ६९॥

गंका—बादरनिगोदप्रतिष्ठित पर्याप्त जीव सर्व पृथिवियों में होते हैं, यह कैसे जाना ? समाधान—'सर्व पृथिवियों में विद्यमान पृथिवीकायिक पर्याप्त जीवों के स्पर्शन के साथ एक्शवसे उपदिष्ठ असंख्यात तिर्यक प्रतर्प्रमाण स्पर्शनके होता है दस प्रकारके ज्याक्यानवस्रनेस जाना जाता है कि वाद्दरनिगोदप्रतिष्ठित पर्याप्त जीव सर्व पृथिवियों में होते हैं।

इसिलिए प्रश्येकशरीर पर्याप्त जीवोंसे स्पृष्ट क्षेत्र तिर्यग्लेकिसे संख्यातगुणा होना खाहिए। जिस प्रकारसे प्रत्येकशरीर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव सभी पृथिवियोंमें होते हैं, उसी प्रकारसे बाहर जलकायिक पर्याप्त जीव भी सभी पृथिवियोंमें होना चाहिए। अथवा, बाहरिनगोदप्रतिष्ठित पर्याप्त प्रत्येकशरीरवाले जीव ही सर्व पृथिवियोंमें होते हैं। बाहरिनगोदके अयोनीभून प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीव विज्ञा पृथिवीके उपरिम मागम ही होते हैं, इसिलिए बाहर निगोदोंके अयोनीभून बाहरवनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर जीव ही प्रहण करके अर्थात् उनकी अपेक्षा 'तिर्यग्लोकका संख्यातवां माग होता हैं देसा अर्थ प्रहण करना खाहिए। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदपीरणत जीवोंने सर्व लोक स्पर्श किया है। इसी प्रकारसे बाहर तेजस्कायिक पर्याप्त जीवोंका भी स्पर्शनक्षेत्र कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि तेजस्कायिक जीवोंके वैकिथिकसमुद्धात पदका स्पर्शनक्षेत्र तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग होता है, ऐसा कहना चाहिए।

बादरवायुकायिक पर्याप्त जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका संख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ६९॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो जधा खेत्ताणिओगद्दारे उत्तो तथा वत्तव्यो, बद्दमाणकाल-मस्सिद्ण द्विदत्तादो ।

#### सन्वलोगो वा ॥ ७० ॥

सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्तियपरिणदेहि तिण्हं लोगाणं संखेज्जदिभागो, दोलोगेहितो असंखेज्जगुणो पोसिदो। मारणंतिय-उववादपदपरिणदेहि सन्त्रलोगो फोसिदो।

वणप्पदिकाइयणिगोदजीवबादरसुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्तएहि केव-डियं खेत्तं पोसिदं, सञ्वलोगो ॥ ७१ ॥

वणप्किदिकाइयणिगोदजीवसुहुमपञ्जत्त-अपञ्जत्तण्हि सत्थाण-वेदण-कसाय-मारणं-तिय-उत्रवादपरिणदेहि तिसु वि कालेसु सन्त्रलोगो पोसिदो । बादरवणप्किदिकाइय-बादरणिगोद-तेसि पञ्जत्त-अपज्जत्तपहिं सत्थाण-वेदण-कसायपरिणदेहि तिसु वि कालेसु

इस सूत्रका अर्थ जैसा क्षेत्रानुयोगहारमें कहा है, उसी प्रकारसे यहां पर कहना चाहिए, क्योंकि, वर्तमानकालको आश्रय करके यह सूत्र स्थित है अर्थात् कहा गया है।

बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंने अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है।। ७०।।

खख्यानखस्यान, वेदना, कषाय और वैिक्तियकसमुद्धातपरिणत उक्त जीवींने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका संख्यातवां भाग और मनुष्यलोक तथा तिर्यग्लोक, इन दोनों लोकोंसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपद-परिणत उक्त जीवोंने सर्वलोक स्पर्श किया है।

वनस्पतिकायिक जीव, निगोद जीव, वनस्पतिकायिक बादर जीव, वनस्पति-कायिक सक्ष्म जीव, वनस्पतिकायिक बादर पर्याप्त जीव, वनस्पतिकायिक बादर अपर्याप्त जीव, वनस्पतिकायिक सक्ष्म पर्याप्त जीव, वनस्पतिकायिक सक्ष्म अपर्याप्त जीव, निगोद बादर पर्याप्त जीव, निगोद बादर अपर्याप्त जीव, निगोद सक्ष्म पर्याप्त जीव और निगोद सक्ष्म अपर्याप्त जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? सर्वलोक स्पर्श किया है ॥ ७१ ॥

स्वस्थान, वेदना, कषाय, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, इम पद्दोंसे परिणत घनस्पतिकाथिक निगोद जीव और उनके सुक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंने तीनों ही कालोंमें सर्वलोक स्पर्श किया है। स्वस्थान, वेदना और कषायसमुद्धातपद्परिणत बादर वन-स्पतिकाथिक, बादर निगोद उनके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवोंने तीनों ही कालोंमें सामान्य- तिण्हं लोगाणमसंखेजदिभागो, तिरियलोगादो संखेजगुणो, माणुसखेत्तादो असंखेजगुणो पोसिदो । मारणंतिय-उववादपरिणदेहि तिसु वि कालेसु मध्वलोगो पोसिदो ।

तसकाइय·तसकाइयपज्जत्तएसु मिच्छादिट्टिपहुडि जाव अजोगि-केविल ति ओघं' ॥ ७२ ॥

वद्दमाणकालमदीदकालं च अस्तिद्ग जधा ओघम्हि सासणादिगुणाणं परूवणा कदा, तथा एत्थ वि कादच्वा। णवरि मिच्छाइद्वीणं पंचिदियमिच्छादिद्विभंगो, मारणंतिय-उववादपदं मोत्तृण अण्णत्थ सञ्त्रलेगत्तामावा।

#### तसकाइयअपज्जताणं पंचिंदियअपज्जताणं भंगो। ॥ ७३ ॥

बहुमाणकालमस्सिद्ण जघा पंचिदियअपज्जत्ताणं परूवणा कदा, तघा एत्थ वि वहमाणकालमस्सिद्ण परूवणा कादच्वा। जघा अदीदकालमस्सिद्ण सत्थाण-वेदण-कसायपदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेअदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अङ्काइज्जादो

लोक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग, तिर्यग्लोकसे संख्यातगुणा और मनुष्यक्षेत्रसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदपरिणत उक्त जीवोंने तीनों ही कालोंमें सर्वलोक स्पर्श किया है।

त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है।। ७२।।

वर्तमानकाल और अतीनकालको आश्रय करके जैसी ओघ स्पर्शनप्रक्रपणामें सासादन भादि गुणस्थानांकी प्रक्रपणा की गई है, उसी प्रकारसे यहांपर भी करना चाहिए। विशेष बात यह है कि असकायिक और असकायिक पर्याप्त मिध्यादिष्ट जीवोंकी स्पर्शनप्रक्रपणा पंचेन्द्रियमिध्यादिष्ट जीवोंके समान जानना चाहिए, क्योंकि, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदको छोड़कर अन्यत्र अर्थान् शेष पदोंमें सर्वलोकप्रमाण स्पर्शनक्षेत्रका अभाव है।

त्रसकायिक लब्ध्यपर्याप्त जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र पंचेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्त जीवोंके समान लोकका असंख्यातवां माग है।। ७३।।

वर्तमानकालका आश्रय करके जिस प्रकारसे पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त जीवोंकी स्पर्शन-प्रक्रपणा की गई है, उसी प्रकारसे यहांपर भी वर्तमानकालका आश्रय करके स्पर्शनप्रक्रपणा करना चाहिए। तथा जैसे अतीतकालका आश्रय करके स्वस्थान, वेदना और कपायसमुद्धात-परिणत जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां

१ त्रसकायिकामा पंचेन्द्रियवत्स्पर्धनम् । सः सिः १, ६,

असंखेज्जगुणो, मारणंतिय-उववादपदेहि सन्वलोगो पोसिदो ति पंचिदियअपज्जत्ताणं परूवणा कदा, तथा एत्थ वि कायन्त्रा।

एवं कायमग्गणा समता ।

## जोगाणुवादेण पंचमणजोगि पंचविचजोगीसु मिच्छादिद्वीहि केव-डियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ७४ ॥

एदं सुत्तं वहमाणकालमस्सिद्ण हिद्मिदि एदस्म प्रकाणं कीरमाणे जधा खेत्ताणि-ओगहारे पंचमण-विच्जोगित्मिच्छादिहीणं प्रकाणा कदा, तथा एत्थ वि मंदबुद्धिसिस्स-संभालणहं प्रकाणा काद्वा ।

#### अह चोहसभागा देसूणा, सब्बलोगो वा ॥ ७५ ॥

पंचमण-पंचवचिजोगिमिच्छादिद्वीहि सत्याणसत्थाणपरिणदेहि तिण्हं लोगाणमसंखे-ज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, माणुसखेत्तादा असंखेज्जगुणो पोसिदो । एत्थ सत्थाणखेत्ताणयणविधाणं जाणिय कादवं । एमो ' वा ' सद्दम्चिद्त्थो । विहार-

भाग और अड़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है, तथा मारणान्तिकसमुद्धान और उपपादपदपरिणत जीवोंने सर्वछोक स्पर्श किया है, इसप्रकारसे जैसी पंवेन्द्रियछण्यपर्याप्त जीवोंकी प्रकरणा की गई है, उसी प्रकारसे यहांपर भी स्पर्शनप्रकरणा करना चाहिए।

इसप्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई। तवाहमे छांचें। मनोगोशी श्रीर एांचें। तचनगोशिगोंमें

योगमार्गणांक अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगियोंमें मिध्यादृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्ध किया है ? लोकका अमंख्यातवां भाग स्पर्ध किया है।।७४॥

यह सूत्र वर्तमानकालका आश्रय करके रिभन है, इसलिए इसकी प्ररूपणा करनेपर जैसी क्षेत्रानुयोगद्वारमें पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकारसे यहां पर भी मंद्रवृद्धि शिष्योंके संभालनेके लिए स्पर्शनप्ररूपण करना चाहिए।

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी मिथ्यादृष्टि जीवोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्वलोक स्पर्श किया है ॥ ७५ ॥

स्वस्थानसम्यानपर्परिणत पांचीं मनोयोगी और पांचीं वचनयोगी मिथ्यादृष्टि जीवींने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्थग्लोकका संख्यातवां भाग और मनुष्यक्षेत्रसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्धा किया है। यहां पर स्वस्थानस्वस्थान क्षेत्रके निकालनेका विधान जान करके करना चाहिए। यह 'वा ' शब्दसे सुचित अर्थ है। विहार-

१ योगातुत्रादेन वाड्मानसयोगिमिधियादृष्टिभिळांकस्यानं रूपेयभागः अष्टा चतुर्दश्रभागा वा देशोनाः सर्व-लोको वा । स. वि. १,८.

वेदण-कसाय-वेउन्वियपरिणदेहि अह चोइसभागा देखणा पोसिदा। घणलोगमहभागृण-तेदालीसरूत्रेहि छिण्णेगभागो, अधोलोगं साद्धचउन्शीसरूत्रेहि छिण्णेगभागे, उडुलोगमह-मागूणसाद्धहारस रूत्रेहि छिण्णेगभागे।, णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेजजगुणे। पोसिदो चि जं उत्तं होदि। मार्णतियपदेण सन्वलोगे। पोसिदो।

# सासणसम्मादिद्विषहुडि जाव संजदासंजदा ओघं ॥ ७६ ॥

वहुमाणकालमस्सिद्ण जघा खेत्ताणिओगद्दारस्स ओविम्ह एदेसि चदुण्हं गुण-हुाणाणं खेत्तपरूत्रणा कदा, तथा एत्थ वि सिस्समंभालणहं परूत्रणा काद्वाः; णित्य कोह् विसेसो । अदीदकालमस्सिद्ण जघा पेसिणाणिओगद्दारस्म ओविम्ह तीदाणागदकालेसु

घत्स्वस्थान, वेदना, कपाय और वैक्रियिकपदपरिणत उक्त जीवोंने कुछ कम आठ बटे चीदह ( र्ष ) भाग स्पर्श किये हैं, जो कि घनाकार लोकको आठवें भागसे कम ततालीस ( ४२५) हपांसे विभक्त करने पर एक भाग, अथवा अधोलोकको साढ़े चौवीस ( २४६) हपांसे विभक्त करने पर एक भाग, अथवा अध्वालोकको साढ़े चौवीस ( २४६) हपांसे विभक्त करने पर एक भाग, अथवा ऊर्ध्वलोकको आठवें भागसे कम नाढ़े अठारह ( १८३) हपोंसे विभक्त करने पर एक भाग प्रमाण होता है। अर्थात् उक्त तीनों ही पद्धतियांसे क्षेत्र निकालने पर वही देशोन आठ राजु प्रमाण आ जाता है।

उदाहरण —(१) घनलोक – ३४३ ÷ 
$$\frac{383}{2}$$
 = ८ राजु.

(२) अधोलोक- १९६ ÷ 
$$\frac{89}{2}$$
 = ८ राजु.

(३) ऊर्ध्वलोक – १४७ ÷ 
$$\frac{१४७}{2}$$
 = ८ राजु.

इसप्रकार सामान्यहोक आदि तीन होकोंका संख्यातवां भाग और नरहोक तथा तिर्यग्होकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। मारणान्तिकपद्परिणत जीवोंने सर्वहोक स्पर्श किया है।

सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुण-स्थानवर्ती पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ ७६ ॥

वर्तमानकालका आश्रय करके जैसी क्षेत्रः तुयोगद्वारके ओघम इन चारों गुणस्थानोंकी क्षेत्रमक्रपणा की गई है, उसी प्रकारसे यहां पर भी शिष्योंके संभालनेके लिए स्पर्शनप्रक्रपणा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विशेषता नहीं है। अतीतकालका आश्रय करके जैसी स्पर्शनानुयोगद्वारके ओघमें अतीत और अनागत कालोंकी अपेक्षा इन चार गुणस्थान

१ सासादनसम्यग्दष्टवाद्गि श्रणिकवायान्तानां सामान्योक्त स्पर्धनम् । सः सि. १, ८.

एदेहि चदुगुणहाणजीवेहि छुत्त लेत्तपरूवणा कदा, तघा एत्थ वि कादव्या, विसेसाभावा। गविर सासणसम्मादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टीसु उववादे। णित्थ, उववादेण पंचमण-विच-जोगाणं सहअणवहाणलक्खणविरोहा।

पमत्तसंजदपहुडि जाव सजोगिकेवलीहि केवडियं स्वतं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागो'॥ ७७॥

एदेसिमद्वण्हं गुणहाणाणं जधा पेासणाणिओगहारस्य ओघम्हि तिण्णि काले अस्सिद्ण परूवणा कदा, तथा एत्थ वि कादच्या । जदि एवं, तो सुत्ते ओघमिदि किण्ण पर्कावदं १ ण, तथा परूवणाए कायजोगाविणाभाविसजोगिचउच्विहसमुग्वादलेतपिडसेह-फलतादे। ।

वर्ती जीवोंसे स्पर्शित क्षेत्रकी प्रक्षपण। की गई है, उसी प्रकारसे यहां पर भी करना चाहिए, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है। विशेष वात यह है कि सासाइनसम्यग्हि और असंयतसम्यग्हि घोंमें उपपादपद नहीं होता है, क्योंकि, उपपादके साथ पांचों मनोयोग और पांचों वचनयोगोंका सहानवस्थानलक्षण विरोध है, अर्थात् उपपादमें उक्त योग संभव नहीं हैं।

प्रमत्तमंयत गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती उक्त जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लेकिका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ७७ ॥

इन आठों गुणस्यानोंकी स्पर्शनानुयोगद्वारके ओघमें तीनों कालोंका आश्रय करके जैसी स्पर्शनप्रक्रपणा की गई है, उसी प्रकारस यहां पर भी करना चाहिए।

शंका - यदि ऐसा है, तो सूत्रमें 'ओघ 'ऐसा पद क्यों नहीं कहा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उस प्रकारकी प्ररूपणा काययोगके अविनामावी सक्षेगि-केवलीके चारों प्रकारके समुद्धातक्षेत्रके प्रतिषेध करनेके ।लिए हैं।

विशेषार्थ — यदि स्त्रमं 'असंखेजजिद्मागो ' पदके स्थान पर 'ओषं ' ऐसा पद दिया जाता तो केवल मनोयोगी और वचनयोगियोंका स्पर्शनक्षेत्र बताते समय, जो केवल काययोगके निमित्तसे ही केवलीके समुद्धान होता है जिसका कि स्पर्शनक्षेत्र लोकका असंख्यातवां भाग, असंख्यात बहुमाग और सर्वलोक है, उसका प्रतिपेध नहीं हो पाता। अर्थात् अनिष्ट प्रसंग उपस्थित हो जाता। उसी अनिष्टापत्तिके प्रतिषेधके लिए स्त्रमें 'ओधं 'पद न देकर 'असंखेजजिद्मागो 'पद दिया है।

९ सयोगकेविकता कोकस्यासंख्येयमागः । सः सिः १, ८०

## कायजोगीसु मिच्छादिद्वी ओघं'।। ७८।।

सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउन्तिय-मारणंतिय-उत्तवादपरिणदकायजोगिमिच्छा-दिहीणं तिसु वि कालेसु सञ्चलोगनुवलं मादो, विहारविदसत्थाण-वेउन्तियपदेहि वहुमाण-काले तिण्हं लोगाणमसंखेअदिमागनेण, तिरियलोगस्स संखेअदिभागनेण, माणुसखेनादो असंखेज्जदिगुणनेण; अदीदकाले अहु-चोहसमागनेण च तुल्लनुवलंभादो, सुन्तेण ओघ-मिदि उनं।

## सासणसम्मादिहिपहुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ओघं ॥ ७९ ॥

एदेसिमेकारसण्हं गुणहाणाणं तिविहं कालमस्सिद्ण सत्थाणादिपदाणं परूवणा कीरमाणे पोसणाणिओगद्दारोधिम्ह जधा तिविहकालमस्सिद्ण एकारसण्हं गुणहुाणाणं सत्थाणादिपरूवणा कदा, तथा कादव्वाः णित्थ एत्थ कोवि विसेसो ।

#### सजोगिकेवली ओघं ॥ ८०॥

काययोगियों में मिथ्यादृष्टि जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान सर्वलोक है। १९८॥ स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, कपाय, वैकियिक, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद-पद्परिणत काययोगी मिथ्यादृष्टि जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र तीनों ही कालों में सर्वलोक पाया जाता है। विद्वारवत्स्वस्थान और वैकियिकपद्परिणत उक्त जीवोंने वर्तमानकालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें मागसे, तिर्यग्लोकके संख्यातवें भागसे, और मनुष्यक्षेत्रसे असंख्यातयें भागसे, तथा अतीतकालमें आठ बटे चौद्द ( र्ष्ट ) भागप्रमाण स्पर्शनसे तुल्यता पाई जाती है, इसलिए सूत्रमें 'ओघ' ऐसा पद कहा है।

सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर श्रीणकपायवीतरागछबस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती काययोगी जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ ७९ ॥

इन ग्यारह गुणस्थानोंकी तीनों कालोंको आश्रय करके स्वस्थानादि पर्देकी प्रक्रपणा करने पर स्पर्शनानुयोगद्वारके ओघमें जिस प्रकारसे तीनों कालोंका आश्रय लेकर ग्यारह गुणस्थानोंकी स्वस्थानादि पदसम्बन्धी प्रक्रपणा की गई है, उसी प्रकारसे यहां पर भी करना चाहिए, क्योंकि, यहां पर कोई विशेषता नहीं है।

काययोगी सयोगिकेवलीका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान लोकका असंख्यातवां माग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक है ॥ ८० ॥

१ काययोगिनां मिष्यादृष्टवाद्वीनां सयोगकेवस्यन्तानामयोगकेविकां च सामान्योक्तं स्पर्शनम्। ए. सि. १,६.

एदस्स सुत्तस्स पुधारंभो किंफलो ? ण, सजोगिकेवलि-चत्तारिसमुग्धादा काय-जोगाविणाभाविणो ति मंदमेहाविजणावबोहणफलत्तादो । एगजोगं काद्ण ओघमिदि उत्ते वि ओघत्तण्णहाणुववत्तीदो कायजोगी वि चदुण्हं समुग्धादाणमित्यत्तं परिच्छिज्जदे चे, ण एस दोसो, ओघमिदि उत्ते इमाणि पदाणि अत्थि, इमाणि च णित्थि ति (ण) णव्वदे । जाणि संभवंति पदाणि तेसिं परूवणाओ ओघपरूवणाए तुल्ला ति एतियमेर्त्तं चेव णव्वदे । तेण पुध सुत्तारंभो कायजोगिम्ह चडिवहसमुग्धादाणमित्थत्तपदुष्पायणफलो वि ।

## ओरालियकायजोगीसु मिच्छादिही ओघं ॥ ८१ ॥

दन्बद्धियपरूवणाए ओघत्तं जुज्जदे । पज्जबद्धियपरूवणाए पुण ओघत्तं णित्थ, ओरालियजोगे णिरुद्धे विहार-वेउन्वियपदाणमट्ट-चोद्दसभागत्ताणुवलंभादो । तदो एत्थ भेदपरूवणा कीरदे— सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतियपरिणदेहि तिसु वि कालेसु सम्बलोगो पोसिदो । उववादो णित्थ, दोण्हं सहाणबद्खाणलक्खणविरोहा । वद्दमाणकाले

शंका - इस सुत्रके पृथक आरम्भ करनेका क्या फल है ?

समाधान — ऐसा नहीं कहना, क्योंकि, सयोगिकेवलीमें दंड, कपाटादि खारों समु दात काययोगके अविनाभाषी होते हैं, इस बातका मंदमेधावी जनोंकी ज्ञान करानेके लिए इस सूत्रका पृथक् निर्माण किया गया है, और यही सूत्रके पृथक् निर्माणका फल है।

ग्रंका — पूर्वसूत्र और इस स्त्रका एक योग अर्थात् एक समास करके 'ओघ' देसा कहने पर भी ओघत्व-अन्यथानुपपित्तसे काययोगी सयोगिकेवलीमें दंड-कपाटािंद् चारों समुद्धातोंका अस्तित्व जाना जाता है, फिर पृथक् स्त्र-निर्माणकी क्या उपयोगिता है?

समाधान— यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, 'ओघ' ऐसा कहनेपर भी ये अमुक विवाधित पद होते हैं, और ये अमुक पद नहीं होते हैं, ऐसा, विशेष नहीं जाना जाता है। किन्तु जो पद संभव हैं उनकी प्रकपणाएं ओघप्रकपणाके साथ समान होती हैं, इतनामात्र ही जाना जाता है। इसलिए पृथक् सूत्रका आरंभ काययोगी सयोगिकेवलीमें चारों प्रकारके समुद्धा-सोंका अस्तित्व प्रतिपादन करनेकप फलके लिए है।

औदारिककाययोगी जीवोंमें मिध्यादृष्टियोंका स्पर्श्वनक्षेत्र ओघके समान सर्व-लोक है।। ८१।।

द्रव्यार्थिकनयकी प्रक्रपणामें तो ओघपना घटित होता है, किन्तु पर्यायार्थिकनयकी प्रक्रपणामें भोघपना घटित नहीं होता है, क्योंकि, औदारिककाययोगके निरुद्ध करनेपर विद्वारवत्स्वस्थान और वैकिथिक पदोंके स्पर्शनका क्षेत्र आठ बढे चौदह (ई) भाग नहीं पाया जाता है। इससे पहांपर भेदमक्पणा की जाती है। स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, कथाय और मारणान्तिकपद्पारिणत औदारिककाययोगी मिथ्यादृष्टि जीवोंने तीनों ही कालोंमें सर्थकोक स्पर्श किया है। यहांपर उपपाद्पद्द नहीं है, क्योंकि, भौदारिककाययोग और उपपाद्पद्द, इन दोनोंका सहानवस्थानलक्षण विरोध है। वर्तमानकालमें वैकिथिकपद्पारिणत

वेउन्वियपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेअदिमागो, माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणो पोसिदो। तीदाणागदेसु तिण्हं लोगाण संखेज्जदिभागो, दोलोगेहिंतो असंखेज्जगुणो, वाउकाइय-वेउन्वियफोसणस्स पाधण्णविवक्खाए। विहारपरिणदेहि ओरालियकायजोगिमिच्छादिद्वीहि वहुमाणकाले तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिमागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अङ्काइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदो। तीदाणागदकालेसु तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजजिदभागो, तिरियलोगस्स संखेजजिदभागो, अङ्काइज्जादो असंखेजजगुणो पेसिदो।

सासणसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि-

एदस्स वष्टमाणकालसंबंधिसुत्तस्स खेताणिओगद्दारे ओरालियकायजोगिसासण-स्रतस्सेव परूवणा काद्वा ।

सत्त चोहसभागा वा देसूणा ॥ ८३ ॥

सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्तियपरिणदेहि सासणसम्मा-

क्क जीवोंने सामान्यहोक आदि चार होकोंका असंख्यातवां भाग, और मनुष्यक्षेत्रसे मसंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्धा किया है। अतीत और अनागत, इन दोनों कालोंमें सामान्यहोक आदि तीन होकोंका संख्यातवां भाग, और नरहोक तथा तिर्यग्होक, इन दोनों होकोंसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्धा किया है, क्योंकि, यहां पर वायुकायिक जीवोंके वैकियिकपद-सम्बन्धी स्पर्धानक्षत्रका मधानतासे विवक्षा की गई है। विहारवत्स्वस्थानपदसे परिणत औदारिककाययोगी मिथ्यादि जीवोंने वर्तमानकालमें सामान्यलोक आदि तीन होकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अदाई द्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्धा किया है। उन्हीं जीवोंने अतीतकाल और अनागतकालमें सामान्यलोक आदि तीन होकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अदाई ही पसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्धा किया है।

औदारिककाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ८२॥

इस वर्तमानकालसम्बन्धी स्त्रकी क्षेत्रातुयोगद्वारमें कहे गये औदारिककाययोगी सासादनसम्यग्डीष्टयोंकी क्षेत्रप्ररूपणा करनेवाले स्त्रके समान स्पर्शनप्ररूपणा करना चाहिए।

उक्त जीवोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा कुछ कम सात बटे चौदह भाग स्पर्श किये हैं ॥ ८३ ॥

स्बस्थानसस्यान, विद्वारवत्सस्थान, वेद्ना, कपाय और वैक्षिविकपद्परिणत

दिष्टीहि तिण्हं लोगाणमसंखेजजिदभागो, तिरियलोगस्स संखेजजिदभागो, माणुसखेत्रादो असंखेजजिदभागो पोसिदो । उनवादो णित्थ । मारणंतियपरिणदेहि सत्त चोहमभागा देखणा पोसिदा । केण ऊणा ? इसिपन्भारपुढनीए उनिरमनाहल्लेण ।

सम्मामिच्छादिट्टीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि-भागो ॥ ८४ ॥

एदस्स सुत्तस्स परूवणा खेत्ताणिओगद्दारोरालियकायजागसम्मामिच्छादिद्विसुत्त-परूवणाए तुल्ला । सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि ओरा-लियसम्मामिच्छादिद्वीहि तीदाणागदकालेसु तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजदिभागो, अङ्गाइज्जादो अमंखेज्जगुणो पोसिदो । मारणंतिय-उववादा णित्थ ।

असंजदसम्मादिद्वीहि संजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं पासिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ८५॥

सासादनसम्यग्दिष्योंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्थग्लोकका संख्यातवां भाग और मानुपक्षेत्रसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। इन जीवोंके उपपाद-पद नहीं होता है। मारणान्तिकपदपरिणत उक्त जीवोंने कुछ कम सात बढे चौदह ( हैं। भाग स्पर्श किये हैं।

शंका - यहांपर कुछ कमसे कितना कम क्षेत्र समझना चाहिए?

समाधान—ईपन्त्राग्मार पृथित्रीकं उपरिम भागके वाहस्यश्रमाणसे कुछ कम सेत्र समझता चाहिए।

औदारिककाययोगी सम्यग्मिष्यादृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ८४ ॥

इस सूत्रकी प्ररूपणा क्षेत्रानुयोगद्वारमें वर्णित औदारिककाययोगी सम्यग्मिध्याद्विष्टि-योंके क्षेत्रका वर्णन करनेवाले सूत्रकी प्ररूपणाके तुल्य है। स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, वदना, कपाय और विकियिकपद्परिणत औदारिककाययोगी सम्यग्मिध्यादि जीवोंने भतीत और अनागतकालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां माग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां माग और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। औदा-रिककाययोगी सम्यग्मिध्यादिष्ट जीवोंके मारणान्तिकसमुद्वात और उपपाद, य दो पद नहीं होते हैं।

औदारिककाययोगी, असंयतसम्यग्डिए और संयतासंयत जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्ध किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ८५ ॥ सत्याणसत्थाण-विद्वारविद्यस्याण-वेदण-कसाय-वेउन्त्रिय-मारणंतियपरिणदेहि असं-जदसम्मादिष्टीहि संजदासंजदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, माणुसखेत्वादो असंखेज-गुणो वद्दमाणद्वाए फोसिदो ।

## छ चोह्सभागा वा देसूणा ॥ ८६ ॥

सत्थाणसत्थाण-विद्वारविदसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउ ित्रयपरिणदेहि असंजदसम्मा-दिह्वीहि संजदासंजदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जिदमागो, तिरियलोगस्स संखेज्जिदमागो, अहाइज्जादो असंखेज्जगुणो। एसो 'वा'सहस्रचिदत्थो। मारणंतिय (-उववाद-) परिणदेहि छ चोइसभागा देस्रणा पोसिदा, अच्चदकप्पादे। उविर असंजदसम्मादिष्टि-संजदासंजदाणसुववादाभावादो।

पमत्तसंजदपद्विड जाव सजोगिकेवलीहि केवडियं खेतं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ८७ ॥

एदेसिमहुण्हं गुणहुग्णाणं तिण्णि वि काले अस्सिद्ण परूवणं कीरमाणे खेत्त-

स्यस्थानस्यस्थान, विदारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक-समुद्धातपद्परिणत असंयतसम्यग्दछि और संयतासंयत जीवोंने सामान्यलोक मादि चार छोकोंका असंस्थातवां भाग, और मजुष्यलोकसे असंस्थातगुणा क्षेत्र वर्तमानकालमें स्पर्धिका है।

औदारिककाययोगी उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती जीवोंने अतीत और अनागत-कालकी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चौदह भाग स्पर्श किये हैं।। ८६।।

स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्त्वस्थान, वेदना, कषाय और वैक्रिथिकसमुद्धात, इन पर्दोसे परिणत भौदारिककाययोगी असंयतसम्यग्दिष्ठ और संयतासंयतोंने सामान्यलोक आदि तीन कोकोंका असंस्थातवां भाग, तिर्यग्लोकका संस्थातवां भाग और अद्गाईद्वीपसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यह 'वा' शन्त्रसे स्वित अर्थ है। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद-पद्यरिणत उक्त जीवोंने इंड कम छह बटे चौदह (१४) भाग स्पर्श किये हैं, क्योंकि, अन्धुतकस्पसे ऊपर असंयतसम्यग्दिष्ठ और संयतासंयत जीवोंका उपपाद नहीं होता है।

प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती श्रीदारिककाययोगी जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां माग स्पर्श किया है ॥ ८७ ॥

इन गाढों गुणस्थानोंकी सीनों ही कालोंका आग्रय करके वपदीनप्रक्रपण करनेपर

पोसणाणं मूलोघपमत्तादिपरूवणाए समाणा परूवणा कादव्या । णवरि सजोगिकेवलिम्हि कवाड-पदर-लोगपूरणाणि णित्थ' । तं कथं णव्वदे ? सजोगिकेवलीहि लोगस्स असंखेजजा भागा सव्वलोगो वा फोसिदो ति सुत्तेण अणिहिद्वतादो ।

## ओरालियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ ८८ ॥

सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादपरिणदेहि ओरालियमिस्सकाय-जोगिमिच्छादिद्वीहि तिसु वि कालेसु जेण सन्वलोगो फोसिदो, तेण ओधत्तमेदेसि ण विरुज्झदे । विहारवदिसत्थाण-वेउन्वियपदाणमेत्थाभावा णोधत्तं जुज्जदे १ होदु णाम

क्षेत्र और स्पर्शन अनुयोगद्वारके मूलोघ प्रमत्तादि गुणस्थानोंकी प्रक्रपणाके समान प्रक्रपणा करना चाहिए। विशेष बात यह है कि सयोगिकेवली गुणस्थानमें कपाट, प्रतर और लोकपूरणसमुद्धात नहीं होते हैं, (क्योंकि, औदारिककाययोगकी अवस्थामें केवल एक इंडसमुद्धात ही होता है।)

शंका—यह कैसे जानते हैं कि भौदारिककाययोगी सयोगिकेवलीके कपाट आदि तीन समझत नहीं होते हैं ?

समाधान — 'यह बात सयोगिकेवलियोंने लोकका असंस्थात बहुभाग और सर्वलोक स्पर्श किया है ' इस सूत्रसे निर्दिष्ट नहीं की गई है। (अतः हम जानते हैं कि औदारिक-काययोगी सयोगिजिनमें कपाटादि तीन समुद्धात नहीं होते हैं।)

विश्वेषार्थ — भौदारिककाययोगकी अवस्थामें केवल एक दंडसमुद्धात ही होता है' कपाटसमुद्धात आदि नहीं। इसका कारण यह है कि कपाटसमुद्धातमें भौदारिकमिश्रकाययोग, और प्रतर तथा लोकपूरणसमुद्धातमें कार्मणकाययोग होता है, पेसा नियम है। इसिल्य यहां, भौदारिककाययोगकी प्रकपणा करते समय सयोगिकेवलीमें कपाट, प्रतर और लोकपूरणसमुद्धात नहीं होते हैं, पेसा कहा है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान सर्वलोक है।। ८८॥

सस्थानसस्थान, वेदना, कषाय, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपद्परिणत औदा-रिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादि जीवोंने तीनों ही कालोंमें चूंकि सर्वलोक स्पर्श किया है, इसलिए ओघपना इन पर्दोबाले जीवोंसे विरोधको प्राप्त नहीं होता है।

शुंका — औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें विद्यारवत्स्वस्थान और वैक्रियिकसमुद्धात, इन दो पर्दोका अभाव होनेसे ओघपना नहीं बनता है, इसलिए सूत्रमें 'ओघ' पर नहीं देना चाहिए? समाधान — औवारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके विद्यारवत्स्वस्थान और वैक्रियिकसम-

१ ओरालं दंडदुगे कत्राडलगुळे य तस्त मिस्संतु । पदरे य छोगपूरे कन्भेव य होदि णायध्वी ॥ नो. क. ५८७.

एदेसि दोण्हं पि पदाणमभावो, तथावि पदसंखावित्रक्खाभावा विज्जमाणपदाणं फोसणस्स ओघपदफोसणेण तुल्लत्तमत्थि ति ओघत्तं ण विरुज्झदे ।

सासणसम्माइट्टिः असंजदसम्माइट्टि-सजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ८९ ॥

प्देसिं तिण्हं गुणहाणाणं बद्धमाणपरूवणा खेत्तमंगो। सत्थाणमत्थाण-वेदण कसायउववादपरिणदओरालियमिस्ससासणसम्मादिद्वीहि अदीदकाले तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिमागो, तिरियलोगस्स संखेजजदिमागो, अङ्गाइजजादो असंखेजजगुणो। कथं तिरियलोगस्स
संखेजजदिमागत्तं १ देव-णेरइयमणुस्स-तिरिक्खसासणसम्मादिद्वीहि तिरिक्खमणुस्सेसुप्पञ्जिय
सरीरं घेतृण ओरालियमिस्सकायजोगेण सह सामणगुणग्रुच्वहंतेहि अदीदकाले संखेजंगुलबाह्ह्यरज्जुपदरं मज्झिह्यसग्रुद्वज्जं सच्वं जेण कुसिझिद तेण तिरियलोगस्स संखेजजदिमागो ति वयणं जुझदे। एतथ विहार-वेजिवय-मारणंतिय-पदाणि णितथ, एदेसिमोरालियमिस्सकायजोगेण सहअवद्वाणविरोहा। उववादो पुण अत्थि, सासणगुणेण सह अक्रमेण

द्धात, इन दो पदाँका अभाव भले ही रहा आवे, तथापि पदोंकी संख्याकी विवक्षा न करनेसे उनमें विद्यमान पदाँक स्पर्शनकी ओघपदके स्पर्शनके साथ तुल्यता है ही, इसलिए अधिपना विरोधको प्राप्त नहीं होता है।

औदारिकिमिश्रकाययोगी सासादनमम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगि-केवली जीवोंने किनना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां माग स्पर्श किया है ॥ ८९ ॥

इन तीनों ही गुणस्थानों के स्पर्शनकी वर्तमानकालिक प्ररूपणा क्षेत्रके समान है। स्वस्थानस्थ्यान, वेदना, कपायसमुद्धात और उपपादपदपरिणत औदारिकमिश्रकाययागी सासादनसम्यग्दि जीवोंने अतीतकालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातचां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अदाईद्वीपस असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है।

शंका - तिर्यंग्लोकका संख्यातवां भाग कैसे कहा ?

समाधान — चूंकि देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यंव सासादनसम्यग्दि जीवोंने (यथासंभव) निर्यंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होकर द्यारिको ग्रहण करके औदारिकमिश्रकाय-योगके साथ सासादनगुणस्थानको धारण करते हुए अनीनकालमें बीचके समुद्रको छोड़कर संस्थात अंगुल बाहस्यबाले सम्पूर्ण राजुमतररूप क्षेत्रका स्पर्श किया है, इसलिए 'तिर्यग्लो-कका संस्थातवां भाग' यह वचन युक्तियुक्त है।

यहां पर विद्वारवन्स्वस्थान, वैक्रियिक और मारणान्तिक पर नहीं होते हैं, क्योंिक, इन पर्रोक्ता औदारिकमिश्रकायये। गके साथ अवस्थानका विरोध है। किन्तु उपपादपद होता है, क्योंिक, सासादनगुणस्थानके साथ अक्रमसे (युगपत्) उपात्त भवशरीर के प्रथम समयमें

उनात्तमनसरीरपढमसमए उननादोबलंभा । मिच्छादिद्वीणं पुण मारणंतिय-उननादपदाणि लब्भंति, अणंतो ओरालियमिस्सेइंदियअपज्जत्तरासी सद्वाणे परद्वाणे च वक्कमणोवक्कमणं करेमाणो लब्भदि ति । सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-उननादपरिणदेहि असंजदसम्मादिद्वीहि ओरालियमिस्सकायजोगीहि तीदे काले तिण्हं लोगाणमसंखेजदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजदिभागो, अङ्गाइजादो असंखेजजगुणो फोसिदो। कधं तिरियलोगस्स संखेजजदिभागतं ? ण, पुन्नं तिरिक्ख-मणुस्सेसु आउअं बंधिय पच्छा सम्मतं घेत्ण दंसणमोहणीयं खनिय बद्धाउनसेण भोगभूमिसंठाणअसंखेजजदीनेसु उप्पण्णेहि भनसरीरग्गहणपढमसमए नद्दमाणेहि ओरालियमिस्सकायजोगअसंजदसम्मादिद्वीहि अदीदकाले पोसिदितिरयलोगस्स संखेजजदिभागुनलंभा । कनाडगदेहि सजोगिकेनलीहि ओरालियमिस्सकायजोगे नद्दमाणेहि तिण्हं लोगाणमसंखेजजादिभागो, तिरियलोगस्स संखेजजदिभागो, अङ्गाइज्जादो असंखेजजगुणो; अदीदेण तिरियलोगादो संखेजजगुणो पोसिदो । एत्थ कनाडखेत्तादो जगपदरुप्पा-यणनिधाणं जाणिय नत्त्वं ।

उपपाद पाया जाता है। मिथ्याद्दाष्ट जीवोंके भी मारणान्तिक और उपपादपद पाये जाते हैं, क्योंकि, अनन्तसंख्यक औदारिकमिश्रकाययोगी एकेन्द्रिय अपर्याप्त राशि, स्वस्थान और परस्थानमें अपक्रमण और उपक्रमण करती हुई, अर्थात् जाती आती, पाई जाती है। स्वस्थान स्वस्थान, वेदना, कपायसमुद्धात और उपपादपदपरिणत औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतस्य ग्रहि जीवोंने अतीतकालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, और अदाईद्वीपस असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है।

शंका — औदारिकामिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्हिप्योंके उपपादक्षेत्रको तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग कैसे कहा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पूर्वमें तियंच और मनुष्योंमें आयुको बांघकर पीछे सम्यक्तको प्रहण कर, और दर्शनमोहनीयका क्षय करके बांधी हुई आयुके वशसे भोगभूमिकी रचनावाले असंख्यात द्वीपाँमें उत्पन्न हुए, तथा, भव-शरीरके प्रहण करनेके प्रथम समयमें वर्तमान, ऐसे औदारिकमिथकाययांगी असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंके द्वारा अतीतकालमें स्पर्श किया गया क्षेत्र तिर्थग्लोकका संख्यातवां भाग पाया जाता है।

कपाटसमुद्धातको प्राप्त, औदारिकिमिश्रकाययोगमें वर्तमान सयोगिकेविछयोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। अतीतकालकी अपेक्षासे तिर्यग्लोकसे संख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहां पर कपाटसमुद्धातगत क्षेत्रकी अपेक्षासे स्पर्शन-क्षेत्रसम्बन्धी जगप्रतरके उत्पादनका विधान जान करके कहना चाहिए। (इसके लिए देखो क्षेत्रप्रकपणा पृ. ४९ आदि )।

# वेजन्वियकायजोगीसु मिन्छादिद्वीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ९०॥

एदं सुत्तं जेण वहुमाणकाले पिडवद्धं तेणेदस्त वक्खाणे कीरमाणे जघा खेत्ताणि-ओगहारे वेउव्वियकायजोगिमिच्छाइद्विप्पहुडि-बद्धसुत्तस्त वक्खाणं कदं, तथा एत्य विकायव्वं।

## अट्ट तेरह चोहसभागा वा देखूणा ।। ९१ ।।

सत्थाणसत्थाणपरिणद-वेडिव्यिमच्छादिद्वीहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अङ्गाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदो । विहारविदसत्थाण-वेदण-कसाय-वेडिव्यिपरिणदेहि अङ्ग चोहसभागा फोसिदा । उनवादो णित्थ । मारणंतिय-परिणदेहि तेरह चोहसभागा फोसिदा, हेड्डा छ, उनिर सत्त रज्जू । घणलोगमेगरूवस्स अङ्ग-तेरसमागृण-सत्तावीसरूवेहि खंडिदएगखंडं फोसंति ति वृत्तं होइ ।

वैक्रियिककाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ९० ॥

चूंकि यह सूत्र वर्तमानकालसे सम्बद्ध है, इसलिए इसका व्याख्यान करने पर जिस प्रकारसे क्षेत्रानुयोगद्वारमें वैक्रियिककाययोगी मिध्यादिष्ट आदिक जीवोंसे प्रतिबद्ध सूत्रका व्याख्यान किया है, उसी प्रकारसे यहां पर भी करना चाहिए।

वैक्रियिककाययोगी मिध्यादृष्टि जीवोंने तीनों कालोंकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह, और कुछ कम तेरह बटे चौदह माग स्पर्श किये है।। ९१।।

स्वस्थानस्वस्थानपद्परिणत वैकिथिककाययोगी मिध्यादि जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, और मनुष्यलोकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। विद्वारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय, और वैकिथिक-समुद्धातपद्परिणत उक्त जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौद्द (र्भ) भाग स्पर्श किथे हैं। यहां पर उपपादपद नहीं होता है, (क्योंकि, मिश्रयोग और कार्मणकाययोगके सिवाय अन्य योगोंके साथ उपपादपदका सद्दानवस्थानलक्षण विरोध है)। मारणान्तिकसमुद्धातपद-परिणत उक्त जीवोंने (कुछ कम) तेरद्व बटे चौद्द (र्भ) भाग स्पर्श किये हैं, जो कि मेरु-तलसे नीचे छह राजु और ऊपर सात राजु जानना चाहिए। घनाकारलोकको एक रूपके आठ घटे तेरद्द (र्भ) भागसे कम सत्ताइस (२६१४) रूपोंसे खंडित (विभक्त) करने पर एक खंड प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श करते हैं, ऐसा अर्थ कहा गया समझना चाहिए।

### सासणसम्मादिही ओघं ॥ ९२ ॥

एदस्स वहुमाणपरूवणा खेत्तभंगो । सत्थाणसत्थाणपरिणद्वेउव्वियकायजोगि-सासणसम्मादिद्वीहि तिण्हं लोगाणमसंखेजदिभागो, तिरियलोगम्स संखेजदिभागो, अहुाइ-ज्जादो असंखेज्जगुणो । एत्थ तिरियलोयस्स संखेज्जदिभागपरूवणं पुट्वं व वत्तव्वं । विहारविद्यत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि अट्ठ चोह्सभागा फोसिदा । उववादो णत्थि । मारणंतियपरिणदेहि बारह चोह्सभागा फोसिदा । तेणोघमिदि जुजदे ।

सम्मामिच्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्वी ओघं ॥ ९३ ॥

जेणेदेसि वद्यमाणपरूतणा खेत्तोघपरूवणाए तुल्ला, तेणोघं होदि। अदीदपरूवणा वि फोसणोघेण तुल्ला। तं जहा— सत्थाणसत्थाणपरिणदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिमागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिमागो, अष्ट्राइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदो। विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेजिवय-मारणंतियपरिणदेहि अट्ट चोद्दसमागा देख्णा फोसिदा। असंजद-

वैक्रियिककाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवाका स्पर्शनक्षेत्र ओघस्पर्शनके समान है॥ ९२॥

इस सूत्रकी वर्तमान स्पर्शनप्रक्षपणा क्षेत्रप्रक्षपणांके समान है। स्वस्थानस्मस्थान-पद्परिणत वैक्रियिककाययोगी सासादनसम्यग्दाष्टि जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्थग्लोकका संख्यातवां भाग, और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहां पर तिर्थग्लोकके संख्यातवें भागकी प्रकृपणा पूर्वके समान ही करना चाहिए। विद्वारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय और वैक्रियिकसमुद्धान, इन पदींसे परिणत वैक्रियिककाययोगी जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह (हुई) भाग स्पर्श किये हैं। इनके उपपाद्यद नहीं होता है। मारणान्तिकसमुद्धातपदसे परिणत उक्त जीवोंने वारह बटे चौदह (हुई) भाग स्पर्श किये हैं। इसलिए सूत्रमें दिया गया 'ओघ ' यह पद युक्तिसंगत है।

वैक्रियिककाययोगी सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्पर्शन ओघके समान है ॥ ९३ ॥

चूंकि इन दोनों गुणस्थानवर्ता जीवोंकी वर्तमानकालिक स्पर्शनप्रक्पणा क्षेत्रसम्मन्धी भोधप्रक्षपणाके तुन्य है, इसलिए उनकी स्पर्शनप्रक्षपणा भोधके तुन्य होती है। अतीत कालिक स्पर्शनप्रक्षपणा भी भोधस्पर्शनप्रक्षपणाके समान है। वह इस प्रकारसे हैं — स्वस्थान-स्वस्थानपद्परिणत वैकिथिककाययोगी सम्यग्दि और असंयतसम्यग्दि जीवोंने सामान्यलोक भादि तीन लोकोंका असंख्यातवां माग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, और अन्नाईद्वीपसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। विद्वारवन्स्यस्थान, वेदना, कपाय, वैक्रियिक और भारणान्तिकपद्परिणत उक्त जीवोंने कुछ कम आठ बटे चीवह (१५) भाग स्पर्श किये हैं।

सम्मादिष्टिस्स उववादो णित्थ । सम्मामिच्छादिष्टिस्स मारणंतिय-उववादो णित्थ । तेणेत्थ वि ओघत्तमेदेसिं जुजदे ।

वेजिब्बयिमस्सकायजोगीयु मिन्छादिट्टि-सासणसम्मादिट्टि-असं-जदसम्मादिट्टीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि-भागो ॥ ९४ ॥

एदस्स सुत्तस्स वद्यमाणपरूवणा खेत्तभंगो। सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय उववाद-परिणद्वेडिव्यमिस्सकायजोगिमिच्छादिद्वीहि अदीदकाले तिण्हं लोगाणमसंखेडजदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजजदिभागो, अङ्काइज्जादो अमंखेडजगुणो फोसिदो। विहारविदसत्थाण-वेडिव्य-मारणंतियपदाणि णित्थ। सासणसम्मादिद्विस्स वि एवं चेव वत्तव्वं, वाणवेंतर-जोदिसियदेवाणमसंखेजावासेसु तिरियलोगस्स संखेजदिभागमोद्विहय द्विदं सासणाण-सुप्पतिदंसणादो। असंजदसम्माइद्वीहि सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-उववादपरिणदेहि चडण्हं लोगाणमसंखेजदिभागो, अङ्काइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदो, वाणवेंतर-जोदिसिय-

वैक्रियिककाययोगी असंयतसम्यग्हां जीवोंके उपपादपद नहीं होता है। वैक्रियिककाययोगी सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंके मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, ये दे। पद नहीं होते हैं। इसिलिए यहां पर भी ओबपना बन जाता है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है १ लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है॥ ९४॥

इस स्त्रकी वर्तमानकालिक स्पर्शनप्रक्षपणा क्षेत्रके समान है। स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, कषाय और उपपादपदपरिणत वैक्षियिकमिश्रकाययांगी मिथ्यादि जीवोने अतोत कालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, निर्यम्लोकका संख्यातवां भाग, भीर अदाई विक्षिय असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। वैक्षियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके विद्वारवत्स्वस्थान, वैक्षियिक और मारणान्तिकसमुद्धात, ये पद नहीं होते हैं। सासादनसम्य-एष्टि गुणस्थानकी भी स्पर्शनप्रक्षपणा इसी प्रकारसे कहना चाहिए। तिर्यम्लोकके संख्यातवें भागको व्याप्त करके स्थित वानव्यन्तर और ज्योतिष्क देवोंके असंख्यात आवासोंमें सासा-द्वनसम्यन्दि जीवोंकी उत्पत्ति देखी जाती है। स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, कषाय और उपपादपद्परिणत वैक्षियकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यन्दि जीवोंने सामान्यलोक आदि चार क्रोकोंका असंख्यातथां भाग और अदाई व्रीपेसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि,

भवणवासिएसु एदेसिम्रुववादाभावाः सम्मादिद्विउववादपाओग्गसे।धम्मादिउवरिमविमाणाणे तिरियलोगस्स असंखेज्जदिभागे चेव अवद्वाणादे।।

आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदेहि केवडियं खेतं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ९५ ॥

एदस्स सुत्तस्स वद्दमाणपरूत्रणा खेत्तभंगा । सत्थाणसत्थाण-विहारविदसत्थाण-वेदण-कसायपरिणदेहि आहारकायजोगिपमत्तसंजदेहि तीदे काले चदुण्हं लोगाणमसंखेजजदि-मागो, माणुसखेत्तस्स संखेजदिमागो फोसिदो । उत्रवाद वेउव्वियं णित्थ । मारणंतिय-परिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजदिभागो, माणुमखेत्तादो असंखेजजगुणो । आहारिमस्स-कायजोगिपमत्तसंजदेहि सत्थाण-वेदण-कमायपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, माणुसखेत्तस्स संखेजदिभागो फोसिदो ।

कम्मइयकायजोगीसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ ९६॥

सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-उववादपरिणदेहि मिच्छादिद्वीहि तिसु वि कालेसु

वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और भवनवासी देवों में इनका, अर्थात् वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवाँका, उपपाद नहीं होता है। सम्यग्दिए जीवों के उपपादके प्रायोग्य सौधर्माद उपरिम विमानोंका तिर्यग्लोकके असंख्यातवें भागमें ही अवस्थान देखा जाता है।

आहारककाययोगी और आहारकिभश्रकाययोगी जीवोंमें प्रमत्तसंयतोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ९५ ॥

इस सूत्रकी वर्तमानकालिक स्पर्शनप्रक्षणा क्षेत्रप्रक्षणाके समान है। स्वस्थान-स्वस्थान, विद्वारवरस्वस्थान, वेदना और कषायसमुद्धानपरिणत आहारककाययोगी प्रमत्त-संयत जीवोंने अतीतकालमें सामान्यलाक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग, और मनुष्य क्षेत्रका संख्यातवां भाग स्पर्श किया है। आहारककाययोगियोंके उपपाद और वैकियिकपद नहीं होते हैं। मारणान्तिकपद्परिणन माहारककाययोगी जीवोंन सामान्यलाक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मनुष्यक्षेत्रसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। स्वस्थान, वेदना और कपायसमुद्धान, इन पदींसे परिणत आहारकमिश्रकाययोगी प्रमत्तसंयनोंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मनुष्यक्षेत्रका संख्यातवो भाग स्पर्श किया है।

कार्मणकाययोगी जीवोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंकी स्पर्शनप्रह्मणा अधिके समान है ॥ ९६ ॥

स्वस्थानस्वस्थान, वेदमा, कवाय और उपपादपदपरिणत कार्मणकाययोगी मिथ्या-दृषि जीवोंने तीनोंदी कालोंमें चूंकि सर्वलोग स्पर्श किया है, इसकिए सूममें 'भोघ ' एसा जेण सम्बलोगो फोसिदो, तेण सुत्ते ओघमिदि वृत्तं । एत्थ विहारविदसत्थाण-वेउन्विय-मारणंतियपदाणि णित्थ ।

सासणसम्मादिद्वीहि केवडियं खेतं फोसिदं, लोगस्स असंखेजदि-भागो ॥ ९७ ॥

एदस्स सुत्तस्स वदृमाणपरूवणा खेत्रभंगा।

एक्कारह चोहसभागा देसूणा ॥ ९८ ॥

एत्थ उननादनदिरित्तसेसपदाणि णित्थ, कम्मइयकायजोगिननक्वादो । उननादे नद्दमाणा सासणा हेद्वा पंच, उनिर छ रज्जुओ फुसंति ति एक्कारह चोहसभागा फोसिद- खेत्तं होदि।

असंजदसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्त असंखे-ज्जदिभागो॥ ९९॥

एदस्स परूवणा खेत्रभंगो, बद्दमाणकालपडिबद्धत्तादो ।

छ चोहसभागा देसूणा ॥ १०० ॥

पद कहा है। यहां, अर्थात् कार्मणकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंके, विहारवत्स्वस्थान, वैक्रियिक और मारणान्तिकसमुद्धात, इतने पद नहीं होते हैं।

कार्मणकाययोगी सासादनसम्यग्द्यष्टियोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ९७॥

इस स्त्रकी वर्तमानकालिक स्पर्शनमरूपणा क्षेत्रके समान है।

कार्मणकाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंने तीनों कालोंकी अपेक्षा कुछ कम ग्यारह बटे चौदह माग स्पर्श किये हैं॥ ९८॥

यहांपर उपपादपदको छोड़कर शेष पद नहीं हैं, क्योंकि, कार्मणकाययोगकी विवक्षा की गई है। उपपादपदमें वर्तमान सासादनसम्यग्दिए जीव मेठके मूलभागसे नीचे पांच राजु और ऊपर अच्युतकरूपतक छह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करते हैं, इसलिए ग्यारह बटे बौदह (हैं।) भाग प्रमाण स्पर्श किया हुआ क्षेत्र हो जाता है।

कार्मणकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ९९ ॥

वर्तमानकालसे प्रतिसंबद होनेसे इस सूत्रकी स्पर्धनप्रक्रपणा क्षेत्रप्रक्रपणाके समान है। कार्मणकाययोगी असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंने तीनों कालोंकी अपेक्षासे कुछ कम छह बटे चौदह माग स्पर्ध किये हैं।। १००॥

एत्थ वि उववादपदमेक्कं चेव । तिरिक्खासंजदसम्माइहिणो जेणुविर छ रज्जूओ गंतूणुप्पज्जंति, तेण फोसणखेचपरूवणं छ-चोइसभागमेचं होदि । हेट्ठा फोसणं पंचरज्जु-पमाणं ण लब्भदे, णेरहयासंजदसम्मादिष्टीणं तिरिक्खेसुववादाभावा ।

सजोगिकेवलीहि केवडियं खेतं फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जा भागा सब्बलोगो वा ॥ १०१ ॥

पदरगदकेवलीहि लोगस्स असंखेज्जा भागा फोसिदा, लोगपेरंतट्टिदवादवलएसु अपविद्वजीवपदेसत्तादो । लोगपूरणे सन्वलोगो फोसिदो, वादवलएसु वि पविद्वजीव-पदेसत्तादो ।

एवं जोगमग्गणा समता ।

वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेदएसु मिच्छादिद्वीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १०२ ॥

एदस्स सुत्तस्स परूवणा खेत्तमंगो, वद्यमाणकालपडिबद्धत्तादे।।

यहां पर भी केवल उपपादग्दही होता है। तिर्यंच असंयतसम्यग्दि जीव चूंकि मेरुतलसे जपर छह राजु जाकरके उत्पन्न होते हैं, इसलिए स्पर्शनक्षेत्रकी प्रक्षणा छह बटे चौदह हैं। भाग प्रमाण होती है। मेरूतलसे नीचे पांच राजु प्रमाण स्पर्शनक्षेत्र नहीं पाया जाता है, क्योंकि, नारकी असंयतसम्यग्दिए जीवोंका तिर्यंचोंमें उपपाद नहीं होता है।

कार्मणकाययोगी सयोगिकेवित्योंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक स्पर्श किया है ॥ १०१॥

प्रतरसमुद्धातको प्राप्त केविलयोंने लोकके असंख्यात बहुआग स्पर्श किये हैं, क्योंकि, लोकपर्यंत स्थित वातवलयोंमें केविली भगवान्के आत्मप्रदेश प्रतरसमुद्धातमें प्रवेश नहीं करते हैं। लोकपूरणसमुद्धातमें सर्वलोक स्पर्श किया है, क्योंकि, लोकके चारों और व्याप्त वातवलयोंमें भी केविली भगवान्के आत्मप्रदेश प्रविष्ट हो जाते हैं।

इसप्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई।

वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें मिध्यादृष्टियोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ १०२ ॥ वर्तमानकाळसे सम्बद्ध होनेके कारण इस सूचकी प्रकृपणा क्षेत्रके समान है।

१ वेदातुवादेन-स्नीपुँवेदिभियादृष्टिभिलोंकस्यातंरूवेयमागः स्पृष्टः अष्टौ नव चतुर्दश्रमागा वा देशोनाः सर्व-लोको वा । स. ति. १, ८,

# अडुचोइसभागा देसूणा, सञ्चलोगो वा ॥ १०३ ॥

सत्थाणत्थेहि मिच्छादिद्वीहि अदीदकाले तिण्हं लोगाणमसंखेज्जादिमागो, तिरिय-लोगस्स संखेजजदिभागो, अङ्काइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदो । एत्थ वाणवेंतर-जोदि-सियावासे संखेजजोयणबाहल्लं रज्जुपदरं च घेनूण तिरियलोगस्स संखेजदिभागो साहेदच्यो । विहारविदसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउच्वियपरिणदेहि अङ्घ चोहसभागा फोसिदा, अङ्करज्जु-वाहस्त-रज्जुपदरपरिक्ममणसत्तिज्जत्तदेवित्थि-पुरिसवेदिमच्छादिद्वीणस्रवलंभादो । मारणंतिय-उववाद-परिणदेहि सच्वलोगो फोसिदो, दुपदपरिणदिमच्छादिद्वीणमगम्मपदेसाभावादो ।

सासणसम्मादिशिहि केविडयं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंखेज-दिभागों ।। १०४ ।।

एदस्स सुत्तस्स परूवणा खेत्तभंगो, बहुमाणकालपडिबद्धतादो । अट्ट णव चोद्दसभागा देसूणा ॥ १०५॥

स्रीवेदी और पुरुपवेदी मिथ्यादृष्टि जीवोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चाँदह भाग तथा सर्वलोक स्पर्श किया है ॥ १०३॥

सस्थानस्थ स्वावेदी और पुरुपवेदी मिध्यादि शिवांने अनीनकालमें सामान्यलोक मादि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अढ़ाई द्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहां पर वानव्यन्तर और ज्योतिष्क देवोंके आवासोंको, तथा संख्यात योजन प्रमाण बाद व्यवाले राजुप्रतरको ग्रहण करके तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग साधलेना चाहि । विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कवाय और वैकिथिकसमुद्धातपरिणत उक्त जीवोंने आठ बटे चौदह ( क्ष्म ) भाग स्पर्श किये हैं, वयोंकि, आठ राजु बाह व्यवाले राजुप्रतरप्रमाण क्षेत्रमें परिभ्रमणकी शक्तिसे युक्त देव स्त्री और पुरुपवेदी मिध्यादि जीव पाये जाते हैं। मारणोन्तिकसमुद्धात और उपपाद पदपरिणत उक्त जीवोंने सर्वलोक स्पर्श किया है, क्योंकि, मारणान्तिक और उपपाद, इन दोनों पदोंसे परिणत स्त्री और पुरुपवेदी मिध्यादि जीवोंके अगम्यप्रदेशका अभाव है।

स्त्री और पुरुषवेदी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? स्रोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ १०४॥

वर्तमानकालसे सम्बद्ध होनेके कारण इस स्त्रकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है। स्त्री और पुरुषवेदी सासादनसम्यग्दृष्टियोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह तथा नौ बटे चौदह भाग स्पर्श किये हैं।। १०५।।

१ सासादनसम्यन्दृष्टिमिळींकस्यासंख्येयमागः अष्टों नव चतुर्दश्चमागा वा देशोनाः । स. सि. १, ८.

सत्थाणत्थेहि सासणसम्मादिद्वीहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजिदिभागो, अङ्गाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदो, अदीदकालिवनस्थादो । एतथ वि पुन्नं व तिण्णि खेत्राणि धेत्तृण तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो दिस्सेदन्नो । एसो ' वा ' सद्द्वो । विहारविदसत्थाण-वेदण-कसायपरिणदेहि अङ्व चोहसभागा देखणा फोसिदा, अङ्व-रज्जुबाहल्लरज्जुपदरन्भंतरे देवित्थ-पुरिससासणाणं गमणागमणं पिंड पिंडसेहामाना । मारणंतियपरिणदेहि णव चोहसभागा देखणा फोसिदा । हेद्वा पंच रज्जू फोसणं किण्ण लन्भदे ? ण, णरइएहिंतो इत्थि-पुरिसवेदे सासणाणं तिरिक्ख-मणुस्सेसु मारणंतियमेल्ल-माणाणमभावादो, तिरिक्खित्थ-पुरिसवेदसासणाणं णिरयगिदं मारणंतियं मेल्लमाणाणमभावादो च । उववादपरिणदेहि एककारह चोहसभागा देखणा फोसिदा । सुत्ते उववाद-फोसणं किण्ण वृत्तं ? ण, फोसणसुत्ते उववादिववक्खाभावा । णिरयादो आगच्छंतेहि पंच

उक्त दोनों वेदवाले स्वस्थानस्थ सासादनसम्यग्दि जीवोंने सामान्यलेक भादि तीन लोकोंका असंक्यातवां भाग तिर्यग्लोकका संक्यातवां भाग और अद्वाईद्वीपसे असंक्यातन् गुणा क्षेत्र स्पर्श किया है; क्योंकि, यहांपर अतीतकालकी विवक्षा है। यहांपर भी पूर्वके समान तीनों क्षेत्रोंको प्रहण करके तिर्यग्लोकका संक्यातवां भाग दर्धाना चाहिए। यही सूत्रपठित 'वा' शब्दका अर्थ है। विहारबत्स्वस्थान, वेदना, कवाय और वैकियिकसमुद्धात-परिणत उक्त जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह (र्प्ट) भाग स्पर्श किये हैं; क्योंकि, आड राजु बाहत्यवाले राजुप्रतरके भीतर देव स्त्री और पुरुपवेदी सासादनसम्यग्दि जीवोंके गमनागमनके प्रति प्रतिपेधका अभाव है। मारणान्तिकसमुद्धातपरिणत उक्त जीवोंने कुछ कम नौ बटे चौदह (र्प्ट) भाग स्पर्श किये हैं।

शंका-मेठतलसे नीचे पांच राजुपमाण स्पर्शनक्षेत्र क्यों नहीं पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, नारिक्योंसे स्त्री और पुरुपवेदी तिर्यंचों और मतुष्योंमें मारणान्तिकसमुद्धात करनेवाले सासादनसम्यग्दाप्ट जीवोंका अभाव है; तथा नरकगतिके प्रति मारणान्तिकसमुद्धात करनेवाले स्त्री और पुरुपवेदी तिर्यंच सासादनसम्यग्दाप्ट जीवोंका भी अभाव है।

उपपादपदपरिणत उक्त जीवोंने कुछ कम ग्यारह बटे चौदह (११) भाग स्पर्श किये हैं।

शंका- धूत्रमें उपपादपदसम्बन्धी स्पर्शनका प्रमाण क्यों नहीं कहा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, स्पर्शनानुगमसम्बन्धी सूत्रमें उपपादपदकी विवक्षाका समाव है।

नरकगतिसे आनेवाछे जीवोंकी अपेक्षा पांच राजु, और देवगातिसे आनेवाले जीवोंकी

रज्जू, देनेहितो आगच्छंतेहि छ रज्जू फोसिदा ति एकारह चोहसभागा फोसणसेत्तं होदि। सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंखेजजदिभागो ॥ १०६॥

एदस्स मुचस्स परूवणा खेचभंगो, वद्यमाणकालविवक्खादो । अट्ट चोह्सभागा वा देसूणा फोसिदा ॥ १०७ ॥

सत्थाणत्थेहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जिदमागो, तिरियलोगस्स संखेजिदिभागो, अष्टुाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदो, तीदकालिववस्खादो । विहारविदसत्थाण-वेदण-कसाय-वेजिव्य-मारणंतियपरिणदेहि अट्ट चोह्समागा देखणा फोसिदा। णवरि सम्मामिच्छाइट्टीणं मारणंतियं णित्थ । जववादपरिणदेहि छ चोह्समागा देखणा फोसिदा। णवरि सम्मामिच्छादिट्टीणं जववादो णित्थ । इत्थिवेदेसु असंजदसम्मादिट्टीणं जववादो णित्थ ।

संजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि-भागो'॥ १०८॥

अपक्षा छह राजु स्पर्श किये गये हैं। इस प्रकार ग्यारह बटे चौदह (११) भाग उपपादका स्पर्शनक्षेत्र है।

स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी सम्याग्मिध्यादृष्टि तथा असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है । १०६ ॥

वर्तमानकालकी विवक्षा होनेसे इस सूत्रकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान जानना चाहिए।

उक्त जीवोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग स्पर्श किये हैं 11 १०७ 11

स्वस्थानस्थ स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी तृतीय व चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, और मजुष्यलोकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्धा किया है; क्योंकि, यहां पर अतीतकालकी विवक्षा की गई है। विद्वारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिकपद्रपरिणत उक्त जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह ( र्ष्ट्र ) भाग स्पर्ध किये हैं। विशेष बात यह है कि सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंके मारणान्तिकसमुद्धातपद नहीं होता है। उपपादपद्रपरिणत उक्त जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह ( र्ष्ट्र ) भाग स्पर्ध किये हैं। विशेषता यह है कि सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंके उपपाद-पद नहीं होता है। स्त्रीवेदी जीवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंका उपपाद नहीं होता है।

स्त्रीवेदी और पुरुपवेदी संयतासंयत जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? छोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ १०८॥

१ असँयतसम्यन्दिष्टिभिः संयतासंयतेलोंकस्यासंख्येयमागः षद् चतुर्दश्चमागा वा देशोनाः । स. सि. १, ८.

एदस्स सुत्तस्स परूवणा खेत्रमंगो, विवक्खिदवद्वमाणकालतादो । छ चोह्सभागा देसूणा ॥ १०९॥

सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजजदिभागो, अङ्गाइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदो, विविक्खिदातीदकाल-चादो । मारणंतियपरिणदेहि छ चोइसभागा देखणा फोसिदा, अच्चुदकप्पादो उवरि तिरिक्खसंजदासंजदाणग्रुववादाभावा ।

पमत्तसंजदणहुडि जाव अणियट्टिउवसामग-खवएहि केवाडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ११०॥

प्दस्स सुत्तस्स बहुमाणप्रस्वणा खेत्तभंगा। अदीदकाले एदेहि सत्थाण-विहार-वेदण-कसाय-वेउविवयपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, माणुसखेत्तस्स संखेजजदि-भागो फोसिदो। पमत्तसंजदे तेजाहारपदाणं वि एवं चेव वत्तव्वं। णवरि इत्थिवेदे तेजाहार

वर्तमानकालकी विवक्षा होनेसे इस सूत्रकी स्पर्शनप्रक्षपणा क्षेत्रप्रकपणाके समान जानना चाहिए।

स्त्रीवेदी और पुरुपवेदी संयतासंयत जीवोंने अतीत और अनागतक:लकी विवक्षासे कुछ कम छह बटे चौदह भाग स्पर्श किये हैं ॥ १०९ ॥

सस्थानसस्थान, वेदना, कषाय और वैकिथिकपदपरिणत कीवेदी और पुरुषवेदी संयतासंयत जीवेंनि सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, और अढ़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है; क्योंकि, यहांपर अतीतकालकी विवक्षा की गई है। मारणान्तिकपदपरिणत उक्त जीवेंनि कुछ कम छह बटे चौदह (र्प ) भाग स्पर्श किये हैं, क्योंकि, अच्युतकस्पसे ऊपर तिर्यंच संयतासंयत जीवोंका उपपाद नहीं होता है।

स्त्रीवेदी और पुरुषवेदियों में प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण उप-शामक और क्षपक गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां माग स्पर्श किया है ।। ११० ।।

इस सूत्रकी वर्तमानकालिक स्पर्शनप्रक्षपणा क्षेत्रप्रक्षपणाके समान है। अतीतकालमें स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय और वैकिथिकसमुद्धातपरिणत इन्हों उक्त जीवेंनि सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंस्थातवां माग, और मनुष्यक्षेत्रका संस्थातवां भाग स्पर्श किया है। प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें तैजससमुद्धात और माहारकसमुद्धात, इन दोनों ही पदोंमें इसी प्रकारसे स्पर्शनक्षेत्र कहना चाहिए। विशेष वात यह है कि स्विवेदमें

१ प्रमचाधनिवृत्तिवादरान्तानां सामान्योक्तं स्पर्धनम् । सः सिः १, ८.

T t. w. tet.

णत्थि । मारणंतिय-परिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेखदिमागो, अष्टुाइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदो ।

णउंसयवेदएसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ १११ ॥

सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादपरिणदणबुंसयवेदिमच्छादिद्वीहि ति-सु वि कालेसु जेण सच्वलोगो फोसिदोः विहारपरिणदेहि तिसु वि कालेसु तिण्हं लोगाणम-संखेजजिदभागो, तिरियलोगस्स संखेजजिदमागो, अड्डाइज्जादो असंखेजजगुणो फोसिदो चिः तेण ओघत्तं जुज्जदे । किंतु वेउव्वियपदस्स ओयभंगो ण होदि, तत्थ वेउव्वियपदं वद्द-माणकाले तिरियलोगस्स संखेजदिभागमेत्तमदीदकाले उमयत्थ वि अद्व पंच चोइसभागा चि १ ण, पदविसेसिववक्खामावेण ओघणिदेसस्म विरोहाभावा ।

सासणसम्मादिद्वीहि केवडियं खेतं फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि-भागो ॥ ११२ ॥

तैजस और भाहारकसमुद्धात, ये दोनों पद नहीं होते हैं। मारणान्तिकपरपरिणत उक्त जीवोंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंस्थातवां भाग, और अदाईद्वीपसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है।

नपुंसकवेदी जीवोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान सर्वलोक

शंका—सस्थानसस्थान, वेदना, कषाय, मारणान्तिक और उपपाद, इन पहोंसे परिणत नपुंसकवेदी मिथ्यादिष्ट जीवोंने तीनों ही कालोंमें चूंकि सर्वलोंक स्पर्श किया है। तथा विद्यादत्त्वस्थानपदपरिणत उक्त जीवोंने तीनों ही कालोंमें सामान्यलोंक आदि तीन लोकोंका मसंस्थातवां भाग, तिर्थग्लोकका संख्यातवां भाग, और अदाईद्वीपसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। इसलिए स्वर्में कहा गया ओघपना घटित हो जाता है। किन्तु वैक्षियिकपदका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान घटित नहीं होता है, क्योंकि, वहां पर, अर्थात् ओघप्रकपणामें (देस्रो ए. १४८), वैक्षियकपदका वर्तमानकालमें तिर्थग्लोकका संस्थातवां भागमात्र, और मतीतकालमें दोनों ही स्थलोंपर, अर्थात् ओघप्रकपणामें और आदेशप्रकपणाके अन्तर्गत, वेद-प्रकपणामें माठ षटे चौदह ( र्प ) तथा पांच बटे चौदह ( र्प ) भागप्रमाण स्पर्शनक्षेत्र कहा है है

समाधान-नहीं, क्योंकि, पद्विशेषकी विवक्षाका अभाव होनेसे स्त्रमें ओधपद्का कियेंश विरोधको प्राप्त नहीं होता है।

नपुंसकवेदी सासादनसम्यग्द्राष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्ध किया है ! लोकका असंख्यातवां माग स्पर्ध किया है ॥ ११२ ॥

६ नपुंसकवेदेषु मिथ्यादर्शनां सामादनसम्यम्दरीनां च सामान्योत्तं स्पर्शनम् । छ. वि. १, ७,

एदस्स बहुमाणपरूत्रणा खेत्रमंगा ।

बारह चोदसभागा वा देसूणा ॥ ११३ ॥

सत्थाणसत्थाण-विहारविद्यस्तयाण-वेदण-कसाय-वेउविवयपरिणदेहि णयुंसयसासणिहि तीदाणागदकालेसु तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजजिदभागो, अहुाद्द-जजादो असंखेजगुणो फोसिदो, पहाणीकदितिरिक्खसासणरासिचादो। उववादपरिणदेहि एका रह चोह्सभागा देस्रणा फोसिदा, णयुंसगवदितिरिक्खसासणेसुप्पज्जमाणदेव-णेरइयाणं छ-पंचरज्जुबाह्ल्लतिरियपदरफोसणोवलंभादो। मारणंतिय-परिणदेहि बारह चोह्सभागा फोसिदा, णेरइय-तिरिक्खाणं पंच-सत्तरज्जुबाह्ल्लरज्जुपदरफोसणोवलंभादो।

सम्मामिच्छादिद्वीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंबे-ज्जदिभागों ॥ ११४ ॥

एदस्स सुत्तस्स वहुमाणप्रूवणा खेत्तभंगो। सत्थाणसत्थाण-विहारविद्सत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि णवुंसयवेदसम्मामिच्छादिद्वीहि तीदे काले तिण्हं लोगाणम-

इस सूत्रकी वर्तमानकाछिक स्पर्शनम्रूपणा क्षेत्रम्रूपणाकं समान है। नपुंसकवेदी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंने अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा कुछ कम बारह बटे चौदह भाग स्पर्श किये हैं॥ ११३॥

स्वस्थानस्वस्थान, विहारवरस्वस्थान, वेदना, कषाय और वैक्रियिकपद्परिणत नषुं-सक्तवेदी सासादनसम्पग्दि जीवोंने अतीत और अनागतकालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संस्थातवां भाग, और अदाईहीपसे असस्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि, यहांपर तिर्यंच सासादन जीवराशिकी प्रधानता है। उपपादपद्-परिणत उक्त जीवोंने कुछ कम ग्यारह बटे चौदह (११) भाग स्पर्श किये हैं। क्योंकि, नपुं-सक्तवेदी तिर्यंच सासादनसम्यग्दि जीवोंमें उत्पन्न होनेवाले देवोंकी अपेक्षा छह राजु, और मार्राक्योंकी अपेक्षा पांच राजु, इसप्रकार मिलकर ग्यारह राजु बाहत्यवाले तिर्यक्षतरप्रमाण स्पर्शनक्षेत्र पाया जाता है। मारणान्तिकपद्परिणत उक्त जीवोंने बारह बटे चौदह (११) भाग स्पर्श किये हैं। क्योंकि, नारिकयोंके पांच राजु और तिर्यंचोंके सात राजु, इसप्रकार बारह राजु बाहत्यवाला राजुप्रतरप्रमाण स्पर्शनक्षेत्र पाया जाता है।

नपुंसकवेदी सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है । लोकका असंख्यातवां माग स्पर्श किया है ॥ ११४॥

इस स्त्रकी वर्तमानकाछिक स्पर्शनप्रकपणा क्षेत्रके समान है। सस्यानसस्यान, विद्वारबत्स्वस्थान, वेदना, कपाय और वैकिथिकपद्परिणत नपुंसकवेदी सम्यग्मिण्यादिष्ट जीवींने अतीतकालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकींका असंस्थातवां भाग, तिर्थग्लोकद्य

६ सम्यामिष्यादाष्टिमिलींकस्यासंख्येयमागः स्पृष्टः । स. वि. १, ८.

संखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्य संखेजदिभागो, अङ्गाइज्जादो असंखेज्जगुणो, तिरियरासिस्स पाधण्णादो । मारणंतिय-उववादा णित्थ ।

असंजदसम्मादिट्टि संजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंखेजजदिभागो ॥ ११५॥

एदस्स सुत्तरस बद्दमाणपरूवणा खेत्तभंगा। छ चोहसभागा देसुणा ॥ ११६॥

सत्थाणसत्थाण-विहारविसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि णवंसगवेद-असं-जदसम्मादिष्टि-संजदासंजदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जिदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जिदि-भागो, अङ्काइज्जादो असंखेज्जगुणो । एसो 'वा 'सदद्वे। । मारणंतियपरिणदेहि छ चोहस-भागा देखणा फोसिदा, अञ्चदकप्पादो उविर तिरिक्खासंजदसम्माइद्वि-संजदासंजदाणं गमणाभावा । उववादपदं णित्थ । णविर असंजदसम्मादिद्वीहि उववादपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागो, अङ्काइज्जादो असंखेज्जगुणो ।

पमत्तसंजदपहुडि जाव अणियट्टि ति ओघं ॥ ११७ ॥

संख्यातवां भाग, और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। क्योंकि, यहांपर तिर्यंच-राशिकी प्रधानता है। यहांपर मारणान्तिकसमुद्धान और उपपाद, ये दो पद नहीं होते हैं।

नपुंसकवेदी असंयतसम्यग्दिष्ट और संयतागंयत जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्ध किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्ध किया है ॥ ११५॥

इस सूत्रकी वर्तमानक।लिक स्पर्शनप्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है।

उक्त जीवोंने अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चौदह भाग स्पर्श किये हैं ॥ ११६॥

स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्यस्थान, वेदना, कपाय और वैक्रियिकपद्दपरिणत नपुं-सक्षवेदी असंयतसम्यग्हिए और संयतासंयत जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, और अज्ञाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यह 'वा' शब्दका अर्थ है। मारणान्तिकपद्दपरिणत उक्त जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह (र्भ) भाग स्पर्श किये हैं; क्योंकि, अच्युतकत्पसे ऊपर असंयतसम्यग्हिए और संयतासंयत तिर्यवोंके गमनका अभाव है। यहांपर उपपादपद नहीं होता है। विशेष बात यह है कि उपपादपदपरिणत असंयतसम्यग्हिए जीवोंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंक्यातवां माग और अज़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है।

उक्त नपुंसकवेदी जीवोंमें प्रमक्तसंयत गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पर्धनक्षेत्र ओघके समान लोकका असंख्यातवां भाग है।। ११७॥

पमत्ते तेजाहाराभावादी ओघत्तं ण जुज्जदे ? ण, सूत्ते पदविवक्खाए विषा साम-ण्णणिहेसादो । सेसं चितिय वत्तव्वं ।

अपगदवेदएसु अणियट्टिपहुडि जाव अजोगिकेविल ति ओघं'॥ ११८॥

एदस्स सुत्तस्स वट्टमाणादीदकालपरूवणा ओघादी ण भिज्जिदि ति सूत्ते ओघ-मिदि भणिदं।

सजोगिकेवली ओघं ॥ ११९ ॥

एगजोगो किण्ण कदो १ ण, पुट्यसेत्रेण सजीगिखेत्तस्स अदीद-वट्टमाणकालेसु तुल्लतामावादो एगजोगत्ताणुववत्तीए । एदस्स वि सुत्तस्स अत्थो सुगमा ति ण किंचि बुच्चदे ।

एवं वेदमग्गणा समत्ता ।

श्रंका - प्रमत्त गुणस्थानमें नपुंसकवेदी जीवोंके तैजल और आहारकलमुदातका अभाव होनेसे सूत्रोक्त ओघपना नहीं घटित होता है ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, सूत्रमें उक्त दानों पद्विशेषाँकी विवक्षकि विना सामान्य निर्देश किया गया है।

रोप पद्रांका स्पर्शनक्षेत्र विचार करके कहना चाहिए।

अपगतवेदी जीवोंमें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ ११८ ॥

इस सुत्रकी वर्तमान और अतीतकालसम्बन्धी स्पर्शनप्रक्रपणा आघरपर्शनप्रक्रपणासे भिन्न नहीं है, इसलिए स्त्रमें 'ओघ' यह पद कहा है।

अपगतवेदी सयोगिकेवली जिनोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ ११९ ॥ शंका-जपरके सुत्रका और इस सुत्रका, अर्थात् दोनों सुत्रोंका, एक योग (समास) क्यों नहीं किया ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, प्रमच लंयतादिके क्षेत्रसे सयोगिकेवलीके क्षेत्रके अतीत और वर्तमानकालमें समानताका अभाव होनेसे एकयोगपना नहीं बन सकता है।

इस सूत्रका भी अर्थ सुगम है, इसलिए विशेष कुछ भी नहीं कहा जाता है। इसप्रकारसे वेदमार्गणा समाप्त हुई।

१ अपगतवेदानां च सामान्योक्तं रपर्शनम् । स. सि. १, ८,

# क्सायाणुवादेण कोधकसाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-लोभकसाईसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव आणियद्वि ति ओघं ।। १२०।।

एदस्स सुत्तस्स अदीद-बहुमाणकाले अस्सिद्ण परूवणे कीरमाणे फोसणमूलोघादो ण केण वि अंसेण भिज्जीद ति ओघमिदि सुत्तवयणं सुहु संबद्धं । तदे। मूलोघपरूवणं सुहु संभालिय एतथ सिस्साणं पडिबोहो कायच्ये। ।

लोहगयविसेसावबोहणद्वयुत्तरसुत्तं मण्णदे —

णवरि लोभकसाईसु सुहुमसांपराइयउवसमा खवा ओघं ।।१२१।। इदो ? ओवसुहुमसांपराइयउवसम-खवगेहितो एदेसि विसेसामावा । सो च विसेसामावो सिस्साणं सण्णिदरिसेयच्यो ।

# अकसाईसु चदुट्टाणमोघं ॥ १२२ ॥

कवायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकपायी, मानकवायी, मायाकवायी और लोम-कवायी जीवोंमें मिध्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक प्रत्येक गुण-स्थानवर्ती जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १२०॥

इस सूत्रकी अतीत और वर्तमानकालको आश्रय करके मरूपणा करनेपर स्पर्शनातु-योगद्वारकी मूल ओघप्ररूपणासे किसी भी अंशसे भेद नहीं है, इसलिए 'ओघ' ऐसा सूत्र-वचन सुसम्बद्ध है। अतप्य मूल ओघप्ररूपणाको भलेपकार संभाल करके यहांपर शिष्योंको प्रतिबोधित करना चाहिए।

अब लोभकपायगत विशेषताके अववोधनार्थ उत्तर सुत्र कहते हैं-

विशेष बात यह है कि लोमकषायी जीवोंमें सक्ष्मसाम्परायगुणस्थानवर्ती उप-श्रमक और क्षपक जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है ॥ १२१ ॥

क्योंकि, ओधनिरूपित स्क्ष्मसाम्परायगुणस्थानवर्ती उपरामक और अपकांसे कषायमार्गणाकी दृष्टिसे मरूपित इन जीवोंके कोई विशेषता नहीं है। वह विशेषताका अभाव शिष्योंके लिए भलीभांति दिखाना चाहिए।

अकषायी जीवोंमें उपञान्तकषाय आदि चार गुणस्थानवालोंका स्पर्धनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १२२ ॥

१ कवायात्रवादेन चतुरकवायाणां सामान्योक्तं स्पर्शनम् । स. सि. १, ८.

र अक्षायाणी च सामान्योक्तं स्पर्शनम् । स. सि. १, ८,

णामेगदेसम्महणे वि णामिछसंपचओ होदि ति चदुष्ठाणसहेण वीदरागाणं चदुण्हं गुणद्वाणाणं गहणं होदि । तेसिं परूवणा सुगमा, ओधसमाणत्तादो ।

एवं कसायमग्गणा समत्ता।

### णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणीसु मिच्छादिद्वी ओघं' ॥ १२३॥

जेण सत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उत्रवादपरिणदमित-सुदअण्णाणिमिन्छादिहीहि तिसु वि कालेसु सन्त्रलोगो, विहार-वेउन्त्रियपरिणदेहि अहु चोहसमागा फोसिदा, तेण ओघमिदि जुज्जदे।

# सासणसम्मादिट्टी ओघं ॥ १२४ ॥

ओघो जेण अणेयपयारो मिच्छादिद्विओघादिभेदेण, तेण कस्सोधस्स एत्थ गहणं होदि ति ण णव्यदे ? जेणोधेण सासणसम्मादिद्वीणं पगरिसेण पश्चासत्ती अत्थि, तस्सेव

'किसी भी नामके एक देशके प्रहण करनेपर भी नामवालोंका सम्प्रत्यय हो जाता है ' इस न्यायके अनुसार 'चतुःस्थान ' शब्दसे उपशान्तकषाय आदि वीतरागी चारों गुणस्थानोंका प्रहण हो जाता है। उनके स्पर्शनकी प्रह्मपण ओघके समान होनेसे भुगम है। इसप्रकार कषायमार्गणा समाप्त हुई।

ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानियोंमें मिध्यादृष्टि जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओचके समान है ॥ १२३ ॥

चूंकि स्वस्थानस्थान, वेदना, कपाय, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपद-परिणत मत्यक्वानी तथा श्रुताक्वानी मिथ्यादृष्टि जीवोंन तीनों ही कालोंमें सर्वछोक स्पर्श किया है, तथा विद्वारवत्स्वस्थान और वैक्षियिकसमुद्धातपदपरिणत जीवोंने आठ पटे चौद्द ( द्वा ) आग स्पर्श किये हैं, इसलिए सूत्रोक्त 'ओध' यह वचन घटित हो जाता है।

उक्त दोनों प्रकारके अज्ञानी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १२४ ॥

र्शका — चूंकि, मिध्यादिष्ट-शोध, सासावनसम्यग्दिष्ट-ओध, आदिके भेदसे कोघ अनेक प्रकारका है, इसलिए यहांपर किस ओधका प्रहण किया जा रहा है, यह नहीं जाना जाता है ?

समाधान — जिस भोघके साथ सासादनसम्यग्दाष्ट जीवोंकी प्रकर्षतासे प्रत्यासित है, उसका द्वी प्रहण यहांपर किया जा रहा है।

१ ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानि अताशानिनां मिथ्याहिश्वासादनसम्बग्दशीनां सामान्योक्तं स्पर्धनम् । सः सिः १,८,

गहणं । केण सह एत्य पुण पगिरसेण पश्चासची विज्जदे ? सासणसम्मादिद्विस्स ओघेण । वृद्धमाणकाले चदुण्हं लोगाणमसंखेजजिदमागो, अङ्काइज्जादो असंखेजजिगुणो सगसव्वपद-खेनुवलंभादो । तीदे काले वि सत्थाणेण तिण्हं लोगाणमसंखेजजिदभागस्स, तिरियलोगस्स संखेजजिदभागस्स, अङ्काइजादो असंखेजजिगुणस्सः विहारविद्यसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय-पदेस अङ्क चोद्यसभागमेचस्स, मारणंतिय-उववादपदेस वारसेकारस-चोहसभागखेचस्सुवलंभादो । एदमत्थपदं सव्वत्थ वत्तच्वं ।

विभंगणाणीसु मिच्छादिट्टीहि केवडियं खेतं फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १२५॥

एदस्स सुत्तस्स परूवणा खेत्तभंगा, वद्दमाणकालसंबंधितादो । अट्ट चोद्दसभागा देसूणा सञ्वलोगो वा ॥ १२६ ॥

सत्थाणपरिणदेहि विभंगणाणिमिच्छादिद्वीहि तीदे काले तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदि-भागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अङ्गाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदो । एसो 'वा'

शंका-तो यहांपर किस ओवके साथ प्रकर्पतासे प्रत्यासित है ?

समाधान—सासादनगुणस्थानके ओघके साथ प्रकर्पतासे प्रत्यासित है, क्योंकि, वर्तमानकालमें सामान्यलोक आदि चार लेकोंका असंख्यातवां भाग और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा अपने सर्वपदोंका स्पर्शनक्षेत्र पाया जाता है। अतीतकालमें भी स्वस्थानपदकी अपेक्षा सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा; तथा विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय और वैकिथिक-पदोंमें बाठ बटे चौदह (र्यु) भागमात्र; तथा मारणान्तिक और उपपाद, इन दो पदोंमें कमशः बारह बटे चौदह (र्यु) और ग्यारह वटे चौदह (र्यु) भागममाण स्पर्शनका क्षेत्र पाया जाता है। यह अर्थपद सर्वत्र कहना चाहिए।

विभंगज्ञानियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां माग स्पर्श किया है ॥ १२५ ॥

वर्तमानकालसे सम्बन्ध होनेके कारण इस स्वकी स्पर्शनप्ररूपणा क्षेत्रके समान है। विभंगज्ञानी जीवोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा आठ बटे चौदह भाग और सर्वलोक स्पर्श किया है॥ १२६॥

स्वस्थानस्वस्थानपद्से परिणत विभंगञ्चानी मिथ्यादि जीवोंने अतीतकालमें सामान्य-लोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां माग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, और अहाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यह 'वा' शब्दका अर्थ है। विद्वारवत्स्वस्थान, वेदना,

र विमंगशानिना मिथ्यादधीनां छोकस्यासंख्येयमागः अष्टी चतुर्दशमागा वा देशोनाः, सर्वछोको वा । स.स. १,८०

सद्देश । विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि अट्ट चोदसमागा देखणाः मारणंतियपरिणदेहि सन्वलोगो फोसिदो । सेसं सुगमं ।

#### सासणसम्मादिङ्री ओघं ॥ १२७ ॥

कुदो ? वद्दमाणकाले सगसन्वपदाणं चदुण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागत्तेण, अहुाइ-ज्जादो असंखेज्जगुणत्तेण; तीदे काले सत्थाणस्स तिण्हं लोगाणमसंखेज्जिदिभागत्तेण, तिरियलोगस्स संखेज्जिदिभागत्तेण, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणत्तेण; विहारविदसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउन्वियपदाणं देस्ण-अट्ट-चोह्सभागत्तेण मारणंतियस्स देस्ण-वारह-चोह्स-भागत्तेण, ओघसासणसम्मादिद्धिखेत्तेण सरिसत्तुवलंभादो। कधं सारिच्छे एगत्तं १ ण, दन्विद्धियणयणिबंधणववहाराणं सरिसे वि एगत्तालंबणाणमुवलंभा।

# आभिणिबोहिय-सुद-ओधिणाणीसु असंजदसम्मादिहिपहुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ति ओघं ॥ १२८ ॥

कपाय, और वैकियिकपदपरिणत उक्त जीवोंने कुछ कम आठ बट चौद्द  $(\xi_s)$  भाग स्पर्श किये हैं। मारणान्तिकसमुद्धातपदपरिणत उक्त जीवोंने सर्वलोक स्पर्श किया है। शेष अर्थ सुगम है।

विभंगज्ञानी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १२७॥

बिभंगन्नानी सासादनसम्यग्दिएयोंका स्पर्शनक्षेत्र अधिके समान होनेका कारण यह है कि वर्तमानकालमें सकीय सर्वपदांके स्पर्शनक्षेत्रकी सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंभ्ष्यातचें भागसे, तथा अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणितक्षेत्रसे: अतीतकालमें स्वस्थानस्वस्थानपदका सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातचें भागसे, तिर्थग्लोकके संख्यातचें भागसे, तथा अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणित क्षेत्रसे, विद्वारचास्वस्थान, वेदना, कपाय और वैक्षियिकसमुद्धात, इन पदोंका कुछ कम आठ यटे चौदह ( र्भ ) भागसे, और मारणान्तिकसमुद्धातका कुछ कम थारह बटे चौदह ( र्भ ) भागकी अपश्चा, अध्वश्वरूपित सासादनसम्यग्दिए गुणस्थानके स्पर्धानभक्षेत्रके साथ सददाता पाई जाती है।

शंका - सादश्यमात्र होनेपर स्त्रोंमें 'ओघ' पद द्वारा पकत्व कैसे कहा जा

समाधान — नहीं, क्योंकि, द्रव्याधिकनयानिबन्धनक व्यवहारोंकी सदशना होनेपर भी एकत्वावलम्बी व्यवहार पाये जाते हैं।

आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुण-स्थानसे लेकर क्षीणकषायवीतरागलचस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओवके समान है।। १२८॥

१ सालादनसम्यग्दष्टीनां सामान्योक्तं स्पर्शनम् । स. सि. १, ८.

२ जामिनिनोधिकश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलकानिनां सामान्योत्तां स्पर्शनम् । सः सिः १, ८.

एदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो, मुलोघम्हि वित्थरेण परूविद्वादो । तत्थ णाण-विसेसंगेण विणा सामण्णेण परूविद्मिदि चे ण, सामण्णेण परूविदे वि सा मदि-सुद्रणाण-परूवणा चेय, मदि-सुद्रणाणविदिश्चिछदुमत्थसम्मादिद्वीणमणुवलंमा । ओधिणाणविरहिद-सम्मादिद्वीणसुवलंमा ओधिणाणस्स ओघत्तं ण जुझदे चे ण, एत्थ दन्त्रपमाणेण अहियारा-मावा । ओघअसंजदसम्मादिद्विआदिकोसणेहि ओधिणाणअसंजदसम्मादिद्विआदिकोसणाणं सरिसन्त्रवलंभादो ओधिणाणस्स ओघत्तं जुजदे चेय ।

मणपञ्जवणाणीसु पमत्तसंजदणहुडि जाव खीणकसायवीदराग-छदुमत्था ति ओघं ॥ १२९॥

अदीद-वहुमाणकाले सञ्वपदाणमोघसञ्वपदेहि सरिसत्तुवलंभादो एत्थ वि आंघत्तं जुज्जदे ।

# केवलणाणीसु सजोगिकेवली ओधं ॥ १३० ॥

इस स्त्रका अर्थ सुगम है, क्योंकि, मूलोघमें विस्तारसे प्रकरण किया जा खुका है। श्रीका—उस मूलोघ स्पर्शनप्रकरणामें तो झानमार्गणाक्ष्य विशेषणके विना सामा-ध्यसे ही कथन किया गया है!

समाधान—नहीं, क्योंकि, सामान्यसे मरूपित होनेपर भी वह मतिहान और श्रुत-हानकी ही प्ररूपणा है, क्योंकि, मतिहान और श्रुतहानसे रहित छन्नस्थ सम्यग्दिष्ट जीव महीं पाये जाते हैं।

शंका — अवधिकानसे रहित सम्यग्दि जीव तो पाये जाते हैं। इसलिए अवधिकानके भीषपना नहीं घटित होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहां पर द्रव्यप्रमाणके अधिकार या प्रकरणका अभाव है। ओष असंयतसम्यग्दि आदि जीवोंके स्पर्शनक्षेत्रके साथ अवधिक्षानी असंयतसम्य-ग्दिष्ठ आदिकोंके स्पर्शनसम्बन्धी क्षेत्रोंकी सदशता पाये जानेसे अवधिक्षानके भोघपना घटित हो ही जाता है।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयतगुणस्थानसे लेकर क्षीणकषायवीतरागळग्रस्य गुण-स्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १२९॥

अतीत भीर वर्तमानकालमें मनःपर्ययक्वानियोंमें संभवित सर्वपदोंके स्पर्शनकी ओध-वर्णित सर्वपदोंके स्पर्शनके साथ सरशता पाई आनेसे यहां पर भी ओधपना युक्तिसंगत है। केवल्रज्ञानियोंमें सयोगिकेवली जिनोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है॥ १३०॥ एदस्स अत्था सुगमा, ओषम्हि पह्निदत्तादो, केवलणाणवदिरित्तसजोगिकेवलीणम-भावा ओघसजोगिपहृत्वणाणं पिंड सामण्णा ।

#### अजोगिकेवली ओघं ॥ १३१ ॥

एदस्स वि अत्थो सुगमा, ओघिन्ह परूविदत्तादो । पुध सुत्तारंभो किमहो ? ण, सजोगि-अजोगिकेवलीणं वहुमाणादीदकालेण पच्चासचीए अभावादो एगजोगत्ताणु-ववत्तीर ।

एवं णाणमग्गणा समता।

संजमाणुवादेण संजदेसु पमतसंजदणहुडि जाव अजोगिकेविल ति ओघं ॥ १३२ ॥

एश्य ओघपरूवणादो ण को वि' भेदो अश्यि, विविक्खदसंजमसामण्णादो । ण च संजमसामण्णावराहिदा संजदा अश्यि, तेसिमसंजदत्तप्पसंगादो ।

#### सजोगिकेवली ओघं ॥ १३३ ॥

इस स्त्रका अर्थ सुगम है, क्योंकि, ओघमें प्ररूपण किया जा चुका है। दूसरी बात यह भी है कि केवलक्षानसे रहित सयोगिकेवलियोंके अभाव होनेसे ओघवार्णत सयोगि-जिनोंकी प्ररूपणाओंके प्रति समानता है।

केवलज्ञानियोंमें अयोगिकेवली जिनोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है।। १३१॥ ओघमें प्रकापित होनेसे इस स्वत्रका भी अर्थ सुगम है।

शंका - ता फिर पृथक् सूत्रका आरंभ किसलिए किया गया है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, सयोगी और अयोगिकेवलियोंके वर्तमान और अतीत-कालके साथ प्रत्यासत्तिका अमाव होनेसे एक योगपना वन नहीं सकता था, अतः पृथक् स्त्रारंभ किया गया है।

इसप्रकार ज्ञानमार्गणा समाप्त हुई।

संयममार्गणाके अनुत्रादसे संयतोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर अयोगि-केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है।।१२२॥

यहांपर भोघपरूपणासे कोई भी भेर नहीं है, क्योंकि, संयमसामान्यकी विवक्षा है। भीर संयमसामान्यसे रहित संयत होते नहीं हैं। यदि संयमके विना भी संयमी होने छनें, तो फिर असंयतपनेका प्रसंग प्राप्त हो जायगा।

संयतों में सयोगिकेवलीका स्पर्शनक्षेत्र ओवके समान है ॥ १३३ ॥

१ संयमानुवादेक संयतानां सर्वेवां x x सामान्योत्तां स्पर्शनम् । सः सि. १, ८,

९ प्रतिपु को त्वि ' स प्रती ' को छि ' इति पाठः ।

पुघ सुत्तारंमो किमट्ठो १ ण, पुन्त्रिक्लेहि सह फोसणेण पच्चासत्तिअमावप्पदंसण-फलचादो । सेसं सुगमं ।

सामाइयच्छेदोवट्टावणसुद्धिसंजदेसु पमत्तसंजदपहुडि जाव अणि-यद्दि ति ओघं ॥ १३४ ॥

एदं पि सुत्तं सुगमिमदि ण एत्थ किंचि वत्तव्वमित्थ ।

परिहारसुद्धिसंजदेसु पमत्त-अपमत्तसंजदेहि केवडियं खेतं पोसिदं, लोगस्स असंखेजदिभागो ॥ १३५ ॥

एदस्स वद्दमाणपरूत्रणा खेत्तभंगा । सत्थाणसत्थाण-विहारविदसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजजिदमागो, माणुसखेत्तस्स संखेजदिमागो; मारणंतियपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजदिभागो, माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणो तीदे काले फोसिदो । पमते तेजाहारं णिथ, लद्धीए उविर लद्धीणमभावा ।

र्शका — तो फिर पृथक् सूत्रका आरंभ किसलिए किया गया है **?** 

समाधान — नहीं, क्योंकि, पूर्वोक्त जीवोंके स्वर्शनके साथ सयोगिकेवलीके स्वर्शनसे प्रत्यासत्तिके अभावका प्रदर्शन करना ही पृथक् सूत्रका फल है।

शेष वर्थ सुगम है।

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानमे लेकर अनि-धृतिकरण गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥१३४॥

यह सूत्र भी सुगम है, इसलिए यहांपर कुछ भी वक्तव्य नहीं है।

परिहारविश्वद्धिसंयतोंमें प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? स्रोकका असंख्यातवां माग स्पर्श किया है ॥ १३५॥

इस सूत्रकी वर्तमानकालिक स्पर्शनप्रक्षपणा क्षेत्रप्रक्षपणाके समान है। स्वस्थान-स्वस्थान, विद्यारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय और वैक्षियिकपद्परिणत उक्त अधिने सामान्यलोक भादि खार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मनुष्यक्षेत्रका संख्यातवां मागः तथा मारणान्तिक-पद्परिणत उक्त जीवोंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां माग और मनुष्य-क्षेत्रसे असंख्यातगुणा क्षेत्र अतीतकालमें स्पर्श किया है। विशेष बात यह है कि प्रमत्तगुण-स्थानमें तैजससमुद्धात और अहारकसमुद्धात, ये दो पद नहीं होते हैं, क्योंकि, लिभके ऊपर दूसरी कविषयां नहीं होती हैं।

# सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सुहुमसांपराइय उवसमा खवा ओघं ॥ १३६ ॥

एदस्स सुचस्स अत्थो सुगमो, ओघम्हि परूविदचादो । जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदेसु चदुट्टाणी ओघं ॥ १३७ ॥

चदुण्हं द्वाणाणं समाहारो चदुद्वाणीः सा ओघं भवदि, जहाक्खादसंजदचदुगुण-

संजदासंजदा ओघं ॥ १३८ ॥

संजमाणुवादेण संजमासंजम-असंजमाणं कघं गहणं होदि ? एसो संजमाणुवादो ण संजममेव परूवेदि, किंतु संजमं संजमासंजममसंजमं च । तेणेदेसि पि गहणं होदि । जदि एवं, तो एदिस्से मग्गणाए संजमाणुवादववदेसो ण, जुजदे ? ण, अंब-णिबवणं व पाधण्णपदमासे असंजमाणुवादववदेमजुनीए । सेसं सुगमं ।

स्र्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमें स्र्मसाम्परायिक उपशमक और क्षपक जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है।। १३६॥

ओघमें प्रकापत होनेसे इस सुत्रका अर्थ सुगम है।

यथारूयातविहारविद्याद्धिसंयतों में अन्तिम चार गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पर्धनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १३७ ॥

चार स्थानों के समाहारको चतुःस्थानी कहते हैं। उन चारों गुणस्थानोंकी स्पर्शन-प्रक्रपणा ओघके समान होती है। अर्थान्, यथाख्यातसंयमवाले आन्तिम चार गुणस्थानोंकी प्रक्रपणा ओघके सदश होती है, ऐसा कहा गया समझना चाहिए।

संयतासंयत जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १३८ ॥

शंका — संयममार्गणाके अनुवादसे संयमासंयम और असंयम, इन दोनोंका प्रहण कैसे होता है !

समाधान — संयममार्गणके अनुवादसे न केवल संयमका ही ग्रहण होता है, किन्तु संयम, संयमासंयम और असंयमका भी ग्रहण होता है।

र्यंका — यदि ऐसा है तो इस मार्गणाको संयमानुवादका नाम देना युक्त नहीं है ? समाधान — नहीं, क्योंकि, 'आम्रवन 'वा 'निम्बवन 'कं समान प्राधान्यपदका आश्रय लेकर 'संयमानुवादसे 'यह व्यपदेश करना युक्तियुक्त हो जाता है।

शेप सूत्रका अर्थ सुगम ही है।

१ × × संयतासयतानां × × सामान्योक्तं स्पर्धनम् । स. सि. १, ८,

असंजदेसु मिन्छादिद्विपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वि ति ओघं ॥ १३९॥

एदं पि सुत्तं सुगमं, ओघम्हि मिच्छादिद्विआदिचदुगुणहाणपरूवणाण परूविदत्तादो ।
एवं संजनमग्गणा समत्ता ।

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीसु मिच्छादिट्टीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेजदिभागों ॥ १४०॥

एदं सुत्तं सुगमं खेताणिओगहारे उत्तद्वादो ।

अट्टं चोदसभागा देसूणा सब्बलोगो वा ॥ १४१ ॥

सत्थाणत्थेहि चवखुदंसििमच्छादिद्वीहि तिण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागो, तिरिय-लोगस्स संखेज्जिदिभागो, अष्ट्राइज्जादो असंखेज्जगुणो; विहार-वेदण-कसाय-वेउन्त्रिय-परिणदेहि देखणहु चोहसभागा; मारणांतिय-उववादपरिणदेहि सन्वलोगो पोसिदो ।

असंयत जीवोंमें मिथ्यादृष्टिगुणस्थानसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती असंयत जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १३९॥

यह सूत्र भी खुगम है, क्योंकि, ओघम मिध्यादिष्ट आदि चारगुणस्थानोंकी प्रक-

इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई।

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनियोंमें मिध्यादृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ १४० ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, क्षेत्राजुयोगद्वारमें इसका अर्थ कदा जा चुका है। चक्षुदर्शनी मिथ्यादृष्टि जीवोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह माग और सर्वलोक स्पर्श किया है।। १४१।।

स्वस्थानस्थ चश्चर्र्शनी मिथ्यादृष्टि जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां माग, तिर्यग्लोकका संस्थातवां माग और अदृष्ट्वीपसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। विद्वारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय और वैक्रियिकपर्परिणत उक्त जीवोंने दुख कम आठ बटे चीदृह ( र्रं ) माग स्पर्श किये हैं। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद्पर्परिणत उक्त जीवोंने सर्वलोक स्पर्श किया है।

१ × × वसंयताना च सामान्योक्तं स्पर्शनम् । स. सि. १, ८.

र दर्शनातुवादेन वार्द्वर्शनिना भिष्यादृष्टवादिश्लीणक्यायान्ताना पंचेन्द्रियवत् । स सि. १, ८.

#### सासणसम्मादिहिप्पहुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ति ओघं ॥ १४२ ॥

ओघसासणसम्मादिहिआदिसयलगुणहाणिहितो चनखुदंसिणसासणसम्मादिहिआदि-गुणहाणाणं ण कोवि भेदो, चक्खुदंसणवदिरित्तसासणादिगुणहाणाणमभावादो। तेण आधमिदि सुद्व जुन्जदे।

अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव खीणकसायवीदराग-छदुमत्था ति ओघं ॥ १४३॥

एदं पि सुत्तं सुगमं, ओघम्हि वित्थरेण परूविदत्तादे। । ण च ओघपरूविदमिच्छा-दिद्विआदिखीणकसायपज्जंतगुणद्वाणाणि अचक्मुदंसणविरहिदाणि अत्थि, तथाणुवरुं-भादो । तेणदेसि सच्चेसि पि ओघत्तं जुज्जदे ।

ओधिदंसणी ओधिणाणिभंगों ॥ १४४ ॥ सुगमभेदं सुत्तं ।

सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर श्लीणकषायवीतरागछबस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती चश्चदर्शनी जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १४२ ॥

ओघ सासादनसम्यग्दाप्ट आदि सकल गुणस्थानांसे चश्चदर्शनी सासादनसम्यग्दाप्ट आदि समस्त गुणस्थानांके स्पर्शनसम्बन्धी क्षेत्रोंका कोई भेद नहीं है; क्योंकि, चश्चु दर्शनसे रहित सासादनादि गुणस्थानोंका अभाव है। इसलिए ' ओघ ' यह पद मली मांति घटित हो जाता है।

अचक्षुदर्शनियोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीणकपायवीतरागछग्रस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती अचक्षुदर्शनी जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १४३ ॥

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, ओघपरूपणामें विस्तारसे प्ररूपण किया जा चुका है। और ओघपरूपित मिथ्यादि आदि क्षीणकपायपर्यंत गुणस्थान अचक्षुदर्शनसे विरिहत हैं नहीं; क्योंकि, ऐसा देखनेमें नहीं आता । इसिलिए इन सभी गुणस्थानोंके ओघपना युक्तिसंगत है।

अवधिदर्शनी जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ १४४ ॥ यह सूत्र सुगम है।

१ प्रतिपु 'कोश्यि ' इति पाठः ।

र अच्युर्दर्शनिनां मिथ्यादृष्ट्यादिस्रीणकषायान्तानां xx सामान्योकं स्पर्शनम् । स. सि. १, ८.

३ अवधि-केवलदर्शनिनां च सामान्योक्तं स्पर्शनम् । सः सिः १, ८.

#### केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ १४५ ॥ एदं पि सुगमं।

एवं दंसणमग्गणा समना ।

हेस्साणुवादेण किण्हहेसिय-णीहहेसिय-काउहेस्सियमिच्छादिट्टी ओर्घ' ॥ १४६ ॥

जेण सन्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उनवादपरिणदेहि विण्ह-णील-काउलेस्सिय-मिच्छादिद्वीहि तिसु वि कालेसु सच्नलोगो, विहारपरिणदेहि अदीद-बहुमाणेण तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, निरियलोगस्स संखेजिदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेजगुणो; बहुमाणकाले वेउच्वियपरिणदेहि ( तिण्हं लोगाणमसंखेज्जादिभागो, ) तिरियलोयस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो; अदीदे पंच चोहसभागा पोसिदा; तेण ओघत्तं जुज्जदे। विहार-वेउच्वियपदेसु देस्णहु-चोहमभागपोसणखेत्ताभावा ओघत्तं ण घडदे हिद पच्चवद्वाणं ण कायच्वं, सुत्ते पदिवसेसाभावा। सम्बलागत्तमेत्तेण सरिसत्तमालोविय आघत्त्ववत्तीए।

केवलदर्शनी जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र केवलज्ञानियोंके समान है।। १४५॥ यह स्वत्र भी खुणम है।

इस प्रकार दर्शनमार्गण। समाप्त हुई।

लेक्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेक्या, नीललेक्या और कापोतलेक्यावाले मिथ्या-दृष्टि जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १४६ ॥

चृंकि स्वस्थानस्वस्थान, वदना, कपाय, मारणान्तिकममुद्धात और उपपादपदपरिणत कृष्ण, नील और कापोतलेदयावाले मिथ्यादिए जीवोंने नीनों ही कालोंमें सर्व लोक स्पर्ध किया है, विहारवत्स्वस्थानपदपरिणत उक्त जीवोंने अतीत और वर्तमानकालमें सामान्यलेक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, और अदाईहीपस असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्ध किया है, तथा वर्तमानकालमें वैकियिकपदपरिणत उक्त जीवोंने (सामान्यलेक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, ) निर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अदाईहीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्ध किया है, तथा अतीतकालमें उक्त जीवोंने पांच वटे वौदह (हैं।) भाग स्पर्ध किये हैं; इसलिए ओघपना वन जाता है।

श्रंका—विद्वारवत्स्वस्थान और वैक्रियिकसमुद्धात, इन दो पदोंमें देशोन आठ बटे चौदह ( 🖧 ) भागप्रमाण स्पर्शनक्षेत्रके अभाव दोनेसे आध्यना घटित नहीं दोता है ?

समाधान—पैसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि, सुत्रमें पद्विशेषकी विवक्षाका अभाव है। सर्वछोकप्रमाण क्षेत्रकी सदशताकी देखन हुए ओघपना वन जाता है।

१ लेड्यातुनादेन कृष्णनीलकापोतलेड्येभिथादिशिमः सर्वलोकः स्पृष्टः । स. सि. १, ८. फासं सन्वं लोयं तिद्वाणे अधुद्दलेस्साणं । गो. जी. ५४५०

#### सासणसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि-भागों ॥ १४७ ॥

एदस्स सुत्तस्य परूवणा खेत्तमंगोः, अल्लीणबङ्गमाणतादो । पंच चत्तारि वे चोद्दसभागा वा देसूणा ॥ १४८ ॥

सत्थाणसत्थाण-विहार-वेदण-कसाय-वेउव्यिपरिणदेहि किण्ह-णील-काउलेस्सिय-सासणेहि तीदे काल तिण्हं लोगाणममंखेळिदिभागो, निरियलोगस्स संखेळिदिभागो, अङ्काइ-जादो असंखेउजगुणो पासिदो । देवे मोत्तृण णेग्ह्य-अपउजत्तभवणवासिय-वाणवेतर-जादि-सिय-तिरियतिरिक्षेतु चेव एदम्म खत्तममुबलंभादो निरियलोगस्म संखेळिदिभागत्त-मुववणा । मारणंतिय-उबवादपरिणदेहि किण्ह-णील-काउलेस्सियसासणेहि जहाकमेण देखणा पंच चत्तारि व चाह्मभागा पामिदा । णेग्ह्यहिता निरिक्खेसु उपपज्जमाणसासणे पेक्खि-दूण एमा फोसणपस्चणा कदा । देवेहिता एइंदिएसु मारणंतियं मेल्लमाणसासणखेनं गहिंद

उक्त तीनों अशुनलंक्याओंबाले सामादनसम्यग्दष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्क किया है ? लोकका अमंख्यातवां भाग स्पर्ध किया है ॥ १४७॥

वर्तमानकालको ध्याम परनेसे इस मुत्रकी प्रस्तपण क्षेत्रके समान है।

तीनों अञ्चभलेश्याओंबाले सासादनमम्यग्दृष्टि जीवोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा कुछ कम यांच बटे चौद्ह, भार बटे चौद्ह और दो बटे चौद्ह भाग स्पर्ध किये हैं।। १८८।।

स्वस्थातस्वस्थान, विद्वारव-वस्थान, वेदना, कपाय और वैकिथिकपद्रपरिणत रूप्ण, नील और कापोतलेद्यावाले सामाद्रनसम्बर्ग्हिए जीवींन अनीतकालमें सामान्यलेक आदि तीन लोकोंका असंत्यानवां भाग, निर्वर्ग्लेकका संत्यानवां भाग और अद्देशिपंत असंस्थात गुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। कल्पपासी देथोंको लोड्डर नारकी, अपयीप्त भवनवासी, वानव्यंतर और ज्योतिष्कदेव तथा निर्वर्ग्लोकवर्ती निर्वर्ग्लोम ही यह उक्त क्षेत्र पाया जानेसे तिर्वर्ग्लोकके संस्थानवें भागप्रमाण क्षेत्रका कथन युक्तिसगत है। मागणान्तिकसमुद्धान और उपपादपद-परिणत लंदी पृथिवींके नारकी सासादनसम्बर्ग्ला कृष्ण कम पांच बटे चौदह (१५) भाग, नीललेदयावाले पांचवीं पृथिवींक नारकी सासादनसम्बर्ग्ला जीवींने कुल कम पांच क्रिक्त कम चार वटे चौदह (१५) भाग, और कापोतलेदयावाले नीसरी पृथिवींके नारकी सासादनसम्बर्ग्ला जीवींने कुल कम दे। वटे चौदह (१५) भाग स्पर्श किये हैं। नारिकर्णोसे तिर्वर्ग्लीमें उत्पन्न होनेवाले सासादनसम्बर्ग्ला जीवींको देखकर अर्थान् उनकी अपेक्षासे यह स्पर्शनप्रकृपणा की गई है।

१ साक्षादनसम्यग्टिशमिलोकस्यासंख्येयमागः पंच चन्त्रारो द्वी चतुर्वश्रमागा वा देशोनाः । सः सि, १, ८. ९ क प्रती ' तिरिय ' इति पाठो नास्ति ।

पुन्तिक्लिसेनेण सह जहांकमेण वारस-एकारस-णव-चोदसभागमेन खेनं किण्ण लब्भिद नि उत्ते ण लब्भिद, देवाणमप्पणा आउवचिरमममओ नि पुन्तिक्लितं प्रमम-सुक्कलेस्साणं विणासाभावा । किण्ह-णील-काउलेस्मियतिरिक्य-मणुमसामणाणमेइंदिएसु मारणंतियं मेल्ल-माणाणं सत्त चोद्दमभागा उविर लब्भिति ति हेद्विल्लिखेनिह सह वारसेकारस-णव-चोद्दस-भागमेन खेनं किण्ण लब्भिदे १ ण, निरिक्य-मणुम उवम मसम्माइद्वीणं उवस मसम्मन कालब्भितरे सुद्ध संकिलिद्वाणं पि संजदासंजदाणं व किण्ह-णील-काउलेस्साओ ण होति नि गुरूवदे-संतरजाणावण्डं तहाणुबदेसादे। देवसु निरिक्य गईए उववण्णेसु उववादस्स एकारस-दस-अद्ध-चोद्दसभागमेन खेनं किण्ण लब्भेद १ ण, किण्ह-णील-काउलेम्माहि मह अच्छिऊण पच्छा ताहि मह उववादाभावादे। । ण च लस्सा उववादसमाणकालभाविणी मग्गणा होइ,

शंका— देवों से पकेन्द्रियों मारणान्तिकसमुद्धात करनेवाले जीवों के सासादन गुण-स्थानसम्बन्धी क्षेत्रके ब्रहण करनेपर पूर्वोक्त क्षेत्रक साथ यथाक्रमसं बाग्ह वटे चांदह (१३) भाग, ग्यारह बटे चांदह (१३) भाग, और नें। वट चांदह (१३) भागप्रमाण स्पर्शनक्षेत्र क्यों नहीं पाया जाता है ?

समाधान — ऐसी दांका पर उत्तर देते हैं कि नहीं पाया जाता है, क्योंकि, देवोंके अपनी आयुक्त अन्तिम समय पर्यन्त अपनी पूर्ववर्ती तेज, पद्म और शुक्क लेदयाओंका विनादा महीं होता है, इसलिए उक्त प्रकारका क्षेत्र नहीं कहा गया।

शंका— रूष्ण, नील और कापान लेख्यावाल तथा एकेन्द्रियों में मारणान्तिकसमुद्धात करनेवाल सासादनसम्यग्दिए नियंत्र और मनुष्योंक सात बटे चौदह (१%) भाग ना ऊपर स्पर्शनक्षेत्र पाया जाता है, इसलिए उसे अधस्तन उक्त क्षेत्रोंक साथ प्रहण करने पर बारह बटे चौदह (१%) भाग, ग्याग्ह बटे चौदह (१%) भाग और नौ बटे चौदह (१%) भागश्माण क्षेत्र क्यों नहीं पाया जाता है?

समाधान — नहीं, पर्योकि, उपश्वमसम्यश्वकालके भीतर अल्पन्त संक्रेशको प्राप्त पुर भी तिर्यंच और मनुष्य उपश्वमसम्यग्दिष्ट जीवोके संयतासंयतोंके समान कृष्ण, नील भीर कापीत लेश्यापं नहीं होती हैं, इस प्रकारका एक दूसरा गुरुका उपदेश है, यह बात बतलानेके लिए वैसा उपदेश नहीं दिया है।

श्रीका—तिर्यचगितमें उत्पन्न है। नेवाले देवों में उपपादपदवा ग्यारह बटे चीदह, दश बटे चीदह और आठ बटे चीदह भागप्रमाण क्षेत्र क्यों नहीं पाया जाता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, रुष्ण, नील और कापोत लेक्याओके साथ रहकर पीछे बन्हींके साथ उपपाद नहीं पाया जाता है।

विशेषार्थ - देवों में तीनों अगुभछेश्याएं अपर्याप्तकारुमें ही होती हैं। पीछे नियमसे

आधेयपुन्युत्तरकालेसु असंतीए आहारत्तविरोहादो। तम्हा सुत्तत्तमेव होदु, णिख्यज्ञत्तादो।

सम्मामिच्छादिद्धि-असंजदसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १४९॥

एदस्स वद्यमाणपरूवणा खेत्तभंगो। सत्थाणसत्थाण-विहारविद्यत्थाण-वेदण कसाय-

शुभलेश्या है। जाती है। अतएव कृष्ण, नील और कार्यातलेश्याके साथ रहनेवाले देवोंके उपपादका अभाव बतलाया, क्योंकि, देवोंका मरण न तो अपर्याप्तकालमें ही होता है और न पूरी अ.युंक समाप्त हुए विना ही। अतः यह कहना युक्तिसंगत ही है कि कृष्ण, नील और कापोत लेश्याओं के साथ रहकर पीछे उपपाद नहीं होता है।

दूसरी वात यह है कि लेइयामार्गणा उपपाद-समान-कालभाविनी नहीं है, क्योंकि, आधेयरूप पूर्व और उत्तर कालोंने अविद्यमान लेइयाके आधारपनका विरोध है। इसलिए सूत्रोक्त ही स्पर्शनक्षेत्रका प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि, वही प्रमाण निर्दोप पाया जाता है।

विशेषार्थ — यहांपर लेक्यामार्गणा उपपाद-समानकाल-भाविनी नहीं है, ऐसा कहनेका यह अभिष्राय है कि जिस प्रकार से विश्वित जीवके पूर्व भवको छोड़नेके पश्चात् उत्तर भवको प्रहण करनेक साथ ही गित, योग, आहार आदि यथासंभव कितनी ही मार्ग-णाएं परिवर्तित हो जाती हैं। उस प्रकार लेक्यामार्गणा परिवर्तित नहीं होती है। इसका कारण यह है कि जीव जिस लेक्यांस मरण करना है उसी लेक्यांसे ही उत्पन्न होता है, ऐसा प्रकारत नियम है। और इसी नियमके कारण भवनिक देवोंक अपर्याप्तकालमें तीन अशुभ लक्याओंका अस्तित्व माना गया है। इसी बातको सिद्ध करनेक लिए जो हेतु दिया गया है, उसका भी अभिष्राय यहीं है कि यदि उपपाद होनेक साथ ही लक्यांक परिवर्तनका नियम अवद्यंभावी होता, तो मरण करनेके पूर्वकालमें और उत्तरकालमें विवक्षित लेक्यांक परिवर्तित हो जानेस आधार-आध्यपना बन जाता, अर्थात, मरणकाल और उपपादकालकप पूर्वोत्तरकाल आध्य बन जाते और उनमें होनेवाली लेक्या आधार बन जाती। किन्तु भव-परिवर्तनके हो जाने पर भी लक्यापरिवर्तन होता नहीं है; इसलिए कहा गया है कि आध्य-कप पूर्व और उत्तर कालोंमें विवक्षित लेक्यापरिवर्तन होता नहीं है; इसलिए कहा गया है कि आध्य-कप पूर्व और उत्तर कालोंमें विवक्षित लेक्याका परिवर्तन न होनेसे आधारपना नहीं बन सकता है।

उक्त तीनों अञ्च भलेश्यावाले सम्यग्निध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ।। १४९ ।।

इस सूत्रकी वर्तमानकालिक स्पर्शनप्रस्पणा क्षेत्रप्रस्पणाके समान है। स्वस्थान-स्वस्थान, विद्यारवत्स्वस्थान, वेदना, कवाय और वैत्रियिकपदपरिणत तीनों अगुअलेस्याबाले

१ सम्यदिम्थ्यादष्टवसंयतसम्यद्धिभिन्नांकस्यासंक्षेयमागः । सः सि. १, ८.

वेउन्वियपरिणदेहि तिलेस्सियसम्मामिच्छादिष्टि-अमंजद्यम्मादिष्टीहि तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, (तिरियलोगस्य संखेजजदिभागो,) अहुाइज्जादो असंखेजजगुणो। इदो १
पहाणीकयतिरिक्खरासित्तादो । मारणंतिय-उननादपरिणदेहि किण्ह-णीलेलेस्सियअसंजदसम्मादिह्वीहि चदुण्हं लोगाणममंखेजजदिभागो, अहुाइज्जादो असंखेजगुणो, छट्ठ-पंचमपुढवीहितो माणुसेसु आगच्छमाणअसंजद्यम्मादिद्वीणं पणदालीयजायणलक्खिवक्खंभपंच-चत्तारिरज्जुआयदखेनुनलंभादो । मारणंतिय-उननादपरिणद्काउलेस्सियअसंजदसम्मादिद्वीहि तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, तिरियलोगस्य मंचेज्जदिभागो, अहुाइजादो
असंखेजगुणो, काउलेस्साए मह असंखेजेसु दीनेसु पटमपुढनीए च उप्यज्जमाणखइयसम्मादिद्विश्वतस्त्रेत्तरगहणादो ।

तेउलेस्पिएसु मिच्छादिद्विन्यामणसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १५०॥

एदस्स प्रवणा खेत्रभंगा, अल्लीणवष्टमाणत्तादे।।

सम्यग्निध्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट जीवाने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंस्थानियां माग, ( तिर्यग्लोकका संख्यानवां माग, ) और अज़िई द्वीपमे असंस्थानगुणा क्षेत्र स्पर्ध किया है, क्योंकि, यहांपर तिर्यंच राशिकी प्रधानता है। मारणानिकसमुद्धान और उपपाद-पद्परिणत कृष्ण और नीलेंक्द्रयावाले असंयतसम्यग्दिष्ट जीवान सामान्यलोक आदि वार लोकोंका असंख्यातवां माग और अज़िई द्वीपन अतंत्व्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि, छठी और पांचवीं पृथिवीस मनुष्योंमें आनेवाल कमशाः कृष्ण और नील लेक्याके धारक असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंक पैतालीस लाख योजनप्रमाण विष्कम्मवाला, छठी पृथिवीकी अपक्षा पांच राजु और पांचवीं पृथिवीकी अपक्षा चार राजु आयत (लम्बा) स्पर्शनक्षेत्र पाया जाता है। मारणानिकसमुद्धात और उपपादपद्परिणत कापोनलेक्यावाले असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अक्षंद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्ध किया है। इसका कारण यह है कि यहांपर कापोतलेक्याके साथ असंख्यात द्वीपोंमें और प्रथम पृथिवीमें उत्पन्न होनेवाले क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंसे स्पर्धित क्षेत्रका बहण किया गया है।

तेजोलेक्यावालों में मिथ्यादृष्टि और सासादनमम्यग्दृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्ध किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्ध किया है ॥ १५०॥

वर्तमानकालको प्रदण करनेसे इस सूत्रको प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है।

र स प्रती 'णील-काउ' इति पाठः।

६ ते जोलेश्येर्भिध्याद्दष्टिसासायनसम्यग्द्दिशिमलांकस्यासंस्थयमागः अष्टी नव चतुर्दशमागा वा देशोनाः । स. सि. १, ८०

## अट्ट णव चोदसभागा वा देसूणा ॥ १५१ ॥

सत्थाणपदपरिणदेहि तेउलेसियमिच्छादिष्टि-सासणसम्मादिद्वीहि तीदे काले तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, तिरियलागस्य संखेजजदिभागो, अङ्काइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदो'। एसो 'वा' सह्द्वे। विहार-वेदण-कसाय-वेउच्चियपरिणदेहि अङ्घ-चोहस-भागा, मारणंतिय-उत्रवादपरिणदेहि णव-दित्रङ्क-चोहमभागा पेशिमदा ।

सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदमम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १५२॥

एदस्य परवणा खेत्रभंगा।

अट्ट चोइसभागा वा देमूणा ॥ १५३ ॥

मन्थाणपरिणदेहि दोगुणहाणजीवेहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरिय-

तेजोलेक्यावाले मिथ्यादृष्टि और सामादनसम्यग्दृष्टि जीवोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह और कुछ कम ने। बटे चौदह भाग स्पर्श किये हैं ॥ १५१॥

स्व ध्यानम्बस्थानपर्पिणत ते बोलेश्यावाल मिथ्यादृष्टि और सासार्तसम्पग्दृष्टि जीवोने अतीतकालमें सामान्यलाक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्थग्लोकका संख्यातवां भाग, और अदृष्टियसे असंख्यातगुणा क्षेत्र म्पर्शिकया है। यह 'वा वाद्यका अर्थ है। विहारबत्स्वस्थान, बेदना, कपाय और वैकियिकपर्स पिणित जीवोंने आठ यटे चौद्द ( $\sqrt{3}$ ) भाग, मारणान्तिकसमुद्धातपरिणत उक्त जीवोंने ने। वटे चौद्द ( $\sqrt{3}$ ) भाग ओर उपपाद्यपद्यित उन्हीं जीवोंने हे बटे चौद्द ( $\sqrt{3}$ ) भाग स्पर्शिकये हैं।

तेजोलेक्यावाले सम्यग्निध्यादृष्टि और असंयतमम्यग्दृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्ध किया है ? लोकका अमंख्यानवां भाग स्पर्ध किया है ॥ १५२ ॥

इस स्त्रकी प्रकृषणा कंत्रप्रकृषणाके समान है।

उक्त जीवोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग स्पर्श किये हैं।। १५३॥

स्वस्थानपद्परिणत सम्यग्निध्यादि और असंयतसम्यग्दिए, इन दोनों गुणस्थानवर्ता तजोलेद्रयात्राले जीवोंन सामान्य होक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका

१ ते उस्त य सट्ठाणे छोगस्य अवंखमागमेत्तं तु । अडचीइसमागा वा देमृणा होति णियमेण ॥ गो. जी. ५४६.

२ एवं तु समुग्वाद णव चोइसमागयं च किनुण। उववादे पटमपदं दिवटूचोइस य किनूण॥ गो. जी ५४७.

३ सम्यामिण्यादृष्ट्यसंयतसम्यण्दृष्टिभिळांवस्यासंख्येयमागः अर्धः चतुर्वश्रमागा वा देशोनाः। स. ति. १, ८.

लोगस्स संखेजिदिभागो, अड्डाइन्जादो असंखेन्जगुणो । विहार-वेदण-कसाय-वेडिन्य-मारणंतियपरिणदेहि देसूण-अड्डचोह्सभागा । उत्रवादपरिणदेदि दिवडु-चोह्मभागा देसूणा पोसिदा । णवि सम्मामिच्छादिद्विस्स मारणंतिय-उत्रवादा णिथ । सणक्कुमार-माहिदे तेउलेस्सा अत्थि ति उववादस्स देसूण-तिण्णि-चोह्सभागा किण्ण होति १ ण, सोधम्मी-साणादो संखेन्जाणि चेव जोयणाणि गंतूण सणक्कुमार-माहिद्कष्पपारंभो होदूण दिवडु-रन्जिम्ह परिसमचीदो । तस्सुत्ररिमपेरंते तेउलेस्सिया किण्ण होति १ ण, तस्स हेडिम-विमाणे चेव तेउलेस्सासंभवीवदेसा ।

संजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि-भागों ॥ १५२ ॥

एदस्स परूवणा खेत्तमंगा, वद्दमाणकालसंबंधादो । दिवड्ट चोहसभागा वा देसूणा ॥ १५५ ॥

संस्थातवां भाग, और अदाईद्वीपसे असंस्थातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैकियिक और मारणान्तिकपद्यरिणत उक्त जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौद्द (६४) भाग स्पर्श किये हैं। उपपादपद्रपरिणत उक्त जीवोंने कुछ कम डेढ़ बटे चौद्द (३३) भाग स्पर्श किये हैं। विद्योप बात यह है कि सम्यग्निध्याद्य जिवेंके मारणान्तिक-समुद्धात और उपपाद, ये दो पद नहीं होते हैं।

शंका — सानत्कुमार और माहेन्द्रकल्पमें तेजोलेक्या होती है, इसलिए उपपादका देशोन तीन बंट चौदह ( रूप ) भागप्रमाण स्पर्शनक्षेत्र क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सौधर्म और ईशानकरपसे संख्यात योजन ही ऊपर जाकर सानत्रु मार और माहेन्द्रकरूप प्रारम्भ होकर डेढ़ राजुपर समाप्त हो जाता है।

र्याका — सानन्कुमार-मार्डन्द्रकल्पके उपरिम विमानके अन्ततक तेजोलेक्यावाले जीव क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उस कल्पके अधस्तन विमानोंमें ही तेजोलेश्याके होनेका उपदेश पाया जाता है।

तेजोलेश्यावाले संयतासंयत जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ १५४ ॥

वर्तमानकालसे सम्बद्ध होनेसे इस सूत्रकी प्ररूपणा क्षेत्रके समान है। तेजोलेक्यावाले संयतासंयत जीवोंने कुछ कम डेढ़ बटे चौदह माग स्पर्श किये हैं॥ १५५॥

१ संयतासंयतेलोंकस्यासंख्येयमागः अध्यर्धचतुर्देशमागा वा देशोनाः । सः विः १, ८.

सत्थाणसत्थाण-निहारनिद्सत्थाण-नेदण-कसाय-नेउन्नियपरिणदतेउलेस्सियसंजदा-संजदेहि तीदे काले तिण्हं लोगाणमसंखेजिदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजिदिभागो, अहुाइजादो असंखेज्जगुणो पोसिदो। मारणंतियपरिणदेहि दिनहु-चोद्दसभागा पोसिदा। उननादो णत्थि।

पमत्त-अपमत्तसंजदा ओधं ॥ १५६ ॥

एदं सुत्तं सुगमं, ओघम्हि परूविदत्तादो ।

पम्मलेस्सिएसु मिन्छादिहिषहुडि जाव असंजदसम्मादिहीहि केव-डियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेजदिभागो ॥ १५७॥

सुगममेदं सुत्तं, खेत्तम्हि उत्तत्थादो।

अड चोहसभागा वा देसूणा ॥ १५८ ॥

सत्थाणपरिणदपम्मलेस्सियमिच्छादिद्धि-सासणसम्मादिद्धि-असंजदसम्मादिद्वीहि तीदे काले तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिमागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अङ्गाइज्जादो असं-

स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय और वैक्रियिकपद्दपरिणत तेजो-लेक्यावाले संयतासंयत जीवोंने अतीतकालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, और अहाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। मारणान्तिकसमुद्धातपद्परिणत उक्त जीवोंने (कुछ कम) डेढ़ बटे चीद्द (क्षेट्र) भाग स्पर्श किये हैं। इन जीवोंके उपपादपद नहीं होता है।

तेजोलेश्यावाले प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १५६ ॥

ओघमें प्रकृषित होनेसे यह सूत्र सुगम है।

पद्मलेक्यावालोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां माग स्पर्श किया है ॥ १५७॥

क्षेत्रप्रकृपणामें कहे जानेके कारण यह सूत्र सुगम है।

पद्मलेक्यावाले उक्त गुणस्थानवर्ती जीवोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग स्पर्श किये हैं ॥ १५८ ॥

स्वस्थानपदपरिणत पद्मलेश्यावाले मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टि जीवोंने अतीतकालमं सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंस्थातवां भाग,

१ प्रमत्ताप्रमत्तेलांकस्यासंस्थेयमागः । स. सि. १, ८.

२ पद्मलेश्यैभिष्यादृष्ट्यायसंयतसम्यग्दृष्ट्यन्तेलेक्स्यासंव्ययमागः अष्टे। चतुर्दश्यागा वा देशोनाः सः ति. १, ८.

खेज्जगुणोः विहार-वेदण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतियपरिणदेहि देख्णह चोहसभागा पोसिदां। उववादपरिणदेहि देख्णपंच चोहसभागा पोसिदां। णविर सम्मामिच्छादिष्टिस्स मारणंतिय- उववादा णित्थ।

संजदासंजदेहि केवाडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि-भागों ॥ १५९ ॥

एदं पि सुत्तं सुगमं, खेत्ताणिओगहारे उत्तत्थादो। उत्तमेव किमिदि पुणे उच्चदे ? ण, मंदवुद्धिसिस्यस्य संभालणहं तप्परूवणादो।

#### पंच चोहमभागा वा देसुणा ॥ १६० ॥

सन्थाणसन्थाण-विहारविसन्थाण-वेदण-कमाय-वेउच्वियपरिणदेहि पम्मलेस्सिय-संजदासंजदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजजदिभागो, अङ्गाइज्जादो असंखेजजगुणो; मारणंतियपरिणदेहि देयुणा पंच चोहसभागा पोसिदा।

तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। विद्वार-यत्स्वस्थान, वेदना, कपाय, विकिथिक और मारणान्तिकपदपरिणत पद्मलेक्यावाले उक्त जीवोंने कुछ कभ आट वट चौदह (६६) भाग स्पर्श किये हैं। उपपादपदपरिणत उक्त जीवोंने कुछ कम पांच यट चौदह (६५) भाग स्पर्श किये हैं। विशेष वात यह है कि सम्यग्निथ्यादिष्ट जीवोंके मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, ये दा पद नहीं होते हैं।

पद्मलेक्यावाले संवतामंयत जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां माग स्पर्श किया है ॥ १५९॥

यह सत्र भी भुगम है, क्योंकि, क्षेत्रानुयोगडारमें इसका अर्थ कहा जा चुका है। ग्रंका — पहले कही गई वात ही पुनः क्यों कही जाती है !

समाधान— नहीं, क्योंकि, मंद्रबुद्धि शिष्योंके संभालनेके लिए पुनः उसका प्ररूपण किया गया है।

पश्चलेक्यावाले संयतासंयत जीवांने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा कुछ कम पांच बटे चांदह भाग स्पर्ध किये हैं॥ १६०॥

खस्यानखस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वदना, कपाय और वैक्रियिकपद्परिणत पद्म-लद्म्यावाले संयतासंयतोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, और अढ़ाईशिपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। मारणान्तिकसमुद्धात-पद्परिणत उक्त जीवोंने कुछ कम पांच बटे चांदह (क्ष्म) भाग स्पर्श किये हैं।

१ पम्मस्स य सङ्गणसमुग्वाददुगेसु हे।दि पटमपद । अडचोह्समागा वा देसूणा होति णियमेण ॥ गो. जी. ५४८०

२ उवनादं पदमपदं पण चोहस मागयं च देम्णं। गो. जी. ५४९.

३ संबतासंयतेळांकस्यासंख्ययमागः पंच चतुर्दश्रमागा वा देशोनाः । स. सि. १, ८.

पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ओघं ॥ १६१ ॥ सुगममेदं सुर्च ।

सुक्रलेस्सिएसु मिच्छादिद्विणहुडि जाव संजदासंजदेहि केवडियं स्वेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १६२ ॥

एदं सुत्तं सुगमं, खेत्ताणिओगद्दारे उत्तत्थादो ।

छ चोइसभागा वा देसूणा ॥ १६३ ॥

सत्थाणपरिणदसुकलेस्सियमिच्छादिद्वि-मासणमम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजद् सम्मादिद्वीहि तिण्हं लोगाणमसंखेजदिभागो, तिरियलेगम्य संखेजदिभागो, अहुाइज्जादो असंखेज्जगुणो; विहार-वेदण-कमाय-वेउव्विय-मार्गितियपरिणदेहि छ चोदमभागा देखणा पोसिदा । उत्रवादपरिणद्मुक्कलेस्मियभिच्छादिद्वीहि सामणमम्मादिद्वीहि य चदुण्हं लोगा-णमसंखेजजदिभागो, अहुाइजादो असंस्व इजगुणो पासिदो; तिरिक्षमिच्छादिद्वि-सामण-

पद्मलेक्यावाले प्रमत्त और अग्रमत्तरंयत जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओवके समान है॥ १६१॥

यह सूत्र सुगम है।

शुक्क लेक्यावालों में मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक प्रस्थेक गुणस्थानवर्ती जीवोंने कितना क्षेत्र रपर्श किया है ? लेकिका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ १६२॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, क्षेत्रानुयोगद्रागमें इसका अर्थ कह दिया गया है।

शुक्कलेश्यावाल उक्त जीवोंने अतीत और अनागन कालकी अवेक्षा कुछ कम छह भटे चौदह भाग स्पर्श किये हैं ॥ १६३॥

स्वस्थानपद्परिणत गुक्कंडरयावाले मिथ्यादिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दिष्ट जीवाँने सामान्यलंक आदि तीन लंकोका असंख्यातवां भाग
तिर्यग्लेकिका सख्यातवां भाग और अदाईजीयसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। विद्वारयत्स्वस्थान, वेदना, कपाय, वैक्रियिक और मारणान्तिकपदपरिणत जीवाँन कुछ कम छह वदे
चौद्द (१४) भाग स्पर्श किये हैं। उपपादपदपरिणत शुक्रलेदयावाल मिथ्यादिष्ट और
सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और
अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। इसका कारण यह है कि तिर्यंच मिथ्यादिष्ट
और सासादनसम्यग्दि जीवोंका शुक्कलेदयाके साथ देवोंमें उपपाद नहीं होना है। पैतालीस

१ प्रमत्ताप्रमत्तेलोंकस्यासंख्येयमागः। स. सि. १, ८.

<sup>🤏</sup> गुक्केर्स्योर्वस्यादृष्टयादिसंयतासंयतान्तेलेकस्यासंस्वयमागः पर् चतुर्दश्वभागा व। देशानाः । स. सि. १, ८.

इ सुकरस य तिहाणे पदमो क्योदसा दीणा ॥ गी. जी. ५४%.

सम्मादिद्वीणं सुक्कलेस्साए सह देवेस उत्रवादभावा। पणदालीसलक्खजोयणिवक्खंभेण पंच-रज्जुआयामेण द्विद्खेत्तमाऊरिय सुक्कलेस्सियमिन्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्विमणुसाणं चेव सुक्कलेस्सियदेवेसुववादुवलंभा। ते तत्थ ण उप्पन्जंति नि कथं णव्वदे १ पंच चोइसभागु-वदेसाभावादो। उत्रवादपरिणद्असंजदसम्मादिद्वीहि छ चोइसभागा फोसिदा, तिरिक्ख-असंजदसम्मादिद्वीणं सुक्कलेस्साए सह देवेसुववादुवलंभा। सत्थाण-विद्वार-वेदण-कसाय-वेडिव्वयपरिणदसुक्कलेस्सियसंजदासंजदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजजदिभागो, अङ्काइज्जादो असंखेजजगुणोः, मारणंतियपरिणदेहि छ चोइसभागा फोसिदा, तिरिक्खसंजदासंजदाणं सुक्कलेस्साए सह अच्चुद्कप्ण उत्तवादुवलंभा। सम्मामिच्छा-दिद्विस्स मारणंतिय-उववादा णित्थ।

# पमत्तसंजदपहुडि जाव सजोगिकेविह ति ओघं ॥ १६४ ॥

लाख योजन विष्कम्भसे और पांच राजु आयामसे स्थित क्षेत्रको व्याप्त करके गुक्कलेक्यावाले मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि मनुष्यांका ही गुक्कलेक्यावाले देवों में उपपाद पाया जाता है।

शंका— गुक्कलेश्यावाले निर्यंच, गुक्कलेश्यावाले देवों में नहीं उत्पन्न होते हैं, यह कैसे जाना ?

समाधान — चूंकि, पांच बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शनक्षेत्रके उपदेशका अभाव है, इससे जाना जाता है कि शुक्कलेश्यावाले तियँच जीव मरकर शुक्कलेश्यावाले देवोंमें नहीं उत्पन्न होते हैं।

उपपादपदपरिणत शुक्कलेश्यावाले असंयतसम्यग्दि जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह भाग (क्) स्पर्ध किये हैं, क्योंकि, तिर्यंच असंयतसम्यग्दि जीवोंका शुक्कलेश्याके साथ देवोंमें उपपाद पाया जाता है। स्वस्थानस्वस्थान, विहारवन्त्वस्थान, वेदना, कपाय और वैकि-िषकपदपरिणत शुक्कलेश्यावाले संयतासंयतोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यंग्लोकका संख्यातवां भाग और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्ध किया है। भारणान्तिकपदपरिणत उक्त जीवोंने छह बटे चांदह (क्) भाग स्पर्ध किये हैं, क्योंकि, तिर्यंच संयतासंयतोंका शुक्कलेश्याके साथ अच्युतकल्पमें उपपाद पाया जाता है। सम्यामिश्यादृष्टि शुक्कलेश्यावालोंके मारणान्तिक और उपपाद, ये दो पद नहीं होते हैं।

प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती गुक्कलेक्यावाले जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १६४ ॥

१ णविर सम्बादिन व संखातीदा इवाति मागा वा । सन्त्रो वा खलु लोगो फासो होदि चि णिहिड्डी ॥ शो. शी. ५५० ॥

र प्रमत्तादिसयोगकेवल्यन्ताना अलेब्याना च सामान्योत्तं स्पर्शनम् । तः सि. १, ८,

# एदं सुत्तं सुगमं, तदो ण किंचि वत्तव्वमिथ ।

एवं लेस्सामग्गणा समत्ता ।

भवियाणुवादेण भवसिद्धिएम् मिन्छादिट्टिपहुडि जाव अजोगि-केवलि ति ओघं ॥ १६५ ॥

एदं सुत्तं सुगमं, वहमाणादीदकाले अस्मिद्ग ओघम्हि परूविदत्तादे। । अभवसिद्धिएहिं केवडियं खेत्तं पोसिदं, सञ्वलोगों ॥ १६६॥

सत्थाण-वेदण-कमाय-मारणंतिय-उववादपरिणदेहि तिसु वि कालेसु सव्वलोगो पेामिदो । विहार वेउव्वियपरिणदेहि वद्दुमाणकाले तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो, तिरिय-लोगस्स संखेजिदिभागो, अङ्गाइज्जादो असंखेजगुणो; असंखेजजरासीसु तेसिमसंखेजजदि-भागमेत्तो तत्थ तत्थ अभव्वरासि त्ति उवदेमादो । अदीदेण अङ्क चोहसभागा पोसिदा ।

एवं भवियमग्गणा समत्ता।

यह सूत्र सुगम है, इसिटिए कुछ भी अन्य वक्तव्य नहीं है। इसप्रकार टेड्यामार्गणा समाप्त हुई।

मन्यमार्गणाके अनुवादसे भन्यासिद्धिक जीवोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है।। १६५॥

यह सूत्र मुगम है, पर्योकि, वर्तमान और अतीतकालको आश्रय करके ओघमें इसका प्रकृषण हो चुका है।

अमध्यसि। द्विक जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? सर्वलोक स्पर्श किया है ॥ १६६ ॥

स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, कषाय, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदपरिणत अभव्यसिद्धिक जीवोंने तीनों ही कालोंमें सर्वलाक स्पर्श किया है। विहारवन्स्वस्थान और वैक्रियिकपद्परिणत अभव्यसिद्धिक जीवोंने वर्तमानकालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका ससंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, और अदाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है; वर्योंकि, असंख्यात प्रमाणवाली पंचोन्द्रियादि राशिओंमें उन उनके असंख्यातवें भागप्रमाण वहां वहां पर अर्थात् उन उन विवक्षित राशिओंमें अभव्यराशि होती है, इस प्रकार आचार्योंका उपदेश पाया जाता है। उक्त जीवोंने सतीतकालमें आठ बंदे चौदह ( द्वा ) भाग स्पर्श किये हैं।

#### इसप्रकार मध्यमार्गणा समाप्त हुई।

१ मध्यातुवादेन मध्यानां मिष्यादृष्ट्याचयोगकेवत्यन्तानां सामान्योक्तं स्पर्शनम् । स. सि. १, ८.

२ अमन्येः सर्वलोकः स्पृष्टः। स. सि. १, ८.

# सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिट्ठीसु असंजदसम्मादिट्ठिपहुडि जाव सजोगिकेविल ति ओघं ॥ १६७॥

एदं सुत्तं सुगमं, ओधिम्ह तिण्णि वि काले अस्सिद्ण परुविदत्तादो । स्वइयसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वी ओघं ॥ १६८ ॥

एदस्स वद्दमाणपरूचणा खेत्तभंगा। सत्थाणपरिणदेहि खइयअसंजदसम्मादिईहि तिण्हं लोगाणमसंखेजदिभागो, तिरियलोयस्स संखेज्जदिभागो, अङ्काइज्जादो असंखेज्जगुणो; विहार-वेदण-कसाय-वेउच्चिय-मारणंतियपरिणदेहि अङ्क चोह्सभागा फोसिदा। उववाद-परिणदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेजदिभागो, अङ्काइजादो असंखेज्जगुणो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो। तं कथं लच्भदे? बद्धाउअमणुमखइयसम्माद्विदीसु तिरिक्खेसुप्पज्ज-माणेसु असंखेजदिवसु अच्छिय सोधम्मीसाणकप्पेसु उपपज्जमाणखइयसम्मादिहिलुत्तखेतं

सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे सम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १६७ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, तीनों ही कालोंका आश्रय करके ओघमें प्ररूपण किया जा चुका है।

श्वायिकसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान

इस सूत्रकी वर्तमानकालिक स्पर्शनप्रक्षपणा क्षेत्रके समान है। स्वस्थानस्वस्थानपद् परिणत असंयत सायिकसम्यग्दिष्टयोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अदाई द्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। विदार-सत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिकपदपरिणत उक्त जीवोंने आठ वटे सीवह (१५) भाग स्पर्श किये हैं। उपपादपदपरिणत असंयत श्वायिकसम्यग्दिष्ट्योंने सामान्य-क्षेक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, अदाई द्वीपसे असंख्यातगुणा और तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग स्पर्श किया है।

शुंका — उपपादगत असंयत भायिकसम्यग्डिए जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र तिर्यग्लोकके संस्थातवें भागप्रमाण कैसे पाया जाता है ?

समाधान—तिर्यंचीमें उत्पन्न होनेवाले बद्धायुष्क श्रायिकसम्यग्दछि मनुष्यीके असंख्यात द्वीपोंमें रह करके पुनः मरणकर सीधर्म और ईशानकर्योमें उत्पन्न होनेबाले

१ सम्यन्तवानुवादेन शायिकसम्यग्धशीवामसंयतसम्यग्धश्याचयोगकवन्तानां सामान्योत्तम् । किन्तु संयता-संबतानां क्षोकस्यासंख्येयमागः । स. सि. १. ८.

मणुस्तेसुप्पज्जमाणखइयसम्मादि। द्विपोसिदखेतं च घेतृण लब्भदे । एदिम्म खेते आणिज्ञ-माणे देस्एणजोयणलक्खबाहल्लं रज्जुपदरं उड्ढं सत्तवम्मेण छिदिय पदरागारेण ठइदे तिरिय-लोगस्स बाहल्लादो संखेज्जिदमागबाहल्लं जगपदरं होदि । एवं संजादे ओघत्तं कथं जुज्जदे १ ण, उवत्रादिवरहिदसेसपदखेतेहि तुल्लत्तमावेक्खिय ओघत्तुववत्तीए ।

संजदासंजदपहुडि जाव अजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १६९ ॥

एदस्स वद्यमाणपरूत्रणा खेत्तभंगा। सत्थाण-विहार-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि खइयसम्मादिद्विसंजदासंजदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, माणुसखेत्तस्स संखे-ज्जदिभागो, संखेजा भागा वा, पासिदाः खइयसम्मादिद्विसंजदासंजदाणं तिरिक्खेसु असंभ-वादो । मारणंतियपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, अङ्गाइज्जादो असंखेजगुणो तीदे काले पोसिदो, पणदालीसजोयणलक्खविक्खंभेण संखेजरज्जुआयदपोसणखेतुवलंभादो।

क्षायिकसम्यग्रहियोंसे स्पर्शित क्षेत्रको, तथा वहांसे चयकर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले श्रायिकसम्यग्रहियोंसे स्पर्शित क्षेत्रको प्रहण करके तिर्यग्लोकके संख्यातवें भागममाण स्पर्शन-क्षेत्र पाया जाता है।

इस उक्त क्षेत्रके निकालनेपर कुछ कम एक लाख योजन बाहल्यवाले राजुप्रतरको ऊपरसे सातके वर्ग (४९) द्वारा छेदकर प्रतराकारसे स्थापित करने पर तिर्यग्लोकके बाहल्यसे संख्यातवें भाग बाहल्यवाला जगप्रतर होता है।

शंका - ऐसा होने पर सूत्रोक्त ओघपना कैसे घटित होगा !

समाधान — नहीं, क्योंकि, उपपादपदकी छोड़ दोप पदींके क्षेत्रोंके साथ समानता देखकर ओघपना बन जाना है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियों में संयतासंयत गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है है लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ १६९ ॥

इस सूत्रकी वर्तमानकालिक स्पर्शनप्रक्षपणा क्षेत्रप्रक्षपणाके समान है। स्वस्थान-स्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कथाय और वैकियिकपद्परिणत क्षायिकसम्यग्रहिष्ट संयतासंयतींने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मनुष्यक्षेत्रका संख्यातवां भाग, अथवा संख्यान बहुभाग स्पर्श किये हैं, क्योंकि, क्षायिकसम्यग्रहिष्ट संयता-संयत जीवोंका तिर्यचोंमें होना असंभव है। मारणान्तिकपद्परिणत क्षायिकसम्यग्रहिष्ट संयता-संयतोंने सामान्यलाक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मनुष्यलोकसे असंख्यात-गुणा क्षेत्र अतीतकालमें स्पर्श किया है, क्योंकि, पैतालीस लाख योजन विष्कम्भके साथ संख्यात राजुप्रमाण आयत स्पर्शनक्षेत्र पाया जाता है। प्रमत्तादि गुणस्थानोंकी स्पर्शन- पमत्तादिगुणहाणाणं ओघमंगो, विसेसाभावा । सजोगिकेवली ओघं ॥ १७० ॥ एदं सुत्तं सुगमं, ओघम्हि परूविदत्तादो ।

वेदगसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अपमत्तसंजदा ति ओघं ॥ १७१॥

एदस्स सुत्तस्स जेण अदीद-वर्द्धमाणपरूवणा मूलोधिम्ह उत्तचदुगुणहाण-अदीद-वद्दमाणपरूवणाए तुल्ला, तेण ओधत्तं जुजदे ।

## उवसमसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वी ओघं ।। १७२ ॥

बहुमाणपरूवणाए सन्वपदाणं ओघत्तं होदु णाम, विसेसाभावा । अदीद्-परूवणाए वि सत्थाणस्स तिरियलोगस्स संखेजदिभागमेत्तखेत्तुवलंभादो । विहार-वेदण-कसाय-वेउन्विय-पदाणं य देस्रणहु-चोहसभागमेत्तखेत्तुवलंभादो ओघत्तं जुज्जदे । किंतु मारणंतिय-उववाद-

प्ररूपणा ओघके समान है, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है। सयोगिकेवली जिनोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है।। १७० ।। यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, ओघमें इसका प्ररूपण किया जा चुका है। वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर अप्रमत्तसंयत

गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ।। १७१ ।।
चृंकि, इस स्त्रकी अतीत और वर्तमानकालिक स्पर्शनप्ररूपणा मूलोधमें कही गई
उक्त चारी गुणस्थानोंकी अतीत और वर्तमानकालिक प्ररूपणाके समान है, इसलिए भोध-

औपश्चमिकसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान

शंका — वर्तमानकालिक स्पर्शनकी प्रक्षपणामें सर्व पहोंके ओघपना मले ही रहा माने; क्योंिक, उसमें कोई विशेषता नहीं है। अतीतकालिक प्रक्षपणामें भी सर्व पहोंके ओघपना रहा आवे; क्योंिक, अतीतप्रक्षपणामें भी स्वस्थानपदका स्पर्शनक्षेत्र तिर्यग्लोकका संख्यातवां भागमात्र पाया जाता है। तथा, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, और वैकियिकपदींका स्पर्शनक्षेत्र कुछ कम आठ बटे चौदह (र्ष्ट) भागप्रमाण पाये जानेसे ओघपना बन जाता है।

१ क्षायोपशभिकसम्यग्दष्टीनां सामान्योक्तम् । स. सि. १, ८.

२ औपश्रमिकसम्यक्त्वानामसंयतसम्यग्दष्टीनां सामान्योक्तम् । स, सि. १, ८,

परिणदाणमोघतं णितथ, ओघिन्ह उत्तं अहु-चोइसभागखेतं मोत्तृण चदुण्हं लोणाणम-संखेजिदिभागो, माणुसखेत्तादे। असंखेज्जगुणमेत्तपोसणखेसुवलंभा। कुदो १ मणुसगिद्दं मोत्तृण अण्णत्थ उवसमसम्मत्तेण सह मरणाणुवलंभा १ ण एस दोसो, मारणंतिय-उववादे मोत्तृण सेसपदेहि सरिसत्तमितथ ति ओघतुववत्तीदो ।

संजदासंजदपहुडि जाव उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थेहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १७३॥

एदस्स सुत्तस्स वद्दमाणपस्त्रणा खेचभंगा। सत्थाण-विहार-देदण-कसाय-वेउव्विय-परिणदउवसमसम्मादिष्टि-संजदासंजदेहि तीदे काले तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिमागा, तिरियलोगस्स संखेजदिमागा, अङ्काइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदो। मारणंतियपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागा, अङ्काइज्जादो असंखेजजगुणो पोसिदो, मणुसगदीए चेव मारणंतियदंसणादो। सेससव्वगुणङ्काणाणमोधभंगो।

किन्तु मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदपरिणत जीवोंके ओघपना नहीं बनता है, क्योंकि, बोधमें कहा गया आठ बटे चौदह (हैं, ) भागप्रमाण क्षेत्र छोड़कर सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातचां भाग और मजुष्पक्षेत्रस असंख्यातगुणे प्रमाणवाला स्पर्शनक्षेत्र पाया जाता है। और इसका कारण यह है कि मजुष्यगतिको छोड़कर अन्यत्र उपरामसम्यक्त्यके साथ मरण नहीं पाया जाता है ?

समाधान — यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, इन दोनों परोंको छोड़कर दोप परोंके साथ सददाता है, इसलिए ओधपना वन जाता है।

संयतामंयत गुणस्थानमे लेकर उपशान्तकषायवीतरागद्यग्रस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती उपशमसम्यग्दिष्टियोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है १ लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ १७३॥

इस सूत्रकी वर्तमानकालिक स्पर्शनप्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है। स्वस्थान स्वस्थान, विद्वारवन्त्वस्थान, वेदना, कपाय और वैक्षियिकपद्रपरिणत उपरामसम्यग्दृष्टि संयतासंयत जीवोंने अतीतकालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अदृष्ट्विपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। मार-णान्तिकसमुद्धातपद्रपरिणत उक्त जीवोंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और अदृष्ट्विपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। इसका कारण यह है कि मनुष्य-गतिमें ही उपशमसम्यग्दि जीवोंके मारणान्तिकसमुद्धात देका जाता है। शेष सर्व गुण-स्थानोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है।

१ शेषाणां लोकस्यार्धरूयेयमागः । सः सि. १, ८.

सामणसम्मादिही ओघं ॥ १७४ ॥ सम्मामिच्छादिही ओघं ॥ १७५ ॥ मिच्छादिही ओघं ॥ १७६ ॥

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि अवगदन्थाणि, ओघिन्ह परूविदत्तादो । तदे। एदेसिं परूवणा ण कीरदे ।

एवं सम्भत्तमग्गणा समता।

सिणयाणुवादेण सण्णीमु भिच्छादिद्वीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स अंसेखेज्जदिभागों ॥ १७७ ॥

एदस्स सुत्तस्स परूवणा खेत्तभंगा, सम्हीणबहमाणकालतादे। । अट्ट शोइसभागा देसूणा, सञ्बलोगो वा ॥ १७८ ॥ सत्थाणपरिणदेहि सण्णिमञ्छादिद्वीहि तीदे काले तिण्हं लोगाणमसंखेजजदिभागो,

सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्पर्धनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १७४ ॥ सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंका स्पर्धनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १७५ ॥ मिध्यादृष्टि जीवोंका स्पर्धनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १७६ ॥

ये उक्त तीनों ही सूत्र ओघमें प्रकृषित होनेस अवगतार्थ हैं, अर्थात् इनका अर्थ जाना हुआ है। इसल्टिए इनकी प्रकृषणा नहीं की जाती है।

इस प्रकार सम्यक्त्यमार्गणा समाप्त हुई।

संज्ञीमार्गणाके अनुवादसे संज्ञी जीवोंमें मिध्यादृष्टियोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ १७७॥

वर्तमानकालको आश्रय करनेसे इस स्वकी स्पर्शनमरूपणा क्षेत्रमरूपणाके समान है। संज्ञी जीवोंने अतीत और वर्तमानकालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्वलोक स्पर्श किया है।। १७८।।

स्वस्थानस्थानपरिणत संश्री मिथ्यादि जीवींने अतीतकालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकींका असंस्थातवां माग, तिर्यग्लोकका संस्थातवां माग, और अहाईद्वीपसे असंस्थात-

१ सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्विथ्यादृष्टिभिष्यादृष्टीनौ सामान्योत्तस् । स. सि. १, ८.

२ संज्ञातुवादेन संज्ञिना चक्षुर्दर्शनिवन् । स. प्ति. १, ८.

तिरियलोगस्स संखेजिदिभागो, अड्डाइजादो असंखेज्जगुणो पोसिदो । विहार-वेदण-कसाय-वेउन्वियपरिणदेहि अड्ड चोहसभागा, मारणंतिय-उववादपरिणदेहि सन्वलोगो पोसिदो ।

सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ओघं

एदेसिमोघादो ण को विं भेदो अत्थि, सण्णिरहिदसासणादीणमभावा। अस्ण्णीहि केवडियं खेत्तं पीसिदं, सव्वलोगों ॥ १८०॥

सत्थाण-वेदण-कमाय-मारणंतिय-उत्रवादपरिणदेहि असण्णीहि तिसु वि अद्धासु सन्वलोगो पोसिदो । विहारपरिणदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अङ्काइज्जादो असंखेज्जगुगो तिसु वि कालेसु पेशिसदो। वेउन्त्रियपरिणदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुगो वद्दमाणे पोसिदो । तीदे पंच चोहसभागा ति वत्तव्वं।

एवं सिन्निमगाना समत्ता ।

गुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। विहारबत्स्वस्थान, वदना, कपाय, और वैक्रियिकपद्वारिणत संग्री मिथ्याद्यप्रि जीवोन आठ बढ़े चौदह ( 👙 ) भाग स्पर्श किये हैं। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद्वपद्वपरिणत संज्ञी जीवोंने सर्वलोक स्पर्श किया है।

संज्ञी जीवोंमें सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानसे लेकर श्रीणकपायवीतरागछबस्थ गुण-स्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पर्यनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १७९॥

इन गुणस्थानोंकी स्पर्शनप्रक्षपणाका आघस्पर्शनप्रक्षपणासे कोई भेद नहीं है, क्योंकि, संक्षित्वसे रहित सासादनादि गुणस्थानोंका अभाय है।

असंज्ञी जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है १ सर्वलोक स्पर्श किया है ॥१८०॥
स्वस्थानस्यस्थान, वेदना, कपाय, मारणान्तिक और उपपादपदपरिणत असंक्षी
जीवोंने तीमों ही कालोंमें सर्वलोक स्पर्श किया है। विहारवन्स्वस्थानपदपरिणत जीवोंने
सामान्यलोक मादि तीन लेकोंका असंस्थानवां माग, निर्यग्लोकका संख्यातवां माग, और
मनुष्यलोकसे असंस्थातगुणा क्षेत्र तीनों ही कालोंमें स्पर्श किया है। वैि विकपदपरिणत
असंक्षी जीवोंने सामान्यलेक आदि चार लेकोंका असंस्थातवां माग आर मनुष्यक्षेत्रसे
असंख्यातगुणा क्षेत्र वर्तमानकालों स्पर्श किया है। अतीतकालमें पांच बट चौदह (१५)
भाग स्पर्श किये हैं, ऐसा कहना चाहिए।

इरा प्रकार संजीमार्गणा समाप्त हुई।

१ प्रतिपु 'कोरिथ ' इति पाठ:, म प्रतं, 'को छि ' इति पाठ:।

९ असंक्रिभिः सर्वेलोकः स्ट्रष्टः । स. सि. १, ८.

# आहाराणुवादेण आहारएसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ १८१ ॥

उववादस्स रज्जुआयामा आहारणिरुद्धे ण लब्भिदि, तेण सन्वलोगो पोसणाभावा णोघत्तं जुज्जदे १ ण, सरीरगिहदपढमसमए वद्धमाणजीवेहि आऊरिदसन्वलोगुवलंमादो । सेसं सुगमं ।

सासणसम्मादिष्टिपहुडि जाव संजदासंजदा ओघं ।। १८२ ॥

एदस्स वद्यमाणपरूवणा खेत्तभंगा । तीदकालपरूवणं मण्णमाणे पोमणोघिन्हि चदुण्हं गुणहाणाणं जहा उत्तं तथा वत्तव्वं । णविर सामणसम्मादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टिष्ठि उववादपरिणदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेजदिभागो, विरियलोगस्स संखेजजदिभागो, अड्डाइजादो असंखेजजगुणो पोसिदो ।

पमत्तसंजदपहुडि जाव सजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, स्रोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १८३॥

आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारक जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका स्पर्शनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १८१॥

शंदा — आहारमार्गणाकी अपेक्षा कथन करनेपर उपपादपदका राजुप्रमाण आयाम नहीं पाया जाता है, इसलिए सर्वलाकप्रमाण क्षेत्रक स्पर्शनका अभाव होनेसे ओधपना नहीं बनता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, दारीर प्रहण करनेके प्रथम समयमें वर्तमान जीवोंसे क्यात सर्वछोकके पाये जानेसे ओधपना कन जाता है।

शेप अर्थ सुगम ही है।

सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुण-स्थानवर्ती आहारक जीवोंका स्पर्धनक्षेत्र ओघके समान है ॥ १८२ ॥

इस स्त्रकी वर्तमानकालिक स्पर्शनप्रस्पणा क्षेत्रके समान है! अतीतकालकी प्रक्र-पणा कहनेपर स्पर्शनके ओधर्मे जैसा कि इन चारों गुणस्थानोंका स्पर्शनक्षेत्र कहा है, उसी प्रकारसे कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि उपपादपरिणत सासादनसम्यग्हिए और असंयतसम्यग्हिए जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अदार्श्ह्रीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है।

आहारक जीवोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्ध किया है ? लोकका असंख्यातवां आग स्पर्ध किया है ॥ १८३ ॥

र आहारानुवादेन आहारकाणां विध्यादृष्ट्यादिक्षीणकवायान्तानां सामान्यीकम् । स. सि. १, ८.

३ सयोगकेव लिना लोकस्यासंस्थेयमागः । स. सि. १, ८,

एदस्त सत्तरत परूवणा अदीद-बद्धमाणेहि ओघतुल्ला। णवरि सजोगकेवली पदर-लोगपूरणपदा णत्थि ।

आहारएसु कम्मइयकायजोगिभंगो' ॥ १८४ ॥

कुदो ? कम्मइयकायजोगीसु सच्चेसु अणाहारित्तुवलंभादो । अजोगिअणाहारिपरूवणद्रमुत्तरसुत्तं भणदि-

णवरिविसेसा, अजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेजजदिभागों ॥ १८५ ॥

एदं सुत्तं सुगमं।

( एवं आ इ।रमग्गणा समत्ता )

एवं फीसणाणुगमो चि सम्मचमणिओगहारं ।

इस सुत्रकी प्रकृपणा अतीत और वर्तमान इन, दोनों कालोंकी अपेक्षा ओघप्रकृपणाके समान है। विशेष बात यह है कि संयोगिकेवलीके प्रतर और लोकपुरणसमुद्धात, ये दो पद नहीं होते हैं।

अनाहारक जीवोंमें संभिवत गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र कार्मणकाय-योगियोंके क्षेत्रके समान है।। १८४॥

इसका कारण यह है कि सभी कार्मणकाययोगियोंके अनाहारकपना पाया जाता है। अनाहारी अयोगिजिनके स्पर्शनक्षेत्रके प्रकृपण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-

विशेष बात यह है कि अयोगिकेवालियोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्ध किया है ॥ १८५ ॥

यह सूत्र स्गम है।

(इस प्रकार आहारमार्गणा समाप्त हुई।)

इस प्रकार स्पर्शनानुगम नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

१ अनाहारकेपु मिध्यादाष्टीमिः सर्वेळोकः स्पृष्टः । सामादनसम्यग्दष्टिभिळांकस्यासंख्येयमागः, एकादश्व चतुर्देशभागा वा देशोनाः । सयोगिकेविंजनी लोकरयासंस्थेयभागः सर्वलोको ना । स. सि. १, ८.

२ अथोगकेविकना लोकस्यासंरूपेयमागः । स. सि. १, ८.



# कालागुमा



# सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदबलि-पणीदो

# छक्खंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो तस्स

# पढमखंडे जीवट्टाणे

# कालाणुगमो

कम्मकलंकुत्तिण्णं विद्युद्धसच्वत्थमुत्तेवत्थमणं । णमिऊण उसहसेणं कालणिओगं मणिस्सामा ॥

# कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण यं ॥ १॥

णामकालो ठवणकालो दव्यकालो भावकालो चेदि कालो चउव्यिहो। तत्थ णामकालो णाम कालसहो। कथं सहो अप्पाणं पडिवज्जादि चे, ण एस दोसो; सं-परप्पयासमय<del>्पमाण-</del>

कर्मक्रप कलंकसे उत्तीर्ण, सर्व अथौंके जाननेवाले, और अस्त रहित अर्थात् सदा उदिन, ऐसे वृषमसेन गणधरको नमस्कार करके अब कालानुयोगद्वारको कहते हैं॥

कालानुगमसे दो प्रकारका निर्देश है, ओधनिर्देश और आदेशनिर्देश ॥ १ ॥

नामकाल, स्थापनाकाल, द्रव्यकाल, और भावकाल, इस प्रकारसे काल चार प्रकारका है। उनमेंसे 'काल ' इस प्रकारका शब्द नामकाल कहलाता है।

शंका — शब्द केसे अपने आपको प्रतिपादित करता है ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, शब्दके स्व-परप्रकाशात्मक प्रमाणके

१ अ-आ-क-प्रतियु ' तम्मकुलंकुङ्गेषण "इति पाठः ।

२ म स प्रत्योः ' मुत्य '; अ-आप्रत्योः ' मुद्ध् '; क प्रतो ' मद्ध् ' इति पाठः।

३ काल: प्रस्तूयते । स द्विविधः सामान्येन विशेषेण च । स. सि. १, ८.

४ त्रतिषु ' सहस्स छ-पर ' इति पाठः । म त्रती तु ' सहस्स ' इति पाठो नीपळम्यते ।

पद्भिवादीणं मुवलं मा । सो एसो इदि अण्णिम्ह बुद्धीए अण्णारोवणं ठवणा णाम । सा दुविहा, सन्भावासन्भावभेदेण । अणुहरंतए अणुहरंतस्स अण्णस्स बुद्धीए समारोवा सन्भावहुवणा । तन्वदिरित्ता असन्भावहुवणा । तत्य सन्भावहुवणा कालो णामं पछ्ठवियं-कुरिय-कुलिद-करलिद-फुलिद-मवुलिद-कलको इलपुण्णालाववण संबुज्जो इयिच चालि हियव संतो । असन्भावहुवणकालो णाम मणिभेदं-गेरुअ-मट्टी-ठिकरादिसु वसंतो ति बुद्धिवलेण ठिवदो । द्व्यकालो दुविहो, आगमदो णोआगमदो य । आगमदो कालपाहु डजाणगो अणुवजुत्तो । णोआगमदो द्व्यकालो जाणुगसरीर-भविय-तव्वदिरित्तभेदेण तिविहो । तत्थ जाणुगसरीर-णोआगमदव्यकालो भविय-बहुमाण-समुज्झाद भेदेण तिविहो । सो वि बहुसो पुव्वं पर्विदो ति णेह वुच्चदे । भवियणोआगमदव्यकालो भविस्सकाले कालपाहु डजाणओ जीवो । वव-गददोगंध-पंचरसहुपास-पंचवण्णो कुंभारचकहे हुिमसिलव्य वत्त्वणालक्खणो लोगागासपमाणो

प्रतिपादक राष्ट्र पाये जाते हैं। 'वह यही है 'इसप्रकारसे अन्य वस्तुमें बुद्धिके द्वारा अन्यका आरोपण करना स्थापना है। वह स्थापना सद्भाव और असद्भावके भेरसे दो प्रकारकी है। अनुकरण करनेवाली वस्तुमें अनुकरण करनेवाले अन्य पदार्थका बुद्धिके द्वारा समारोप करना सद्भावस्थापना है। उससे भिन्न या विपरीत असद्भावस्थापना होती है। उनमेंसे पल्लवित, बंकुरित, कुलित, करलित, पुष्पित, मुकुलित, तथा कोयलके कलकल आलापसे परिपूर्ण वनकंडसे उद्योतित, विश्वलिकत वसन्तकालको सद्भावस्थापनाकालनिक्षेप कहते हैं। मणिविशेष, गैरक, मद्दी, ठीकरा इत्यादिकमें 'यह वसंत है 'इसप्रकार बुद्धिके बलसे स्थापना करनेको असद्भावस्थापनाकाल कहते हैं।

आगम और नोआगमके भेदसे द्रव्यकाल दो प्रकारका है। कालविषयक प्राभृतका क्षायक किन्तु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित जीव आगमद्रव्यकाल है। क्षायकदारीर, भव्य और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे नोआगमद्रव्यकाल तीन प्रकार है। उनमें क्षायकदारीर नोआगमद्रव्यकाल भावी, वर्तमान और व्यक्तके भेदसे तीन प्रकारका है। वह भी पहले बहुत वार प्रकर्ण किया जा चुका है, इसलिए यहांपर पुनः नहीं कहते हैं। मिवष्यकालमें जो जीव कालप्राभृतका क्षायक होगा, उसे मार्थानोआगमद्रव्यकाल कहते हैं।

जो दो प्रकारके गंध, पांच प्रकारके रस, आठ प्रकारके स्पर्श और पांच प्रकारके वर्णसे रहित है, कुम्मकारके वककी अधस्तन शिला या कीलके समान है, वर्तना ही जिसका

१ मा प्रती ' पर्विवादीण- "; क प्रती ' पवादीण ' इति पाठः ।

२ अ-क प्रजोः ' सन्माबद्धनणा वर्णसंस्थानादिनानुकुर्वतः चित्रादावारोपितं काळो णाम ' इति पाठः । अत्र संस्कृतवानयोशः केवछं सद्भावस्थापनायाः स्वरूपनोधकं विष्णणकं प्रतिमाति, न तु मूळप्रंथाशः । क प्रतो सन्माव-श्रन्द विष्णणसूचकं = इति चिन्दग्रुपळम्यते । तेन वस्यैवानुमानस्य प्रष्टिर्जायते । आ प्रतो स संस्कृतवानयाशो नोपळम्यते ।

इ प्रतिषु ' मणिमेदः गेवन- ' इति पाठः । म प्रतौ ' मणिमेदः ' इति पाठा नोपकम्यते ।

अत्यो तन्त्रदिरित्तणोआगमदन्त्रकालो णाम । वुत्तं च पंचित्थिपाहुडे —

कालो ति य क्वएसो सन्भावपरूवओ हवइ णिञ्चो । उप्पण्णपदंसी अवरो दीहंतरहाई ॥ १ ॥ कालो परिगामभवो परिणामो दन्त्रकालसंभूओ । दोण्हं एस सहाओ कालो खणभंगुरो णियदो ॥ २ ॥ ण य परिणमइ सयं सो ण य परिणामेइ अण्णमण्णेहिं । विविहपरिणामियाणं हवइ सुदेऊ सयं कालो ॥ १ ॥ लोयायासपदेसे एक्केक्के जे द्विया दु एक्केक्का । रयणाणं रासी इव ते कालाण् मुणेयन्वा ॥ ४ ॥

#### जीवसमासाए वि उत्तं —

छप्पंचणबविहाणं अत्याणं जिणवरोवइद्वाणं । आणाए अहिगमेण य सहहणं होइ सम्मत्तं ॥ ५॥

लक्षण है, और जो लोकाकाश्वमाण है, ऐसे पदार्थको तद्व्यतिरिक्तनोशागमद्रव्यकाल कहते हैं। पंचास्तिकायप्राभृतमें कहा भी है—

'काल' इस प्रकारका यह नाम सत्ताक्षप निश्चयकालका प्रकास है। और बह निश्चयकालद्रस्य अविनाशी होता है। दूसरा व्यवहारकाल उत्पन्न और प्रध्वंस होनेवाला है। तथा आवली, पत्य, सागर आदिके कपसे दीर्घकाल तक स्थायी है॥ १॥

व्यवहारकाल पुद्रलोंके परिणमनसे उत्पन्न होता है, और पुद्रलादिका परिणमन द्रव्यकालके द्वारा होता है, दोनोंका ऐसा स्वभाव है। यह व्यवहारकाल क्षणभंगुर है, परम्तु निश्चयकाल नियत अर्थात् अविनाशी है॥ २॥

यह कालनामक पदार्थ न तो खयं परिणमित होता है, और न अन्यको अन्यक्पसे परिणमाता है। किन्तु खतः नाना प्रकारके परिणामोंको प्राप्त होनेवाले पदार्थोंका काल खयं खुदेतु होता है। ३॥

लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर रत्नोंकी राशिके समान जो एक एक रूपसे स्थित हैं, वे कालाणु जानना चाहिए ॥ ४॥

जीवसमासमें भी कहा है--

जिनवरके द्वारा उपिष्ट छह द्रव्य, अथवा पंच मस्तिकाय, अथवा नव पदार्थीका आश्वासे भीर अधिगमसे श्रद्धान करना सम्यक्तव है ॥ ५ ॥

१ ववगदपणवण्णस्तो ववगददोगंच अङ्गकास्तो य । अग्रवलहुगो अग्रुतो वहणङक्सो य कालो चि ॥ वंचास्ति गा. २४० २ पंचास्ति गा. १०८. १ पंचास्ति गा. १०७,

४ गो. जी. ५८८. ५ गो. बी. ५६०.

#### तह आयारंगे वि वुत्तं-

पंचित्यया य छउजीवणिकायकाल्डदन्वमण्णे य । आणागेउक्के भावे आणाविचएण विचिणादिं ॥ ६ ॥

तह गिद्धिपंछाइरियप्पयासिद्तच्चत्थसुचे वि 'वर्चनापरिणामिकया परत्वापरत्वे च कालस्पं ' इदि दच्वकालो परूविदो । जीवद्वाणादिसु दन्वकालो ण वृत्तो चि तस्साभावो ण वोत्तुं सिक्किज्जदे, एत्थ छद्व्यपदुप्पायणे अहियाराभावा । तम्हा द्व्यकालो अत्थि चि घेत्तच्यो । जीवाजीवादिअद्वभंगद्व्यं वा णोआगमद्व्यकालो । भावकालो दुविहो, आगम-णोआगमभेदा । कालपाहुडजाणओ उवज्जतो जीवो आगमभावकालो । द्व्यकालजणिद-परिणामो णोआगमभावकालो मण्णदि । पोग्गलादिपरिणामस्स कधं कालववएसो? ण एस

उसी प्रकारसे आचारांगमें भी कहा है-

पंच अस्तिकाय, पद्जीवनिकाय, कालद्रव्य तथा अन्य जो पदार्थ केवल आश्वा अर्थात् जिनेन्द्रके उपद्रासे ही ब्राह्य हैं, उन्हें यह सम्यक्त्वी जीव आश्वाविचय धर्मध्यानसे संचय करता है, अर्थात् श्रद्धान करता है ॥ ६॥

तथा युद्धिपच्छाचार्यद्वारा प्रकाशित तत्त्वार्थस्त्रमं भी 'वर्तना, परिणाम, किया, परत्व और अपरत्व, ये कालद्रव्यक उपकार हैं 'इस प्रकारसे द्रव्यकाल प्रकापित है। जीवस्थान आदि प्रधोंमें द्रव्यकाल नहीं कहा गया है, इसलिए उसका अभाव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि, यहां जीवस्थानमें छह द्रव्योंके प्रतिपादनका अधिकार नहीं है। इसलिए 'द्रव्यकाल है 'ऐसा स्वीकार करना चाहिए।

अथवा, जीव और अजीव आदिके योगसे बने हुए आठ भंगरूप द्रव्यको नीआगम-

विशेषार्थ — जीव और अजीवद्रव्यके संयोगसे कालके आठ भंग इस प्रकार होते हैं—१ एक जीवकाल, २ एक अजीवकाल, ३ अनेक जीवकाल, ४ अनेक अजीवकाल, ५ एक जीव एक अजीवकाल, ७ एक जीव अनेक अजीवकाल ८ और अनेक जीव अनेक अजीवकाल । (देखी मंगलसम्बन्धी आठ आधार, सत्य १, ए. १९) कालके निमित्तसे होनेवाले एक जीवसम्बन्धी परिवर्तनको एक जीवकाल कहते हैं। कालके निमित्तसे होनेवाले एक अजीवसम्बन्धी कालको एक अजीवकाल कहते हैं। इस प्रकारसे आठों भंगोंका सक्ष्य जान लेना चाहिए।

आगम और नोआगमके भेदसे भावकाल हो प्रकारका है। काल-विषयक प्राभृतका हायक और वर्तमानमें उपयुक्त जीव आगम भावकाल है। द्रव्यकालसे जनित परिणाम या परिणमन नोआगमभावकाल कहा जाता है।

... .. .

दोसो, कज्जे कारणोवयारणिबंघणत्तादो । वुत्तं च पंचित्थपाहुढे ववहारकालस्स अत्थितं । तं जहा —

सब्भावसहावाणं जीवाणं तह य पोग्गटाणं च ।
परियदृणसंभूओ काटो णियमेण पण्णत्ते। ॥ ७ ॥
समओ णिमिसो कट्टा कटा य णाटी तदो दिवारती ।
मास उडु अयण संवच्छरो ति काटो परायत्ते। ॥ ८ ॥
णिय चिरं वा खिप्पं वृत्तारहिदं तु सा वि खलु वृत्ता। ।
पोग्गटद्वेण विणा तग्हा काटो पडुच्च भवो। ॥ ९ ॥ इदि ।

एत्थ केण कालेण पयदं १ णोआगमदो भावकालेण । तस्स समय-आवित्य-खण-लव-मुहुत्त-दिवस-पक्ख-मास-उडु-अयण-संवच्छर-जुग-पुव्व-पव्व-पिलदोवम-सागरोवमादि— रूवत्तादो । कथमेदस्स कालववएसो १ ण, कल्यन्ते संख्यायन्ते कर्म-भव-कायायुस्थितयोऽ-

शंका — पुद्रल आदि द्रव्योंके परिणामके 'काल' यह संझा कैसे संभव है ? समाधान — यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, कार्यमें कारणके उपचारके निबंधनसे पुद्रलादि द्रव्योंके परिणामके भी 'काल' संझाका व्यवहार हो सकता है।

पंचास्तिकायबाभतमें व्यवहारकालका अस्तित्व कहा भी गया है-

सत्तास्वरूप स्वभाववाल जीवोंक, तथैव पुद्रलोंके और 'च'शब्दसे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और आकाशद्रव्यके परिवर्तनमें जो निमित्तकारण हो, वह नियमसे कालद्रव्य कहा गया है॥ ७॥

समय, निमिय, काष्ठा, कला, नाली, तथा दिन और रात्रि, मास, ऋतु, अयन मोर संयत्सर, इत्यादि काल परायत्त है; अर्थात् जीव, पुद्रल पर्व धर्मादिक द्रव्योंके परिवर्तनाधीन है॥ ८॥

वर्तनारिंदत चिर अथवा क्षिप्रकी, अर्थात् परत्व और अपरत्वकी, कोई सत्ता नहीं है। वह वर्तना भी पुद्रलद्रव्यके विना नहीं होती है, इसलिए कालद्रस्य पुद्रलके निमित्तसे हुआ कहा जाता है॥ ९॥

शंका — ऊपर वर्णित अनेक प्रकारके कालों में से यहांपर किस कालसे प्रयोजन है ? समाधान — नोभागमभावकालसे प्रयोजन है।

बह काल-समय, आवली, क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संबत्सर, युग, पूर्व, पर्व, पत्योपम, सागरोपम आदि रूप है।

शंका - तो फिर इसके 'काल' ऐसा व्यवदेश कैसे हुआ ?

१ पंचास्तिः गा. २३.

२ पंचास्ति गा. २५.

इ प्रतिषु ' उत्ता ' इति पाठः ।

४ पंचास्ति० गा. २६.

नेनिति कालशब्दब्युत्पत्तेः । कालः समय अद्धा इत्येकोऽर्थः । समयादीणमत्यो वुच्चदे— अणोरण्वंतरव्यतिक्रमकालः समयः । चोइसरज्जुआगासपदेसकमणमेत्तकालेण जो चोइसरज्जुकमणक्त्वमो परमाणू तस्स एगपरमाणुक्कमणकालो समओ णाम । असंखेज्ज-समए घेत्रण एया आवलिया होदि । तप्पाओग्गसंखेज्जावित्याहि एगो उस्सासणिस्सासो होदि । सत्तिहि उस्सासेहि एगो थोवसण्णिदो कालो होदि । सत्तिहि थोवेहि लवो णाम कालो होदि । साद्ध-अद्वत्तीसलवेहि णाली णाम कालो होदि । वेहि णालियाहि ग्रहत्तो होदि ।

उच्छ्वासानां सहस्राणि त्रीणि सप्त रातानि च ।

त्रिसप्तिनिः पुनस्तेषां मुहूर्नो ह्येक इष्यते (३७७३)॥ १०॥

निमेपाणां सहस्राणि पंच भूयः शतं तथा।

दश चैव निभेषाः स्युर्महर्त्ते गणिताः बुधैः (५११०) ॥ ११ ॥

त्रिशन्मुहुर्तो दिवसः । मुहुर्तानां नामानि-

रोद्रः इवेतश्च मैत्रश्च ततः सारमटोऽपि च । देखो वैरोचनश्चान्यो वैश्वदेबोऽभिजित्तथा ॥ १२ ॥ रोहणो बल्नामा च विजयो नैऋतोऽपि च । बारुणश्चार्यमा च स्युर्भाग्यः पंचदशो दिने (१५)॥ १३॥

समाधान—नहीं, क्योंकि, 'जिसके द्वारा कर्म, भव, काय और आयुंकी स्थितियां करिपत या संक्यात की जाती हैं, अर्थात् कही जाती हैं, उसे काल कहते हैं 'इस प्रकारकी काल शक्की न्युत्पत्ति हैं। काल, समय और अद्धा, ये सब एकार्थवाची नाम हैं।

समय भादिका अर्थ कहते हैं। एक परमाणुका दूसरे परमाणुके व्यतिक्रम करनेमें जितना काल लगता है, उसे समय कहते हैं। अर्थात्, चौदह राजु आकाशमदेशों के अतिक्रमण-मात्र कालसे जो चौदह राजु अतिक्रमण करनेमें समर्थ परमाणु है, उसके एक परमाणु अति-क्रमण करनेके कालका नाम समय है। असंख्यात समयोंको प्रहण करके एक आवली होती है। तत्यायोग्य संख्यात आवलियोंसे एक उम्बास-निःश्वास निष्पन्न होता है। सात उश्वासोंसे एक स्तोकसंक्रिक काल निष्पन्न होता है। सात स्तोकोंसे एक लव नामका काल निष्पन्न होता है। सो अव्हास स्तोकसंक्रिक काल निष्पन्न होता है। सो नालिकाओंसे एक मुहूर्त होता है। दो नालिकाओंसे एक मुहूर्त होता है।

उन तीन इजार सात सी तेहसर (३७७३) उच्छासोंका एक मुद्दर्त कहा जाता है॥१०॥

विद्वानोंने एक मुद्दर्तमें पांच हजार एक सौ दश (५११०) निमेच गिने हैं ॥ ११॥ तीस मुद्दर्तोंका एक दिन मर्थात् महोरात्र होता है। मुद्दर्तोंके नाम इस प्रकार हैं— १ रीद्र, २ श्वेत, ३ मैत्र, ४ सारमट, ५ दैत्य, ६ वैरोचन, ७ वैश्वदेव, ८ मिन्नित् सावित्रो ध्रयसंज्ञस्य दात्रको यम एव च ।
वायुर्द्वताशनो भानुँवैजयन्तोऽष्टमो निशि ॥ १४ ॥
सिद्धार्थः सिद्धसेनश्च विक्षोभो योग्य एव च ।
पुष्पदन्तः सुगन्धर्वो मुहूर्तोऽन्योऽरुणो मतः (१५)॥ १५ ॥
समयो रात्रिदिनयोर्मुहूर्ताश्च समा स्मृताः ।
पण्महूर्तो दिनं यान्ति कदाचित्र पुनर्निशा ॥ १६ ॥

पंचदश दिवसाः पश्चः । दिवसानां नामानि-

मन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथयः ऋगात्। देवताश्चन्द्रसूर्येन्द्रा आकाशो धर्म एव च ॥ १७॥

९ रोहण, १० बल, ११ विजय, १२ नैऋत्य, १३ वारुण, १४ अर्यमन् और १५ भाग्य। ये पंद्रह मुहूर्त दिनमें होते हैं ॥ १२-१३ ॥

रै सावित्र, २ धुर्य, ३ दात्रक, ४ यम, ५ वायु, ६ हुताशन, ७ मानु, ८ वैजयन्त, ९ सिद्धार्थ, १० सिद्धसेन, ११ विश्लोभ, १२ योग्य, १३ पुष्पवन्त, १४ सुगन्धर्व और १५ भरुण। ये पन्द्रह मुद्दर्त रात्रिमें होते हैं, ऐसा माना गया है ॥ १४-१५ ॥

रात्रि और दिनका समय तथा मुहत समान कहे गये हैं। हां, कभी दिनको छह महत जाते हैं, और कभी रात्रिको छह महत जाते हैं॥ १६॥

विशेषार्थ —समान दिन और रात्रिकी अपेक्षा तो पन्द्रह मुद्द्रतेका दिन और इतने ही मुद्द्रतेकी एक रात्रि होती है। किन्तु सूर्यके उत्तरायणकालमें अठारह मुद्द्रतेका दिन और बारह मुद्द्रतेकी रात्रि हो जाती है। तथा सूर्यके दक्षिणायनकालमें बारह मुद्द्रतेका दिन और अठारह मुद्द्रतेकी रात्रि हो जाती है। इसिलए खोकमें कहा है कि छह मुद्द्रते कभी दिनको और कभी रात्रिको प्राप्त होते हैं। अर्थात् दिनके तीन और रात्रिके तीन, इस प्रकार छह मुद्द्रते कभी दिनसे रात्रिमें और कभी रात्रिसे दिनकी गिनतीमें आते जाते रहते हैं।

पन्द्रह दिनोंका एक पक्ष होता है। दिनोंके नाम इस प्रकार हैं--

नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इस प्रकार क्रमसे पांच तिथियां होती हैं। इनके देवता क्रमसे चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, आकाश और धर्म होते हैं ॥ १७ ॥

विशेषार्थ — नन्दा आदि तिथियों के नाम प्रतिपदासे प्रारंभ करना चाहिए, अर्थात् प्रतिपदाका नाम नन्दातिथि है। द्वितीयाका नाम भद्रातिथि है। द्वितीयाका नाम जयातिथि है। खतुर्थीका नाम रिकातिथि है। पंचमीका नाम पूर्णातिथि है। पुनः पष्टीका नाम नन्दातिथि है, इत्यादि। इस प्रकारसे प्रतिपदा, षष्टी और एकादशीका नाम नन्दातिथि है। द्वितीया सप्तमी और द्वादशीका नाम भद्रातिथि है। त्वितीया सप्तमी और द्वादशीका नाम भद्रातिथि है। त्वितीया, अष्टमी और त्रयोदशीका नाम जयातिथि है। खतुर्थी, नयमी और खतुर्दशीका नाम रिकातिथि है। पंचमी, दशमी तथा पूर्णिमाका नाम पूर्णातिथि है। इसी कमसे इनके देवता भी समझ छेना चाहिए।

द्वी पश्ची मासः । ते च श्रावणादयः प्रसिद्धाः । द्वादशमासं वर्षम् । पंचिमविषेर्युगः । एवम्रुविर वि वत्तव्वं जाव कप्पो ति । एसो कालो णाम । कस्स इमे कालो १
जीव-पोग्गलाणं । कुदे। १ तप्परिणामत्तादो । अधवा इमे सुअमंडलस्स परियङ्गलक्खणस्स,
तदुदयत्थमणेहितो दिवसादीणमुप्पत्तीए । केण कालो कीरिद १ परमङ्कालेण । कत्थ
कालो १ माणुसखेत्रेकसुज्जमंडले तियालगोयराणंतपज्जाएहि आवृरिदे । जिद माणुसखेत्रेकसुज्जमंडले कालो द्विदो होदि, कधं तेण सव्वपोग्गलाणमणंतगुणेण पदीवो व्य सपरप्पयासकारणेण जवरासि व्य समयभावेणावद्विदेण छद्दव्वपरिणामा पयासिज्जते १ ण
एस दोसो, मिणिज्जमाणदव्वेहितो पुधभूदेण मागहपत्थेणेव मवणिवरोहाभावा । ण
चाणवत्था, पईवेण विज्ञारा । देवलोगे कालाभावे तत्य कधं कालववहारो १ ण, इहत्थेणेव

दो पक्षोंका एक मास होता है। वे मास श्रावण आदिकके नामसे प्रसिद्ध हैं। बारह मास का एक वर्ष होता है। पांच वर्षोंका एक गुग होता है। इस प्रकार ऊपर अपर भी कल्प उत्पन्न होने तक कहते जाना चाहिए। यह सब काल कहलाता है।

शंका-यह काल किसका है, अर्थात् कालका खामी कीन है ?

समाधान — जीव और पुद्रलोंका, अर्थान् ये दोनों कालके खामी हैं; क्योंकि, काल तत्परिणामात्मक है।

अथवा, परिवर्तन या प्रदक्षिणा लक्षणवाले इस सूर्यमंडलके उदय और अस्त होनेसे दिन और रात्रि आदिकी उत्पत्ति होती है।

शंका — काल किससे किया जाता है, अर्थात् कालका साधन क्या है ? समाधान — परमार्थकालसे काल, अर्थात् व्यवहारकाल, निष्पन्न होता है। शंका —काल कहांपर है, अर्थात् कालका अधिकरण क्या है ?

समाधान—त्रिकालगोचर अनन्त पर्यायोंसे परिपृरित एकमात्र मानुपक्षेत्रसम्बन्धी सूर्यमंडलमें ही काल है; अर्थात् कालका आधार मनुष्यक्षेत्रसम्बन्धी सूर्यमंडल है।

शंका—यदि एकमात्र मनुष्यक्षेत्रके सूर्यमंडलमं ही काल अवस्थित है, तो सर्व पुद्रखोंसे अनन्तगुणे तथा प्रदीपके समान ख-परप्रकाशनके कारणरूप, और यवराशिके समान समयरूपसे अवस्थित उस कालके द्वारा छह द्रव्योंके परिणाम कैसे प्रकाशित किये जाते हैं?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, मापे जानेवाले द्रव्योंसे पृथग्भूत मागध (देशीय) प्रस्थके समान मापनेमें कोई विरोध नहीं है। न इसमें कोई अनवस्था दोष ही आता है, क्योंकि, प्रदीपके साथ व्यभिचार आता है। अर्थात् जैसे दीपक, घट, पट आदि अन्य पदार्थीका प्रकाशक होनेपर भी स्वयं अपने आपका प्रकाशक होता है, उसे प्रकाशित

१ मेरुप्रदक्षिणा निल्पगतयो नृळोके । तत्कृतः कालविमागः । तत्त्वाः सू. ४, १३-१४.

कालेण तेसिं ववहारादे। । जिंद जीन-पोग्गलपिरणामो कालो होदि, तो सन्त्रेसु जीन-पोग्गलेसु संठिएण कालेण होदन्नं; तदो माणुसखेत्तेकसुज्जमंडलिट्टदो कालो ति ण घडदे ? ण एस दोसो, णिरवज्जतादो । किंतु ण तहा लोगे समए वा संन्यहारो अत्थि; अणाइणि-हण्हलेण सुज्जमंडलिकिरियापिरणामेसु चेव कालसंववहारो पयदो । तम्हा एदस्सेन गहणं कायन्त्रं । केनचिरं कालो ? अणादिओ अपज्जनसिदो । कालस्स कालो किं तत्तो पुधभूदो अणणो वा ? ण तान पुधभूदो अत्थि, अणनद्वाणप्पसंगा । णाणणो नि, कालस्स काला-भानप्पसंगा । तदो कालस्स कालेण णिहेसो ण घडदे ? ण, एस दोसो, ण तान पुध-

करनेके लिए अन्य दीपककी आवश्यकता नहीं हुआ करती है, इसी प्रकारसे कालद्रव्य भी अन्य जीव पुद्रल, आदि द्रव्योंके परिवर्तनका निमित्तकारण होता हुआ भी अपने आपका परिवर्तन स्वयं ही करता है, उसके लिए किसी अन्य द्रव्यकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए अनवस्था दोप भी नहीं आता है।

श्रंका—देवलोकमें तो दिन-रात्रिक्ष कालका अभाव है, फिर वहां पर कालका व्यवहार कैसे होता है !

समाधान-नहीं, क्योंकि, यहांके कालसे ही देवलोकमें कालका व्यवहार होता है।

र्शका—यदि जीव और पुद्रलोंका परिणाम ही काल है, तो सभी जीव और पुद्रलोंमें कालको संस्थित होना चाहिए। तब ऐसी दशामें 'मनुष्यक्षेत्रके एक सूर्यमंडलमें ही काल स्थित है ' यह वात घटित नहीं होती है ?

समाधान — यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, उक्त कथन निरवद्य (निर्दाष) है। किन्तु होकमें या शास्त्रमें उस प्रकारसे संव्यवहार नहीं है, पर अनादिनिधनम्बरूपसे सूर्यमंडलकी किया-परिणामांमें ही कालका संव्यवहार प्रवृत्त है। इसलिए इसका ही प्रहण करना चाहिए।

शंका - काल कितने समय तक रहता है ?

समाधान — काल अनादि और अपर्यवसित है। अर्थात् कालका न आदि है, न अन्त है।

श्रंका—कालका परिणमन करनेवाला काल क्या उससे पृथम्भूत है, अथवा अनन्य (अपृथम्भूत) है पृथम्भूत तो कहा नहीं जा सकता है, अन्यथा अनवस्थादीपका प्रसंग प्राप्त होगा। और न अनन्य (अपृथम्भूत) ही, क्योंकि, कालके कालका अभाव-प्रसंग आता है। इसलिए कालका कालसे निर्देश घटित नहीं होता है ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं। इसका कारण यह है कि पृथक् पक्षमें कहा गया

पक्खुचदोसो संभवदि, अणब्धुवगमा । णाणण्णपक्खदोसो वि, इहतादो । ण च कालस्स कालेण णिह्सो णिह्म सुन्जमं छलंतरिष्ट्र यकालेण तत्तो पुत्रभूदसुन्जमं छलिह्यकालि हमादो । अधवा, जघा घडस्स भावो, सिलावुत्तयस्स सरीरिम च्चादिस एकिम्ह वि भेदववहागे, तहा एत्य वि एकिम्ह काले भेदेण ववहारो जुज्जदे । किदविधो कालो ? सामण्णेण एयिवहो । तीदो अणागदो वष्टमाणो ति तिविहो । अधवा गुणिहिदकालो भविहिदिकालो कम्मिहिदिकालो कायिहिदिकालो उववादकालो भाविहिदिकालो ति छिन्वहो । अहवा अणेयिवहो परिणामे-हितो पुधभूदकालाभावा, परिणामाणं च आणंतिओवलंभा । जहत्थमवबोहो अणुगमो । कालस्स अणुगमो कालाणुगमो, तेण कालाणुगमेण । णिहेसो कहणं पयासणं अहिन्वति-जणणिदि एयहो । सो च दुविहो, ओधेण आदेतेण चेदि । तत्य ओघिणहेसो दन्व-हियणयपदुष्पायणो, संगहिदत्थादो । आदेसिणहेसो पन्जविहियणयपदुष्पायणो, अत्थभेदा-

दोष तो संभव है नहीं, क्योंकि, हम कालके कालको कालसे भिष्म मानते ही नहीं है। और म अनन्य या अभिष्म पक्षमें दिया गया दोष ही माप्त होता है, क्योंकि, वह तो हमें इए ही है, (और इष्ट वस्तु उसीके लिए दोषदायी नहीं हुआ करती है)। तथा, कालका कालसे निर्देश नहीं होता हो, ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि, अन्य सूर्यमंडलमें स्थित कालझारा उससे पृथन्भूत सूर्यमंडलमें स्थित कालका निर्देश पाया जाता है। अथवा, जैसे घटका भावा शिलापुत्रकता (पाषाणमूर्तिका) शरीर: इत्यादि लोकोकियोंमें एक या अभिष्ममें भी भेद ल्यवहार होता है, उसी प्रकारसे यहां पर भी एक या अभिष्म कालमें भी भेदकपसे व्यवहार का जाता है।

शंका-काल कितने प्रकारका होता है ?

समाधान — सामान्यसे एक प्रकारका काल होता है। अतीत, अनागत और वर्त-मानकी अपेक्षा तीन प्रकारका होता है। अथवा, गुणस्थितिकाल, भवस्थितिकाल, कर्मस्थिति-काल, कायस्थितिकाल, उपपादकाल और भावस्थितिकाल, इस प्रकार कालके छह भेद हैं। अथवा काल अनेक प्रकारका है, क्योंकि, परिणामोंसे पृथम्भूत कालका अभाव है, तथा परिणाम अनन्त पाये जाते हैं।

यथार्थ अवनेधिको अनुगम कहते हैं, कालके अनुगमको कालानुगम कहते हैं। उस कालानुगमसे। निदेंदा, कश्चन, प्रकादान, अभिज्यक्तिजनन, ये सब एकार्थक नाम है। वह निर्देदा दो प्रकारका है, ओघनिर्देदा और आदेदानिर्देदा। उक्त दोनों प्रकारके निर्देद्योंमेंसे बोधनिर्देदा द्रव्यार्थिकनयका प्रतिपादन करनेवाला है, क्योंकि, उसमें समस्त अर्थ संगृहीत हैं। आदेदानिर्देदा पर्यायार्थिकनयका प्रतिपादन करनेवाला है, क्योंकि, उसमें अर्थभेदका

१ व प्रती 'कालमेदेण ' इति पाठः।

वलंबणादो । किमद्वं दुविहो णिदेसी उसहसेणादिगणहरदेवेहि कीरदे ? ण एस दोसो, उहय-णयमवलंबिय द्विदसत्ताणुग्गहद्वं तघीवदेसादो ।

ओघेण मिन्छादिट्टी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच सन्बद्धां ॥ २ ॥

'जहा उद्देशो तहा णिद्देशो होदि' ति जाणावणहं ओषणिद्देशो कदो। सेसगुणहाण-पिडसेहफलो मिच्छाइडिणिदेसो। कालादो कालेण णिहालिज्जमाणे केविचरं होति ति पुच्छा जिणपण्णत्तत्थिमदं सुत्तमिदि पदुप्पायणफला। बहुसु णाणाजीविमिदि एगवयण-णिदेसो जादिणिबंधणो ति ण दोसयरो। सव्वद्धा इदि कालिविसिट्ठबहुजीवणिदेसो। कुदो? सव्वा अद्धा कालो जेसि जीवाणिमिदि व-समासवसेण बज्झटुप्पवृत्तीए। अधवा, सव्वद्धा इदि कालिणदेसो। कधं? मिच्छादिद्धीणं कालत्तणण्णपरिणामिणो परिणामेहितो कथंचि अभेदमासेज मिच्छादिद्धीणं कालत्ताविरोहा। सव्वकालं णाणाजीवे पहुच मिच्छादिद्धीणं वोच्छेदो णित्थ ति भणिदं होदि।

अवलंबन किया गया है।

शंका - वृषभसेनादि गणधरदेवींने दो प्रकारका निर्देश किसलिए किया है ?

समाधान — यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, इन दोनी नयोंको अवलम्बन करके स्थित प्राणियोंके अनुप्रहके लिए दो प्रकारके निर्देशका उपदेश किया है।

ओघसे मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व-काल होते हैं ॥ २ ॥

'जिस प्रकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश किया जाता है' यह धात जतः लानेके लिए सूत्रमें 'ओघ' पद्का निर्देश किया। 'मिध्यादृष्टि' पदका निर्देश, शेष गुणस्थानोंके प्रतिबेधके लिए है। 'कालसे' अर्थात् कालको अपेक्षा जीवोंके संभालने पर 'कितने काल तक होते हैं' इस प्रकारकी यह पृच्छा 'यह सूत्र जिनप्रक्षस है' इस बातके बतानेके लिए है। जीवोंके बहुत होनेपर भी 'नाना जीव' इस प्रकारका यह एक वचनका निर्देश जातिनिबंधनक है, इसलिए कोई दोषोत्पादक नहीं है। 'सर्वाद्धा' यह पद कालविशिष्ट बहुतसे जीवोंका निर्देश करनेवाला है, क्योंकि, सर्व अद्धा अर्थात् काल जिन जीवोंके होता है, इस प्रकारसे 'ब' समास अर्थात् बहुवीहिसमासके वशसे बाह्य अर्थकी प्रवृत्ति होती है। अथवा 'सर्वाद्धा' इस पदसे कालका निर्देश जानना चाहिए, क्योंकि, मिध्यादृष्टियोंके कालत्वसे अभिष्य परिणामोंसे परिणामोंसे कथंचित् अभेदका आश्रय करके मिध्यादृष्टियोंके कालत्वका कोई भेद नहीं है। अर्थात् नाना जीवोंकी अपेक्षा मिध्यादृष्टि जीवोंका सर्वकाल व्युक्छेद नहीं होता है, यह कहा गया है।

र भिष्यादृष्टेनीना नीना रेक्स्या सर्वः काळः । स. सि. १, ६०

एगजीवं पडुच अणादिओ अपज्जविसदो, अणादिओ सपज्ज-विसदो, सादिओ सपज्जविसदो। जो सो सादिओ सपज्जविसदो तस्स इमो णिदेसो। जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ३॥

अभवसिद्धियजीविमच्छत्तं पद्दच्च अणादिअपज्जविदिमिदि भणिदं, अभव्य-मिच्छत्तस्स आदिमज्झंताभावादो । भविसिद्धियमिच्छत्तकालो अणादिश्रो सपज्जविसदो । जहा बद्धणकुमारस्स मिच्छत्तकालो । अण्णेगो भविमिद्धियमिच्छत्तकालो सादिश्रो सपज्जविसदो । जहा कण्हादिमिच्छत्तकालो । तत्थ जो सो मादिश्रो सपज्जविसदो मिच्छत्तकालो, तस्स इमो णिद्देसो । सो दुविहो, जहण्णो उक्षस्सो चेदि । तत्थ जहण्णकालपरूष्वणाजाणा-वणद्वं जहण्णेणेति वृत्तं । मुहुत्तस्संतो अतोमुहुत्तं, एसो मिच्छत्तजहण्णकालणिद्देसो । तं जधा— सम्मामिच्छादिही वा असंजदसम्मादिही वा संजदासंजदो वा पमत्तसंजदो वा परिणामपच्चएण मिच्छत्तं गदो । सव्यजहण्णमंतोमुहुत्तं अच्छिय पुणरिव सम्मामिच्छत्तं वा असंजमेण सह सम्मतं वा संजमासंजमं वा अप्यमत्तभावेण संजमं वा पिडवण्णस्स

एक जीवकी अपेक्षा काल तीन प्रकार है, अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । इनमें जो सादि और सान्त काल है, उसका निर्देश इस प्रकार है— एक जीवकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीवोंका सादि-सान्तकाल जघन्यसे अन्तर्भ्रह्ते है ॥ ३ ॥

अभव्यासिद्धिक जीवोंके मिध्यात्वकी अपेक्षा 'काल अनादि-अनन्त है' ऐसा कहा गया है, क्योंकि, अभव्यक मिध्यात्वका आदि, मध्य और अन्त नहीं होता है। भव्यसिद्धिक जीवके मिध्यात्वका काल एक तो अनादि और सान्त होता है, जैसा कि वर्द्धनकुमारका मिध्यात्वकाल। तथा एक और प्रकारका भव्यसिद्धिक जीवोंका मिध्यात्वकाल है, जो कि सादि और सान्त होता है, जैसे कृष्ण आदिका मिध्यात्वकाल। उनमेंसे जो सादि और सान्त मिध्यात्वकाल होता है उसका यह निर्देश है। वह दो प्रकारका है, जघन्यकाल और उत्क्रप्ट-काल। उनमेंसे जघन्यकालकी प्रकपणा की जाती है, यह बतलानेके लिए 'जघन्यसे 'ऐसा पद कहा। मुद्दतंके भीतर जो काल होता है, उसे अन्तर्मुद्दतंकाल कहते हैं। इस पद से मिध्यात्वको जघन्यकालका निर्देश कहा गया है, जो कि इस प्रकार है—

कोई सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अथवा असंयतसम्यग्दृष्टि, अथवा संयतासंयत, अथवा प्रमत्ति-संयत जीव, परिणामोंके निमित्तसे मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। सर्व जघम्य अन्तर्मुहूर्तकाल रह करके, फिर भी सम्यग्मिथ्यात्वको, अथवा असंयमके साथ सम्यक्त्वको, अथवा संयमा-संयमको, अथवा अप्रमत्तमावके साथ संयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे प्राप्त होनेवाले जीवके

१ एकजीवापेक्षया त्रयो मङ्गाः-अनादिः(पर्यवतामः अनादिःसपर्यवसानः सादिःसपर्यवसानश्चेति। तत्र सादिः सपर्यवसानो जपन्येनान्तर्प्रदृष्टिः। स. सि. १, ८.

सन्त्रजहण्णो मिन्छत्तकाले। होदि । सासणसम्मादिट्ठी मिन्छत्तं किण्ण पडिवजाविदो १ ण, सासणसम्मत्तपन्छायदमिन्छादिद्विस्स अइतिन्त्रसंकिलिडस्स मिन्छत्तन्हा विणडिअस्स सन्त्रजहण्णकालेणं गुणंतरसंकमणाभावा । उक्कस्सकालपदुप्पायणद्वग्रुत्तरसुनं भणदि-

### उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्टं देसूणं ॥ ४ ॥

अद्भूपोग्गलपरियट्टं णाम कि १ वुच्चदे - अणाइसंसारे हिंडंताणं जीवाणं द्व्यपरियट्टणं खेत्तपरियट्टणं कालपरियट्टणं भवपरियट्टणं भावपरियट्टणमिदि पंच परियट्टणाणि होंति । जं तं द्व्यपरियट्टणं तं दुविहं, णोकम्मपोग्गलपरियट्टणं कम्मपोग्गलपरियट्टणं चेदि । तत्थ णोकम्मपोग्गलपरियट्टं वत्तइस्सामे । तं जहा - जिद् वि पोग्गलाणं गमणागमणं पिड

मिथ्यात्वका सर्वज्ञघन्य काल होता है।

शंका — सासादनसम्यग्दि जीव मिध्यात्वको वयाँ नहीं प्राप्त कराया गया ! अर्थात् सासादनसम्यग्दिको भी मिध्यात्व गुणस्थानमं पहुंचाकर उसका जघन्यकाल क्यों नहीं यतलाया !

समाधान — नहीं, क्योंकि, सासादनसम्यक्त्वसे पीछे आनेवाले, अतितीव संक्रेश-वाले मिथ्यात्वरूपी अन्धकारस विडम्बित मिथ्यादिष्ट जीवके सर्व जघन्यकालसे गुणान्तर-संक्रमणका अभाव है, अर्थान् गुणस्थान-परिवर्तन नहीं हो सकता है।

अय मिथ्यात्वके उत्कृष्टकालके वतलानेके लिए उत्तरसूत्र कहते हैं—

एक जीवकी अपेक्षा सादि-सान्त मिथ्यात्वका उत्कृष्टकाल कुछ कम अर्धपुद्रलपिर-वर्तन है ॥ ४ ॥

शंका - अर्धपुद्रलपरिवर्तन किसे कहते हैं ?

समाधान—इस अनादि संसारमें भ्रमण करते हुए जीवोंके द्रव्यपरिवर्तन, क्षेत्र-परिवर्तन, कालपरिवर्तन, भवपरिवर्तन और भावपरिवर्तन, इस प्रकार पांच परिवर्तन होते रहते हैं। इसमेंसे जो द्रव्यपरिवर्तन है, वह दो प्रकारका है— नोकर्मपुद्रलपरिवर्तन और कर्मपुद्रलपरिवर्तन। उनमेंसे पहले नोकर्मपुद्रलपरिवर्तनको कहते हैं। वह इस प्रकार है—

यद्यपि पुद्रलोंके गमनागमनके प्रति कोई विरोध नहीं है, तो भी बुद्धिसे (किसी

१ प्रतिपु ' त्रिणदि अस्त ' इति पाठः । । । २ उत्कर्षेणार्धपुट्रुळपरिवर्तो देशोनः । स. सि. १, ८.

३ तत्र नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनं नाम त्रयाणां अरीराणां वण्णां पर्यासीनां योग्या ये पुद्रछा एकेन जीवेन एकस्मिन् समये गृहीताः खिण्यरूक्षवर्णगम्बादि।भिस्तीनमन्दमध्यममावेन च यथानस्थिता द्वितीयादिषु समये गृहीजीलां अगृहीताननन्तवारानतीत्य भिश्रकांश्चानन्तवारानतीत्य मध्ये गृहीतांश्चानन्तवारानतीत्य भिश्रकांश्चानन्तवारानतीत्य मध्ये गृहीतांश्चानन्तवारानतीत्य त एव तेनेव प्रकारेण तस्येव जीवस्य नोकर्ममावमापयन्ते यानचानत्त्वारामद्वीतं नोकर्ममञ्जयपरिवर्तनम् । सः सिः २, १०, गो. जी. जी. प्र. ५६०,

विरोहा णित्य, तो वि बुद्धीए आदिं काद्ण णोकम्मपोग्गलपरियष्ट्टे भण्णमाणे अप्पिद-पोग्गलपरियष्ट्रव्मंतरे सन्वपोग्गलरासिम्हि एक्को वि परमाण् ण भुतो ति सन्वपोग्गलाणम्-गहिद्सण्णा पोग्गलपरियष्ट्रपढमसमए काद्वा । अदीद्काले वि सन्वजीवेहि सन्व-पोग्गलाणमणंतिमभागो सन्वजीवरासीदो अणंतगुणो, सन्वजीवरासिउवरिमवग्गादो अणंत-गुणहीणो पोग्गलपुंजो भुनुन्झिदो । कुदो ? अमवसिद्धिएहि अणंतगुणेण सिद्धाणमणंतिम-भागेण गुणिदादीदकालमेत्तसन्वजीवरासिसमाणभुनुन्झिदपोग्गलपरिमाणोवलंभा ।

सन्त्रे वि पोग्गला खलु एगे भुत्तुन्त्रिदा हु जीवेण । असई अणंतखुत्तो पोग्गलपरियद्दसंसारे ॥ १८॥

एदीए सुत्तगाहाए सह विरोही किष्ण होदि ति भणिदे ण होदि, सन्वेगदेसिह गाहत्थसन्वसद्देशवादी । ण च सन्विम्ह पयद्भगाणस्स सहस्स एगदेसपउत्ती असिद्धा, गामो दद्धो, पदो दद्धो, इन्चादिसु गाम-पदाणमेगदेसपयद्दसह्वलंभादो । तेण पोग्गल-

विवक्षित पुद्रलपरमाणुपुंजको ) आदि करके नोकर्मपुद्रलपरिवर्तनके कहनेपर विवक्षित पुद्रलपरिवर्तनके भीतर सर्वपुद्रलपश्चिमेंसे एक भी परमाणु नहीं भोगा है, ऐसा समझकर पुद्रलपरिवर्तनके भथम समयमें सर्व पुद्रलोंकी अगृहीतलंका करना चाहिए। अतीतकालमें भी सर्व जीवोंके द्वारा सर्वपुद्रलोंका अनन्तवां भाग, सर्वजीवराशिसे अनन्तगुणा, और सर्वजीवराशिके उपरिम वर्गले अनन्तगुणहीन प्रमाणवाला पुद्रलपुंज भोगकर छोड़ा गया है। इसका कारण यह है कि अभव्यत्सिद्ध जीवोंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवें भागसे गुणित भतीतकालप्रमाण सर्वजीवराशिके समान भोग करके छोड़े गये पुद्रलोंका परिमाण पाया जाता है।

श्रंका — यदि जीवने आज तक भी समस्त पुद्रल मोगकर नहीं छोड़े हैं, तो— इस पुद्रलपरिवर्तनरूप संसारमें समस्त पुद्रल इस जीवने एक एक करके पुनः पुनः अनन्तवार मोग करके छोड़े हैं॥ १८॥

इस सूत्रगाथाके साथ विरोध क्यों नहीं होगा !

समाधान—उक्त स्त्रगाथाके साथ विरोध प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, गाधामें स्थित सर्व राज्यकी प्रवृत्ति सर्वके एक भागमें की गई है। तथा, सर्वके अर्थमें प्रवर्तित होनेवाले शब्दकी एकदेशमें प्रवृत्ति होना असिख भी नहीं है, क्योंकि, प्राप्त जल गया, एव (जनपद) जल गया, इत्यादिक वाक्योंमें उक्त शब्द प्राप्त और पदोंके एक देशमें प्रवृत्त दुए भी पाये जाते हैं।

ર પ્રતિષ્ઠુ ' एगो ' ફર્તિ વાઉડું] ૧. સ. સિ. ૧, ૧. • ગો. ગી., ગી, પ્ર₄ પ્દ•.

परियद्वादिसमए अगहिदसिण्णदे चेत्र पोग्गले तिण्हमेक्कदरसरीरणिप्पायणद्वमभवसिद्धिः हि अणंतगुणे सिद्धाणमणंतिमभागमेचे गेण्हदि । ते च गेण्हंतो अप्पणे। ओगाढखेचिहेदे चेय गेण्हदि, णो पुध खेचिहेदे । वुचं च—

एयक्खेत्तोगाढं सन्त्रपदेसिहि कम्मणो जोग्गं । बंधइ जहुत्तहेदू सादियमध णादियं चार्वि ॥ १९ ॥

विदियसमए वि अप्पिदपोग्गलपरियद्वब्मंतरे अगिहदे चेव गेण्हदि । एवमुकस्सेण अणंतकालमगिहदे चेव गेण्हिद । जहण्णेण दो-समएसु चेव अगिहदे गेण्हिद, पढम-समयगिहदपोग्गलाणं विदियसमए णिक्जरिय अकम्मभावं गदाणं पुणे। तिदयसमए तिम्ह चेव जीवे णोकम्मपज्जाएण परिदाणमुवलंभादो । तं कथं णव्वदे ? णोकम्मस्स आबाधाए विणा उदयादिणिसेगुवदेसा । एसो पोग्गलपरियद्वकालो तिविहो होदि, अगिहदगहणद्वा

अतपव पुद्रलपरिवर्तनके आदि समयमें औदारिक आदि तीन द्वारीरोंमेंसे किसी एक द्वारीरके निष्पादन करनेके लिए जीव अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवें भाग-मात्र अगृहीत संझावाले पुद्रलोंको ही प्रहण करता है। उन पुद्रलोंको प्रहण करता हुआ भी अपने आश्रित क्षेत्रमें स्थित पुद्रलोंको ही प्रहण करता है, किन्तु पृथक् क्षेत्रमें स्थित पुद्रलोंको नहीं प्रहण करता है, किन्तु पृथक् क्षेत्रमें स्थित पुद्रलोंको नहीं प्रहण करता है। कहा भी है—

यह जीव एक क्षेत्रमें अवगाढकपसे स्थित, भौर कर्मक्रप परिणमनके योग्य पुद्रल-परमाणुओंको यथोक्त (आगमोक्त मिध्यात्व आदि) हेतुओंसे सर्व प्रदेशोंके द्वारा बांधता है। वे पुद्रलपरमाणु सादि भी होते हैं, अनादि भी होते हैं, और उभयक्षप भी होते हैं॥ १९॥

द्वितीय समयमें भी विवक्षित पुद्रलपिरवर्तनके भीतर अगृहीत पुद्रलांको ही प्रहण करता है। इस प्रकार उत्हरकालकी अपेक्षा अनन्तकाल तक अगृहीत पुद्रलोंको ही प्रहण करता है। किन्तु जधन्यकालकी अपेक्षा दो समयोंमें ही अगृहीत पुद्रलोंको प्रहण करता है, क्योंकि, प्रथम समयमें प्रहण किये गये पुद्रलोंकी द्वितीय समयमें निर्जरा करके अकर्मभाव (कर्मरहित अवस्था) को प्राप्त हुए वे ही पुद्रल पुनः तृतीय समयमें उसी ही जीवमें नोकर्म पर्यायसे परिणत हुए पाये जाते हैं।

र्श्वका — प्रथम समयमें गृहीत पुद्रलपुंज हितीय समयमें निर्जार्ण हो, अकर्मक्रप अवस्थाको घारण कर, पुनः तृतीय समयमें उसी ही जीवमें नोकर्मपर्यायसे परिणत हो जाता है, यह कैसे जाना ?

समाधान — क्योंकि, आबाधाकालके विना ही नोकर्मके उदय आदिके निषेकींका उपदेश पाया जाता है।

यह पुद्रलपरिवर्तनकाल तीन प्रकारका होता है-अगृहीतप्रहणकाल, गृहीतप्रहणकाल

१ प्रतिषु 'ग्रणो' इति पाठः। २ गो. क. १८५. परं तत्र 'जहुत्तहेदू' इति स्थाने 'सगहेरू हिं य' इति पाठः।

गहिदगहणद्वा मिस्सयगहणद्वा चेदि। अप्पिदपोग्गलपरियष्ट्रब्भंतरे जं अगहिदंपोग्गलगहणकालो अगहिदगहणद्वा णाम। अप्पिदपोग्गलपरियट्टब्भंतरे गहिदपोग्गलाणं चेय
गहणकालो गहिदगहणद्वा णाम। अप्पिदपोग्गलपरियट्टब्भंतरे गहिदपोग्गलाणमक्षमेण गहणकालो मिस्सयगहणद्वा णाम। एवं तीहि पयोरेहि पोग्गलपरियट्टकालो
जीवस्स गच्छिदि। एत्थ तिण्हमद्वाणं परियट्टणकमो बुच्चदे। तं जहा-पोग्गलपरियट्टकालो
जीवस्स गच्छिदि। एत्थ तिण्हमद्वाणं परियट्टणकमो बुच्चदे। तं जहा-पोग्गलपरियट्टकालो
समयप्पहुि अणंतकालो अगहिदगहणद्वा भविदि, तत्थ सेसदोपयाराभावा। पुणो
अगहिदगहणद्वावसाणे सई मिस्सयग्रहणद्वा होदि। पुणो वि विदियवारे अगहिदगहणद्वाए
अणंतकालं गंतृण सई मिस्सयद्वा होदि। एवं तिदयवारे वि अगहिदगहणद्वाए अणंतकालं
गमिय सई मिस्सयद्वाए परिणमिद। एदेण पयारेण मिस्सयद्वाओ वि अणंताओ जादाओ।
पुणो णंतकालं अगहिदगहणद्वाए गमिय सई गहिदगहणद्वाए परिणमिद। एदेण कमेण
अणंतो कालो गच्छिद जाव गहिदगहणद्वसलागाओ वि अणंतत्तं पत्ताओ ति। पुणो उवरि

भौर मिश्रग्रहणकाल । विवक्षित पुद्रलपरिवर्तनके भीतर जो अगृहीत पुद्रलोंके ग्रहण करनेका काल है उसे अगृहीतग्रहणकाल कहते हैं । विवक्षित पुद्रलपरिवर्तनके भीतर गृहीत पुद्रलोंके ही ग्रहण करनेके कालको गृहीतग्रहणकाल कहते हैं । तथा विवक्षित पुद्रलपरिवर्तनके भीतर गृहीत और अगृहीत, इन दोनों प्रकारके पुद्रलोंके अकमसे अर्थात् एक साथ ग्रहण करनेके कालको मिश्रग्रहणकाल कहते हैं । इस तरह उक्त तीनों प्रकारोंसे जीवका पुद्रलपरिवर्तनकाल अपतीत होता है ।

विशेषार्थ — जिन पुद्रलपरमाणुओं के समुदायक्तप समयप्रवद्धमें केवल पहले प्रहण किये हुए परमाणु ही हों, उस पुद्रलपुंजको गृदीत कहते हैं। जिस समयप्रवद्धमें ऐसे परमाणु हो कि जिनका जीवने पिरले कभी प्रहण नहीं किया हो उस पुद्रलपुंजको अगृदीत कहते हैं। जिस समयप्रवद्धमें दोनों प्रकारके परमाणु हों उस पुद्रलपुंजको मिश्र कहते हैं।

अब यहांपर उक्त तीनों प्रकारके कालोंके परिवर्तनका क्रम कहते हैं। वह इस प्रकार है— पुद्रलपरिवर्तनके आदि समयसे लेकर अनन्तकाल तक अगृहीत-प्रहणका काल होता है, क्योंकि, उसमें रोष दो प्रकारके कालोंका अभाव है। पुनः अगृहीतग्रहणकालके अन्तमं एक वार मिश्रपुद्रलपुंजके प्रहण करनेका काल आता है। किर भी द्वितीयवार अगृहीतग्रहणकालके द्वारा अनन्तकाल जाकर एकवार मिश्रपुद्रल-पुंजके प्रहण करनेका काल आता है। इसी प्रकार तृतीयवार भी अगृहीतग्रहणकालके द्वारा अनन्तकाल जाकर एक वार मिश्रग्रहणकालक परिणमन होता है। इस प्रकारसे मिश्र-प्रहणकालकों भी रालाकाएं अनन्त हो जाती है। पुनः अनन्तकाल अगृहीतग्रहणकालके द्वारा बिता कर एकवार गृहीतग्रहणकालक परिणमन होता है। इस क्रमसे अनन्तकाल व्यतीत होता हुआ तथ तक वला जाता है जब तक कि गृहीतग्रहणकालकी रालाकाएं भी

अणंतं कालं मिस्सयगहणद्वाए गमेद्व सहं अगहिदगहणद्वा परिणमदि। एवमेदाहि देवि अद्वाहि अणंतकालं गमिय सइं गहिदगहणद्वा मर्वादे। एवमेदेण पयारेण जीवस्स कालो गच्छिदि जाव एत्थतणगिहदगहणद्वासलागाओ अणंतत्तं पत्ताओ ति। एवं दो परि-यङ्गणवारा गदा। पुणो णंतं कालं मिस्सयद्वाए गिय सइं गहिदगहणद्वाए परिणमदि। एदेण पयारेण गहिदगहणद्वासलागाओ अणंतत्तं पत्ताओ। तदो सहमगहिदगहणद्वाए परिणमदि। एदेण वि पयारेण अणंतो कालो गच्छिदि जाव एत्थतणअगहिदगहणद्वाए परिणमदि। एतेण वि पयारेण अणंतो कालो गच्छिदि जाव एत्थतणअगहिदगहणद्वाए सलागाओ अणंतत्तं पत्ताओ ति। एसो तिदयो परियङ्गो। संपदि चउत्थपरियङ्गं भिणस्सामो। तं जधा— अणंतकालं गहिदगहणद्वाए गमेद्व सई मिस्सयगहणद्वाए परिणमदि। एवमेदाहि देवि अद्वाहि अणंतकालं गमिद जाव एत्थतणमिस्सयगहणद्वासलागाओ अणं-तत्तं पत्ताओ ति। तदो सहमगहिदगहणद्वाए परिणमदि। पुणो उविर एदेण चेव कमेण कालो गच्छिदि जाव पोग्गलपरियङ्गचरिमसमओ ति। पोग्गलपरियङ्गआदिमसमए जे

अनन्तत्वको प्राप्त हो जाती है (इस प्रकार प्रथम परिवर्तनवार व्यतीत हुआ)। पुनः इसके ऊपर अनन्तकाल मिध्रग्रहणकालकी अपक्षा विताकर एकवार अगृहीतप्रहणकाल परिणत होता है। इस प्रकार इन दोनों प्रकारके कालांसे अनन्तकाल बिनाकर एकवार गृहीनप्रहणकाल होता है। इस तरह उक्त प्रकारसे जीवका काल तय तक व्यतीत होता हथा चला जाता है जब तक कि यहांकी गृहीतग्रहणकालसम्बन्धी वालाकाएं भी अनन्तताको प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार दो परिवर्तनवार व्यतीत हुए। पुनः अनन्तकाल मिश्रप्रहणकालके हारा विताकर एकवार गृर्गतब्रहणकालका परिणमन होता है। इस प्रकारसे गृहीतब्रहणकालकी शलाकाएं अनन्तताको प्राप्त हो जाती हैं। तत्पश्चान् एकवार अगृहीनग्रहणकालक्ष्यसे परिणमन होता है। पनः इस प्रकारसे भी अनन्तकाल तब तक व्यतीत होता है जब तक कि यहां पर भी अगृहीत-प्रहणकालसम्बन्धी शलाकाएं अनन्तनाको प्राप्त होती हैं। यह तीसरा परिवर्तन है। अब चतुर्थ परिवर्तनको कहते हैं। वह इस प्रकार है-अनन्तकाल गृहीनग्रहणकालसम्बन्धी बिनाकर एकवार मिश्रग्रहणकालका परिवर्तन होता है। इस प्रकार इन दोनों प्रकारके कालोहारा अनन्तकाल बिताता है जब तक कि यहांकी मिश्रयहणकालसम्बन्धी शलाकाएं अनन्तताको प्राप्त होती हैं। इसके पश्चान एकवार अगृहीतप्रहणकाल रूपसे परिणमित होता है। इसके पश्चात फिर भी इसके आग इस ही अनसे पुरुलपरिवर्तनके अन्तिम समय तक काल व्यतीत होता जाता है। (इस चतुर्थ परिवर्तनके समाप्त हो जानेपर) नोकर्मपुरुलपरिवर्तनके

१ प्रतिपृ ' गमेवूण ण सई ' इति पाठः ।

२ अगहिदमिस्सं गृहिदं मिस्समगृहिदं तहंव गृहिदं च । विस्तं गृहिदमगृहिदं गृहिदं मिन्सं च अगहिदं च ॥
गो. जी. जी. प्र. ५६०.

जीवेण णोकम्मसरूवेण गहिदा पोग्गला ते विदियादिसमएसु अकम्मभावं गंतूण जम्हि काले ते चेव सुद्धा आगच्छंति सो कालो पोग्गलपरियद्दोत्ति भण्णदि ।

| 0 | + | + | 8 | ۱, |
|---|---|---|---|----|
| + | 0 | 8 | + |    |
| 8 | 8 | 0 | 0 |    |

सादिम समयमें जीवके हारा नोकर्मस्वरूपसे जो पुद्रल ग्रहण किये थे वे ही पुद्रल द्वितीयादि समयोंमें अकर्मभावको प्राप्त होकरके जिस कालमें वे ही शुद्ध पुद्रल आने लगते हैं, वह काल 'पुद्रलपरिवर्तन ' इस नामसे कहा जाता है।

विशेषार्थ - परिवर्तन पांच प्रकारका है-द्रव्यपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तन, कालपरि-वर्तन, भवपरिवर्तन और भावपरिवर्तन। इनमें से द्रव्यपरिवर्तनके दे। भेद हैं-नोकर्मद्रव्य-परिवर्तन और कर्मद्रव्यपरिवर्तन । यहां नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप बतलाया गया है। उसी स्वरूपके समझानेके लिए मूलमें संदृष्टि दी गई है। जिसमें अगृहीतसूचक शून्य (०) पुनः मिश्रम् खक इंसपद (+) और गृहीत भूचक एकका अंक (१) दिया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि अनन्तवार अगृहीत परमाणुपुंजके प्रहण करनेक बाद एक वार मिश्र परमाणुपुंजका ग्रहण होता है । पुनः अनन्तवार उक्त कमसे मिश्रग्रहण करनेके बाद एक बार गृहीत परमाणुपुंजका ग्रहण होना है। इस प्रकार अनन्तवार गृहीतप्रहण हो जाने पर नोकर्मपृद्रलपरिवर्तनका प्रथम भेद समाप्त होता है। यह संदृष्टिकी प्रथम कोष्ठक-पंक्तिका अर्थ है। तत्पञ्चात् अनन्तवार मिश्रका ग्रहण होने पर एकवार अगृहीनका ग्रहण होता है। और अनन्तवार अगृहीतका प्रहण हो जाने पर एकवार गृहीनक। प्रहण होता है। इस प्रकारसे अनन्तवार गृहीतका प्रहण हो जाने पर नोकर्मपुहलपरिवर्तनक दूसरा भेद समाप्त होता है। यही दूसरी कोष्ठक पंकिका अभिप्राय है। पुनः अनन्तवार मिश्रका ग्रहण है। जाने पर एकवार गृहीतका, और अनन्तवार गृहीतका ग्रहण हो जाने पर एकवार अगृहीतका ब्रह्मण होता है। इस प्रकार अनन्तवार अगृहीतब्रह्मण होने पर नोकर्मपुहलका तीसरा भेद समाप्त होता है। यही तीसरी कोष्टक-पंक्तिका अर्थ है। पूनः अनन्तवार गृहीतका प्रहण होनेके पश्चात एकवार मिश्रका और अनन्तवार मिश्रका ग्रहण होने पर एकवार अगृहीतका ब्रहण होता है। इस प्रकारसे अनन्तवार अगृहीतका ग्रहण हो जाने पर नोकर्मपुद्रलपीर-वर्तनका चौथा भेद समाप्त होता है। इस सबके समुदायको नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन कहते हैं। तथा इसमें जितना समय लगता है उसको नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनका काल कहते हैं।

एत्थ अप्पाबहुगं । सन्तरथोता अगहिद्गहणद्धा। मिस्सयगहणद्धा अणंतगुणाओ । जहण्णिया गहिदगहणद्धा अणंतगुणा। जहण्णओ पाग्गलपियद्धो विसेसाहिओ। उक्क-िसया गहिदगहणद्धा अणंतगुणा। उक्कस्सओ पोग्गलपियद्धो विसेसाहिओ। किं कारणमगहिदगहणद्धा थोवा जादा? वुच्चदे— जे णोकम्मपज्जाएण परिणिमय अकम्मभावं गंत्ण तेण अकम्मभावेण जे थोवकालमच्छिया ते बहुवारमागच्छंति, अविणहच्छिन्वहपा-ओग्गादों। जे पुण अप्पिदपोग्गलपरियद्वन्मंतरे ण गहिदा ते चिरेण आगच्छंति, अकम्मभावं गंतूण तत्थ चिरकालावहाणेण विणहच्छिवहपाओग्गत्तादो। भणिदं च—

सुहुर्मार्ह्वादसं जुन्तं आसण्णं वस्मणि ज्ञगसुक्तं । पाएण एदि गहणं दन्त्रमणिहिट्टमंठाणं ॥ २०॥

अव उक्त अगृहीत, मिश्र और गृहीतसंबन्धी तीनों प्रकारके कालोंका अस्पबहुत्व कहते हैं—सबस कम अगृहीतग्रहणका काल है। अगृहीतग्रहणके कालसे मिश्रग्रहणका काल अनन्तगुणा है। मिश्रग्रहणके कालसे जघन्य गृहीतग्रहणका काल अनन्तगुणा है। जघन्य गृहीतग्रहणके कालसे जघन्य पुद्रलपिट्वर्तनका काल विशेष अधिक है। जघन्य पुद्रलपिट्वर्तनके कालसे उत्कृप गृहीतग्रहणके कालसे उत्कृप पुद्रलपिट्वर्तनका काल अनन्तगुणा है। और उत्कृप गृहीतग्रहणके कालसे उत्कृप पुद्रलपिट्वर्तनका काल विशेष अधिक है।

शंका — अगृहीतप्रहणकालके सबसे कम होनेका कारण क्या है ?

समाधान — जा पुद्रल नोकर्मपर्यायसे परिणमिन हाकर पुनः अकर्मभावकी प्राप्त हो, उस अकर्ममायसे अस्पकाल तक रहते हैं वे पुद्रल तो बहुतवार आते हैं। क्योंकि, उनकी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावक्ष चार प्रकारकी योग्यता नष्ट नहीं होती है। किन्तु जो पुद्रल विवक्षित पुद्रलपरिवर्तनके भीतर नहीं ग्रहण किये गये हैं, वे चिरकालके बाद आते हैं, क्योंकि, अकर्ममावको प्राप्त होकर उस अवस्थामें चिरकाल तक रहनेसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकष संस्कारका विनादा है। जाता है। कहा भी हैं—

जो कर्मपुद्रल पहेल बड़ावस्थामें सुक्ष्म अर्थान् अस्प स्थितिसे संयुक्त थे, अतएव निर्जरा द्वारा कर्मरूप अवस्थासे मुक्त अर्थान् रहित हुए, किन्तु आसन्न अर्थात् जीवके प्रदेशोंके साथ जिनका एकश्चेत्रावगाह है, तथा जिनका आकार अतिर्दिए अर्थान् कहा नहीं जा सकता है, इस प्रकारका पुद्रल द्रव्य बहुलतासे प्रहणको प्राप्त होता है ॥ २०॥

१ अत्रागृहीतम्हणकालः वानन्तोऽपि सर्वतः स्तीकः । कृतः, विनष्टद्रव्यक्षेत्रकालमावसंस्कारपुद्रलानी बहुवारम्हणात्रदनात् । अनेन विवक्षितपुद्रलपरिवर्तनमध्ये बहुवारमहणं संमवतीत्युन्तं मवति । यो. जी. जी. प्र. ५६०.

२ अल्पस्थितिसंयुक्तं जीवप्रदेशेषु स्थितं निर्मरया विमोधितकर्मस्वरूपं पुद्रलद्रव्यं अनिर्दिष्टसंस्थानं विद-क्षितपरावर्तनप्रथमसमयोक्तस्वरूपंहित जीवन प्रपुरवृत्त्या स्वीकियते । कुतः १ द्रव्यादिचतुर्विधसंस्कारसंपन्नत्वात् । गो. जी. जी. प्र. ५६०.

एदेण कारणेण अगहिदगहणद्वा थोवा जादा। एसी णोकम्मपोग्गलपियद्वे। णाम। जधा णोकम्मपोग्गलपियद्वे। वृत्तो, तथा चेव कम्मपोग्गलपियद्वे। वृत्तवे। णवि विसेसी णोकम्मपोग्गला आहारवग्गणादी आगच्छिति। कम्मपोग्गला पुण कम्मइयवग्गणादो। णोकम्मपोग्गलाणं तिद्यसमए चेव मिस्सयगहणद्वा होदि। कम्मपोग्गलाणं पुण तिसमयाहियाविष्ठियाए। कुदो १ बंधाविष्ठियादीदाणं समयाहियाविष्ठियाए ओकडुणवसेण पत्तोदयाणं दुसमयाहियाविष्ठयाए। अकम्मभावं गदाणं कम्मपोग्गलाणं तिसमयाहियाविष्ठयाए अकम्मभावं गदाणं कम्मपोग्गलाणं तिसमयाहियाविष्ठयाए कम्मपज्ञाएण परिणमिय अण्णपोग्गलेहि सह जीवे बंधं गदाणग्रवलंभा। णविर देशि वि पोग्गलपियद्वेसुं सुहुमणिगोदजीवअपज्ञत्तएण पढमसमयत्वम्भवत्थेण पढम-समयआहारएण जहण्णववादजोगेण गहिदकम्म-णोकम्भद्ववं चेत्तृण आदी कायव्वा। एत्थ उवउज्जंती भाहा—

गहणसमयभ्टि जीवो उप्पादेदि दु गुणंसप वयदो । जीविहि अणंतगुणं कम्म पदेसेसु सम्बेस ॥ २१ ॥

इस सूत्रोक्त कारणसे अगृहीतग्रहणका काल अल्प होना है। इस प्रकार इस सबका नाम नोकर्मपुद्रलपरिवर्तन है।

जिस प्रकारसे नोकमंगुद्र उपिवर्तन कहा है, उसी प्रकारसे कर्तगुद्र उपिवर्तन भी कहना बाहिए। विशेष वात यह है कि नोकमंगुद्र आहारवर्मणासे आते हैं। किन्तु कर्मगुद्र उ कार्मणवर्गणासे आते हैं। निर्मा क्षेत्र उ कार्मणवर्गणासे आते हैं। निर्मा क्षेत्र उ कार्मणवर्गणासे आते हैं। निर्मा कार्मण कार्ल कार्मणवर्ग कर्मणुद्र उंकि मिश्रप्रहणका कार्ल तीन समय अधिक आवली प्रमाण कार्लक व्यतीन होने पर होता है, क्योंकि, जो वन्यावर्णीसे अतीत हैं, पक समय अधिक आवलीक द्वारा अपकर्षण के वदासे जो उद्यको प्राप्त हुए हैं, और दो समय अधिक आवलीक द्वारा अपकर्षण के वदासे जो उद्यको प्राप्त हुए हैं, और दो समय अधिक आवलीक द्वारा कर्मण्यायसे परिणमन होकर अन्य पुद्र लोके साथ जीवमें संघको प्राप्त होना पाया जाता है। विशेष बात यह है कि दोनों ही पुद्र लपरिवर्तनों प्रथम समयमें तद्भवस्थ अर्थात् उत्पन्न हुए, तथा प्रथम समयमें ही आहारक हुए स्कृम निगोदिया लब्ध्यपर्याप्त जीवक द्वारा जमन्य उपपादयोगसे गृहीत कर्म और नोकर्मद्र व्यको प्रहण करके आदि अर्थात् परिवर्तनका प्रारंभ करना चाहिए। यहां पर उपगुक्त गाथा इस प्रकार है—

कर्मग्रहणके समयमें जीव अपने गुणांश प्रत्ययोंस, अर्थात् स्वयोग्य वंधकारणोंसे, जीवोंसे अनम्तगुणे कर्मोंको अपने सर्व प्रदेशोंमें उत्पादन करता है ॥ २१ ॥

१ कर्मद्रव्यपरिवर्तनपुच्यते-एकस्मिन् समये एकेन जांवेनाप्टविधकर्मभावेन पुद्रला ये गृहीताः समयाधिका-माविकामतीत्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जाणाः पूर्वोत्तिमैन क्रमेण त एव तेनैन प्रकारेण तस्य जीवस्य कर्मभावमापयन्ते यावचानत्कर्मद्रव्यपरिवर्तनम् । स. सि. २, १०. व प्रतिषु 'व्यविष्टे ' इति पाठः ।

एवं द्व्वपाग्गलपरियद्वणं गदं । खेच-काल-भव-भावपाग्गलपरियद्वा भागिवृण गोण्हिद्व्वा । तेसि गाहाओ—

सक्वे ति पोग्गला खलु एगे भुत्ताज्ञिदा हु जीवेण ।
अमइं अणंतखुत्तो पोग्गलपरियदृसंसारे' ॥ २२ ॥
सन्त्रमिह लोगखेते कमसो तण्णित्य जण्ण ओच्छुण्णं ।
ओमाहणओ बहुसो हिंडते खेत्तसंसारे' ॥ २३ ॥
ओसिप्पिण्ग-उस्सिप्पिण-समयात्रिया णिरंतरा सन्त्रा ।
जादो मुदो य बहुसो हिंडते। कालसंसारे' ॥ २४ ॥
पीपरआउआ जहण्णा जाव दु उवरिल्लओ दु गेवग्जो ।
जीवो मिन्छत्त्वसा मबिहिदि हिंडिदो बहुसो । २५ ॥

इस प्रकार द्रव्यपुद्रलपरिवर्तन समाप्त हुआ। क्षेत्र, काल, भव और भावपुद्रलपरि-वर्तनोंको कहलाकर प्रहण करा देना चाहिए। उन परिवर्तनोंको (संक्षेपसे अर्थ-प्रतिपादक) गाथाएं इस प्रकार हें—

इस जीवने इस पुद्रलपरिवर्तनरूप संसारमें एक एक करके पुनः पुनः अनस्तवार सम्पूर्ण पुद्रल भोग करके छोड़े हैं॥ २२॥

इस समस्त लोकरूप क्षेत्रमें एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जिसे कि क्षेत्रपरिवर्तनरूप संसारमें कमशः भ्रमण करते दुप बहुतवार नाना अवगाहनाओंसे इस जीवने न छुवा हो॥ २३॥

कालपरिवर्तनक्रप संसारमें श्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पिणी भौर अवसर्पिणी कालके सर्व समयोंकी आविलयोंमें निरंतर बहुतवार उत्पन्न हुआ और मरा है ॥ २४॥

भवपरिवर्तनरूप संसारमें भ्रमण करता हुआ यह जीव मिध्यात्वके बशसे जञ्चन्य नारकायुसे छगाकर (तिर्यंच, मनुष्य और) उपरिम प्रवेयक तककी भवस्थितिको बहुतबार प्राप्त हो चुका है ॥ २५॥

१ सः सिः २, १०. परं तत्र 'एगे ' ६ति स्थाने 'कमसो 'इति पाठः । सर्वेऽपि पुदृकाः खलु एकेनाः चोजिसताभ्य जीवेन । बासकृत्वनंतकृत्वः पुदृक्षपरिवर्तसंसारे ॥ गोः जीः जीः जः ५६०.

२ स. सि. २, १०. परंतत्र 'ओच्छुण्ण 'इति स्थाने 'उप्पण्णं 'इति पाठः । सर्वत्र जगत्सेत्रे देशो न स्नास्ति जंतुनाऽक्षुण्णः । अवगाइनानि बहुशो चंत्रमता क्षेत्रसंसारे ॥ गोः जी. जी. प्र. ५६०.

व सः सि २, १०. परं तत्र दितीयचरणे समयाविष्ठयासु णिरवसेसासु कित पाठः । उत्सर्पणावसर्पण-समयाविष्ठेकासु निरवसेषासु । जातो मृतश्च बहुसः परिश्रमन् काळसंसीरे ॥ गो. जी. त्र. ५६०.

४ प्रतिषु गाथेयं २६ तमांकितगाथायाः पश्चादुवलम्यते ।

५ णिरयादिजहण्णादितु जान दु उनिरिक्तया दु गेनेज्जा । भिष्यत्यसंसिदेण हु बहुसी वि सबहिदी सभिदा ॥ स. सि. ९, ९०. नरकजणन्यायुष्यासुपरिवर्षेनेयकानसानेश्व । भिष्यात्वसंश्रितेन हि सबह्यितिसीविता बहुशः॥ गी. जी. जी. प्र. ५६०.

सन्वासि पगदीणं अणुभाग-पदेसंबंधठाणाणि । जीवो मिच्छन्तवसा परिभमिदो भावसंसारे ॥ २६ ॥ परियद्दिदाणि बहुमो पंच वि परियद्द्रणाणि जीवेण । जिणवयणमलभमाणेण दीदकाले अणंताणि ॥ २७ ॥ जह गेण्हइ परियद्दं पुरिमो अच्छादणस्स विविहस्स । तह पोरगलपरियद्दे गेण्डइ जीवो सरीराणि ॥ २८ ॥

अदीदकाले एगस्य जीवस्य सन्वत्थोवा भावपरियद्ववारा । भवपरियद्ववारा अणंत-गुणा । कालपरियद्ववारा अणंतगुणा । खेत्तपरियद्ववारा अगंतगुणा । पोग्गलपरियद्ववारा अणंतगुणा । सन्वत्थोवो पोग्गलपरियद्वकालो । खेत्तपरियद्वकालो अगंतगुणो । कालपरि-यद्वकालो अणंतगुणो । भवपरियद्वकालो अणंतगुणो । भावपरियद्वकालो अणंतगुणो ।

यह जीव मिथ्यान्वके वशीभूत होकर भावपरिवर्तनरूप संसारमें परिश्रमण करता हुआ सम्पूर्ण प्रकृतियोंके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश वंधस्थानीको अनेकवार प्राप्त हुआ है ॥ २६॥

जिन-बचनोंको नहीं पा करके इस जीवने अतीतकालमें पांची ही परिवर्तन पुनः पुनः

करके अनन्तवार परिवार्तित किये हैं ॥ २७ ॥

जिस प्रकार कोई पुरुष नाना प्रकारके वस्त्रोंके परिवर्तनको प्रहण करता है, अर्थान् हतारता है और पद्दनता है, उसी प्रकारसे यह जीव भी पुद्रलपरिवर्तनकालमें नाना दारी-रोंको छोड़ना और प्रहण करता है॥ २८॥

अतीतकालमें एक जीवके सबसे कम भावपरिवर्तनके बार हैं। भवपरिवर्तनके बार भावपरिवर्तनके वारोंसे अनन्तगुणे हैं। कालपरिवर्तनके वार भवपरिवर्तनके वारोंसे अनन्त-गुणे हैं। क्षेत्रपरिवर्तनके बार कालपरिवर्तनके वारोंसे अनन्तगुणे हैं। पुद्रलगरिवर्तनके बार क्षेत्रपरिवर्तनके वारोंसे अनन्तगुणे हैं।

पुद्रलपरिवर्तनका काल सबसे कम है। क्षेत्रपरिवर्तनका काल पुद्रलपरिवर्तनके कालसे अनन्तगुणा है। कालपरिवर्तनका काल क्षेत्रपरिवर्तनके कालसे अनन्तगुणा है। अवपरिवर्तनका काल कालपरिवर्तनके कालसे अनन्तगुणा है। आवपरिवर्तनके काल अवपरिवर्तनके कालसे अनन्तगुणा है। अवपरिवर्तनके कालसे अनन्तगुणा है। (इन परिवर्तनोंकी विशेष जानकारीके लिये देखी सर्वार्थसिद्धि २, १०; व गोम्मटसार जीवकांड गाथा ५६० टीका)।

१ सच्या पयि हिदिओ अणुमागपदेसनेवठाणाणि । मिन्छत्तसिवेण य ममिदा पुण मानसंसारे । सः सि. ९, १०. सर्वप्रकृतिस्थित्यनुमागप्रदेशनंघयोग्यानि । स्थानान्यनुमृतानि अमता अनि मानसंसारे ॥ गो. जी. जी प्र. ५६०.

र पंचिषिधे संसारे कर्मवशाञ्जेनदर्शितं मुत्तः । मार्गमपश्यन् प्राणी नानादुःखाकुले अमिति । गी. जी. जी. प्र- ५६०. ३ गी. जी. जी. प्र- ५६०.

एदेसु परियद्वेस पोग्गलपरियद्वेण पयदं। कम्म-णोकम्ममेदेण दुविहो पोग्गलपरियद्वो, तत्थ केण पयदं १ दोहि वि पयदं, दोण्हं कालभेदाभावा। सो वि कुदो अवगम्मदे १ पोग्गलपरियद्वपाबहुगे दो वि पोग्गलपरियद्वे एककट्ठं काद्ण कालप्पाबहुगविधाणादो। एदस्स पोग्गलपरियद्वकालस्स अद्धं देख्णं सादि-सणिहणमिच्छत्तस्स कालो होदि। तं कथं १ एगो अणादियमिच्छादिद्वी अपरित्तमंसारो अधापवत्तकरणं अपुन्वकरणं अणियद्विकरणमिदि एदाणि तिण्गि करणाणि काद्ण सम्मत्तंगहिदपढमसमए चेव सम्मत्तगुणेण पुन्विल्लो अपरित्तो संसारो ओहद्विद्गण परित्तो पोग्गलपरियद्वस्स अद्धमेत्तो होद्गण उक्कसेण चिद्वदि। जहण्णेण अत्रोसुहुत्तमेत्तो। एत्थ पुण जहण्णकालेण णित्थ कज्वं, उक्कस्सेण अधियारादो। सम्मत्तंगहिदपढमसमए णद्वो मिच्छत्तपज्ञाओ। कधमुप्पत्ति-विणासाणमेक्को समओ १

इन ऊपर बतलांय गये पांचों परिवर्तनों में से यहां पर पुद्रलपरिवर्तनसे प्रयोजन है। शंका — कर्म और नोकर्मके भेदसे पुद्रलपरिवर्तन दे। प्रकारका है, उनमें से यहांपर किससे प्रयोजन है !

समाधान-यहां दोनों दी पुद्रलपरिवर्तनों से प्रयोजन् है, क्यों कि, दोनों के कालमें भेद नहीं है।

शंका - यह भी कैस जाना जाता है?

समाधान— पुद्रलपरिवर्तनकालके अस्पबहुन्य बताते समय दोनों ही पुद्रलपरिवर्तनोंको इकट्ठा करके कालका अस्पबहुन्यविधान किया गया है। इससे जाना जाता है कि दोनों पुद्रलपरिवर्तनोंक कालमें भेद नहीं है।

इस पुरुषपरिवर्तनकालका कुछ कम अर्धभाग सादि-सान्त मिथ्यान्वका काल होता है।

शंका-सादि-सान्त भिथ्यात्वका काल कुछ कम अर्धपुरलपरिवर्तन कैसे होता है ?

समाधान—एक अनादि मिथ्यादृष्टि अपरीतसंसारी (जिसका संसार बहुत शेष है ऐसा) जीव, अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, और ऑनवृत्तिकरण, इस प्रकार इन तीनों ही करणोंको करके सम्यक्त्व ग्रहणके प्रथम समयमें ही सम्यक्त्वगुणके द्वारा पूर्ववर्ती अपरीत संसारीपना हटाकर व परीतसंसारी हो करके अधिकस अधिक पुद्रलपरिवर्तनके आधे काल प्रमाण ही संसारमें ठहरता है। तथा, सादि-सान्त मिध्यात्वका काल कम से कम अन्तर्भृद्वर्तनात्र है। किन्तु यहां पर जघन्यकालसे प्रयोजन नहीं है, क्योंकि, उत्कृष्ट कालका अधिकार है। सम्यक्त्वके ग्रहण करनेके प्रथम समयमें ही मिथ्यात्व पर्याय नष्ट हो जाती है।

शंका — सम्यक्तवकी उत्पत्ति और मिथ्यात्वका विनाश इन दोनों विभिन्न कार्योंका एक समय कैसे हो सकता है?

ण, एकिम्ह समए पिंडागारेण विणद्ध-घडाकारेणुप्पण्ण-मिट्यद्व्यस्यवलंभा । सच्य-जहण्णमंतोग्रुहुत्तग्रुवसमसम्मत्तद्वाए अच्छिद्ण मिच्छत्तं गदो । तदो मिच्छत्तेण सादिओ जादो, विणद्धो सम्मत्तप्रजाएण । तदो मिच्छत्तप्रजाएण उत्रहुपोग्गलपरियद्धं परियद्धिद्ण अपिच्छमे भवग्गहणे मणुस्सेस उववण्णो । पुणो अंतोग्रुहुत्तावसेते संसारे तिण्णि वि कर्रणाणि काद्ण पढमसम्मत्तं पिंडवण्णो (२)। तदो वेदगसम्मादिद्धी जादो (३)। अंतोग्रुहुत्तेण अणंताणुवंधि विसंजोएद्ण (४) तदो दंसणमोहणीयं खेत्रद्ण (५) पुणो अप्पमत्तो जादो (६)। पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (७) खवगसेढिमारुहमाणो अप्पमत्तां जादो (६)। पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (७) खवगसेढिमारुहमाणो अप्पमत्तसंजदद्वाणे अधापवत्तविसोहीए विसुन्धिद्यूण (८) अपुन्वकरणखन्नगो (९) अणि-यद्विखनगो (१०) सुहुमखनगो (११) खीणकसाओ (१२) सजोगी (१३) अजोगी होद्ण सिद्धो जादो (१४)। एवमेदेहि चोद्दमेहि अंतोग्रुहुत्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियद्दं सादिसपञ्जवसिद्मिच्छत्तकालो होदि।

मिच्छत्तं णाम पज्जाओ । सो च उप्पाद-विणासलक्खणो, द्विदीए अमावादो । अह जह तस्स द्विदी वि इच्छिज्जदि, तो मिच्छत्तस्स दव्वत्तं पसज्जदे; 'उप्पाद-द्विदि-भंगा हंदि

समाधान — नहीं, क्योंकि, जैसे एक ही समयमें पिण्डकप आकारसे विनए हुआ और घटकप आकारसे उत्पन्न हुआ मृत्तिकारूप द्रव्य पाया जाता है; उसी प्रकार कोई जीव सबसे कम अन्तर्मुहर्तप्रमाण उपरामसम्यक्त्वके कालमें रहकर मिण्यात्वको प्राप्त हुआ। इस-लिए मिण्यात्वसे वह आदि सदित उत्पन्न हुआ और सम्यक्त्वपर्यायसे विनए हुआ। तत्प्रभात् मिण्यात्वपर्यायसे कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण संसारमें परिश्लमण कर, अन्तिम भवके प्रहण करने पर मनुत्योंमें उत्पन्न हुआ। पुनः अन्तर्मुहर्तकाल संसारके अवशेष रह जाने पर तीनों ही करणोंको करके प्रथमोपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (२)। पुनः वेदकसम्यग्दिए हुआ (२)। पुनः अन्तर्मुहर्तकालहारा अनंतानुबंधो कपायका विसंयोजन करके (४), उसके बाद दर्शनमोहनीयका क्षय करके (५), पुनः अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। फिर प्रमत्त और अप्रमत्त, इन देनों गुणस्थानोंसम्बन्धी सहस्रों परिचर्तनोंको करके (७), क्षपकश्रेणीपर चढ़ता हुआ अप्रमत्तसंयतगुणस्थानमें अधःप्रवृत्तकरणिवशुद्धिस शुद्ध होकर (८), अपूर्वकरण भ्रपक (९), सर्वकर्मिण क्षपक (१०), सक्मसाम्पराय क्षपक (११), स्रीणकष्मय-वितरागछग्रस्थ (१२), सयोगिकेवली (१३), और अयोगिकेवली होना हुआ सिद्ध हो गया (१४)। इस प्रकार इन चौदह अन्तर्मुह्तांसे कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण सादि और सान्त विध्यात्वका काल होता है।

शंका — मिथ्यात्व नाम पर्यायका है। वह पर्याय उत्पाद और विनाश लक्षणवाला है, क्योंकि, उसमें स्थितिका अभाव है। और यदि उसकी स्थिति भी मानते हैं, तो मिथ्यात्वके इञ्यपना प्राप्त होता है, क्योंकि, 'उत्पाद, स्थिति और भंग, अर्थात् व्यय, ही इञ्यका लक्षण है'

१ देस्णमद्भवोग्गलपरियद्वपुवडूपोग्गलपरियद्वभिदि मण्णदे । जयधः

द्वियलक्खणं' ' इचारिसादो ति ? ण एस दोसो, जमकमेण तिलक्खणं तं दन्वं; जं पुण कमेण उप्पाद-हिदि-भंगिल्लं सो पन्जाओ ति जिणोवदेसादो । जदि एवं, तो पुढवि-आउ-तेउ-वाऊणं पि पन्जायत्तं पसन्जदि ति वुत्ते, होदु तेसि पन्जायत्तं, इहत्तादो । तेसु दन्व-ववहारो वि लोए दिस्सदीदि चे ण, तस्स दुणयणिबंघणणेगमणयणिबंघणत्तादो । सुद्धे दन्विद्धयणए अवलंबिदे छन्नेय दन्वाणि; असुद्धे दन्विद्धयणए अवलंबिदे पुढविआदीणि अणेयाणि दन्वाणि होति ति वंजणपन्जायस्स दन्वत्तन्ध्युगमादो । सुद्धे पन्जायणए अप्पिदे पन्जायस्स उप्पाद-विणासा दो चेव लक्खणाणि । असुद्धे अस्सिदं कमेण तिण्णि वि लक्खणाणि, उप्पणपन्जयस्स वन्जसिलाधंभादिसु वंजणसाण्णदस्स अवहाणुवलंभादो । मिन्छत्तं पि वंजणपन्जाओ, तम्हा एदस्स उप्पाद-हिदि-भंगा कमेण तिण्णि वि अविरुद्धा ति घेत्तन्वं।

उष्पन्जीत वियंति य भावा णियमेण पन्जवणयस्स। दन्बद्वियस्स सन्वं सदा अणुप्पण्णमिषणः ॥ २९॥

.. इस प्रकार आर्ष वचन है ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, जो अक्रमसे (युगपत्) उत्पाद, व्यय और श्रीव्य, इन तीनों लक्षणींवाला होता है, वह द्रव्य है। और जो क्रमसे उत्पाद, स्थिति और व्ययवाला होता है वह पर्याय है। इस प्रकारसे जिनेन्द्रका उपदेश है।

शंका—यदि पेसा है तो पृथिषी, जल, तेज और वायुके पर्यायपना प्रसक्त होता है ! समाधान — अले ही उनके पर्यायपना प्राप्त हो जावे, क्योंकि, यह हमें इए है । शंका—किन्तु उन पृथिवी आदिकोंमें तो द्रव्यका व्यवहार लोकमें दिखाई देता है !

समाधान — नहीं, वह व्यवहार शुद्धाशुद्धातमक संग्रह-व्यवहार कर नयद्वयं निबंधनक नैगमनयके निमित्तसे होता है। शुद्ध द्रव्याधिकनयके अवलंबन करने पर छहां ही द्रव्य हैं। और अशुद्ध द्रव्याधिकनयके अवलम्बन करने पर पृथिवी, जल आदिक अनेक द्रव्य होते हैं, क्योंकि, व्यंजनपर्यायके द्रव्यपना माना गया है। किन्तु शुद्ध पर्यायाधिकनयकी विवक्षा करने पर पर्यायके उत्पाद और विनाधा, ये दो ही लक्षण होते हैं। अशुद्ध पर्यायाधिकनयके आश्रय करने पर कमसे तीनों ही पर्यायके लक्षण होते हैं, क्योंकि, बज़शिला, स्तम्भादिमें व्यंजनसंक्षिक उत्पन्न हुई पर्यायका अवस्थान पाया जाता है। मिथ्यात्व भी व्यंजनपर्याय है, इसलिए इसके उत्पाद, स्थिति और मंग, ये तीनों ही लक्षण कमसे अविरुद्ध हैं, ऐसा जानना चाहिए।

पर्यायनयके नियमसे पदार्थ उत्पन्न भी होते हैं और व्ययको भी प्राप्त होते हैं। किन्तु द्रव्यार्थिकनयके नियमसे सर्व-वस्तु सदा अजुत्पन्न और अविनष्ट है, अर्थात् ध्रौव्यात्मक है॥२९॥

१ दब्बं पन्जनिवर्धं दव्यविष्ठता य पन्जना णित्यः । उप्पाय-द्विष्ठ-संगा इंदि दिवयलक्खणं एवं ॥ स. त. १, १२.

२ उप्पादिहिदिसंगा विज्जते पञ्जएस पञ्जाया । दन्त्रिस्हि सित णियदं तम्हा दन्त्रं सव्यं ॥ प्रव. सा. २, ९. इदि एसा वि गाहा ण विरुज्झदे, सुद्धदन्त्र-पज्जविष्ट्रयणए अवलंबिय द्विदत्तादो । ' भविया सिद्धी जेसिं जीवाणं ते हवंति भवसिद्धां ' इदि वयणादो सन्त्रेसिं भव्वजीवाणं वोच्छेदेण होदन्वं, अण्णहा तल्लक्खणविरोहादो । ण च सन्त्रओ ण णिद्धादि, अण्णत्य तहाणुवलंभादो ति १ ण एस दोसो, तस्साणंतियादो । सो अणंतो वुच्चिदि, जो संखेज्जा-संखेज्जरासिन्त्रए संते अणंतेण वि कालेण ण णिद्धदि । वृत्तं च—

संते बण् ण णिड्डादि कालेणाणंतएण वि । जो रासी सो अणंतो ति विणिहिङ्रो महेसिणा ॥ 🌬 ॥

जिद् एवं, तो अद्भूगेग्गलपरियद्वादिगसीणं सन्त्रयाणमणंतत्तं फिद्दि ति वृत्ते किद्दु णाम, को दोसो ? तेसु अणंतववहारो सुत्ताइरियवक्खाणपसिद्धो उवलक्मदे चे ण, तस्स उवयारणिबंधणत्तादो । तं जहा- पच्चक्खेण पमाणेण उवलद्धो जो थंभो सो जहा

यह उक्त गाथा भी विरोधको नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि, इसमें किया गया व्याख्यान शुद्ध द्रव्यार्थिकनय और शुद्ध पर्यायार्थिकनयको अवलग्बन करके स्थित है।

शंका—'जिन जीवोंकी सिद्धि भविष्यकालमें होनेवाली है, वे जीव मन्यसिद्ध कहलाने हं', इस बचनके अनुमार सर्व भव्य जीवोंका व्युच्छेद होना चाहिए, अन्यथा भव्यांसदोंके लक्षणमें विरोध आता है। तथा, जो राशि व्ययसिहत होती है, वह कभी नष्ट नहीं होती है, ऐसा माना नहीं जा सकता है, क्योंकि, अन्यत्र वैसा पाया नहीं जाता; अर्थात् सक्यय राशिका अवस्थान देखा नहीं जाता है?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, भव्यसिद्ध जीवोंका प्रमाण अनस्त है। और अनन्त वहीं कहलाता है जो संस्थात या असंस्थातप्रमाण राशिके व्यय होने पर भी अनन्तकालसे भी नहीं समाप्त होता है। कहा भी है:—

व्ययके होते रहने पर भी अनन्तकालके द्वारा भी जो राशि समाप्त नहीं होती है, उसे महर्षियोंने 'अनन्त ' इस नामसे विनिर्दिष्ट किया है ॥ ३० ॥

शंका — यदि ऐसा है, तो व्ययसहित अर्धपुद्रलपरिवर्तन आदि राशियोंका अनन्तत्व नष्ट हो जाता है ?

समाधान - उनका अनन्तपना नष्ट हो जाय, इसमें क्या दोष है !

शंका — किन्तु उन अर्धपुद्रलपरिवर्तन आदिकों में अनन्तका व्यवहार सूत्र तथा आचार्योंके व्याक्यानसे प्रसिद्ध हुआ पाया जाता है !

समाधान — नहीं, क्योंकि, उन पुद्रलपरिवर्तन आदिमें अनन्तत्वका व्यवहार उपचार-निबन्धनक है। अब इसी उपचारनिबन्धनताको स्पष्ट करते हैं — जो पापाणादिका स्तम्म

१ गो. जी. ५५७.

उचयारेण पच्चक्खो ति होए बच्चदे, तहा ओहिणाणिवसयग्रुल्हंिषय द्विदरासीओ केव-हस्स अणंतस्स विसओ ति उचयारेण ताओ अणंताओ ति बच्चंित । तम्हा तेसु सुत्ताइ-रियवक्खाणपिसद्धेण अणंतववहारेण णेदं वक्खाणं विरुद्धिदे । अहवा वए संते वि अक्खयो को वि रासी अत्थि, सन्वस्स सपिडवक्खस्सेबुवर्लभादो। एसो वि भन्वरासी अणंतो, तम्हा संते वि वए अणंतेण वि कालेण ण णिट्टिस्सइ ति सिद्धं।

सासणसम्मादिद्वी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं प**डुच्च** जहण्णेण एगसमओं ॥ ५ ॥

एदस्स सुत्तस्स अवयवतथा पुन्वं परूविदो ति णेह वुन्चदे, पुणरुत्तभया । एतथ एगसमयनिरूवणा कीरदे । तं जधा— दो वा तिण्णि वा एगुत्तरबङ्कीए जाव पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता वा उवसमसम्मादिष्टिणो उवसमसम्मत्तद्वाए एगो समओ अत्थि ति सासणतं पिडवण्णा एगसमयं दिद्वा । विदियसमये सन्वे वि मिन्छतं गदा, तिसु वि लेएसु सासणाणमभावो जादो ति लद्धो एगसमओ ।

प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा उपलब्ध है, वह जिस प्रकार उपचारसे 'प्रत्यक्ष है' ऐसा लोकमें कहा जाता है, उसी प्रकारसे अवधिक्षानके विषयका उल्लंघन करके जो राशियां स्थित हैं, वे सब अनन्त प्रमाणवाले केवलज्ञानके विषय हैं, इसलिए उपचारसे 'भनन्त हैं' इस प्रकारसे कही जाती हैं। अतएव सूत्र और आचारों के व्याख्यानसे प्रसिद्ध अनन्तके व्यवहारसे यह व्याख्यान विरोधको प्राप्त नहीं होता है। अथवा, ज्ययके होते रहने पर भी सदा अक्षय रहने वाली कोई राशि है जो कि क्षय होने वाली सभी राशियों के प्रतिपक्ष के समान पाई जाती है।

इसी प्रकार यह भव्यराशि भी अनन्त है, इसलिए व्ययके होते रहनेपर भी अनन्त-कालद्वारा भी यह नहीं समाप्त होगी, यह बात सिद्ध हुई।

सासप्दनसम्यग्दिष्ट जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय तक होते हैं ॥ ५ ॥

इस सुनका अवयवार्थ पहले कहा जा चुका है, इसलिए पुनरक दे। पके स्पत्ने यहां पर नहीं कहते हैं। अब यहां पर एक समयकी प्ररूपणा की जाती है। वह इस प्रकारसे हैं— दो अथवा तीन, इस प्रकार एक अधिक वृद्धिसे बढ़ते हुए पत्योपनके असंख्यातवें आगमात्र उपरामसम्यन्दिष्ठ जीव उपरामसम्यक्त्वके कालमें एक समयमात्र काल अयशिए रह जाने पर एक साथ सासादनगुणस्थानको प्रात हुए एक समयमें दिखाई दिये। दूसरे समयमें सबके सब मिण्यात्वको प्राप्त हो गये। उस समय तीनों ही लोकों सासादनसम्यन्दिश्योंका अभाव हो गया। इस प्रकार एक समयमाण सासादनगुणस्थानका नाना जीवोंकी अपेक्षा काल प्राप्त हुआ।

र सासादनसम्यग्दर्शनीनाजीवापेक्षया जवन्वेनेकः समयः । छ. छि. १, ८,

#### उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ६ ॥

सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्क्रुष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवें मागप्रमाण है ॥ ६ ॥

दो, अथवा तीन, अथवा चार, इस प्रकार एक एक अधिक वृद्धिद्वारा परयोपमके असंख्यातवें भागमात्र तक उपरामसम्यग्टिए जीव एक समयको आदि करके उन्कर्षसे छह आविष्यां उपरामसम्यग्दिक कालमं अविद्याए रहनेपर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुए। वे जब तक मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं होते हैं, तचतक अन्य अन्य भी उपरामसम्यग्दिए जीव सासादनगुणस्थानको प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकारसे ग्रीप्मकालके वृक्षकी छायाके समान उत्कर्षसे पर्योपमके असंख्यातवें भागमात्र कालतक जीवोंसे अग्रून्य (पिरपूर्ण) होकर, सासादनगुणस्थान पाया जाता है।

शंका-सो वह काल कितना है ?

समाधान—अपनी, अर्थात् सासादनगुणस्थानवर्ती, राशिसे असंख्यातगुणा है। वह इस प्रकार है— सासादनगुणस्थानके निरन्तर उपक्रमणका काल आवलीके असंख्यातवें भागमात्र हैं। किन्तु सान्तर उपक्रमणके वार तो पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र हैं। ये धार इस प्रकार होते हैं, ऐसा मानकर सासादनगुणस्थानके उत्कृष्टकालकी उत्पत्तिका विधान कहते हैं। वह इस प्रकार है—

एक जीवके सासादनगुणस्थानके उपक्रमणवारका यदि मध्यम प्रतिपत्तिसे आवलीके असंख्यातवें मागमात्र सासादनगुणस्थानका काल पाया जाता है, अथवा, संख्यात आवली मात्र, अथवा आवलीके संख्यातवें भागमात्र काल पाया जाता है; तो पश्योपमके असंख्यातवें

१ बत्कर्षेण पत्योपमासंख्येयमागः । स. ति. १, ८,

केतियं कालं लभामा ति इच्छागुणिदफलम्हि पमाणेणोबिट्टिदे सगरासीदो असंखेजजगुणो सासणकालो होदि ति घेत्तव्यं। जिद वि एत्थ सुत्तं णित्थ, तो वि एदं वक्खाणं सुत्तं व सद्देदव्यं।

## एगजीवं पहुच्च जहणोण एगसमओं ॥ ७ ॥

एदस्सत्थो- एक्को उनसमसम्मादिद्वी उनसमसम्मत्तद्वाए एगसमओ अत्थि ति सासणं गदो । जिद उनसमसम्मत्तद्वा महंती होदि, तो को दोसा १ ण, सासणगुणद्वाए बहुत्तप्पसंगा । जेतियाए उनसमसम्मत्तद्वाए सेसाए जीनो सासणं पिडनज्जिदि, तेतिओ चेन सासणगुणकालो होदि ति आइरियपरंपरागदुनदेमा । नुत्तं च -

> उवसमसम्प्रताद्धा जिन्यमेत्ता हु हो अवसिद्धा । पडिवञ्जना साणं नित्यमेत्ता य तम्सद्धा ॥ ३१ ॥

भागमात्र उपक्रमण वारोंका कितना काल प्राप्त होगा? इस प्रकार इच्छाराशिसे गुणित फल-राशिको प्रमाणराशिसे अपवार्तित करनपर अपनी राशिसे असंख्यातगुणा सासादनगुणस्थानका काल होता है, ऐसा ब्रह्म करना चाहिए। यद्यपि इस विषयमें कोई सूत्रप्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, तो भी यह व्याख्यान सूत्रके समान श्रद्धान करने योग्य है।

एक जीवकी अपेक्षा सासादनसम्यग्दृष्टिका जघन्यकाल एक समय है।। ७॥ अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— एक उपरामसम्यग्दृष्टि जीव उपरामसम्यक्तवके कालमें एक समय अवशिष्ट रहनेपर साम्रादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ।

शंका — यदि उपरामसम्यक्त्वका काल अधिक हो, ते। क्या दे। व है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उपशामसम्यक्त्वका काल अधिक माननेपर सासादनगुणस्थानकालके भी बहुत्वका प्रसंग प्राप्त होता है, अर्थात् सासादनगुणस्थानका काल बहुत
मानना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि जितने उपशामसम्यक्त्वकालके शेष रहनेपर जीव
सासादनगुणस्थानको प्राप्त होता है, उतना ही सासादनगुणस्थानका काल होता है, ऐसा
आचार्य-परम्परागत उपदेश है। कहा भी है—

जितने प्रमाण उपरामसम्यक्त्वका काल अबिशिष्ट रहता है, उस समय सासादन-गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवींका भी उतने प्रमाण ही उसका, अर्थात् सासादनगुण-स्थानका, काल होता है ॥ ३१॥

१ एकजीवं प्रति जचन्येनेकः समयः । सः विः १, ६,

एगसमयं सासाणगुणेण सह द्विदो, विदियसमए मिन्छतं गदो। एवं सासणगुणस्स लद्धो एगसमओ।

#### उक्कस्सेण छ आवलिआओं ॥ ८ ॥

एदस्स अत्था वुच्चदे- एक्को उनसमसम्माइट्टी उनसमसम्मनद्भाए छ आव-लियाओ अत्थि त्ति सामणं गदो । तत्थ सामणगुणम्हि छ आवलियाओ अच्छिद्ण मिच्छत्तं गदो । कुदो ? साहियासु छसु आवलियासु सेसासु सामणगुणपडिवज्जणाभावा । चुत्तं च--

उवसमसम्मत्तद्धा जर् छाबलिया हवेग्ज अवसिट्टा । तो सासणं पवग्जर णो हेटुक्स्ट्रकालेसुं॥ ३२ ॥

# सम्मामिन्छाइट्टी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुन्च जहण्णेण अंतोमुहुनं ॥ ९ ॥

इस उत्पर बतलाए हुए प्रकारसे उक्त जीव एक समय मात्र सासादनगुणस्थानके साथ, अर्थात् उस गुणस्थानमें, दिसाई दिया, और द्वितीय समयमें मिध्यात्वकी प्राप्त हो गया। इस प्रकार सासादनगुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा जघन्यकाल एक समयप्रमाण इपलब्ध हुआ।

एक जीवकी अपेक्षा सासादनसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्टकाल छह आवलीप्रमाण है ॥८॥ अब इस खूत्रका अर्थ कहते हैं — एक उपश्मसम्यग्दृष्टि जीव उपशमसम्यक्तिक कालमें छह आवलियोंके शेव रहतेपर सासादनगुणस्थानमें गया। उस सासादनगुणस्थानमें छह आवलियोंके शेव रहतेपर सासादनगुणस्थानमें छह आवलियोंके शेव रहतेपर सासादनगुणस्थानको मात होनेका अभाव है। कहा भी है—

यदि उपरामसम्यक्त्वका काल छह आवलीप्रमाण अवशिष्ट होवे, तो जीव सासादन गुणस्थानको प्रत होता है। यदि इससे अधिक काल अवशिष्ट रहे, तो सासादनगुणस्थानको नहीं प्राप्त होता है॥ ३२॥

(इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा छह आवर्लाप्रमाण ही सासादनगुणस्थानका उत्कृषकाल है।)

सम्यग्निथ्यादृष्टि जीत्र कितने काल तक होते हैं ? नाना जीनोंकी अपेक्षा जधन्यसे अन्तर्भुद्धर्त तक होते हैं ॥ ९ ॥

१ अत्कवेंण वडावालकाः । सः सि. १, ८.

२ धवसमसम्मच्या भाविजिमेलो दु समयमेचो चि । अवसिद्धे आसाणो अणअण्णदस्ययदो होदि ॥ अण्य. १००.

३ सम्यामिष्यादष्टेनीमाजीवापेक्षया अषन्येनान्तर्प्रेहर्तः । स. सि. १, ८.

एदस्स अत्थो- अट्ठावीससंतकम्मियमिच्छादिट्ठी वेदगसम्मचसहिदअसंजद-संजदा-संजद-पमचसंजदा सचट्ठ जणा वा, आविलयाए असंखेज्जदिमागमेचा वा, पिलदोवमस्स असंखेज्जदिमागमेचा वा परिणामपच्चएण सम्मामिच्छचं गदा। तत्थ सव्वलहुमंतोग्रुहुच-मच्छिद्ण मिच्छचं वा असंजमेण सह सम्मचं वा पिडवण्णा। णट्ठं सम्मामिच्छचं। एवं सम्मामिच्छचस्स अंतोग्रुहुचकालो सिद्धो। अप्पमचसंजदो किमिदि सम्मामिच्छचं ण णीदो १ ण, तस्स संकिलेस-विसोहीहि सह पमचापुच्चगुणे मोच्ण गुणंतरगमणाभावा। मदस्स वि असंजदसम्मादिद्विविदिरचगुणंतरगमणाभावा। पच्छा सम्मामिच्छादिट्ठी संजमं संजमासंजमं वा किण्ण णीदो १ ण, तस्स मिच्छच-सम्मचसिहदासंजदगुणे मोच्ण गुणंतर-गमणाभावा। किं कारणं १ सहावदो चेय। ण हि सहाओ परपज्जिणओगारुहो, विरोहा।

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं — मे।हकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रक्षनेवाले मिथ्यादिष्ट, अथवा वेदकसम्यक्ष्यसित असंयतसम्यग्दिष्टे, संयतासंयत तथा प्रमत्तसंयत गुणस्थानवाले सान आठ जन, अथवा आवलीके असंख्यातवें मागमात्र जीव, अथवा पत्यो-पमके असंख्यातवें मागमात्र जीव, परिणामोंके निमित्तसे सम्यग्मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त दुए। वहांपर सबसे कम अन्तर्मुहर्तकालप्रमाण रह करके मिथ्यात्वको, अथवा असंयमके साथ सम्यक्ष्यको प्राप्त दुए। तब सम्यग्मिथ्यात्व नए हो गया। इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वका अन्तर्मुहर्त्तप्रमाण काल सिद्ध हुमा।

श्रंका — यहां पर अप्रमत्तसंयत जीव, सम्यग्मिश्यात्वगुणस्थानको क्यों नहीं प्राप्त कराया ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यदि अप्रमत्तसंयत जीवके संक्षेत्रकी खुद्धि हो। तो प्रमत्त-संयतगुणस्थानको, और यदि विशुद्धिकी खुद्धि हो। तो अपूर्वकरण गुणस्थानको छोड़कर दूसरे गुणस्थानोंमें गमनका अभाव है। यदि अप्रमत्तसंयत जीवका मरण भी हो, तो असंयतसम्य-ग्रहि गुणस्थानको छोड़कर दूसरे गुणस्थानोंमें गमन नहीं होता है।

शंका — सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव अपना काल पूरा कर पीछे संयमको अथवा संयमा-संयमको क्यों नहीं प्राप्त कराया गया !

समाधान — नहीं, क्योंकि, उस सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवका मिथ्यात्वसहित मिथ्या-दृष्टिगुणस्थानको, अथवा सम्यक्त्वसहित असंयतगुणस्थानको छोड़कर दूसरे गुणस्थानोंमें गमनका अभाव है।

शंका - अन्य गुणस्थानोंमें नहीं जानेका क्या कारण है ?

समाधान—ऐसा स्थभाव ही है। और स्वभाव दूसरेके प्रश्नके योग्य नहीं हुआ करता है, क्योंकि, उसमें विरोध आता है।

#### उक्स्सेण पलिदोवमस्स असंखेजजदिभागों ॥ १०॥

एदस्स अत्थो वुच्चदे- पुच्चुत्तजीवा सम्मामिच्छत्तं गंतूण तत्थंतो ग्रुहृत्तमच्छिय जाव ते मिच्छत्तं वा सासंजमसम्मत्तं वा ण पिडविज्जंति, ताव अण्णे वि अण्णे वि पुच्चुत्तजीवा सम्मामिच्छत्तं पिडविज्जावेद्व्या जाव सच्चुकस्सो णाणाजीवावेक्स्तो पिलदेविमस्स असं-से अदिभागमेत्तकालो जादो ति । सो पुण सगरासीदो असंसे ज्जगुणो । एदस्स वि कारणं पुच्वं व वत्तव्यं । तदो णियमेण अंतरं होदि ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ ११ ॥

एदस्सत्थो वुचदे-एको मिच्छादिद्वी विसुज्झमाणो सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो । सन्वलहुमंतोम्रहुत्तकालमच्छिद्ण विसुज्झमाणो चेव सासंजमं सम्मत्तं पिडवण्णो । संकिलेसं प्रिय मिच्छत्तं किण्ण गदो ? ण, विसोधिअदं संपुण्णमच्छिय संकिलेसं प्रिय मिच्छत्तं गच्छमाणसम्मामिच्छत्तकालस्स बहुत्तप्पसंगा । एक्किस्से विसोहीए कालादो संकिलेस-

नाना जीवोंकी अपेक्षा सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंका उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवें मागप्रमाण है ॥ १० ॥

इस स्वका अर्थ कहते हैं— प्वोंक गुणस्थानवर्ती जीव सम्यग्निध्यात्वको प्राप्त होकर और वहांपर अन्तर्मुहर्तकाल तक रहकर जवतक वे मिध्यात्वको अथवा असंयमसहित सम्यफ्त्यको नहीं पाप्त होते हैं, तवतक अन्य अन्य भी प्वोंक गुणस्थानवर्ती ही जीव सम्यग्निध्यात्वको प्राप्त कराते जाना चाहिए, जबतक कि सर्वोत्कृष्ट नाना जीवोंकी अपेक्षा रखनेवाला पत्योपमका असंख्यातवां भागमात्र काल पूरा हो। वह काल अपने गुणस्थान् वर्ती जीवराशिसे असंख्यातगुणा होता है। इसका भी कारण पूर्वके समान ही कहना चाहिए। उसके पश्चात् नियमसे अन्तर हो जाता है।

एक जीवकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्य। दृष्टि जीवका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥११॥ इस स्त्रका अर्थ कहते हैं —एक मिथ्यादृष्टि जीव विद्युद्ध होता हुआ सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। पुनः सर्वलघु अन्तर्मुहूर्तकाल रह कर विद्युद्ध होता हुआ ही असंयमसिंहत सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ।

शंका— संक्षेत्रको पूरित करके, अर्थात् सक्केशपरिणामी होकर, सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वको क्यों नहीं प्राप्त हुआ ?

समाधान – नहीं, क्योंकि, विद्युद्धिके संपूर्ण काल तक अपने गुणस्थानमें रह करके और संक्केशको धारण करके मिथ्यात्वको जानेवाले जीवके सम्यग्मिथ्यात्वसंबंधी कालके बहुत्वका प्रसंग हो जायगा। इसका कारण यह है कि एक भी विद्युद्धिके कालसे संक्लेश

१ उत्कर्षेण पत्योपमासंख्येयमागः । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्यः उत्कृष्टश्चान्तर्गृहूर्चः । स. सि. १, ८.

विसोहीणं दोण्हं पि कालो दोण्हं विच्चाले द्विदपिडमग्गकालसिहदो णिच्छएण संखेआगुणो चि अहिप्पाएण मिच्छचं ण णीदो । अथवा वेदगसम्मादिही संकिलिस्समाणगो सम्मा-मिच्छचं गदो, सन्वलहुमंतोग्रुहुचकालमच्छिद्ण अविणहुसंकिलेसो मिच्छचं गदो। एत्थ वि कारणं पुट्यं व वचट्यं। एवं दोहि पयोरेहि सम्मामिच्छचस्स जहण्णकालपरूवणा गदा।

### उक्करसेण अंतोमुहृत्तं ॥ १२ ॥

तं कथं १ एको विसुन्झमाणो मिच्छादिट्टी सम्मामिच्छत्तं गदो, सन्वुकस्सर्अतोमुद्दुत्तमच्छिद्ण संकिलिट्टो होद्ण मिच्छत्तं गदो । पुन्विल्लजहण्णकालादो एसो उक्कस्सकालो संखेजजगुणो, सन्वुक्कस्सितिकालसमूहत्तादो । अथवा वेदगसम्मादिट्टी संकिलिस्समाणगो सम्मामिच्छत्तं गदो । सन्वुक्कस्समंतोम्रहुत्तकालमच्छिद्ण असंजदसम्मादिट्टी
जादो । एत्थ वि कारणं पुन्वं व वत्तन्वं ।

असंजदसम्मादिट्टी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं प<del>डुच्च</del> सब्वद्धा<sup>'</sup>॥ १३॥

मीर विशुद्धि, इन दोनोंका ही काल, दोनोंके अन्तरालमें स्थित प्रतिमाग कालसहित निश्चयसे संस्थातगुणा होता है, इस प्रकारके अभिपायसे वह वर्धमान विशुद्धिवाला सम्य-ग्निथ्याहिए जीव मिथ्यात्वको नहीं प्राप्त कराया गया। अथवा, संक्लेशको प्राप्त होनेवाला वेदकसम्यग्हिए जीव सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुआ, और बहां पर सर्वलघु अन्तर्मुहुर्तकाल रह करके अविनष्टसंक्लेशी हुआ ही मिथ्यात्वको चला गया। यहां पर भी कारण पूर्वके समान ही कहना चाहिए। इस तरह दो प्रकारोंसे सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य-कालकी प्रक्षणा समाप्त हुई।

एक जीवकी अपेक्षा सम्यग्निध्यादृष्टि जीवका उत्कृष्ट काल अन्तर्गुहूर्त है ॥१२॥ वह इस प्रकार है— एक विग्रुद्धिको प्राप्त होनेवाला मिध्यादृष्टि जीव सम्यग्निध्यात्व को प्राप्त हुआ। वहांपर सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त काल रहकर और संक्रेशयुक्त हो करके मिध्यात्व को प्राप्त हुआ। पहले बतलाये गए इसी गुणस्थानके जघन्य कालसे यह उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है, क्योंकि, वह सर्वोत्कृष्ट त्रिकालके समृहात्मक है। अथवा, संक्रेशको प्राप्त होने वाला वेदकसम्यग्दिए जीव सम्यग्निध्यात्वको प्राप्त हुआ। वहांपर सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुद्धर्त काल रह करके असंयतसम्यग्दिष्ट हो गया। यहांपर भी कारण पूर्वके समान ही कहना चाहिए।

असंयतसम्यग्दृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व-काल होते हैं ।। १३ ।।

१ असंयतसम्यग्दष्टेर्नानाजीवापेक्षया सर्वः काळः । सः सि. १,८.

अदीदाणागद-वट्टमाणकालेमु असंजदसम्मादिष्टिवोच्छेदो णिथि। बुदो १ सहावदो । एसो सहाओ असंजदसम्मादिष्टिरासिस्सित्थ ति कघं णव्वदे १ सव्वद्धा-वयणादो । कघं पक्तो चेव साहणतं पिडविज्जदे १ ण, उभयपक्खित्तसिष्टिज्जस्स जिणवयणस्स एक्कस्स वि पक्तसाहणते विरोहाभावा। दिवायरा सुओ उदेदि ति वयणस्सेव किरियाविसेसणत्तादो सब्बद्धमिदि पावेदि १ ण, तहा विवक्खाभावा। पुणो कघमेत्थतणविवक्खा १ वृच्चदे—सब्बा अद्धा जेसि ते सब्बद्धा, सब्बकालसंबंधिणो ति वृत्तं होदि।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ १४ ॥

तं कथं श अहावीससंवकम्मियमिच्छादिही वा सम्मामिच्छादिही वा संजदासंजदो वा पमत्तसंजदो वा पुट्यं सासंजमसम्मत्ते बहुवारं परियद्वंतो अच्छिदो असंजदो जादो।

इसका कारण यह है कि अतीत, अनागत और वर्तमान, इन तीनों ही कालोंमें असंयतसम्यन्हिष्ट जीवोंका व्युच्छेद नहीं है।

शंका—विकालमें भी असंयतसम्यन्दिष्ट राशिका व्युच्छेद क्यों नहीं होता ! समाधान—पेसा स्वभाव ही है।

शंका - असंयतसम्यग्दि राशिका ऐसा स्वभाव है, यह कैसे जाना ?

समाधान-सूत्र पठित 'सर्वादा' अर्थान् सर्वकाल रहते हैं, इस वचनसे जाना।

शंका - विवादस्थ पक्ष ही हेतुपनेको कैसे प्राप्त हो जायगा !

समाधान—नहीं, क्योंकि, डभय पक्षके अतिशय युक्त अर्थात्, उभयपक्षातीत, एक भी जिनवचनके पक्ष और साधनके होनेमें कोई विरोध नहीं आता।

शंका—'दिवाकर स्वतः अदित होता है' इस यचनके समान कियाविशेषण होनेसे 'सव्बद्धं' ऐसा पाठ होना चाहिए ?

समाघाम - नहीं, क्योंकि, उस प्रकारकी विवक्षाका सभाव है।

शंका - तो यहां पर किस प्रकारकी विवक्षा है ?

समाधान — वह विवक्षा इस प्रकारकी है— सर्व काल जिन जीवोंके होता है, वे सर्वाद्धा कहलाते हैं, अर्थात् 'सर्वकालसम्बन्धा जीव' यह 'सर्वाद्धा' पदका अर्थ है।

एक जीवकी अपेक्षा असंयतसम्यग्दृष्टि जीवका जघन्य काल अन्तर्ग्रहर्त है।।१४॥। शंका — यह काल कैसे संभव है!

समाधान— जिसने पहले असंयमसहित सम्यक्त्वमें बहुतवार परिवर्तन किया है, ऐसा कोई एक मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला मिथ्यादिए जीव, अथवा सम्यग्मिथ्यादिष्ट, अथवा संयतासंयत, अथवा प्रमत्तसंयत जीव असंयतसम्यग्दिए हुआ।

१ एकजीवं प्रति जधन्येनान्तर्भृहर्तः । स. सि. १, ८.

सन्वलहुमंतोग्रुहुत्तद्धमिन्छय मिन्छत्तं वा सम्मामिन्छत्तं वा संजमासंजमं वा अप्यमत्तन्त्रावण संजमं वा पिडवण्णो । उवित्मगुणद्वाणेहितो संकिलेसेण जे असंजदसम्मत्तं पिडन्वणा, ते अविणद्वेण तेण संकिलेसेण सह मिन्छत्तं सम्मामिन्छत्तं वा णेदव्वा । जे हेद्विमन्गुणद्वाणेहितो विसोहीए सासंजमं सम्मत्तं पिडवण्णा, ते ताए चेव विसोहीए अविणद्वाए सह संजमासंजमं अप्यमत्तभावेण संजमं वा णेदव्वा, अण्णहा जहण्णकालाणुववत्तीदो ।

#### उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ १५॥

तं कथं ? एक को पमत्तो अप्पनतो वा चदुण्ह मुवसामगाण मेक्कदरो वा समऊणतेत्रीससागरोवमा उद्विदिएस अणुत्तरिवमाण वासियदेवेस उववण्णो । सासंजमसम्मत्तस्स
आदी जादो । तदो चुदो पुञ्चको डाउएस मणुसेस उववण्णो । तत्थ असंजदसम्मादिद्वी
होद्ग ताव हिदो जाव अंतो मुहुत्तमेत्ताउअं सेसं ति । तदो अप्पमत्तमावेष संजमं पिटवण्णो (१)। तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ग (२) खवगसे दिपाओ ग्गाविसो ही ए
विसुद्धो अप्पमत्तो जादो (३)। अपुञ्च खवगो (४) अणिय द्विखवगो (५) सुदुमखवगो (६) खीणकसाओ (७) सजोगी (८) अजोगी (९) होद्ग सिद्धो जादो ।

फिर वह सर्वेळघु अन्तर्मुहृतं काळ रह करके मिध्यात्वको, अथवा सम्यग्मिध्यात्वको, अथवा संयमां संयमको प्राप्त हुआ। ऊपरके गुणस्थानों से संयमको प्राप्त हुआ। ऊपरके गुणस्थानों से संद्धे दोके साथ जो असंयतसम्यक्त्वको प्राप्त हुए हैं वे जीव उसी अधिनष्टसं हो दोके साथ मिध्यात्व अथवा सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त कराना चाहिए। जो अधस्तन गुणस्थानों से विद्युद्धिके साथ असंयमसिहत सम्यक्त्वको प्राप्त हुए हैं, व जीव उसी अधिनष्टिवशुद्धिके साथ संयमा संयमको स्था असंयमसिहत सम्यक्त्वको प्राप्त हुए हैं, व जीव उसी अधिनष्टिवशुद्धिके साथ संयमा संयमको, अथवा अप्रमत्तमावके साथ संयमको छ जाना चाहिए; अन्यथा असंयतसम्यक्तवका ज्ञाच्य काळ नहीं वन सकता है।

असंयतसम्यग्दृष्टि जीवका उत्कृष्ट काल सातिरेक तेतीस सागरोपम है ॥ १५॥ शंका—यह सातिरेक तेतीस सागरोपमकाल कैसे संभव है १

समाधान—एक प्रमत्तसंयत, अथवा अप्रमत्तसंयत, अथवा चारों उपशामकों में कोई एक उपशामक जीव एक समय कम तेतीस सागरोपम आयुकर्मकी स्थितिवाले अनुत्तर विमानवासी देवों में उत्पन्न हुआ, और इस प्रकार असंयमसिंदित सम्यक्त्वकी आदि हुई। इसके पश्चान् वहांसे च्युन हाकर पूर्वकोटिवर्षकी आयुवाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। वहांपर बह्द अन्तर्मुद्धतंप्रमाण आयुके होप रह जानेतक असंयतसम्यग्दिए होकर रहा। तत्पश्चात् अप्रमत्तमावसे संयमको प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्तगुणस्थानमें सहस्रों परिवर्तन करके (२), अपकथ्रेणीके प्रायोग्य विद्युद्धिते विद्युद्ध हो, अप्रमत्तसंयत हुआ (३)। पुनः अपूर्वकरणक्षपक (४), अनिवृत्तिकरणक्षपक (४), स्वस्मसाम्परायक्षपक (६), क्षीणकषाय-वितरागळवास्थ (७), सयोगिकेवली (८), और अयोगिकेवली (९) होकरके सिद्ध हो गया।

१ उत्कर्षण त्रयार्श्वश्चत्सागरीपमाणि सातिरेकाणि । सः वि. १, ८.

एदेहि णविह अंतोग्रुहुनेहि ऊणपुन्वकोडीए अदिरित्ताणि समऊणतेत्तीससागरीवमाणि असंजदसम्मादिष्टिस्स उक्कस्सकाले। होदि । किमहं समऊणतेत्तीससागरीवमाउठिदिएसु देवेसुप्पादिदो ? ण, अण्णहा असंजदद्धाए दीहत्ताणुवलंभा । कुदो ? जिद तेत्तीससागरी-वमाउद्धिदिएसु देवेसु उप्पादिज्जदि, तो वासपुधत्तावसेसे आउए णिच्छएण संजमं पिड-वज्जदि । जो पुण समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्धिदिएसु देवेसुवविजय मणुसेसु उववण्णो, सो अंतोग्रुहुत्तृणपुन्वकोडिमसंजमेण सह अच्छिय पुणे। णिच्छएण संजदो होदि, तेण समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्धिदिएसु देवेसुववित्तिसागरोवमाउद्धिदिएसु देवेसुववित्ति।

संजदासंजदा केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्धां ॥ १६॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो, असंजदसम्मादिद्विम्हि परूविदत्तादो ।

इन नौ अन्तर्मुहूर्तौंसे कम पूर्वकोटि कालसे अतिरिक्त तेतीस सागरीपम असंयतसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट काल होता है।

ग्नंका — ऊपर असंयतसम्यग्हिए गुणस्थानका उत्कृष्टकाल बतलाते हुए उक्त जीवको एक समय कम तेतीस सागरोपम आयुकी स्थितिवाले देवोंमें ही किसलिए उत्पन्न कराया गया है !

समाधान — नहीं, अन्यथा, अर्थात् एक समय कम तेतीसं सागरोपमकी स्थितिवाले देवोंमें यदि उत्पन्न न कराया जाय तो, असंयतसम्यग्हिए गुणस्थानके कालमें दीर्घता नहीं पाई जा सकती है, क्योंकि, यदि पूरे तेतीस सागरोपम आयुकी स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न कराया जायगा तो, वर्षपृथक्त्वप्रमाण आयुके स्वरोष रहने पर निश्चयसे वह संयमको प्राप्त हो जायगा। किन्तु जो एक समय कम तेतीस सागरोपम आयुकी स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न होकर मनुष्योंमें उत्पन्न होगा, वह अन्तर्मुहर्त कम पूर्वकोटि प्रमाणकाल असंयमके साथ रह कर पुनः निश्चयसे संयत होगा। इसलिए, अर्थात्, असंयतसम्यक्त्वके कालकी दीर्घता बतानेके लिए, एक समय कम तेतीस सागरोपम आयुकी स्थितिवाले अनुत्तरिवमानवासी देवोंमें उत्पन्न कराया गया है।

संयतासंयत जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं 11 १६ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है, क्योंकि, असंयतसम्यग्द्धिगुणस्थानके कालमें उसका भक्षण किया जा चुका है।

१ संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया सर्वः काळः । सः सि. १, ८.

# एगजीवं पडुच जहण्णेणंतोमुहुत्तं ॥ १७ ॥

तं कथं ? एक्को अद्वावीससंतकिम्मयिमच्छादिही असंजदसम्मादिही पमत्तसंजदो वा पुन्वं पि बहुसो संजमासंजमगुणद्वाणे परियद्विदो परिणामपच्चएण संजमासंजमं पिढवण्णो । सन्वलहुमंतोग्रुहुत्तद्वमिच्छद्ण पमत्तसंजदचरो मिच्छतं वा सम्मामिच्छतं वा असंजदसम्मत्तं वा पिढवण्णो । पच्छाकर्मिच्छत्ता सासंजमसम्मत्ता च अप्यमत्तभावेण संजमं पिढवण्णा । कुदो ? अण्णहा संजदासंजदद्वाए जहण्णत्ताणुववत्तीए । किमद्वं सम्मामिच्छादिद्वी संजमासंजमं गुणं ण, णीदो ? ण, तस्स देसविरिद्वजजाएण परिणमणस्ति।ए असंभवा । वृत्तं च—

ण य मरइ णेव संजममुवेइ तह देससंजमं वावि । सम्माभिन्छादिद्वी ण उ मरणंतं समुखाओं ॥ ३३ ॥

एक जीवकी अपेक्षा संयतासंयतका जघन्य काल अन्तर्भृद्वर्त है ॥ १७॥

वह काल इस प्रकार संभव है— जिसने पहले भी बहुतवार संयमासंयम गुणस्थानमें परिवर्तन किया है ऐसा कोई एक मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला मिध्या-हिए, अथवा असंयतसम्यन्दिए. अथवा प्रमत्तसंयत बीव पुनः परिणामोंके निमित्तसे संयमा-संयम गुणस्थानको प्राप्त हुआ। बहांपर सक्से कम अन्तर्मुहर्त काल रह करके वह यि प्रमत्तसंयतवर है, अर्थात् प्रमत्तसंयतगुणस्थानसे संयतासंयत गुणस्थानको प्राप्त हुआ है, तो मिध्यात्वको, अथवा सम्यग्मिध्यात्वको, अथवा असंयतसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। अथवा, यि वे प्रभात्कत मिध्यात्व या प्रभात्कृत असंयमसम्यक्त्ववाले हैं, अर्थात् संयतासंयत होनेके पूर्व मिध्याहिए या असंयतसम्यन्दिए रहे हैं, तो अप्रमत्तमावके साथ संयमको प्राप्त हुए; क्योंकि, यिद ऐसा न माना जाय तो संयतासंयत गुणस्थानका जघन्य काल नहीं वन सकता।

श्रंका—सम्यग्मिध्यादिष्ठ जीव संयमासंयम गुणस्थानको किसलिए नहीं प्राप्त ≅राया गया रै

समाधान — नहीं, क्योंकि, सम्यग्मिध्याहिष्ट जीवके देशविरातिरूप पर्यायसे परि-जमनकी शक्तिका होना असंभव है। कहा भी है—

सम्यागिश्यादि जीव न तो मरता है, न संयमको प्राप्त होता है, न देशसंबमको भी प्राप्त होता है। तथा उसके मारणाग्तिकसमुद्धात भी नहीं होता है ॥ ३३॥

१ एकजीवं प्रति जवन्येनान्तर्मृहर्तः । स. सि. १, ८,

२ सो संजर्म ण गिण्हांदे देसजमं वा ण नंधदे आउं। सन्मं वा मिण्छं वा पश्चितिज्ञय मरदि णियमेण ॥ सन्मज्ञमिण्छपरिणामेसु जिहें आउगं पुरा बद्धं। तीहें मरणं मरणंतसप्रवादो वि य ण मिस्सन्मि ॥ गो. जी. २३-२४

# उक्कस्सेण पुन्वकोडी देसूणां ॥ १८ ॥

तं कथं १ एक्को तिरिक्लो मणुस्सो वा अहावीससंतकिमगो मिन्छाइही सण्णिप्पिंचिदियतिरिक्लसंग्रुच्छिमपज्जचएसु मच्छ-कच्छव-मंह्कादिसु उववण्णो । सन्वलहुएण अंतोग्रुहुत्तकालेण सन्वाहि पज्जचीहि पज्जचयदो जादो (१)। विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) होद्ण संजमासंजमं पिडवण्णो । पुन्वकोडिकालं संजमासंजममणुपालिद्ण मदो सोधम्मादि-आरणच्चुदंतेसु देवेसु उववण्णो । णहो संजमासंजमो । एवमादिल्लेहि तीहि अंतोग्रुहुत्तेहि ऊणा पुन्वकोडी संजमासंजमकालो होदि ।

पमत्त-अप्पमत्तसंजदा केविचरं कालादो होति, णाणाजीवं पहुच्च सब्बद्धां ॥ १९ ॥

जेण तिसु वि कालेसु पमत्तापमत्तसंजदेहि विरहिदो एगा वि समओ णित्थि, तेण सब्बद्धं हवंति ।

#### एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २०॥

संयतासंयत जीवका उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि वर्षप्रमाण है ।। १८॥

वह काल इस प्रकार संभव है — मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला एक तिर्यंच अथवा मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव, संक्षी पंचेन्द्रिय और पर्याप्तक, ऐसे संमूर्ण्डन तिर्यंच मरुछ, करुछप, मेंडकादिकों में उत्पन्न हुआ, सर्थलघु अन्तर्मुहर्नकाल द्वारा सर्व पर्याप्तियोंसे पर्याप्तपनेको प्राप्त हुआ (१)। पुनः विश्वाम लेता हुआ (२), विशुद्ध हो करके (३), संयमासंयमको प्राप्त हुआ। वहां पर पूर्वकोटी काल तक संयमासंयमको पालन करके मरा और सौधर्मकरपको आदि लेकर आरण अच्युतान्त कर्लोक देवों में उत्पन्न हुआ। तब संयमासंयम नष्ट हो गया। इस प्रकार आदिक तीन अन्तर्मुहृतौं से कम पूर्वकोटिप्रमाण संयमासंयमका काल होता है।

प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अवेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ १९ ॥

चूंकि, तीनों ही कालोंने प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंसे विरहित एक भी समय नहीं है, इसिंख वे सर्वकाल होते हैं।

एक जीवकी अपेक्षा प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतका जघन्य काल एक समय है।।२०।।

र उरकर्षेण पूर्वकोटी देशीना। स. सि. १, ८.

६ प्रमचाप्रमचयोनीनाजीवापेश्वया सर्वः कालः । सः सि. १, ८,

३ एकजीर्व प्रति जवन्येनैकः समयः । स. सि. १, ८.

तं जधा— पमत्तस्स ताव एगसमओ वुच्चदे । एक्को अप्पमत्तो अप्पमत्तद्वाए खीणाए एगसमयं जीविदमित्थ ति पमत्तो जादो । पमत्तगुणेण एगसमयं दिह्वो विदिय-समए मदो देवो जादो । णह्वो पमादविसिद्धसंजमो । एवं पमत्तस्स एगसमयपरूवणा गदा । अप्पमत्तस्स वुच्चदे— एक्को पमत्तो पमत्तद्वाए खीणाए एगसमयं जीवियमित्थि ति अप्पमत्तो जादो । अप्पमत्तगुणेण एगसमयं दिह्वो विदियसमए मदो देवो जादो । णहुमप्पमत्त-गुणहाणं । अधवा उवसमसेढीदो ओदरमाणो अपुच्चकरणो एगसमयं जीविदमित्थि ति अप्पमत्तो जादो, विदियसमए मदो देवेसुववण्णो । एवं देशह पयारेहि अप्पमत्तस्स एग-समयपरूवणा कदा ।

# उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ २१ ॥

पमत्तस्य ताव बुच्चदे एक्को अप्पमत्तो पमत्तपडजाएण परिणमिय सब्बुक्कस्स-मंतोग्रुहुत्तमच्छिय मिच्छत्तं गदो । एवं पमत्तस्य उक्कस्सकालपरूवणा गदा । अप्पमत्तस्स बुचदे एक्को पमत्तो अप्पमत्तो होद्ण सब्बुक्कस्समंतोग्रुहुत्तमच्छिय पमत्तो जादो । एसा अप्पमत्तस्स बुक्कस्सकालपरूवणा ।

यह इस प्रकार है— पहले प्रमत्तसंयतका एक समय कहते हैं। एक अप्रमत्तसंयत जीव, अप्रमत्तकाल के क्षीण हो जाने पर तथा एक समयमात्र जीवित शेप रहनेपर प्रमत्तसंयत हो गया। प्रमत्तगुणस्थानके साथ एक समय दिखा, और दूसरे समयमें मरकर देव उत्पन्न हो गया। तब प्रमाद्विशिष्ट संयम नष्ट हो गया। इस प्रकारसं प्रमत्तसंयतके एक समयकी प्रक्रपणा हुई। अब अप्रमत्तसंयतके एक समयकी प्रक्रपणा करते हैं— एक प्रमत्तसंयत जीव प्रमत्तकाल के क्षीण हो जाने पर, तथा एक समयमात्र जीवन के शेष रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हो गया। तब अप्रमत्तगुणस्थान के साथ एक समय दिखा, और दूसरे समयमें मरकर देव हो गया। पुनः अप्रमत्तगुणस्थान नष्ट हो गया। अथवा, उपशामश्रेणींस उतरता हुआ अपूर्वकरणसंयत एक समयमात्र जीवनके शेष रहनेपर अप्रमत्त हुआ, और द्वितीय समयमें मरकर देवोंमें उत्पन्न हो गया। इस तरह दोनों प्रकारोंसे अप्रमत्तसंयतके एक समयकी प्रक्रपणा की गई।

प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।। २१।।

पहेंछे प्रमत्तसंयतका उन्हाए काल कहते हैं— एक अप्रमत्तसंयत, प्रमत्तसंयतपर्यायसे परिणत होकर और सर्वोत्हाए अन्तर्मुहर्न कालप्रमाण रह करके मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रमत्तसंयतके उत्हाए कालकी प्ररूपणा हुई। अब अप्रमत्तसंयतका उत्हाए काल कहते हैं— एक प्रमत्तसंयतकीव, अप्रमत्तसंयत होकर, वहांपर सर्वोत्हाए अन्तर्मुहर्त काल तक रह करके प्रमत्तसंयत हो गया। यह अप्रमत्तसंयतके उत्हाए कालकी प्ररूपणा है।

र उत्कर्षेणान्तर्भृहर्तः । स. सि. १, ८.

# चउण्हं उवसमा केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च जह-ण्णेण एगसमयं ॥ २२ ॥

तं कथं ? दो वा तिण्णि वा अणियद्वि उत्रसामगा सेहीदो ओदरमाणा एगसमयं जीविदमित्थ ति अपुन्वकरणउवसामगा जादा । एगसमयमपुन्वकरणेण सह दिष्ठा विदियसमए मदा देवा जादा । एवमपुन्वकरणस्स एगसमयपुरुव्वकरणेण सह दिष्ठा विदियसमए कालं कराविय अपुन्वकरणस्स एगसमयपुरुवणा कदा । अप्पमत्तमपुन्वकरणं किरय विदियसमए कालं कराविय अपुन्वकरणस्स एगसमयपुरुवणा किष्ण कदेति वृत्ते ण, अपुन्वकरणपढमसमयादो जाव णिद्दा-पयलाणं वंधो ण वोन्छिज्जिदि ताव अपुन्वकरणाणं मरणाभावा । एवं चेव तिण्हमुवसामगाणमेगसमयपुरुवणा णाणाजीवे अस्सिद्ण कायन्त्रा । णविर अणियद्वि-सुदुमउवसामगाणं चढंत-ओद्रंतजीवे अस्सिद्ण दोहि पयारेहि एगसमयपुरुवणा कादन्त्रा । उवसंतकसायस्स चढंतजीवे चेय अस्सिद्ण एगसमय-पुरुवणा कादन्त्रा ।

# उकस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ २३ ॥

चारों उपशामक जीव कितने काछ तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जबन्यसे एक समय होते हैं ।। २२ ॥

वह इस मकार है— उपरामश्रेणीसे उतरनेवाले दो, अथवा तीन अनिवृत्तिकरण उप-शामक जीव एक समयमात्र जीवनके शेष रहनेपर अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती उपशामक हुए। तब एक समयमात्र अपूर्वकरणगुणस्थानके साथ दिखे। पुनः हितीय समयमें मरे, और देव हो गये। इस प्रकार अपूर्वकरण उपशामकके एक समयकी प्रक्रपण की।

शंका — अप्रमत्तसंयतको अपूर्वकरणगुणस्थानमें ले जा करके और द्वितीय समयमें मरण कराके अपूर्वकरणगुणस्थानके एक समयकी प्रकृषणा क्यों नहीं की ?

समाधान—इसलिए नहीं की, कि अपूर्वकरणगुणस्थानके प्रथम समयसे लेकर जब तक निदा और प्रचला, इन दो प्रकृतियोंका बंध न्युच्छित्र नहीं हो जाता है, तब तक अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती संयतींका मरण नहीं होता है।

इसी प्रकार द्रोष तीन उपशामकों के एक समयकी प्रकरणा नाना जीवों का आश्रय करके करना चाहिए। विशेष बात यह है कि अनिवृत्तिकरण और सुक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्ती उपशामक जीवों के एक समयकी प्रकरणा उपशामश्रेणी चढ़ते हुए और उतरते हुए जीवों को आश्रय करके दोनों प्रकारों से करना चाहिए। किन्तु उपशान्तकषाय उपशामकके एक समयकी प्रकरणा चढ़ते हुए जीवों को ही आश्रय करके करना चाहिए।

चारों उपशामकोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ २३ ॥

१ चतुर्णापुपश्चमकाना नानाजीवापेक्षमा जघन्येनैकः समयः । स. सि. १. ८.

र उत्कवेंणान्तर्प्रदूर्तः । स. सि. १. ८.

तं कथं १ सचह वा चउवणा वा अप्पमचा अपुन्वकरणउवसामगा जादा जाव ते अणियहिद्वाणं ण पार्वेति ताव अणो वि अणो वि अप्पमचा अपुन्वकरणगुणहाणं पिट-वज्जावेदन्वा । ओयरमाणअणियाद्विणो वि अपुन्वकरणं पिडवज्जावेदन्वा । एवं चढंत-ओयरंतजीविहि असुण्णं होद्ण अपुन्वकरणगुणहाणं अन्छिदि जाव तप्याओग्गउक्करसंतो-स्रुहुत्तं ति । तदो णिन्छएण विरहो । एवं चेव तिण्हसुवमामगाणसुक्करसकालपरूवणा कादन्वा । णविर उवसंतकसायसम उक्करसकाले भण्णमाणे एगो उवसंतकसाओ चिडय जाव णोअरिद ताव अण्णे सहुमसांपराइया उवसंतकसायगुणहाणं चडावेदन्वा । एवं पुणो संखेन्जवारं चडाविय उवसंतक।लो बहु।वेदन्वो जाव तप्याओग्गुक्करसअंतोस्रहुतं पचो ति ।

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २४ ॥

तं कथं ? एक्का अणियद्धिउत्रसामगो एगसमयं जीतिदमित्थ ति अपुन्तरत्रसामगो जादो एगसमयं दिह्रो तिदियसमए मदो लयसत्तमो देवो जादो । एवं तिष्हमुत्रसामगाण-मेगसमयपद्भवणा वत्तन्त्रा । णवरि अणियद्धि-सुहुमउत्रसामगाणं चढणोयरणिवहाणेण वेहि

यह इस प्रकार है— सान आठसे लेकर चौपन तक अप्रमत्तसंयत जीव प्रकसाथ अपूर्वकरणगुणस्थानी उपशामक हुए। जय तक वे अनिवृत्तिकरणगुणस्थानको नहीं प्राप्त होते हैं, तब नक अन्य अन्य भी अप्रमत्तसंयन जीव अपूर्वकरणगुणस्थानको प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकारसे उपशामअणीस उतरनेवाल अनिवृत्तिकरणगुणस्थानी उपशामक भी अपूर्वकरणगुणस्थानको प्राप्त कराना चाहिए। इस प्रकार चढ़ने और उतरते हुए जीवोंसे अशून्य (पिरपूर्ण) होकर अपूर्वकरणगुणस्थान उसके योग्य उन्ह्रेष्ट अन्तर्मुहूर्तकाल पूरा होने तक रहता है। इसके प्रथान निश्चयसे थिरह (अन्तराल) हो जाता है। इसी प्रकारसे तीनों ही उपशामकोंक उन्ह्रेष्ट कालकी प्रक्तपणा करना चाहिए। विशेष वात यह है कि उपशानतकषाय उपशामकके उन्ह्रेष्ट कालको कहनेपर एक उपशानतकषाय जीव चढ़ करके जय तक नहीं उतरता है, तब तक अन्य अन्य सृक्ष्मसाम्पराधिक संयन उपशानतकषायगुणस्थानको चढ़ाना चाहिए। इस प्रकारसे पुनः संस्थातचार जीवोंको चढ़ाकर उपशान्तकाल उसके योग्य उन्ह्रेष्ट अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होने नक बढ़ाना चाहिए।

एक जीवकी अपेक्षा चारों उपशामकोंका जघन्य काल एक समय है। २४॥ वह इस प्रकार है— एक अनिवृत्तिकरण उपशामक जीव एक समयमात्र जीवन शेप रहन पर अपूर्वकरण उपशामक हुआ, एक समय दिखा, और द्वितीय समयमें मरणको प्राप्त हुआ, तथा उत्तम जातिका अनुत्तरिवमानवासी देव हो गया। इसी प्रकार शेप तीनों उपशामकोंके एक समयकी प्रकृतणा करना चाहिए। विशेष बात यह है कि अनिवृत्तिकरण

१ एकजीवापेक्षया च जघन्येनेकः समयः । सः सि. १, ८.

पयारेहि, चढणमास्सिद्ण उवसंतकसायस्स एगपयारेण एगसमयपरूवणा कायव्वा । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ २५॥

तं जहा- एक्को अप्पर्मचो अपुन्त्रउत्तसामगो जादो । तत्थ सन्बुक्कस्समंते। सुहुत्त-माच्छिय अणियद्विद्वाणं पडिवण्णो । एवं तिण्हसुत्रसामगाणं वत्तन्त्रं ।

चदुण्हं खवगा अजोगिकेवली केवचिरं कालादो होंति, णाणा-जीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २६॥

तं कथं ? सत्तद्व जणा अदुत्तरसदं वा अप्पमत्ता अप्पमत्तद्वाए खीणाए अपुन्व-करणखवगा जादा । अंतोम्रहुत्तमच्छिय अणियद्विद्वाणं गदा । एवं चेव चदुण्हं खवगाणं जाणिद्ण भाणिद्व्वं ।

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ २७ ॥

तं जधा- सत्तद्व जणा वा बहुगा वा अप्पमत्तसंजदा अपुन्त्रखत्रगा जादा। ते तत्थ

और सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानी उपशामकोंके चढ़ने और उतरनेके विधानकी अपक्षा दोनों प्रकारोंसे तथा आरोहणका आश्रय करके उपशान्तकपाय उपशामककी एक प्रकारसे एक समयकी प्रकरणा करना चाहिए।

एक जीवकी अपेक्षा चारों उपशामकोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ॥ २५ ॥

वह इस प्रकार है— एक अप्रमत्तसंयत जीव अपूर्वकरण गुणस्थानी उपशामक हुआ। वहां पर सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त रहकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इसी प्रकारसे तीनों उपशामकोंके एक समयकी प्ररूपणा कहना चाहिए।

अपूर्वकरण आदि चारों क्षपक और अयोगिकेवली कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्भ्रहर्त तक होते हैं ॥ २६ ॥

वह इस प्रकार है— सात आठ जन, अथवा अधिकसे अधिक एक सौ आठ। अप्रमत्तसंयत जीव, अप्रमत्तकालके क्षीण हो जाने पर, अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती क्षपक हुए। वहां पर अन्तर्मुहूर्त काल रह करके अनिवृत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त हुए। इसी प्रकारसे अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय, क्षीणकपायवीतरागल्डसस्थ और अयोगिकेवली, इन चारों क्षपकोंके जवन्य कालकी प्रकृपणा जान करके कहलाना चाहिए।

चारों क्षपकोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है ॥ २०॥

वह इस प्रकार है — सात आठ जन अथवा बहुतसे अप्रमत्तसंयत जीव अपूर्वकरण

१ डत्कवेंणान्तर्प्रदुर्चः । सः सिः १, ८.

१ चतुर्णा क्षपकाणामयोगकेविकनी च नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्यश्रोत्कष्टश्चान्तर्ग्रहर्तः । स. सि. १, ८०

अंतोग्रुहुत्तमिन्छिय अणियद्विणो जादा । तिम्ह चेव समए अण्णे अप्पमत्ता अपुन्वस्ववगा जादा । एवं पुणो पुणो संखेज्जवारं चढणिकिरियाए कदाए णाणाजीवे अस्सिद्ण अपुन्व-करणुक्कस्सकालो होदि । एवं चेव चढुण्हं खवगाणं जाणिद्ण वत्तव्वं ।

## एगजीवं पडुच्च जहणोण अंतोमुहुत्तं ॥ २८ ॥

तं जहा- एको अप्पमत्तो अपुन्तकरणो जादो अंतोम्रहुत्तमिन्छद्ण अणियद्विखनगे। जादो । एवं चेव चदुण्हं खवगाणं जहण्णकालपरूत्रणा कादन्त्रा ।

#### उक्कस्सेण अंतोमुहृतं ॥ २९ ॥

एको अप्पमत्तो अपुन्यखंवगो जादो । तत्थ सन्वुकस्समंतोग्रहुत्तमन्छिद्ण अणि-यद्विगुणद्वाणं पिडवण्णो । एगजीवमस्सिद्ण अपुन्यकरणुकस्सकालो जादो । एवं चेव चदुण्हं खवगाणं जाणिद्ण वत्तन्वं । एत्थ जहण्णुकस्सकाला वे वि सरिसा, अपुन्वादि-परिणामाणमणुकद्वीए अभावादो ।

गुणस्थानी भपक हुए। वे वहां पर अन्तर्भृद्धतं रह करके अनिष्कृतिकरण गुणस्थानी हो गये। उसी ही समयमं अन्य अप्रमत्तसंयत जीव अपूर्वकरण भपक हुए। इस प्रकार पुनः पुनः संख्यातवार आरोहणिक्रयाके करने पर नाना जीवोंका आश्रय करके अपूर्वकरण भपकका उत्क्रप्त काल होता है। इसी प्रकारसे चारों भपकोंका काल जान करके कहना चाहिए।

एक जीवकी अपेक्षा चारों क्षपकोंका जघन्य काल अन्तर्भ्रहर्त है।। २८॥

यह इस प्रकार है — एक अप्रमत्तसंयत जीव अपूर्वकरण गुणस्थानी क्षपक हुआ और अन्तर्मुद्र्त रह करके अनिवृत्तिकरण क्षपक हुआ। इसी प्रकारसे चारों क्षपकोंके जघन्य कालकी प्रकरणा करना चाहिए।

एक जीवकी अपेक्षा चारों क्षपकोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहर्त है ॥ २९ ॥

एक अप्रमत्तसंयत जीव अपूर्वकरण क्षपक हुआ। वहां पर सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुहर्न काल तक रह करके अनिवृत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त हुआ। यह एक जीवको आश्रय करके अपूर्वकरणका उत्कृष्ट काल हुआ। इसी प्रकारसे चारों क्षपकोंका काल जान करके कहना चाहिए। यहां पर जधन्य और उत्कृष्ट, ये दोनों ही काल सहना हैं, क्योंकि, अपूर्वकरण आदिके परिणामोंकी अनुकृष्टिका अमाव होता है।

विशेषार्थ - यहां पर अपूर्वकरण आदिके परिणामांकी अनुकृष्टिके अभाव कहनेका

र अतीवृहुत्तमेचे पडिसमयमसंख्ळोगपरिणामा । कमउड्डागुक्वग्रणे अणुक्टी णरिव णियमेण ॥ गो. जी. ५३, अन्ता उवरिममाना हेन्द्रिममानेहिं सरिसगा णिध । तन्ता निदियं करणं अपुन्वकरणं ति णिदिष्टं ॥ छन्धि. ५१. तत्र अनुकृष्टिभीम अध्रतनसमयपरिणामखंडानां उपरितनसमयपरिणामखंडां साद्दयं मनति । गो. जी. प्र. ४९, अपूर्वकरणग्रुणस्थाने नियमेन अवस्यंमानेन अनुकृष्टिभीरित, तत एव प्रतिसमयपरिणामानां नहुसंडविधानामानः । गो. जी. मं. प्र. ५३.

# सजोगिकेवली केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्धां ॥ ३०॥

तिसु वि कालेसु जेण एको वि समओ सजोगिविरहिदो णितथ तेण सन्बद्धत्तणं जुज्जदे।

# एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। ३१ ॥

तं कथं १ एको खीणकसाओ सजोगी होद्ग अंतोम्रहुत्तमच्छिय समुग्घादं करिय पच्छा जोगणिरोहं किच्चा अजोगी जादो । एवं सजोगिस्स जहण्णकालपस्त्रणा एगजीव-मर्लीणा गदा ।

## उक्कस्सेण पुञ्चकोडी देसूणां ॥ ३२ ॥

अभिप्राय इस प्रकार है— विवक्षित समयमें विद्यमान जीवके अधस्तन समयवर्ती जीवोंके परिणामोंके साथ सहराता होनेको अनुकृष्टि कहंत हैं। अधःप्रवृत्तकरणमें भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणामोंमें सहराता पाई जाती है, इसिलए वहां पर अनुकृष्टि रचना वतलाई गई है। किन्तु अपूर्वकरण अदिमें उपरितन समयवर्ती जीवोंके परिणामोंकी अधस्तन समयवर्ती जीवोंके परिणामोंके साथ सहराता नहीं पाई जाती है, इसिलए अपूर्वकरण आदिमें अनुकृष्टि रचनाका अभाव होता है। इसी कारण अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंके जघन्य काल और उत्कृष्ट काल, सहरा बतलाये गये हैं।

सयोगिकेवली जिन कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व-काल होते हैं ॥ ३०॥

चूंकि, तीनों ही कालोंमें एक भी समय सयोगिकेवली भगवान्से विरहित नहीं है, इसिलए सर्व कालपना बन जाता है।

एक जीवकी अपेक्षा सयोगिकेवलीका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है।। ३१।।

वह इस प्रकार है -- एक श्लीणकपायवीतरागछशस्य संयत जीव सयोगकेवली हो, अन्तर्मुहर्त काल रह, समुद्धात कर, पीछे योगनिरोध करके अयोगिकेवली हुआ। इस प्रकार सयोगिजिनके जधन्य कालकी प्ररूपणा एक जीवका आश्रय करके कही गई।

एक जीवकी अपेक्षा सयोगिकेवलीका उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटी है।।३२॥

१ सयोगकेवलिनां नामाजीव।पेक्षया सर्वः कालः । स. सि. १, ८.

एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्ग्रहूर्तः । सः सि. १, ८,

इ उत्कर्षण पूर्वकोटी देशोना । स. सि. १, ८.

तं जधा- एको खर्यसम्मादिही देवो वा णेरहे शे वा पुन्तको डाउएसु मणुसेसु उववण्णो। सत्त मासे गुड्मे अन्छिद्ण गुड्मपवेसणजम्मेण अहुवस्सिओ जादो (८)। अप्पमत्तभावेण संजमं पिडवण्णो (१)। पुणो पमचापमत्तपराव चसहस्सं काद्ण (२) अप्पमत्तहाणे अधापमत्तकरणं काद्ण (३) अपुन्तकरणो (४) अणियिद्विकरणो (५) सुहुमखवगो (६) खीणकसाओ (७) होद्ण सजोगी जादो। अहुिह वस्सेहि सत्तिह अंतो सुहुत्ते हि ऊणपुन्तको डिकालं विहरिचा अजोगी जादो (८)। एवं अहुिह वस्सेहि अहुिह अंतो सुहुत्ते हि य ऊणपुन्तको डी सजोगिक विलक्षाले होिद।

( ओवपक्वणा समता ) ।

आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छादिट्ठी केवाचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्धां ॥ ३३ ॥

कुदो १ णिरयगदिम्हि सन्वकालं मिच्छादिहिबोच्छेदाभावा। एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोसुहुत्तंं ॥ ३४ ॥

वह इस प्रकार है — एक क्षायिकसम्यग्दिष्ट देव अथवा नारकी जीव पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। सात मास गर्भमें रह करके गर्भमें प्रवेश करनेवाले जन्म- दिनसे आठ वर्षका हुआ (८)। आठ वर्षका होने पर अप्रमत्त्रभावसे संयमको प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतगुणस्थान सम्बन्धी सहस्रों परिवर्तनोंको करके (२) अप्रमत्तः संयत गुणस्थानमें अधःप्रवृत्तकरणको करके (३) क्रमशः अपूर्वकरण (४) अनिवृत्तिकरण (५) स्वस्मसाम्पराय क्षपक (६), और क्षीणकषायवीतरागछग्रस्थ होकर (७), सयोगि-केवली हुआ। पुनः वहां पर उक्त आठ वर्ष और सात अन्तर्भृह्तोंसे कम पूर्वकोटी कालप्रमाण विहार करके अयोगिकेवली हुआ (८)। इस प्रकार आठ वर्ष और आठ अन्तर्भृह्तोंसे कम पूर्वकोटि वर्षप्रमाण सयोगिकेवलीका काल होता है।

(इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई)।

आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारिकयोंमें मिध्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं १ नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ३३॥

क्योंकि, नरकगतिमें सर्वकाल मिश्यादाध्योंके व्युच्छेदका अभाव है।

एक जीवकी अपेक्षा नारकी मिथ्यादृष्टिका जघन्य काल अन्तर्धुहूर्त है।। ३४।।

१ विश्वेण गतानुवादेन नरकगती नारकेषु सप्तश्च पृथिवीषु विध्याद्दष्टेनीनार्जाबापेक्षया सर्वः काळः । स. सि. १, ८०

५ एकजीवं प्रति जवम्येनान्तर्भहर्तः । सः सिः १, ८.

तं जधा- एको सम्मामिच्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्वी वा पुन्नं पि बहुवारपरि-णमिदमिच्छत्तो संकिलेसं पूरेद्ग मिच्छादिद्वी जादो । सन्त्रजहण्णमंतोम्रहुत्तकालमाच्छिय विसुद्धो होद्ग सम्मतं सम्मामिच्छत्तं वा पडिवण्णो । एवं मिच्छादिद्विस्स जहण्णकाल-पह्नवणा गदा ।

#### उकस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि ॥ ३५॥

तं जहा- एको तिरिक्खो मणुसो वा सत्तमाए पुढवीए उववण्णो। तत्थ मिच्छत्तेण सह तेत्तीसं सागरोवमाणि अच्छिय उवट्टिदो। लद्धाणि णेरइयमिच्छादिद्विस्स तेत्तीसं सागरोवमाणि।

#### सासणसम्मादिट्टी सम्मामिन्छादिट्टी ओघं ॥ ३६ ॥

कुदो ? णिरयगदिम्हि एदेसि देण्हं गुणहाणां णाणगजीवजहण्णुकस्सपह्रवणाणं एदेसि चेव ओघणाणगजीवजहण्णुकस्सपह्रवणाहितो भेदाभावा ।

असंजदसम्मादिट्टी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्धां ॥ ३७ ॥

बह इस प्रकार है — एक सम्योग्मध्यादि , अथवा असंयतसम्यग्दि जीव, जो कि पहले भी बहुत बार मिध्यात्वको परिणत हो चुका है, संक्षेत्राको पृरित करके मिध्यादि हो गया। वहां पर सर्व जयम्य अन्तर्भुद्धतं काल रह कर, विशुद्ध होकर, सम्यक्ष्वको अथवा सम्योग्मध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे मिध्यादि के जवन्य कालकी प्रक्रपणा हुई।

एक जीवकी अपेक्षा नारकी मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागरोपम है ॥३५॥ वह इस प्रकार है — एक तिर्यंच अथवा मनुष्य सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न हुआ। वहां पर मिथ्यात्वके साथ तेतीस सागरोपम काल रह कर बाहर निकला। इस प्रकार नारकी मिथ्यादृष्टिके तेतीस सागरोपम उपलब्ध हुए।

सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्निध्यादृष्टि नारकी जीवोंका एक और नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल ओघके समान है ॥ ३६ ॥

क्योंकि, नरकगतिमें इन दोनों गुणस्थानोंके नाना जीव और एक जीवसम्बन्धी जयम्य काल और उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणाओंका इन्हीं दोनों गुणस्थानोंकी ओघगत नाना जीव और एक जीवसम्बन्धी जयन्य और उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणाओंसे भेद नहीं है।

असंयतसम्यग्दृष्टि नारकी कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ३७ ॥

१ सासादनसम्यादृष्टे । सम्यागिध्यादृष्टेश्च सामान्योक्तः कालः । स. सि. १, ८.

२ वसंयतसम्यग्दष्टेर्नानाजीवापेक्षया धर्वः काळः । सः सिः १, ८.

# इदो ? णिरयगदिम्हि असंजदसम्मादिष्टिविरहिदकालाभावा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३८॥

तं जहा- एगो मिच्छादिद्वी वा सम्मामिच्छादिद्वी वा सम्मत्ते बहुवारं पुच्वं परि-यद्विद्ण अच्छिदो विसुद्धो होद्ण सम्मत्तं पडिवण्णो । तत्थ सन्वलहुमंतोसुहुनमच्छिय सम्मामिच्छत्तं मिच्छत्तं वा गदो । एवं णिरयगदिअसंजदसम्मादिद्विस्स जहण्णकाल-पह्नवणा गदा ।

# उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ३९ ॥

तं जधा- एको तिरिक्खो मणुस्मो वा अद्वावीससंतकिमओ मिन्छादिही सत्तमाए पुढवीए उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो । पुणो अंतोमुहुत्तावसेसआउिहदीए मिन्छत्तं गदो (४) । आउगं वंधिद्ण (५) अंतोमुहुत्तं विस्समिय (६) उविहिदो । एवं छिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणिणि तेत्तीसं सागरोवमाणि असंजदसम्मादिद्विस्स उक्षस्सकालो ।

क्योंकि, नरकगतिमें असंयतसम्यग्द्दि जीवोंसे विरहित कालका अभाव है। एक जीवकी अपेक्षा असंयतसम्यग्द्दि नारकीका जघन्य काल अन्तर्मृहूर्त है।। ३८॥

वह इस प्रकार है— एक मिथ्यादृष्टि, अथवा सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव, जो कि सम्य-क्त्वमें पहले बहुतवार पिवर्तन कर चुका है, पुनः विशुद्ध हो करके सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। वहां पर सर्वलघु अन्तर्मुहूर्त काल रह करके सम्यग्मिथ्यात्वको, अथवा मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे नरकगतिमें असंयतसम्यग्दृष्टिके जधन्य कालकी प्रक्रपणा हुई।

असंयतसम्यग्दृष्टि नारकीका उत्कृष्ट काल कुछ कम तैतीस सागरोपम है ॥ ३९॥ वह इस प्रकार है — मोहकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियाकी सत्ता रखने वाला एक तिर्धेच अथवा मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न हुआ। पुनः छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१), विश्राम लेता हुआ (२), विशुद्ध होकर (३), वेदकसम्यक्तवको प्राप्त हुआ। पुनः अन्तर्मुहृत्ते कालप्रमाण आयुकर्मकी स्थितिके अवशेष रहने पर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। वहां आगामी भवकी आयुको बांधकर (५), अन्तर्मुहृत् काल विश्राम लेकर (६), निकला। इस प्रकार छह अन्तर्मुहृतौंसे कम तेतीस सागरापम प्रमाण असंयतसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट काल होता है।

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहुर्तः । सः सि. १, ८.

# पढमाए जाव सत्तमाए पुढवीए णेरहएसु मिच्छादिडी केवचिरं कालादो होंति, णाणजीवं पडुच्च सब्बद्धा ॥ ४० ॥

कुदो ? मिच्छादिद्विविरहिदसत्तर्ण्हं पुढवीणं सच्बद्धा अभावादो । एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ ४१ ॥

तं जहा- अप्पष्पणो पुढवीसु हिद्यसंजदसम्मादिही सम्मामिच्छादिही वा बहुतो मिच्छत्तचरो परिणामपच्चएण मिच्छत्तं गदो । सन्त्रजहण्णमंतोष्ठहुत्तमच्छिय पुन्त्रिक्रगुणेसु अण्णदरगुणं गदो । एवं सत्तण्हं पुढवीणं मिच्छादिहिपादेकमंतोष्ठहुत्तपरूवणा कदा ।

उक्कस्सेण सागरोवमं तिण्णि सत्त दस सत्तारस वावीस तेत्तीसं सागरोवमाणि ॥ ४२ ॥

पढमाए पुढवीए एकं सागरीवमं, विदियाए पुढवीए तिण्णि सागरीवमं, तिदयाए पुढवीए सत्त सागरीवमाणि, चउत्थीए पुढवीए दस सागरीवमाणि, पंचमीए पुढवीए सत्तारस सागरीवमाणि, छट्टीए पुढवीए वावीस सागरीवमाणि, सत्तमीए पुढवीए तेत्तीस

प्रथम पृथिवीस लेकर सातवीं पृथिवी तक नारिकयों में मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं १ नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ४०॥

क्योंकि, मिथ्यादि जीवोंसे रहित सातों पृथिवियोंके नारिकयोंका सर्वकाल अभाव है। एक जीवकी अपेक्षा उक्त पृथिवियोंके नारकी मिथ्यादिए जीवोंका जघन्य काल अन्तर्भुहर्त है ॥ ४१॥

वह इस प्रकार है — अपनी अपनी पृथिवियों में स्थित, तथा जिसने पहले भी बहुतवार मिथ्यात्वको प्राप्त किया है ऐसा केई असेयतसम्यग्दिए अथवा सम्यग्मिथ्यादिए जीव, परिणामों के निमित्तस मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। वहां पर सर्व जघन्य अन्तर्मुद्दृत काळ रह करके पूर्वीत्त दोनों गुणस्थानों मेंस किसी एक गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे सातों पृथिवियों के प्रत्येक मिथ्यादिए जीवके अन्तर्मुहृतं काळकी प्रक्रपणा की गई।

उक्त सार्तो पृथिवियोंके मिध्यादृष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल क्रमशः एक सागरी-पम. तीन. सात, दस, सत्तरह, बाईस और तेतीस सागरीपमप्रमाण है ॥ ४२ ॥

प्रथम पृथिवीमें एक सागरे।पम, द्वितीय पृथिवीमें तीन सागरे।पम, तृतीय पृथिवीमें सात सागरे।पम, चौथी पृथिवीमें दश सागरोपम, पांचर्वी पृथिवीमें सत्तरह सागरोपम, छठी पृथिवीमें बाईस सागरे।पम, और सातवीं पृथिवीमें तेतीस सागरे।पम मिथ्यादि नारकींका

१ तेष्त्रेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविश्वतित्रयश्चिश्वत्वागरोपमा सत्त्वानौ परा स्थितिः । तत्त्वार्थसू. ३, ६० उत्कर्षेण यथासंस्यं एक-त्रि सन्तन्दश सन्तदश- द्वाविज्ञाति-त्रयस्थिशन् सागरोपमाणि । सः वि. १, ८.

सागरोवमाणि मिच्छादिद्विस्स उकस्सकालो । कुदो १ एदेहिंतो अधिगर्वधाभावा । तं पि कुदो णच्चदे १

एकं तिय' सत्त दस तह सत्तारह दु-तिहदेकअधिय दस । उवडी उक्तरसद्विदी सत्तण्हं होइ पुढवीणं ॥ ३४॥

इदि णिरयाउबंबसुत्तादो ।

सासणसम्मादिही सम्मामिच्छादिही ओघं ॥ ४३ ॥

कुदो १ दोण्हं गुणहाणाणं णाणाजीवे पड्डच जहण्णेण एगसमओ, अंतोम्रहुत्तं । उक्करसेण दोण्हं पि पलिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । एगजीवं पड्डच जहण्णेण एग-समओ, अंतोम्रहुत्तं । उक्करसेण छ आवलियाओ अंतोम्रहुत्तं मेवमादिणा भेदाभावा ।

असंजदसम्मादिट्टी केवचिरं कालादो होति, णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्धा ॥ ४४ ॥

तं जहा- सत्तण्हं पुढवीणं असंजदसम्मादिद्विविरहिदाणं सन्बद्धाणुवलंभादो ।

उन्हर काल है, क्योंकि, इनसे अधिक आयुर्वधका अभाव है।

शुंका— यह कैसे जाना जाता है कि स्त्रोक्त कालसे अधिक नारकायुके बंधका अभाव है !

समाधान— एक, तीन, सात, दश, तथा सत्तरह सागरीपम, तथा दोसे गुणित एक अधिक दश (२×११=२२) अथीत् बाईस सागरीपम, तथा तीनसे गुणित ग्यारह (३×११=३३) अर्थात् तेतीस सागरीपम, इस प्रकार साती पृथिवियोकी उत्कृष्ट स्थिति होती है ॥ ३६॥

इस नारकायुके बंधप्रदर्शक स्त्रसे जाना जाता है कि स्त्रोक्त काळसे अधिक सारकायुके बंधका सभाव है।

सातों पृथिवियोंके सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंका नाना और एक जीव सम्बन्धी जघन्य और उत्कृष्ट काल ओघके समान है ॥ ४३॥

क्योंकि, उक्त दोनों गुणस्थानोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जवन्य काल क्रमशः एक समय और अन्तर्भुद्धते हैं। तथा उत्कृष्ट काल दोनों गुणस्थानोंका पत्योपमके असंख्यातवें आग है। एक जीवकी अपेक्षा दोनों गुणस्थानोंका क्रमशः जवन्य काल एक समय और अन्तर्भुद्धते है। तथा उत्कृष्ट काल छह आविलियों और अन्तर्भुद्धते है। इत्यादि क्रपसे कोई अद नहीं है

सातों ए।थिवियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल होते हैं ॥ ४४ ॥

वह काल इस प्रकार संभव है — कि सातों पृथिवियां किसी भी कालमें असंयत-सम्यग्डिए जीवोंसे रहित नहीं पाई जाती हैं।

१ आ क प्रकाः 'एकद्विदा ' अप्रती 'एकद्विय ' इति पाठः ।

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ४५ ॥

तं जहा—सत्तसु पुढवीसु द्विदबहुसो सम्मत्तचरअद्वावीससंतकाम्मयमिच्छादिद्वी सम्मामिच्छादिद्वी वा सम्मतं पडिविज्जय अंतोम्रुहृत्तमिच्छय मिच्छतं सम्मामिच्छतं वा पढिवण्णो । एसो सत्तसु पुढवीसु असंजदसम्मादिद्विजहण्णकालो परूविदो ।

उक्कस्सं सागरोपमं तिण्णि सत्त दस सत्तारस वावीस तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ४६॥

तं जधा—एको तिरिक्खो मणुसो वा अद्वावीससंतकिम्मओ मिच्छादिद्वी पढमाए
पुढवीए वा एवं जाव सत्तमीए वा उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो
(२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो (४) । सम्मत्तेण अप्पप्पणो उक्कस्साउद्विदिमिच्छिय णिष्फिडिद्ण मणुसेसु उववण्णो । एवं तीहि अंतोम्रहुत्तेहि ऊणा अप्पप्पणो
उक्कस्साउद्विदी असंजदसम्मादिद्विउक्कस्सकालो होदि । णविर सत्तमाए छिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणा उक्कस्सद्विदि ति वत्तव्वं, तत्थ मिच्छत्तगुणेण विणा णिग्गमाभावा ।

एक जीवकी अपेक्षा सातों पृथिवियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि नारकी जीवोंका जवन्य काल अन्तर्महर्त है ।। ४५ ॥

वह इस प्रकार है— सातों ही पृथिवियों में स्थित पूर्वमें अनेकवार सम्यक्तको प्राप्त हुआ मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्याहिए अथवा सम्यग्हिए जीव सम्य-क्तको प्राप्त हो कर और अन्तर्मुहूर्त काल रह कर पुनः मिथ्यात्वको अथवा सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। यह सातों ही पृथिवियों में असंयतसम्यग्हिएका जघन्य काल प्रकृषण किया गया।

सातों पृथिवियोंके असंयतसम्यग्दि नारकी जीवोंका उत्कृष्ट काल क्रमशः कुछ कम एक सागरोपम, तीन, सात, दश, सत्तरह, बाईस और तेतीस सागरोपम है ॥ ४६ ॥

वह इस प्रकार है— में हकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियों की सत्ता रखने वाला एक तियंच अथवा मनुष्य मिध्यादृष्टि जीव पहली पृथिवीमें, अथवा दूसरी पृथिवीमें, इस प्रकार से लगा कर सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न हुआ। छहीं पर्याप्तियों से पर्याप्त हो (१), विश्राम छेता हुआ (२), विश्रुद्ध होकर (३), वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४), सम्यक्त्वके साथ अपनी अपनी पृथिवीकी उत्कृष्ट आयुक्तमंकी स्थितिप्रमाण रह्व करके वहां से निकलकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से तीन अन्तर्मुह्तौं से कम अपनी अपनी पृथिवीकी उत्कृष्ट आयुह्मित ही उस उस पृथिवीके असंयतसम्यन्दिष्टका उत्कृष्ट काल होता है। विशेष बात यह है कि सातवीं पृथिवीमें छह अन्तर्मुह्तौं से कम उत्कृष्ट स्थित होता है, ऐसा कहना चाहिए, क्यों कि, वहां से मिध्यात्वगुणस्थानके विना निर्गमनका अभाव है, अर्थात् मिध्यात्वके अतिरिक्त अन्य गुणस्था

असंजदसम्मादिद्विम्मि आउअं बंधिय विस्तंतो होद्ण मिच्छत्तं गंतूण सत्तमपुढवीदो णिस्सिरिदे सम्मत्तकालो बहुगो लब्भिद ति बुत्ते ण, सत्तमपुढविणेरइयाणं मणुसेसुव-बादाभावा । असंजदसम्मादिद्वीणं पि णिरयतिरिक्खाउवंधाभावा । जेण गुणेण आउअ-बंधस्स संभवो अत्थि, तेणेव गुणेण णिग्गमादो च ।

तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छादिही केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धां ॥ ४७ ॥

कुदो १ मिन्छादिद्वीहि विणा सन्बद्धा तिरिक्खगदीए अणुवलंभा ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ४८ ॥

तं जहा- एक्को सम्मामिच्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्वी संजदासंजदो वा बहुसै। मिच्छत्तचरो मिच्छत्तं पंडिवण्णो । सञ्वजहण्णमंतोग्रुहुत्तमच्छिय पुच्युत्तगुणेसु अण्णदरगुणं

नोंसे निकलना नहीं हो सकता है।

श्रंका — असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें आगामी भवकी आयुको बांघकर विश्नान्त होता हुआ मिध्यात्वको प्राप्त होकर सातवीं पृथिवीसे निकलने पर सम्यक्र∔का काल बहुत प्राप्त होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, सातवीं पृथिवीके नारकीका मनुष्योंमें उपपाद नहीं होता है। तथा, असंयतसम्यग्दियोंके भी नारक और तियेंच आयुके बंधका अभाव है। दूसरी बात यह भी है कि जिस गुणस्थानसे आयुका वंध संभव है, उस ही गुणस्थानसे उसका निर्गमन भी होता है।

तिर्यचगतिमें, तिर्यचोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ।। ४७ ।।

क्योंकि, मिथ्यादिष्ट जीवोंके विना किसी भी कालमें तिर्यंचगित नहीं पाई जाती है। एक जीवकी अपेक्षा तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीवका जघन्य काल अन्तर्मृहूर्त है।। ४८॥

वह इस प्रकार है— पहले बहुतवार मिथ्यात्वमें भ्रमण किया हुआ एक सम्य-ग्रिम्थ्यादृष्टि, अथवा मसंयतसम्यग्दृष्टि, अथवा संयतासंयत जीव मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। वहां पर सबसे जद्यस्य अन्तर्भुद्वतं काल रह करके पूर्वोक्त गुणस्थानोंमेंसे किसी एक गुण-

१ तियंगंती तिरश्रा विष्याहरीना नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः। सः सि. १, ८.

२ पुकजीवं प्रति जवन्येनान्तर्प्रहर्तः । सः सिः १, ८.

मदो । एवं जहण्णकालपरूवणा गदा ।

उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टं ॥ ४९ ॥

एको मणुसो देवो णेरइओ वा अणादियछन्वीससंतकाम्मओ मिच्छादिट्ठी तिरि-म्खेसु उववण्णो । आवित्याए असंखेजिदिभागमेत्ताणि पोग्गलपरियट्टाणि परियद्विद्ण अण्णादि गदो । असंखेज्जपोग्गलपरियट्टाणि ति वयणादो अणंतोवलद्धी होदि ति अणंतग्गहणं किण्णावणिज्जदे ? ण, अणंतग्गहणमंतरेण पोग्गलपरियद्वस्स अणंतत्तुवलद्धीए उवायाभावादो । पोग्गलपरियट्टाणि आवित्याए असंखेजिदिभागमेत्ताणि चेवेति कथं णम्बदे ? आइरियपरंपरागदवक्खाणा तदवगदीए ।

सासणसम्मादिट्टी सम्मामिच्छादिट्टी ओघं ॥ ५०॥ इदो १ णाणेगजीवजहण्युक्कस्सपरूवणाहि विसेसामावा।

स्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे तिर्यंच मिथ्यादृष्टिके जधन्य कालकी प्रकृपणा हुई।

एक जीवकी अपेक्षा तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीवका उत्कृष्ट काल अनन्त कालप्रमाण असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन है।। ४९ ॥

मोहकर्मकी छव्वीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मनुष्य, देव अथवा नारकी अनादि मिध्यादृष्टि जीव तिर्यचौमें उत्पन्न हुआ। वहांपर आवलीके असंख्यातवें भागमात्र पुद्रलपरि-वर्तनोंको परिवर्तित करके अन्य गतिको चला गया।

श्रीका— ' असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन ' इस प्रकारसे वचनसे अनन्तताकी उपलिघ होती है, इसालिये सूत्रमंसे ' अनन्त ' पदका ग्रहण क्यों नहीं निकाल दिया जाय ?

सभाधान — नहीं, क्योंकि, अनन्तपदके ब्रहण किए विना पुद्रलपरिवर्तनके अनन्तताकी उपलब्धिका और कोई उपाय नहीं है।

भंका — तिर्यंच मिथ्यादृष्टिके बताये गये उक्त पुद्रलपरिवर्तन, 'आवलीके असंक्या-तवें भागमात्र ही होते हैं, 'यह कैसे जाना ?

समाधान — नहीं, धर्योकि, आचार्य-परम्परागत व्यास्थानसे उक्त वातका झान

सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्निध्यादृष्टि तिर्यचोंका काल ओघके समान

क्योंकि, नाना और एक जीवसम्बन्धी जघन्य और उत्हृष्ट कालकी प्ररूपणाओंके साथ इन दोनोंकी कालप्ररूपणाओंमें कोई विशेषता नहीं है।

१ उत्कर्षेणानन्तः कालोऽहं रूपेयाः पुद्रुखपरिवर्ताः । स. सि. १, ८.

सासादनसम्यग्दष्टिसम्यग्निय्यादाप्टिसंयतासंयतानां सामान्योक्तः काळः । स. सि १, ८.

असंजदसम्मादिई। केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुःच सन्बद्धां ॥ ५१॥

कुदो १ तीदाणागद-वर्द्धमाणकालेसु असंजदसम्मादिष्टिविरहिद्तिरिक्खगदीए अभावा ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ५२ ॥

तं जधा—एक्को मिच्छादिद्वी वा सम्मामिच्छादिद्वी वा संजदासंजदो वा परि-णामपचएण असंजदसम्मादिद्वी जादो । सन्वलहुमंतोग्रहुत्तमिच्छय विसोहीए दुक्कओ संजमासंजमं गदो, संकिलेभेण दुक्कओ मिच्छतं सम्मामिच्छतं वा गदो । एवं जहण्ण-कालपरूवणा गदा ।

उक्स्सेण तिण्णि पलिदोवमाणिं ॥ ५३ ॥

तं जधा- एक्को मणुस्सा बद्धतिरिक्खाउओ सम्मत्तं घेतृण दंसणमोहणीयं खात्रिय देवुत्तरकुरुतिरिक्खेसु उववण्णो । तिण्णि पलिदोवमाणि तत्थ सम्मत्तेण सह अच्छिय मदो

असंयतसम्यग्दृष्टि तिर्यंच जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ।। ५१ ।।

क्योंकि, अतीत, अनागत और वर्तमान, इन तीनों ही कालोंमें असंयतसम्यग्दि जीवोंसे रिद्देत तिर्यंचगित नहीं पाई जाती है।

एक जीवकी अपेक्षा असंयतसम्यग्दृष्टि तिर्थचोंका जवन्य काल अन्तर्मुहर्ति है॥ ५२॥

वह इस प्रकार है— एक मिथ्यादृष्टि, अथवा सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अथवा संयतास्यत तिर्यंच जीव परिणामोंके निमित्तसे असंयतसम्यग्दृष्टि हुआ। वहां सर्वेछघु अन्तर्मुहृते काल रह करके विशुद्धिसे बढ़ता हुआ संयमासंयमको प्राप्त हो गया। पुनः संक्लेशसे बढ़ता हुआ मिथ्यात्वको अथवा सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार जघन्य कालकी प्रक्षपणा हुई।

असंयतसम्यग्दृष्टि तिर्यचका उत्कृष्ट काल तीन पल्योपम है ॥ ५३ ॥

वह इस प्रकार है— बद्धतिर्यगायुष्क एक मनुष्य सम्यक्त्वको प्रहण करके, और दर्शनमेहिनीयका क्षय कर, देवकुरु या उत्तरकुरुके तिर्येचोंमें उत्पन्न हुआ। वहां पर तीन पन्योपम कालप्रमाण सम्यक्तवेक साथ रह कर मरा, और देव हो गया। इस प्रकारसे

१ असंयतसम्यग्दछेनीनाजीवापेक्षया सर्वः कालः । स. वि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जचन्येनान्तर्प्रहर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण श्रीण पल्योपमाणि । स. वि. १, ८,

बेबो जादो । एवं तिरिक्खेसु असंजदसम्मादिष्टिस्स उक्कस्सकालो परूविदो ।

संजदासंजदा केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सव्बद्धा ॥ ५४ ॥

कुदो ? तिस्र वि कालेसु संजदासंजदिवरिहदितिरिक्खाभावा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ५५ ॥

तं जहा- अद्वावीससंतकम्मियमिच्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्वी वा परिणाम-षच्चएण संजमासंजमं गदो । सञ्बलहुमंतोग्रहुत्तमच्छिय पुच्चुत्ताणमेक्कदरं गदो ।

उक्स्सेण पुव्वकोडी देसूणा ॥ ५६ ॥

एक्को तिरिक्लो मणुस्सा वा मिच्छादिद्वी अहावीससंतकिम्मओ सिण्णपंचिदिय-तिरिक्लसंग्रुच्छिमपज्जत्तमंडूक-कच्छ-मच्छवादीसु उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) संजमासंजमं पिडवण्णो । एदेहि तीहि अंतोग्रुहुत्तेहि ऊणपुच्चकोडिकालं संजमासंजममणुपालिद्ण मदो देवो जादो ।

तिर्वेश्वोंमें असंयतसम्बन्धका उत्क्रप् काल कहा।

संयवासंयव विर्यंच कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ५४ ॥

क्योंकि, तीनों ही कालोंमें संयतासंयतोंसे रहित तिर्येचोंका अभाव है।

एक जीवकी अपेक्षा संयतासंयत तिर्यंचका जघन्य काल अन्तर्मुहर्त है ॥ ५५ ॥

षह इस प्रकार है— मोहकर्मकी अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि, अथवा असंयतसम्यग्दृष्टि जीव परिणामोंके निमित्तसे संयमासंयमको प्राप्त हुआ। वहां पर सर्वलघु अन्तर्मुद्धते काल रह करके पूर्वोक्त गुणस्थानोंमेंसे किसी एक गुणस्थानको प्राप्त हो गया। (इस प्रकार अन्तर्मुद्धते काल सिस हुआ।)

एक जीवकी अपेक्षा संयतासंयत तिर्यंचका उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि वर्षत्रमाण है ॥ ५६ ॥

मोहकर्मकी अट्टाईस कर्मप्रकृतियोंकी सत्तावाला एक तिर्येच या मनुष्य मिथ्यादृष्टि, संझी पंचेन्द्रिय सम्मूर्विक्रम पर्याप्त मंद्रक, कष्क्रप आदि तिर्येचीमें उत्पन्न हुआ। छहीं पर्याप्ति-षोंसे पर्याप्त होता हुआ (१), विभाम केकर (२), और विशुद्ध होकर (३), संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इन तीन अन्तर्मुहूर्तेंसे कम पूर्वकोठि कालम्माण संयमासंयमको परिपालन करके मरा और देव हो गया। (इस प्रकार सूत्रोक्त काक सिद्ध हुआ।) पंचिंदियतिरिक्ख—पंचिंदियतिरिक्खपज्जत—पंचिंदियतिरिक्ख— जोणिणीसु मिच्छादिट्टी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सञ्बद्धा ॥ ५७ ॥

कुदो ? तिसु वि कालेसु पंचिदियतिरिक्खतियमिच्छादिद्विविरहिदपंचिदियतिरिक्ख-तियाणुवलंभा ।

# एगजीवं पहुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ५८ ॥

एक्को सम्मामिच्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्वी संजदासंजदो वा दिद्वमग्गो मिच्छत्तं पिडवण्णो । सञ्वलहुमंतोग्रहुत्तमाच्छय पुञ्जुत्ताणमण्णदरं गुणं गदो । तेण अंतोग्रहुत्तमिदि सुत्ते वृत्तं ।

उक्स्सं तिण्णि पिट्योवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेण अन्भ-हियाणि ॥ ५९ ॥

तं जधा- एक्को देवो णेरइओ मणुस्सा वा अप्पिदपंचिंदियतिरिक्खविदिश्चि-तिरिक्खो वा अप्पिदपंचिंदियतिरिक्खेसु उववण्णो । सण्णि-इत्थि-पुरिस-णवुंसगवेदेसु

पंचेन्द्रिय तिर्थेच, पंचेन्द्रिय तिर्थेच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्थेच योनिमतियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ५७ ॥

क्योंकि, तीनों ही कालोंमें तीनों प्रकारके पंचेन्द्रिय तिर्थेच मिथ्यादृष्टियोंसे रहित उक्त तीनों प्रकारके पंचेन्द्रिय तिर्थंच नहीं पाये जाते हैं।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त तीनों प्रकारके तिर्यच मिध्यादृष्टि जीवोंका जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त है ॥ ५८ ॥

जिसने मिथ्यात्वका मार्ग पहले कई बार देखा है पेसा एक सम्यग्निध्यादृष्टि अथवा ससंयतसम्यग्दृष्टि, अथवा संयतासंयत तिर्येच मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। वहां पर सर्वेछघु अन्तर्मुहुर्त काल रह कर पूर्वोक्त गुणस्थानोंमेंसे किसी एक गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस लिए सूत्रमें 'अन्तर्मुहुर्तकाल ' पेसा कहा है।

उक्त पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक तीन पल्यो-पम है।। ५९ ॥

जैसे, एक देव, नारकी, मनुष्य, अथवा विवक्षित पंचेन्द्रिय तिर्यंचसे विभिन्न अभ्य तिर्यंच जीव, विवक्षित पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें उत्पन्न हुआ। वहां पर संज्ञी स्वी, पुरुष मौर कमेण अद्वृहपुन्वकोडीओ हिंडिर्ण असिण-इत्थि-पुरिस-णवंसयेवदेसु वि एवं चेव अद्वृहपुन्वकोडीओ परिभिमय तदो पंचिदियतिरिक्खअपन्जत्तएसु उत्रवण्णो । तत्य अंतास्रद्वृत्तमन्छिय पुणो पंचिदियतिरिक्खअसिणपन्जत्तएसु उत्रविज्ञय तत्थतणइत्थि-पुरिस-णवंसयवेदएसु पुणो वि अद्वृहपुन्वकोडीओ परिभिमय पच्छा सिणिपंचिदियतिरिक्ख-पन्जत्तदृत्य-णवंसगवेदेसु अद्वृहपुन्वकोडीओ पुरिसवेदेसु सत्त पुन्वकोडीओ हिंडिर्ण तदो देव-उत्तरकुरुतिरिक्खेसु पुन्विन्छाउवसेण इत्थिवेदेसु सत्त पुन्वकोडीओ हिंडिर्ण तदो देव-उत्तरकुरुतिरिक्खेसु पुन्विन्छाउवसेण इत्थिवेदेसु वा पुरिसवेदेसु वा उववण्णो। तत्थ तिण्णि पछिदोवमाणि जीविद्ण मदो देवो जादो। एदाओ पंचाणउदि पुन्वकोडीओ पुन्वकोडिवारसपुधर्त्तसिण्वाओ ति एदासि पुन्वकोडिपुधत्तववदेसो सुचणिहिद्दो ण जुज्जदे? ण एस दोसो, तस्स वइउल्लवाइत्तादो। वारसण्हं पुन्वकोडिपुधत्ताणं कध-मगत्तं १ ण, जाइस्रहेण सहस्साण वि एगत्तविरोहाभावा। णविर पंचिदियतिरिक्खपआत्त-एसु सचेतालीसपुन्वकोडीओ हिंडाविय पच्छा तिपलिदोविमएसु तिरिक्खेसु उप्पादेदक्वो।

नपुंसक वेदों में कम से आठ आठ पूर्वकोटि कालप्रमाण अमण करके, असंझी स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेदों में भी इसी अकारसे आठ आठ पूर्वकोटि कालप्रमाण परिश्रमण करके, इसके पश्चात् पंचेन्द्रिय तियं बल्ध्यपर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। बहां पर अन्तमुंह्रते रह कर, पुनः पंचेन्द्रिय तियं बलंझी पर्याप्तकों में उत्पन्न हो कर, उनमें के स्त्री, पुरुप और नपुंसक वेदी जीवों में फिर भी आठ आठ पूर्वकेशिटयों तक परिश्रमण करके, पीछे संझी पंचेन्द्रिय तियं च पर्याप्तक स्त्री और नपुंसक वेदियों में आठ आठ पूर्वकेशिटयों तक परिश्रमण करके, पीछे संझी पंचेन्द्रिय तियं च पर्याप्तक स्त्री और नपुंसक वेदियों में आठ आठ पूर्वकोशिटयां, तथा पुरुषवेदियों में सात पूर्वकोशियां अमण करके उसके पश्चात् देवकुर अथवा उत्तरकुरुके तिर्यचों में पूर्वली आयुके वदासे स्त्रीवेदियों में अथवा पुरुषवेदियों में उत्पन्न हुआ। वहां पर तीन पत्योपम तक जीवित रह कर मरा और देव हो गया।

शंका —ये ऊपर कही गई पंचानवे पूर्वकोटियां पूर्वकोटिहादशपृथक्त्व संझारूप हैं; इसलिए, इनकी सूत्रानिर्देष्ट पूर्वकोटिपृथक्त्व ऐसी संझा नहीं बनती हैं?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, पर्योक्ति, यह पृथक्त शब्द वैपुर्यवाची है, (इस- लिए कोटिपृथक्त से यथासंभव विवक्षित अनेक कोटियां प्रहण की जा सकती हैं।)

शंका - बारह पूर्वके।टिपृथक्त्वोंमें एकपना कैसे बन सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, जातिके मुखसे, अर्थात् जातिकी अपेक्षा, सहस्रोंके भी एकत्व होनेमें विरोधका अभाव है।

विशेष बात यह है कि पंचेन्द्रिय तिर्यंचपर्याप्तकों में सेतालीस पूर्वकोटियों तक भ्रमण कराके पीछे तीन पल्योपमवाले तिर्यंचोंमें उत्पन्न कराना चाहिए; क्योंकि, अपर्याप्तकताके

र प्रतिषु 'दसपुधत ' इति पाठः ।

कुदो ? अपज्जत्ततेण एदेसिमपरिणदाणं पच्छा सेसपुच्नकोडीओ परिव्ममणे संमवा-माना । अपज्जत्तएसु कथमित्थिवेदस्त संभवो ? ण, अपज्जित्तिथिवेदाणमण्णोण्णिविरोहा-माना । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु पण्णारस पुच्चकोडीओ ममाविय पच्छा देवुत्तरकुरवेसु उप्पादेदच्वो । कुदो ? वेदंतरसंकंतीए अभावादो । णित्थ अण्णो कोइ विसेसो ।

## सासणसम्मादिद्वी सम्मामिन्छादिद्वी ओघं ॥ ६० ॥

कुदो १ तिसु वि पंचिदियतिरिक्खेसु हिददोगुणहाणाणं णाणाजीवं पडुञ्च जहण्णेण एगसमओ, अंतोम्रहुतं । उक्कस्सेण पित्रदोवमस्स असंखेजिदिभागो । एगजीवं पडुच जहण्णेण एगसमओ, अंतोम्रहुतं । उक्कस्सेण छावित्याओ अंतोम्रहुत्तमिदि एदेहि विसेसाभावा ।

असंजदसम्मादिट्टी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सन्बद्धा ॥ ६१ ॥

कुदो ? तिसु वि पंचिदियतिरिक्खेसु असंजदसम्मादिष्टिकिरहिदकालाभावा।

साथ अपरिणत हुए, अर्थात् छन्ध्यपर्याप्तक हुए विना, उक्त जीवेंके पश्चात् होष पूर्वकोढियां परिश्रमण करना संभव नहीं है।

शंका- लब्यपर्याप्तकों में स्वीवेद कैसे संभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, लब्ध्यपर्याप्त और स्त्रीवेद, इन दोनों अवस्थाओंमें पर-स्पर कोई विरोध नहीं है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमातियोंमें पन्द्रह पूर्वकोटियों तक अमण कराके पश्चात् देवकुद और उत्तरकुरुमें उत्पन्न कराना चाहिए, क्योंकि, भोगभूमिमें वेद-परिवर्तनका अभाव है। इसके सिवाय अन्य कोई विशेषता नहीं है।

उक्त तीनों प्रकारके तिर्यंच सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीनोंका काल ओघके समान है ॥ ६०॥

क्योंकि, तीनों ही पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें स्थित उक्त दोनों गुणस्थानोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्य काल एक समय और अन्तर्मुहुर्त है। तथा उत्कृष्ट काल पत्योपमका असंख्यातयां भाग है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल एक समय और अन्तर्मुहुर्त, तथा उत्कृष्ट काल छह आविलयां और अन्तर्मुहुर्त है। इस प्रकार इन दोनों गुणस्थानोंसे उक्त तीनों पंचेन्द्रिय जीवोंके कालोंमें कोई विशेषता नहीं है।

उक्त तीनों प्रकारके तिर्यंच असंयतसम्यग्दृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीनोंकी अपेक्षा सर्व काल होते हैं ।। ६१ ॥

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके पंचेन्द्रिय तिर्येचोंमें असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंसे रहित कालका अभाव है। एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृतं ॥ ६२ ॥

कुदो ? मिच्छादिद्वी सम्मामिच्छादिद्वी संजदासंजदो वा विसोहि-संकिलेसवसेण असंजदसम्मादिद्वी होद्ग सन्वजहण्णमंतोग्रुहुत्तमच्छिय अविणद्वसंकिलेस-विसोहीहि पडिवण्णगुणंतरस्स अंतोग्रुहुत्तमेत्तकालुवलंमादो ।

उक्कस्सेण तिष्णि पिलदोवमाणि, तिष्णि पिलदोवमाणि, तिष्णि पिलदोवमाणि देसूणाणि ॥ ६३ ॥

पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जताणं संपुण्णाणि तिण्णि पिलदोवमाणि । कुदो ? मणुस्सस्स बद्धतिरिक्खाउअस्स सम्मत्तं घेत्ण दंसणमोहणीयं खिवय देवुत्तरकुरु-पंचिदियतिरिक्खेसुवविज्जिय अप्पणो आउद्विदिमणुपालिय देवेसुप्पण्णस्स संपुण्णतिण्णि-पिलदोवममेत्तसासंजमसम्मत्तकालुवलंभादो । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु देस्रणतिण्णिपिल-दोवमाणि । कुदो ? तिरिक्खस्स मणुस्सस्स वा अट्टावीससंतकिम्मयमिच्छादिद्विस्स देवुत्तरकुरुपंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु उप्पिल्जिय वे मासे गर्भे अच्छिद्ण णिक्खंतस्स सुडुत्तपुधत्तेण विसुद्धो होद्ण वेदगसम्मत्तं पिडविज्जय सुहृत्तपुधत्तर्भिहय-वे-मास्रणितिण्णि

एक जीवकी अपेक्षा उक्त तीनों प्रकारके पंचोन्द्रिय तिर्थेच असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहुर्त है ॥ ६२ ॥

क्योंकि, काई मिथ्यादृष्टि, अथवा सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अथवा संयतासंयत तिर्यंच यथाक्रमसे विद्युद्धि, अथवा संक्षेत्राके वरासे असंयतसम्यग्दृष्टि होकर सबसे कम अन्तर्भुद्धर्ते काल रह कर, अविनष्ट संक्षेत्रा और विद्युद्धिके साथ यथाक्रमसे दूसरे गुणस्थानको प्राप्त हुआ, ऐसे जीवके अन्तर्भुद्धर्त काल पाया जाता है।

उक्त तीनों पंचिन्द्रिय तिर्यंच असंयतसम्यग्दृष्टि जीनोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल यथाक्रमसे तीन पल्योपम, तीन पल्योपम और कुछ कम तीन पल्योपम है ॥ ६३ ॥

पंचेन्द्रिय तिर्यंच और पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकांका सम्पूर्ण तीन पर्योपम उत्कृष्ट काल है, क्योंिक, बद्धतिर्यगायुष्क मनुष्यके, सम्यक्तवको ग्रहण करके, दर्शनमोहनीयका क्षपण कर, देवकुरु या उत्तरकुरुके पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें उत्पन्न होकर, अपनी आयुस्थितिको परिपालन कर, देवोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवके तो सम्पूर्ण तीन पर्योपममात्र असंयमसिहत सम्यक्तका काल पाया जाता है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियोंमें कुछ कम तीन पर्योपम काल है। क्योंिक, मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले तिर्यंच अथवा मनुष्य मिथ्या-हि जीवके देवकुरु अथवा उत्तरकुरुके पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियोंमें उत्पन्न होकर, और हो मास गर्भमें रहकर, जन्म लेनेवाले, और मुहूर्तपृथक्तवसे विद्युद्ध होकर वेदकसम्यक्तको

पिलदोवमाणि सम्मत्तमणुपालिय देवेसुववण्णस्स देस्णतिण्णिपलिदोवममेत्तसम्मत्त-कालुवलंभादो ।

संजदासंजदा ओघं ॥ ६४॥

कुदो १ तिसु वि पंचिदियतिरिक्खेसु णाणाजीवं पडुच्च सम्बद्धा, एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोसुहुत्तं, उक्तस्सेण पुच्चकोडी देस्णा, इच्चाइणा मेदाभावा। णवरि जोणिणीसु वे मासे अंतोसुहुत्तेहि ऊणिया ति वत्तच्वं।

पंचिंदियतिरिक्खअपज्ञत्ता केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सन्बद्धा। ६५॥

कुदो १ पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तिविरिहदकालाणुवलंभा ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवगगहणं ॥ ६६ ॥

कुदो १ एइंदिय-वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियपज्जत्त-अपज्जत्त-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त मणुसपज्जत्तापज्जत्तएसु अण्णदरस्स सुद्दाभवग्गहणावुद्विदपंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तएसु

प्राप्त करके मुहूर्तपृथक्त्वसे अधिक दो मास कम तीन पर्योपम तक सम्यक्त्वको अनुपाछन करके देघोंमें उत्पन्न होने वाले जीवके कुछ कम तीन पर्योपमप्रमाण सम्यक्त्वका काल पाया जाता है।

उक्त तीनों प्रकारके पंचेन्द्रिय संयतासंयत तिर्यंचोंका काल ओघके समान

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके पंचिन्द्रिय तिर्यचों में नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्मुहुर्न, और उत्क्रप्ट काल कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण होता है, हत्यादि रूपसे भेदका अभाव है। विशेष वात यह है कि योनिमतियों में दो मास और कुछ अन्तर्मुहुर्तों से कम, अर्थात् जन्म से लेकर शोधातिशोध संयमासंयमको प्रहण करने तकके कालसे हीन, ऐसा काल कहना चाहिए।

पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक तिर्यंच कितने काल तक होते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ६५ ॥

क्योंकि, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक तियंच जीवोंसे राहित कोई भी काल नहीं पाया जाता।

एक जीवकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त तिर्यचेंका जघन्य काल क्षुद्रभव-

क्योंकि, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तक, तथा मनुष्य पर्याप्तक और अपर्याप्तकोंमेंसे किसी एक जीवके भुद्रभवग्रहणकी आयुस्थितिवाले पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न होकर, उदविजय सन्त्रजहण्णकालमन्छिय पुन्युत्ताणमण्णदरं गदस्त खुद्दाभवग्गहणमेत्तअप-ज्जत्तकाळवलंभा ।

उकस्सेण अंतोमुहूतं ॥ ६७ ॥

कुदो १ पुन्वुत्ताणमण्णदरस्स पंचिदियतिरिक्खअपन्जत्तएसु उवविजय सण्णि-असण्णि-अपन्जत्तएसु अहुद्ववारमुप्पन्जिय णिस्सरिद्ण पुन्वुत्ताणमण्णदरं गदस्स अंतो-मुहुत्तमेत्तुकस्सकाञ्जवलंभा ।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छादिद्वी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धां ॥ ६८ ॥

बुदो ? तिविधेसु वि मणुस्सेसु भिच्छादिद्वि-विरहिदकालाणुवलंमा ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ६९ ॥

इदो ? सम्मामिच्छादिद्विस्स असंजदसम्मादिद्विस्स संजदासंजदस्स वा संकिलेस-

भौर वहां पर सर्व जघन्य काल रह कर, पूर्वोक्त एकेन्द्रियादिकोंमेंसे किसी एकको प्राप्त हुए जीवके श्रुद्रमवग्रहणमात्र अपर्याप्तकाल पाया जाता है।

एक जीवकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक तिर्यंचका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ६७ ॥

क्योंकि, पूर्वमें कहे गये एकेन्द्रियाविकोंमेंसे किसी एकके पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्ध्य-पर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर, संबी और असंबी लब्ध्यपर्याप्तकोंमें आठ आठ वार उत्पन्न होकर, और उनमेंसे निकलकर, पूर्वोक्त जीवोंमेंसे किसी एक जीवकी पर्यायको शप्त हुए जीवके अन्तर्मुहुर्तप्रमाण उत्कृष्ट काल पाया जाता है।

मनुष्यगतिमें, मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें निध्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ६८ ॥

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके मनुष्योंमें मिथ्यादृष्टि, जीवोंसे रहित कोई काल नहीं पाया जाता है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त तीनों प्रकारके मिध्यादृष्टि मनुष्योंका जघन्य काल अन्तर्भृष्ट्रते है ॥ ६९ ॥

क्योंकि, सम्यग्मिध्यादृष्टिके, अथवा असंयतसम्यग्दृष्टिके, अथवा संयतासंयतके

१ मतुष्यगती मतुष्येषु भिष्याद्देष्टेनीनाजीवापेक्षया सर्वः कालः । स. सि. १, ८.

र एकजीवं प्रति जवन्येनान्तर्प्रहूर्तः । सः सि. १, ८,

वसेण मिच्छतं गंत्ग सन्वजहण्णमंतोग्रुहुत्तमिच्छय पुन्वुत्ताणमण्णदरं गदस्स तिसु वि मणुस्सेसु अंतोग्रुहुत्तमेत्तमिच्छत्तकालुवलंभा ।

उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणब्महियाणि<sup>'</sup>।। ७०।।

कुदो ? अणिपदजीवस्स अप्पिदमणुसेसुवविजय इत्थि-पुरिस-णवंसयवेदेसु अहुद्वपुन्वकोडीओ परिमिय अपज्जनएसुवविजय तत्थ अंतोग्रुहुत्तमिन्छय पुणो इत्थि-णवंसयवेदेसु अहुद्वपुन्वकोडीओ, पुरिसवेदेसु सत्त पुन्वकोडीओ हिंडिय देवुत्तरकुरवेसु तिण्णि पिलदोवमाणि अन्छिय देवेसुववण्णस्स पुन्वकोडिपुधत्तन्मिहियतिण्णिपलिदोवम-मुवलंभा। णवरि मणुसिपन्छादिद्विस्स चेय सत्तेत्तालीसपुन्वकोडीओ अहिया होंति, ण सेसाणं। पज्जत्तिमन्छादिद्वीणं तेवीसपुन्वकोडीओ, मणुसअपन्जत्तपसु तेसिमुप्पत्तिए अभावादो । मणुसिणीमिन्छादिद्वीसु सत्तपुन्वकोडीओ अहियाओ, वेदंतरसंकतीए अभावादो ।

संक्षेत्राके बरासे मिथ्यात्वको प्राप्त होकर, सर्व जघन्य अन्तर्मुहर्त काल रह कर, पूर्वीक गुण-स्थानोमेंसे किसी एक गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवके तीनों ही प्रकारके मनुष्योंमें अन्तर्मुहर्त-मात्र मिथ्यात्वका काल पाया जाता है।

एक जीवकी अपेक्षा तीनों प्रकारके मिथ्यादृष्टि मनुष्योंका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि-पृथक्तवर्वसे अधिक तीन पल्योपमत्रमाण है ॥ ७० ॥

क्योंकि, अविवक्षित जीवके विवक्षित मनुष्योंमें उत्पन्न होकर, स्त्री, पुरुष और नपुंसकवेदियोंमें क्रमशः आठ आठ पूर्वकोटियों तक परिश्रमण करके, लब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर, वहां पर अन्तर्मुद्धर्त काल रह करके, पुनः स्त्री और नपुंसक वेदियोंमें आठ आठ पूर्वकोटियां तथा पुरुषवेदियोंमें सात पूर्वकोटियां भ्रमण करके, देवकुरु अथवा उत्तरकुरुमें तीन तीन पत्योपमों तक रह करके, देवोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवके पूर्वकोटियथक्त्वसे अधिक तीन पत्योपमां तक रह करके, देवोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवके पूर्वकोटियथक्त्वसे अधिक तीन पत्योपमां वाते हैं। विशेष बात यह है कि मनुष्य मिथ्यादिष्टिके ही तीन पत्योपमां से अधिक सेंतालीस पूर्वकोटियां होती हैं; शेष मनुष्योंके नहीं। पर्याप्त मिथ्यादिष्ट मनुष्योंके तेईस पूर्वकोटियां अधिक होती हैं; क्योंकि, मनुष्यलब्ध्यपर्याप्तकों उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। मनुष्यनी मिथ्यादिष्टियों सात पूर्वकोटियां अधिक होती है; क्योंकि, उनके वेद्पिर- वर्तन नहीं होता।

१ उत्कर्षेण त्रीण प्रयोपमानि पूर्वकोटीपृधक्तेर्याधकानि । स. सि. १, ८.

## सासणसम्मादिद्वी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसम्यं ॥ ७१ ॥

कुदो ? उवसमसम्मादिहीणं सत्तद्वजणाणं उवसमसम्मत्तद्वाए एगसमओ अत्थि ति सासणगुणं गदाणं तत्थेगसमयमच्छिय मिच्छतं पडिवण्णाणमेगसमओवलंभादो ।

# उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ ७२ ॥

कुदो ? संखेज्जाणं उवसमसम्मादिद्वीणमुवसमसम्मत्तद्वाए एगसमयमादि काद्ण जाबुक्कस्सेण छ आवितयाओ अत्थि ति सासणं पिडवण्णाणं संखेज्जवाराणुसंचिदसासण-द्वाणमंतोमुद्धतत्तुवरुंमा।

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ७३॥

कुदो ? उवसमसम्माइहिस्स उवसमसम्मत्तद्वाए एगसमञ्रा अत्थि ति सासणं पिडविज्जिय विदियसमए चेव मिच्छत्तं पिडविण्णसासणस्स एगसमयदंसणादो ।

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सासादनसम्यग्दृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होते हैं।। ७१।।

क्योंकि, उपरामसम्यग्दिए सात आठ जनोंके उपरामसम्यक्त्वके कालमें एक समय श्रेष रहने पर सासादनगुणस्थानकी प्राप्त हुए, तथा वहां पर एक समय रह कर मिथ्यात्वकी प्राप्त होनेवाले जीवोंके एक समयप्रमाण काल पाया जाता है।

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सासादनसम्यग्दृष्टि जीनोंका नाना जीनोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहृते है ॥ ७२ ॥

क्योंकि, संख्यात उपशामसम्यग्दिष्योंके उपशामसम्यक्तवके कालमें एक समयको बादि करके उत्कर्षसे छ आवलियां शेष रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुए जीवोंके संक्यात वारोंसे अनुसंचित सासादनगुणस्थानका काल अन्तर्भुहूर्त पाया जाता है।

उक्त तीनें। प्रकारके सासादनसम्यग्दृष्टि मनुष्योंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य-काल एक समय है ॥ ७३ ॥

क्योंकि, उपशमसम्यन्दि जीवके उपशमसम्यक्त्वके कालमें एक समय शेष रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होकर, दूसरे समयमें ही मिध्यात्वगुणस्थानको प्राप्त हुए सासादनसम्यन्दि जीवके एक समयप्रमाण काल देखा जाता है।

१ सासादनसम्यन्द्रष्टेर्मानाजीवापेक्षया जनन्येनेकः समयः । सः हि. १. ८.

२ मतिषु 'सासणाणं ' इति पाठः।

३ उत्कर्षेणान्तर्ग्रहर्षः । स. वि. १, ८,

४ एकजीवं प्रति जवम्येनैकः समयः । सः सि. १, ८,

#### उक्कस्सं छ आवलियाओं ॥ ७४ ॥

कुदो ? उवसमसम्मादिद्विस्स उवसमसम्मचद्वाए छ आवलियाओ अत्थि चि सामणं पहिवन्त्रिय छ आवलियाओ तत्थ गमिय मिच्छत्तं पहिवण्णस्स छ-आवलिओ-वलंभा ।

सम्मामिच्छादिही केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ७५ ॥

पमत्तमंजद-संजदासंजद-अद्वावीसमोहसंतकिमयमिच्छादिद्रि-असंजदसम्मादिद्रि-पच्छायदाणं संखेजजसम्मामिच्छादिद्रीणं सव्वजहण्णमंत्रोग्रहत्तमच्छिय विसोहि-संकिलेस-वसेण सम्मत्त-मिच्छत्ताणि उवगदाणं सन्वजहणांतोमुहत्त्वरुंभा ।

उक्करसेण अंतोमुहृत्तं ॥ ७६ ॥

सम्मामिच्छादिद्वीणं सन्तुक्कस्ससम्मामिच्छत्तद्वाणं मिच्छाइद्वि-असंजदसम्माइद्वि-

उक्त तीनों प्रकारके सासादनसम्यग्दृष्टि मृतुष्योंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल छह आवलीप्रमाण है।। ७४।।

क्योंकि, उपरामसम्यग्दाप्र जीवके उपरामसम्यक्तके कालमें छह आवालियां होच रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होकर छह आवलीप्रमाण काल वहां पर बिताकर मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके छह आवलीप्रमाण काल पाया जाता है।

उक्त तीनों प्रकारके सम्याग्मध्यादृष्टि मनुष्य कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्भृहत तक होते हैं ॥ ७५ ॥

क्योंकि. प्रमत्तसंयत, अथवा संयतासंयत, अथवा मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाले मिथ्यादृष्टि अथवा असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे पीछे आये इए संख्यात सम्योग्मध्याद्दि जीवोंके सर्व जघन्य अन्तर्मुहुर्त काल रह करके विश्वास्त्रि और संक्रेशके वशसे यथाक्रमसे सम्यक्त्व अथवा मिध्यात्वको प्राप्त हुए जीवेंकि सर्व जघन्य अन्तर्मुहर्त काल पाया जाता है ।

उक्त तीनों प्रकारके सम्यग्निध्यादृष्टि मनुष्योंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भ्रद्वते है।। ७३ ॥

मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और प्रमत्तसंयत जीवोंसे संख्यात वारमें

१ उत्कर्षेण षडाविकिकाः । सः सि. १, ८.

२ सम्यभिष्यादष्टेनीनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जवन्यश्रोत्कृष्टश्रान्तर्प्रहुर्तः । इ. सि. १, ८.

संजदासंजद-पमत्तसंजदेहि संखेज्जवारमणुसंचिदद्वाणमंतोम्रहुनुवर्लमा ।

# एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहूत्तं ॥ ७० ॥

सम्मामिच्छादिद्विस्त दिद्वमग्गस्स पुन्वतत्तवदुगुणहाणेसु एगजीवण्णदरगुणपच्छाय-दस्त सन्वजहण्णद्धमिच्छद्ण संकिलेस-विसोहिवसेण मिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्विगुणे पिडवण्णस्स सन्वजहण्णंतोष्ठहत्तमेत्तकालुवलंभा ।

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ ७८ ॥

पुन्वतत्तवदुगुणहाणेम् अदिहमग्गेगजीवण्णदग्गुणपच्छायदसम्मामिच्छादिहिस्स दीहद्भमिच्छय देस-सयलसंजमिवरहिददोगुणहाणे गदस्स सन्वक्षसंतोग्रहतुवलंभा।

असंजदसम्मादिही केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सन्बद्धां ॥ ७९ ॥

कुदो ? असंजदसम्मादिष्टिविरहिदमणुस्ताणं सञ्वकालमणुवलंभा ।

संचित हुए सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके सर्वोत्कृष्ट सम्यग्मिथ्यात्वका काल अन्तर्मुद्धर्त पाया जाता है।

उक्त तीनों प्रकारके सम्यग्मिध्यादृष्टि मनुष्योंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्भद्वते है ॥ ७७ ॥

क्योंकि, जिसने पूर्वमें मार्ग देखा है, ऐसे पूर्वोक्त चार गुणस्थानों मेंसे किसी एक गुणस्थान से पीछे आये हुए सम्यग्मिध्यादि के सर्व जवन्य काल रह कर संक्षेत्रा और विशुद्धिके वरासे मिध्यादि और असंयतसम्यग्दि गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवके सर्व जवन्य अन्तर्मुद्धर्त काल पाया जाता है

उक्त तीनों प्रकारके सम्यग्दृष्टि मनुष्योंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ७८ ॥

क्योंकि, पूर्वोक्त चार गुणस्थानोंमेंसे नहीं देखा है मार्ग को जिसने, ऐसे जीवके किसी एक गुणस्थानसे पीछे आये हुए सम्यग्मिण्याद्धिके दीध काल तक रह करके देशसंयम और सक्तलंयमसे रहित दो गुणस्थानोंमें, अर्थात् मिण्याद्धि और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें गये हुए जीवके सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुहर्त काल पाया जाता है।

उक्त तीनों प्रकारके असंयतसम्यग्दिष्ट मनुष्य कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ७९ ॥

क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे रिद्वत मनुष्योंका कोई भी काल नहीं पाया जाता।

१ असंयतसम्यग्दष्टेर्नानाजीवापेक्षया धर्वः कालः । सः सि. १, ८.

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ८०॥

दिष्टमग्गमिच्छादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्धि-संजदासंजद-पमत्तसंजदगुणद्वाणेहितो आग-दस्स सञ्जदण्णमंतोग्रहुत्तद्धमिच्छय जहण्णकालाविरोहेण गुणंतरं गदस्स जहण्णंतोग्रहुत्त-मेत्तकाळुवलंभा ।

उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि, तिण्णि पलिदोवमाणि सादिरे-याणि, तिण्णि पलिदोवमाणि देसूणाणि' ॥ ८१ ॥

एत्य सादिरेयसहो दोसु वि तिपलिदोवमेसु संबंधणिडजो, देण्हं पच्चासिवसेण रगत्तसुवगयाणं विसेसणरूवेण पयद्वचादो । तम्हा मणुस-मणुसपडजत्तरसु सादिरेयाणि तिण्णि पलिदोवमाणि, अण्णत्थ देस्रणाणि । कुदो ? 'जहा उद्देसो तहा णिद्देसो ' तिणायादो । कधं सादिरेयत्तं ? अड्डावीससंतकिम्मियि च्छादिहिस्स पुट्वकोडितिहाए सेसे बद्धमणुसाउअस्स तदो अंतोस्रहुत्तं गंत्ण सम्मत्तं घेतूण दंसणमोहणीयं खिवय सम्मत्तेण

एक जीवकी अपेक्षा तीनों प्रकारके असंयतसम्यग्दिष्ट मनुष्योंका जघन्य काल अन्तर्भ्रहूर्त है।। ८०॥

क्योंकि, देखा है मार्गको जिसने ऐसे, मिध्यादारि, अथवा सम्यिगध्यादि अथवा संयतासंयत, अथवा प्रमत्तसंयत गुणस्थानोंसे आये हुए, तथा सर्व जवन्य अन्तर्मुहूर्त काळ रह करके जवन्य काळके अविरोधसे गुणस्थानान्तरको प्राप्त हुए जीवके जवन्य अन्तर्मुहूर्तप्रमाण काळ पाया जाता है।

तीनों प्रकारके असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्योंका यथाऋमसे उत्कृष्ट काल तीन प्रत्यो-पम, तीन प्रत्योपम सातिरेक, और देशोन तीन प्रत्योपम है ॥ ८१ ॥

यहां पर सातिरेक शब्द दोनों ही त्रिपल्योपमों पर संबद्ध करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यासिक वशसे एकत्वको प्राप्त हुए दोनों परोंके विशेषण रूपसे यह शब्द प्रवृत्त हुआ है इसिछिये मनुष्य और मनुष्यपर्याप्तकोंमें तो साधिक तीन पल्योपम उत्कृष्ट काल है। और अन्यत्र अर्थात् मनुष्यिनयोंमें, देशोन तीन पल्योपम उत्कृष्ट काल है। क्योंकि, 'जिस प्रकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश होता है 'ऐसा न्याय है।

शंका — तीन पस्योपमसे सातिरेक अर्थात् अधिक काल कैसे संभव है ?

समाधान— मेहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाले तथा पूर्वकोटीके त्रिमाग देख रहने पर बांधी है मनुष्य आयुको जिसने ऐसे मिच्यादीष्ट मनुष्यके तत्पञ्चाल् अन्त-र्मुह्रतं जाकर सम्यक्त्यको प्रहण करके दर्शनमोहनीयका क्षपण कर सम्यक्त्यके साथ देशीन

१ एक जीवं पति जवन्येनान्तर्पृहुर्तः । सः सि. १, ८.

९ डत्क्चेंग त्रीणि पत्योपमानि साविरेकाणि । स. सि. १, ८.

सह देस्णपुन्वकोडितिमागं गमिय तिपिलदोवमाउद्दिविदेउत्तरकुरवेसुप्पिन्जिय अप्पणो आउद्दिदिमणुपालिय देवेसुप्पण्णस्स तिण्णिपिलदेविमाणस्वरि देस्णपुन्वकोडितिमागु-वरुंमा । मणुसिणीसु देस्णितिण्णि पिलदोवमाणि, अण्णदरअद्वावीससंतकिम्मयमिन्छा-दिद्विस्स तिपिलदोविमएसु मणुसेसुवविज्जय णव मासे गन्भे अन्छिद्ण णिक्खंतस्स उत्ताण-सेन्जाए अंगुलिआहारेण सत्त दिवसे, रंगंतो सत्त दिवसे, अथिरगमणेण सत्त दिवसे, थिर-गमणेण सत्त दिवसे, कलामु सत्त दिवसे, गुणेसु सत्त दिवसे, अण्णे वि सत्त दिवसे गिमय विसुद्धो होद्ण सम्मत्तं पिहविज्जय अप्पणा आउद्विदि जीविद्ण देवेसु उववण्णस्स एगूणवण्णदिवसेहि अहियणवमास्रणतिण्णिपिलदोवसुवलंभा ।

संजदासंजदपहुडि जाव अजोगिकेवाले ति ओघं ॥ ८२ ॥

कुदो ? ओघादो भेदाभावा । णवरि संजदासंजदाणं सन्वलहुं जोणिणिक्खमण-जम्मणुरुभवद्ववस्सेहि ऊणा पुन्वकोडी संजमासंजमकालो वत्तव्यो, तिरिक्खाणं व मणुस्साणं अंतोमुहुत्तकालेण अणुव्वयगहणाभावा ।

पूर्वकोटीका त्रिभाग विताकर तीन पत्योपमश्रमाण आयुक्रमंकी स्थितिवाले देवकुर और उत्तरकुरुमोंमें उत्पन्न होकर, अपनी आयुस्थितिको अनुपालन करके देवोंमें उत्पन्न हुए जीवके तीन पत्थोपमोंके ऊपर देशोन पूर्वकोटीका त्रिभाग अधिक पाया जाता है।

मनुष्यिनयों में देशोन तिन पस्योपम उत्कृष्ट काल है। वह इस प्रकारसे है-मोहकर्मकी महाईस प्रकृतियोंकी सचा रखनेवाला कोई एक मिध्यादिए मनुष्य तीन पस्योपमकी आयुवाले मोगभूमियां मनुष्यों मं उत्पन्न होकर और नौ मास गर्भमें रह कर निकलता हुआ उत्तानशय्या पर अंगुष्ठ चूसनेकप आहारसे सात दिन, रंगते हुए सात दिन, अस्थिर गमनसे सात दिन, स्थिर गमनसे सात दिन, कलाओं में सात दिन, गुणों में सात दिन, तथा अन्य भी सात दिन विताकर, विशुद्ध होकरके सम्यक्त्वको प्राप्त हो, अपनी आयुस्थित प्रमाण जीवित रह कर देशों अत्यन्न हुए जीवके उनंचास दिवसोंसे अधिक नव मासोंसे कम तीन पत्योपम काल पाया जाता है।

संयतासंयत गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली तक तीनों प्रकारके मनुष्योंका उत्कृष्ट वा जधन्य काल ओघके समान है।। ८२।।

क्योंकि, ओषवर्णित कालसे इनमें कोई भेद नहीं है। विशेष बात यह है कि संयता-संयतोंके सर्वरुषु योनि-निष्क्रमणक्प जन्मसे उत्पन्न हुए जीवके आठ वर्षोंसे कम पूर्वकोटि-प्रमाण संयमासंयमका काल कहना चाहिए, क्योंकि, तिर्यचौंके समान मनुष्योंके जन्म लेनेके पश्चात् अन्तर्मुहूर्त कालसे ही अणुवतोंके प्रहण करनेका अभाव है।

१ केवाणां सामान्योक्तः काळः । स. ति. १, ८.

# मणुसअपज्जत्ता केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ ८३ ॥

एइंदियबादर-मुहुम-वि-ति-चर्डारादिय-सण्णि-असण्णिपंचिदियपञ्जत्तापं मणुस-पज्जत्ताणं वा मणुसअपञ्जत्तएसु उवविजय खुद्दाभवग्गहणमेत्ताउद्विदि गमिय धुर्खुज-जीवेसुप्पण्णाणं तकालुवलंभा ।

#### उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ८४ ॥

पुन्वुप्पण्णमणुसअपञ्जत्तरमु गदेमु तक्काले चेव अण्णणो जीवे मणुसअपञ्जते-सुप्पादिय उप्पादिय अणुमंधिज्जमाणे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागमेत्तअणुसंधाण-बारसलागुवलंभादो ।

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवगगहणं ॥ ८५॥

पुन्वत्तजीवेहितो आगंत्ण मणुसअपन्जत्तएसु उववण्णस्स सुदामवग्गहणमेष-जहण्णाउद्विदिकालदंसणादो ।

# उकस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ ८६ ॥

लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण काल तक होते हैं ।। ८३ ।।

क्योंकि, एकेन्द्रिय, बादर और सूक्ष्म, तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंबी और संबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तकोंके, अथवा मनुष्यपर्याप्तक जीवोंके, लब्ध्य-पर्याप्तक मनुष्योंमें उत्पन्न होकर श्रुद्रमवग्रहणमात्र आश्रुस्थितिको विताकर पूर्वोक्त जीवोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके उक्त काल, अर्थान् श्रुद्रमवग्रहणप्रमाण काल पाया जाता है।

लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग

क्योंकि, पूर्वात्पन्न छन्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें चले जाने पर उसी कालमें ही अम्य अन्य जीवोंको छन्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें उत्पन्न करा कराके अनुसंधान करने पर पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र अनुसंधानवारोंकी शलाकाएं पाई जाती हैं।

लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रमवग्रहणप्रमाण है ॥ ८५ ॥

क्योंकि, पूर्वोक्त एकेन्द्रियादि जीवासे आकर रुप्यपर्याप्तक मनुष्योंमें उत्पन्न होने। बाले जीवके श्रुद्रभवग्रहणमात्र जध्य आयुस्थितिकाल देखा जाता है।

उक्त लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका उत्कृष्ट काल अन्तर्ग्रहर्त है।। ८६।।

पुन्वुत्तजीवेहितो आगंत्ण मणुसअपज्जत्तएसु उप्पणम्स अंतोसुहुत्तादो उवरिम-कालवियप्पाणसुक्कस्साउद्विदिअपज्जत्तस्स वि अणुवलंगा ।

देवगदीए देवेसु मिन्छादिही केविचरं कालादो होंति, णाणा-जीवं पहुच्च सन्बद्धां ॥ ८७ ॥

देवमिच्छादिद्विविरहिदकालामावा ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ८८ ॥

असंजदसम्मादिद्विस्स सम्मामिच्छादिद्विस्स वा संकिलेतेण मिच्छत्तं गंतूण सच्व-जहण्णकालमाच्छ्य पुच्चत्तदोगुण्डाणाणमण्णदरं गद्स्स अंतोग्रहुत्तमेत्तकालुवलंगा।

उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि ॥ ८९ ॥

मणुसिम-छादिद्विस्स द्व्यमंजमबलेण एक्कत्तीससागरोवमाउद्विदिदेवेसुप्पिज्जय मिच्छत्तेण सह अप्पणा आउद्विदिमणुपालिय मणुसेसुववण्णस्स एक्कत्तीससागरोवममेत्त-देवमिच्छादिद्विकालदंसणादो ।

क्योंकि, पूर्वोक्त जीवोंसे आकर लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीवके अन्त-र्मुहर्त काल पाया जाता है, तथा अन्तर्मुहर्तसे उपरिम कालके विकल्प उत्कृष्ट आयुस्थिति॰ बाले लब्ध्यपर्याप्तक जीवके भी नहीं पाये जाते।

देवगतिमें, देवोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ८७॥

क्योंकि, देवोंमें मिथ्यादिश्योंसे रहित कोई काल नहीं पाया जाता है।

एक जीवकी अपेक्षा मिध्यादृष्टि देवोंका जघन्य काल अन्तर्भृदृते है ॥ ८८ ॥

असंयतसम्यग्दिएके, अथवा सम्यग्मिण्यादृष्टि देवके, संक्रेशसे मिण्यात्वको प्राप्त द्वीकर, वहां पर सर्व जधन्य काल रह कर पूर्वोक्त दो गुणस्थानोंमेंसे किसी एकको प्राप्त हुए जीवके अन्तर्मुहुर्त काल पाया जाता है।

एक जीवकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि देवोंका उत्कृष्ट काल इकतीस सागरोपम है।।८९।।

मिथ्यादृष्टि मनुष्यके द्रव्यसंयमके बलसे इकतीस सागरोपमकी आयु स्थितिवाले
देवोंमें उत्पन्न होकर मिथ्यात्वके साथ अपनी आयु स्थितिको अनुपालन करके मनुष्योंमें
उत्पन्न होनेवाले जीवके इकतीस सागरोपमममाण देवोंके मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका काल
देवा जाता है।

१ देवगतौ देवेषु विय्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया सर्वः काळः । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जवन्येनान्तर्प्रहूर्तः । सः सिः १. ८.

३ डत्क्वेंणेकिनिशत्सागरोबमाणि । स- वि. १, ८,

सासणसम्मादिट्टी सम्मामिच्छादिट्टी ओघं ।। ९० ।। सन्वपयारेण ओघादो भेदाभावा ।

असंजदसम्मादिडी केविचरं कालादो होति, णाणाजीवं पडुच्च सञ्दद्धो ॥ ९१ ॥

देवेसु असंजदसम्मादिद्धिविराहिदकालाभावा । एगजीवं पहुच जहण्णेण अंतोमुहूत्तं ।। ९२ ॥

मिच्छादिद्विस्स सम्मामिच्छादिद्विस्स वा विसोहित्रसेण सम्मत्तं पिडविज्जय सन्ब-जहणासम्मत्तद्वमच्छिय मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणमण्णदरं गदस्स अंतोग्रहुत्तकालदंसणादो।

उकस्सं तेत्तीसं सागरोवमाणि ।। ९३ ॥

उक्कस्साउद्विदिदेवेसुप्पण्णसंजदस्स अंजमाणाउअस्स घादाभावादो अप्पणा उक्कस्स-द्विदि जीविय मणुमेसु उप्पण्णदेवअसंजदसम्मादिद्विस्स तेचीसं सागरोवममेत्तकालुवलद्वीए।

सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि देवोंका काल ओघके समान है ॥९०॥ क्योंकि, सर्व प्रकारसे, अर्थात् एक और नाना जीवोंकी अपेक्षा, जबन्य और उत्हृष्ट कालसे ओघप्रकपणाके साथ कोई भेद नहीं है।

असंयतसम्यग्दिष्ट देव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ९१ ॥

क्योंकि, देवोंमें असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंसे रहित कालका अन्नात्र है।

एक जीवकी अपेक्षा असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका जघन्य काल अन्तर्मुद्दृति है ॥९२॥ क्योंकि, मिध्यादृष्टि, अथवा सम्यग्निध्यादृष्टि देवके विगुद्धिके वद्यास सम्यक्तिको प्राप्त होकर, वहां सर्व जधन्य सम्यक्तिके कालप्रमाण रह करके, पश्चात् मिध्यात्व अथवा सम्यग्निध्यात्वमेंसे किसी एक गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके अन्तर्मुद्धर्त काल देखा आता है।

एक जीवकी अवेक्षा असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका उत्कृष्ट काल वेतीस सागरोपम है॥ ९३॥

बत्हप्र भायुकी स्थितिधारक देवोंमें उत्पन्न हुए संयतके भुज्यमान आयुके घातका अभाव होनेसे अपनी उत्हार स्थितिप्रमाण जीवित रह कर, मनुष्योंमें उत्पन्न होनेबाछे असंयतसम्यग्दिष्ट देवके तेतीस सागरोपममात्र काल पाया जाता है।

१ सामादनसम्यग्दष्टेः सम्यग्निथादृष्टेश्च सामान्योत्तः काळः । सः तिः १, ८.

२ असंयतसम्यग्दष्टेनीनाजीशपेश्वया सर्वः कालः । सः सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जवम्येनान्तर्प्रहर्तः । स. सि. १, ८.

४ उत्कर्वेष त्रयक्तिशतागरीयमाणि । स. सि. १, ८,

भवणवासियणहुि जाव सदार-सहस्सारकणवासियदेवेष्ठु मिच्छा-दिट्टी असंजदसम्मादिट्टी केविचरं कालादो होति, णाणाजीवं पडुच्च सम्बद्धा ॥ ९४ ॥

> तिण्हं पि कालाणं देविमच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टिविरहिदाणमभावा। एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ९५॥

एदस्स अत्थो जधा देवोधिन्ह एदेसि दोण्हं गुणहाणाणं जहण्णकालपरूवणा वृत्ता, तहा भवणवासियप्पहुिं जाव सदार-सहस्सारकप्पो ति मिच्छादिहि-असंजदसम्मादिष्ठीणं जहण्णकालपरूवणा कादच्या।

उक्कस्सेण सागरोवमं पलिदोवमं सादिरेयं वे सत्त दस चोहस सोलस अट्टारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ९६ ॥

एदस्सुदाहरणं- एक्को तिरिक्लो मणुस्सो वा मिच्छादिद्वी भनणत्रासियदेवेसु उननण्णो । पलिदोनमस्स असंखेजजदिभागवभहियं सागरोनमं जीनिद्ण मिच्छत्तेणेन उन-

भवनवासी देवोंसे लेकर शतार सहस्रार कल्पवासी देवों तक मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ९४ ॥

क्योंकि, मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंसे विरहित तीनों ही कालोंका अभाव है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका जघन्य-काल अन्तर्मुहर्त है ॥ ९५ ॥

इस सूत्रका अर्थ, जैसा देवोंके ओष्ठमें इन दोनों गुणस्थानोंकी जधन्य कालप्रक्रपणा कही है उसी प्रकारसे भवनवासीको आदि लेकर दातार सहस्रारकल्प तकके मिध्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट देवोंकी भी जधन्य कालकी प्रक्रपणा करना चाहिए।

उक्त मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका उत्कृष्ट काल साधिक सागरोपम, साधिक पन्योपम, साधिक दो सागरोपम, साधिक सात सागरोपम, साधिक दश सागरोपम, साधिक चौदृह सागरोपम, साधिक सोलह सागरोपम और साधिक अठारह सागरोपम है।। ९६।।

इसका उदाहरण- एक तिर्यंच अथवा मनुष्य मिध्यादृष्टि जीव भवनवासी देवों में इत्पन्न हुआ। वहां पर पत्योपमके असंस्थातमें भागसे अधिक एक सागरोपम तक जीवित रह कर द्विदो । एसो मिच्छादिष्टिणो बद्धआउअवादं पहुच्च कालो वृत्तो । अथवा, अंतोग्रहुत्त्वअद्धसागरेषमेण सादिरेनं सागरेषमं जीविद्ण उच्चिद्दो । एसो सम्मादिष्टिणो बद्धआउअवादं पहुच्च उत्तो । एसो भवणवासियमिच्छादिष्टि-उक्कस्सकालो । एक्को विराहियसंजदो वेमाणियदेवेसु आउअं बंधिद्ण तमोवद्यणाधारेण धादिय भवणवासियदेवेसु
उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्सेतो (२) विसुद्धो (३) सम्मत्तं
पिंडवण्णो । अंतोग्रहुत्त्णसागरोवमद्धेण अहियं सागरोवमं तीहि अंतोग्रहुत्तेहि ऊणसं
सम्मत्तेण सह जीविद्ण उच्चिद्धिय मणुसो जादो । एसो मवणवासियअसंजदसम्मादिदिस्स
उक्कस्सकालो । वाणवेतर-जोदिसियाणं पि एवं चेव वत्तव्वं । णविर अंतोग्रहुत्त्णपिलदोवमद्धेण अहियं पिलदोवमं मिच्छत्त्वकस्सकालो होदि । एसो चेव कालो तीहि अंतोग्रहुत्तेहि ऊणओ असंजदसम्मादिदिस्स उक्कस्सकालो होदि । सोधम्मीसाणे मिच्छादिद्धिस्स उक्कस्सकालो वे सागरोवमाणि पिलदोवमस्स असंखेजनिद्धागेण अब्भहियाणि ।
एसो मिच्छादिष्टिणो बद्धाउअस्स धादं पडुच कालो वृत्ते। सम्मादिद्विणो बद्धदेवाउअधादं
पडुच्च अंतोग्रहुत्त्णअद्धसागरोवमेण अब्भहियाणि वे सागरोवमाणि मिच्छतुक्कस्सकालो

मिथ्यात्वके साथ ही पर्यायसे च्युत हुआ। यह मिथ्यादृष्टि जीवका बद्ध आयुष्कचातकी अपेक्षा काल कहा। अथवा अन्तर्मृहर्न कम आधे सागरोपमसे अधिक एक सागरोपम तक जीवित रह कर पर्यायसे च्युत हुआ। यह सम्यग्हिए जीवका बढायुष्कघातकी अपेक्षा काल कहा। इस प्रकार यह भवनवासी मिथ्यादृष्टि देवांका उत्कृष्ट काल है। विराधना की है संयमकी जिसने पेक्षा कोई संयत मनुष्य वैमानिक देवोंमें आयके। बांध करके उसे उद्वर्तनाघातले घात करके भवनवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ। और छहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होता हुआ (१), विश्वान्त हो (२), विशृद्ध होकर (३), सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पुनः अन्तर्मुहुर्त कम आधे सागरी-पमसे अधिक तथा तीन अन्तर्मृहताँसे कम एक सागरोपन काल सम्यक्त्यके साथ जीवित रह कर पर्यायसे च्युत है। मनुष्य हुत्रा । यह भवनवासी असंयतसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट काळ है। वानव्यन्तर और ज्योतिष्क देवांका भी इसी प्रकारसे काल कहना चाहिए। विशेषता यह है कि एक अन्तर्मुहर्तसे कम आधे पत्योपमसे अधिक एक पत्योपम व्यन्तर और ज्योतिक देवोंमें मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल होता है। यह उपर्युक्त काल ही तीन अन्तर्मुहतौंसे कम करने पर असंयतसम्यग्दृष्टि व्यन्तर और ज्योतिष्क देवींका उत्कृष्ट काळ हो जाता है। सौधर्म और ईशानकरूपमें मिण्यादृष्टि देवका उत्कृष्ट काल पर्योपमके मसंस्थातवें भागसे अधिक हो सागरोपम है। यह मिथ्यादि ऐके बद्धायुके घातकी अपेक्षा काल कहा। सम्यग्दिए जीवके बद्धदेवायुके घातकी अपेक्षा अन्तर्मुहर्न कम आधे सागरोपमसे अधिक दो सागरोपम मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काळ होता 🕏 ।

१ उनिहिदलं पळ्ळं मनणे निंतरदुगे कमेणहियं। सम्मे मिण्ले घादे पळ्ळासंसं तु सन्त्रत्य ॥ त्रि. सा. ५४१

होदि । ' वे सत्त दस' चोइस सोलसङ्घारस य वीस वावीसा' ' एदीए गाहाए सह एदस्स सुनस्स किण्ण विरोहो होदि ? ण होदि विरोहो, भिण्णविसयत्तादो । तं जहा— वृत्तं सुत्तं वंधप्पिडवर्द्धं, कालसुत्तं पुण संतमपेक्खिय द्विदमिदि' । सणक्कुमार-माहिंदे सत्त सागरो-वमाणि सादिरेयाणि । बम्ह-बम्हुत्तरकप्पे दस सागरोवमाणि सादिरेयाणि । लंतव-काविष्ट-कप्पे चोइस सागरोवमाणि सादिरेयाणि । सदर-सहस्सारकप्पेस अद्वारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि । जधा दोहि पयारेहि सोधम्मीसाणे सादिरेयतं परूविदं, तथा एत्थ वि वत्तव्वं । सोधम्मादि जाव सहस्सारो चि असंजदसम्मादिहिस्स उक्तस्सकालो वे सत्त दस चोइस सोलस अद्वारस सागरोवमाणि अंतोग्रहुत्त्णअद्धसागरोवमेण सादिरेयाणि होति', एदस्स हेट्टदो सम्मादिहिस्सुववादाभावा।

शुंका—' सौधर्म-ईशानकल्पेस लगाकर आरण अन्युत कल्प तक क्रमशः ' दो, सात, दश, बौरह, सोलह, अठारह, बीस और बाईस सागरोपमकी स्थिति होती है ' इस गाथाके साथ, इस उक्त सुक्रका विरोध क्यों नहीं होगा है

समाधान—विरोध नहीं होगा, क्योंकि, सूत्र और गाथा, इन दोनेंका विषय भिन्न भिन्न है। वह इस प्रकारसे है कि उक्त गाथासूत्र तो वंधकी अपेक्षा है, किन्तु कालसूत्र विद्यमान आयुकी अपेक्षा स्थित है।

सानरकुमार-माहेन्द्र कर्णमें कुछ अधिक सात सागरोपम, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर कर्णमें साधिक दश सागरोपम, लान्तव-काणिष्ठ कर्णमें साधिक चौदह सागरोपम, शुक्र-महाशुक्र कर्लमें साधिक सोलह सागरोपम, और शतार-सहस्रार कर्णमें साधिक अठारह सागरोपम मिथ्यादिश्योंका उत्कृष्ट काल है। जिस तरह दोनों प्रकारोंसे सौधर्म और ईशान कर्लमें आयुक्ती साधिकता प्रकृपण की है, उसी प्रकार यहां पर भी कहना चाहिए। सौधर्म कर्णको आदि लेकर सहस्रार कर्ण तक असंयतसम्यग्दिए देवोंका उत्कृष्ट काल कमशः एक अन्त-मुद्धतं कम आधे सागरोपमसे अधिक दो सागरोपम, सात सागरोपम, दश सागरोपम, सौलह सागरोपम और अठारह सागरोपम प्रमाण होता है, क्योंकि, इस कालके नीचे सम्यग्दिए जीवके उपपादका अभाव है।

१ प्रतिषु "दस " इति पाठो नास्ति ।

२ पदमे विदिए छगळे बन्हादिस च उसु आणददुगन्ति । आरणदुगे सुदंसणपहुदिस एकारमेस कमे ॥ दुग सस दसं च उदस सोळस अट्टरस वीस वावीसा । तवो एकेक हदा उकस्ताऊ तमुद्द उदमाणा ॥ ति. प. ८, ४५८-४५९.

३ बद्धाउं पिट मणिद उक्तरसं मिन्समं जहण्णाणि । घादाउनमासेन्त्रं अण्णसक्त्यं परूरेमो ॥ ति.प.८, ४९१. ४ सम्मे बादेऊणं सायरदक्षमिह्यमासहस्सारा । जलहिदलग्रुडुवराक पटकं पिट जाण हाणिचयं । त्रि. सा. ५३१.

सासणसम्मादिही सम्मामिच्छादिही औषं ॥ ९७ ॥
एदस्स ग्रनस्स अत्थो सुगमो, बहुसो परुविदचादो ।
आणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छादिही असंजदः
सम्मादिही केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पहुच्च सव्वद्धा ॥९८॥

कदो १ पदेसु मिच्छादिद्धि-असंबदसम्मादिद्धिविरहिदकालाभावा । एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहूत्तं ॥ ९९ ॥

विश्वर्ष — यहां पर जो बद-आयुघातकी अपेक्षा सम्यन्दि और मिथ्यादि देवां के दो प्रकारके कालकी प्रकपणा की है, उसका अभिमाय यह है कि किसी मनुष्यने अपनी संयम-अवस्थामें देवायुका बंध किया। पीछे उसने संक्रेश परिमाणों के निमित्त संयमकी विराधना कर दी और इसीलिए अपवर्तनाघातके द्वारा आयुका घात भी कर दिया। संयमकी विराधना कर देने पर भी यदि वह सम्यन्दि है, तो मर कर जिस कल्पमें उत्पन्न होगा, वहांकी साधारणतः निश्चित आयुसे अन्तर्मुद्धतं कम अर्ध सागरोपम्प्रमाण अधिक आयुका घारक होगा। कल्पना कीजिए— किसी मनुष्यने संयत अवस्थामें अच्युतकल्पमें संभव वाईस सागरप्रमाण आयुका बंध किया। पीछे संयमकी विराधना और वांधी दुई आयुक्ती अपवर्तना कर असंयतसम्यन्दि हो गया। पीछे मरण कर यदि सहस्नारकल्पमें उत्पन्न हुमा, तो वहांकी साधारण आयु जो अठारह सागरकी है, उससे घातायुष्क सम्यन्दि देवकी आयु अन्तर्मुद्धतं कम आधा सागर अधिक होगी। यदि वही पुरुष संयमकी विराधनाक सर उसी सहस्नारकल्पमें उत्पन्न होता है, तो उसकी आयु वहां की निश्चित अठारह सागरकी आयुसे पत्योपमके असंख्यातवें मागसे अधिक होगी। ऐसे जीवको घातायुष्क मिथ्यादृष्टि कहते हैं।

भवनवासीसे लेकर सहस्रारकल्प तकके सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्या-दृष्टि देवोंका काल ओघके समान है।। ९७॥

आनत-प्राणतकल्पसे लेकर नव प्रैवेयक विमानवासी देवोंमें मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ९८ ॥

क्योंकि, इन कल्पोंमें मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवेंसि रहित कालका अभाव है।

्र एक जीवकी अपेक्षा उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती देवोंका जघन्य काल अन्तर्ग्रहर्त है ॥ ९९ ॥ एदस्स सुत्रस्स अत्थो सुगमो, बहुसो परूविदत्तादो ।

उक्कस्सेण वीसं वावीसं तेवीसं चउवीसं पणवीसं छव्वीसं सत्ता-वीसं अष्टावीसं एगूणतीसं तीसं एक्कत्तीसं सागरोवमाणि ॥ १००॥

रदेसु एकारससु उक्कस्साउअं बंधिय अप्पप्पणो देवेसुप्पिज्जिय आउद्विदिमणु-पालिय मणुसेसुप्पण्णमिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीणमप्पप्पणो वुत्तुक्कस्सकालुवलंभा ।

सासणसम्मादिड्डी सम्मामिच्छादिड्डी ओघं ॥ १०१ ॥

ओघादो णाणेगजीवं पडुच्च भेदाभावा ।

अणुद्दिस-अणुत्तरविजय-वइजयंत-जयंत-अवराजिदविमाणवासिय-देवेसु असंजदसम्मादिट्ठी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्धा ॥ १०२ ॥

इदो १ असंजदसम्मादिहिविरहिदतेरसण्हं विमाणाणं सन्वकालमणुवलंमा। एगजीवं पडुच जहण्णेण एक्कत्तीसं, वत्तीसं सागरोवमाणि सादि-रेयाणि ॥ १०३॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है, क्योंकि, बहुतवार पहले प्ररूपण किया जा चुका है। उक्त कल्पवासी देवोंका उत्कृष्ट काल यथाक्रमसे बीस, बाईस, तेईस, चौबीस, प्रचीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस, तीस और इकतीस सागरोपम है।।१००॥

इन सूत्रोक्त आरण-अच्युतादि ग्यारह कर्लोमें उत्कृष्ट आयुको बांधकर और देवोंमें इत्पन्न होकर, अपनी अपनी आयुक्थितिको परिपालन करके मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंके अपने अपने करपका कहा गया उत्कृष्ट काल पाया जाता है।

उक्त ग्यारह कल्पोंमें सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि देवोंका काल ओघके समान है ॥ १०१॥

क्योंकि, ओघसे नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा इनके कालमें कोई भेद नहीं है। अनुदिश विमानवासी देवोंमें तथा अनुत्तरनामक विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि देव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल होते हैं ॥ १०२ ॥

क्योंकि, असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंसे विरदित उक्त तेरह विमान किसी भी कालमें नहीं पाये जाते हैं।

नौ अनुदिश विमानोंमें एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल सातिरेक इकतीस सागरोपम और चार अनुत्तर विमानोंमें साधिक बत्तीस सागरोपम है ॥ १०३॥

कुदो ? गुणंतरं संकंतीए अभावादो । एत्थ सादिरेयपमाणमेगो समओ, हेडिल्ख-क्कस्सिट्टिदी समयाहिया उवरिल्लाणं जहण्णिट्टिदी होदि त्ति आइरियपरंपरागदुवदेसादो ।

उक्स्सेण वत्तीस, तेत्तीस सागरोवमाणि ॥ १०४ ॥

णवसु हेड्रिमेसु अणुदिसिवमाणेसु वत्तीसं सागरोवमाणि । चदुसु अणुत्तरिवमाणेसु तेत्तीसं सागरोवमाणि संपुष्णाणि, सुत्ते हि ऊणाहियवयणाभावा ।

सव्बद्धसिद्धिविमाणवासियदेवेषु असंजदसम्मादिद्वी केविचरं कालादो होति, णाणाजीवं पडुच्च सव्बद्धा ॥ १०५ ॥

तिसु वि कालेसु तत्थ असंजदसम्मादिद्विविरहाभावा ।

एगजीवं पडुच जहण्णुक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि ॥१०६॥ पुध सुत्तारंभादो चेव णव्यदे सव्यद्वसिद्धिम्ह जहण्णुक्कस्सिद्धित सिरेसा ति । पुणो जहण्णुक्कस्सगहणं किमहं कीरदे १ ण तस्स मंदबुद्धिजणाणुग्गहद्वत्तादो ।

एवं गदिमग्गणा समत्ता ।

क्योंकि, इन विमानोंमें अन्य गुणस्थानके संममणका अभाव है। यहां पर सातिरेक (साधिक) का प्रमाण एक समय है, क्योंकि, एक समय अधिक नीचेके विमानकी उत्हर स्थिति ही ऊपरके विमानकी जघन्य स्थिति होती है, ऐसा अध्वार्य-परम्परागत उपदेशसे जाना जाता है।

उक्त विमानोंमें उत्कृष्ट काल यथाक्रमसे बचीस सागरोपम और तेतीस सागरोपम है।। १०४॥

अधस्तन नी अनुदिश विमानोंमें पूरे बत्तीस सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट काल है। बारों अनुत्तरविमानोंमें पूरे तेचीस सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट काल है, क्योंकि, सूत्रमें हीन और अधिकताके प्रतिपादक वचनका अभाव है।

सर्वार्थिसिद्धिविमानवासी देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि देव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ।। १०५ ।।

क्योंकि, तीनों ही कालोंमें वहां, अर्थात् सर्वार्थसिक्रिमें, असंयतसम्यग्हि देवेंकि विरद्वका अभाव है।

सर्वार्थिसिद्धिमें एक जीवकी अपेक्षा जघन्य तथा उत्कृष्ट काल तेतीस सागरोपम है।। १०६॥

ग्रंका — पृथक् सूत्रके आरम्भसे ही जाना जाता है कि सर्वार्थसिदिमें जघन्य और इत्कृष्ट स्थिति सदश है। फिर भी सूत्रमें जघन्य और उत्कृष्ट पदका प्रहण किस लिए किया ?

समाधान -- नहीं, वर्षोंकि, उस पवका प्रहण मन्दबुद्धि जनोंके अनुप्रहके लिए किया गया है।

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई।

**१** अ-कप्रस्रोः ' संबन्नुद्धिजहण्णाणु- ' इति पाठः ।

## इंदियाणुवादेण एइंदिया केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सन्वद्धां ॥ १०७॥

तिसु वि कालेसु एइंदियाणं विरहाभावादो ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १०८ ॥

अणेइंदियस्स एइंदिएसुप्पञ्जिय सन्वजहण्णमेइंदियद्धमन्छिय अणेइंदिए उप्पण्णस्स सुद्दामनग्गहणमेत्तएइंदियकालुवलंमा ।

उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेजपोगगलपरियट्टं ॥ १०९ ॥

अंगेईदिओ एइंदिएसुप्पिन्जिय अदिबहुअं कालं जिद अच्छिदि तो आविलयाए असंखेअदिभागमेत्ताणि चेव पोग्गलपिरयट्टाणि अच्छिदि । कुदे। १ एदम्हादो उविर अच्छणसत्तीए अभावा ।

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना बीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ १०७ ॥

क्योंकि, तीनों ही कालोंमें एकेन्द्रिय जीवोंके विरहका अभाव है।

एक जीवकी अपेक्षा एकेन्द्रिय जीवोंका जधन्य काल क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण

क्योंकि, पकेन्द्रियसे रहित अन्य द्वीन्द्रियादिक जीवका एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर, सर्वज्ञचन्य पकेन्द्रिय जीवकी आयुक्ते कालप्रमाण रह करके, पुनः एकेन्द्रियोंसे भिन्न अन्य द्वीन्द्रियादि जीवोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवके श्चुद्रभवन्नहणप्रमाण एकेन्द्रिय जीवका काल पाया जाता है।

एक जीवकी अपेक्षा एकेन्द्रिय जीवोंका उत्कृष्ट काल अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन है।। १०९॥

पकेन्द्रियोंसे भिन्न अन्य कोई जीव एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर यदि अत्यधिक कार रहता है, तो आवर्लीके असंस्थातवें मागमात्र ही पुद्ररूपरिवर्तन रहता है, क्योंकि, इस उक्त कारूसे ऊपर एकेन्द्रियोंमें रहनेकी शक्तिका अभाव है।

१ इन्द्रियानुवादैन एकेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः । स. सि. १, ८,

२ एकजीवं प्रति जबन्येन श्रुदमक्ष्रह्मम् । स. सि. १, ८.

**३ उत्कवें**णानन्तः काळोऽसंस्येयाः पुद्रळपरिवर्ताः । स. सि. १, ८,

बादरएइंदिया केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सन्बद्धा ॥ ११० ॥

बादरेइंदियविरहिदकालाभावादो । किमद्वं तेसिं णित्थ विरहो ? सहावदो । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १११ ॥

अणेइंदियसम सुहुमेइंदियस्स वा बादरेइंदिएसु सन्वजहण्णाउवएसुप्पन्जिय अण्णि-दियं गदस्स खुद्दाभवग्गहणमेत्त्वादरेइंदियभवद्विदीए उवलंगा।

उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ ॥ ११२ ॥

अंगुलस्त असंखेजजिद भागो अणेयिवयप्पो ति कडु पदराविलयाँदिहेड्डिमविय-प्पाणं पिडसिहं काद्ण उविश्मवियप्पगहणहं असंखेजजासंखेजजाणि ति णिहेसो कदो । पदर-पल्लादिउविश्मवियप्पपिडसेहहं ओसप्पिणि-उस्सिप्पिणिहेसो कदो ! अणेइंदिओ सहुमे-इंदिओ वा बादरेइंदिएंस उप्पिजिय तत्थ जिद सहु महल्लं कालमच्छिद तो असंखेजजा-

बादर एकेन्द्रिय जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ११० ॥

क्योंकि, बादर एकेन्द्रिय जीवोंसे रहित कालका अभाव है। श्रंका—उनका विरह क्यों नहीं होता है। समाधान—क्योंकि, ऐसा स्वधाव है।

एक जीवकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय जीवोंका जघन्य काल क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥ १११ ॥

क्योंकि, किसी अन्य द्वीन्द्रियादि जीवका, अथवा स्क्ष्म एकेन्द्रिय जीवका सर्व जवन्य आयुवाले बादर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर पुनः अन्य द्वीन्द्रियादिमें उत्पन्न हुए जीवके शुद्रभवग्रहणप्रमाण बादर एकेन्द्रिय जीवोंकी भवस्थिति पाई जाती है।

एक जीवकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय जीवोंका उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातर्वे भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी प्रमाण है ॥ ११२ ॥

गंगुलका असंस्थातवां भाग अनेक विकल्पक्ष है, इसालिए प्रतरावली आदि अधस्तन विकल्पोंका प्रतिषेध करके उपारिम विकल्पोंके प्रहण करनेके लिए सूत्रमें 'असं-स्थातासंस्थात' ऐसा निर्देश किया। प्रतर, पत्त्य आदि उपरिम 'विकल्पोंके प्रतिषेध करनेके लिए अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी' इस पदका निर्देश किया है। अन्य झीन्द्रयादि अथवा सूक्ष्म एकेन्द्रिय कोई जीव बादर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर, वहां पर यदि अति दीर्घकाल

१ प्रतिष्ठ 'पदराविष्ठियाओं ' इति पाठः ।

संसेज्जाओ जोसप्पिण-उस्सप्पिणीओ अञ्छिद । पुणो णिच्छएण अण्णत्य मच्छिद ति जं वुत्तं होदि । कम्मिट्टिदमानिलयाए असंखेज्जिदमागेण गुणिदे नादरिट्टिदी जादा ति परि-यम्मवयणेण सह एदं सुत्तं विरुज्झिद ति णेदस्स ओक्खत्तं, सुत्ताणुसारि परियम्मवयणं ण होदि ति तस्सेव ओक्खत्तप्यसंगा।

बादरेइंदियपज्जता केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्धा ॥ ११३ ॥

इदो १ बादरेइंदियपञ्जनाणं तिस्र वि कालेसु विरहाभावा । एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ११४ ॥

सुद्दाभवग्गहणं संखेज्जावलियमेत्तं, एगं ग्रुहुतं छासिहसहस्स-तिसद-छत्तीसरूव-मेत्रसंडाणि काद्ण एगखंडमेत्तत्तादो । एदं पि कधं णव्यदे ?

> तिण्णि सया छत्तीसा छाविष्ट सहस्स चेत्र मरणाइं । अंनोमुहुत्तकाले ताविदया होंति खुइभवा ।। ३५॥

तक रहता है, तो असंग्यातासंग्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी तक रहता है। पुनः निश्चयसे अन्यत्र चला जाता है, ऐसा अर्थ कहा गया समझना चाहिए।

श्रुंका—' कर्मस्थितिको आवलीके असंस्थातवें भागसे गुणा करने पर बादर स्थिति होती है ' इस प्रकारके परिकर्म-वचनके साथ यह सूत्र विरोधको प्राप्त होता है ?

समाधान—परिकर्मके साथ विरोध होनेसे इस सूत्रके अविश्वाता (विरुद्धता) नहीं प्राप्त होती है; किन्तु परिकर्मका उक्त वचन सूत्रका अनुसरण करनेवाला नहीं है, इसिक्ट इसके ही अवस्थिताका प्रसंग आता है।

बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ।। ११३ ।।

क्योंकि, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंका तीनों ही कालोंमें विरद्द नहीं होता है। एक जीवकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है॥ ११४॥

शुद्रभवप्रहणका काछ संक्यात आवलीप्रमाण होता है, क्योंकि, एक मुहूर्तके छ्यासट इजार तीन सी छत्तीस रूपप्रमाण संद करने पर एक संदम्माण शुद्रभवका काल होता है। श्रीका—यह भी कैसे जाना !

समाधान— एक अन्तर्मुहर्त कालमें ख्यासट हजार तीन सौ छत्तीस मरण होते हैं, और इतने ही खुद्रभव होते हैं ॥ ३५ ॥

६ छर्चीसं तिष्णि सया व्यवद्विसहस्तवारमरणाणि । अंतीश्रृहुतवन्त्रे पत्तोसि निगोयवासिन्त ॥ शावपा. ६८.

#### वि माहासुत्तादो । ग्रुहुत्तस्स एवदियभागो संखेज्जाविष्ठवमेत्रो ति कर्ष बञ्बदे ?

आवित्य अणागारे चितंखिदय-सोद-घाण-जिह्नाए । मण-त्रयण-कायफासे अवाय-ईहासुदुस्सासे ॥ ३६ ॥ केवलदंसण-णाणे कसायसुकेकए पुधत्ते य । पिडवादुवसामेंतय खवेंतए संपराए य ॥ ३७ ॥ माणद्धा कोधद्धा मायद्धा तह चेव लोभद्धा । खुद्दभवग्गहणं पुण किडीकरणं च बोद्धव्वं ॥ ३८॥

इस गाथास्त्रसे जाना जाता है कि श्चद्रभवका काल अन्तर्मुहर्तका स्थासठ हजार तीन सौ छत्तीसवां भाग है।

शंका—मुद्दर्तका ख्यासट हजार तीन सौ छत्तीसवां भाग संख्यात आवलीप्रमाण होता है, यह कैसे जाना !

समाधान — अनाकार दर्शनोपयोगका जघन्य काल आगे कहे जानेवाले सभी पर्शकी अपेक्षा सबसे कम है। (तथापि वह संख्यात आवलीममाण है।) इससे चक्किरिन्द्रयसम्बन्धी अवम्रहहानका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे, भोनेन्द्रियज्ञनित अवम्रहहान, इससे घाणेन्द्रियज्ञनित अवम्रहहान, इससे जिह्नेन्द्रियज्ञनित अवम्रहहान, इससे मनोयोग, इससे वचनयोग, इससे काययोग, इससे स्पर्शनेन्द्रियज्ञनित अवम्रहहान, इससे अवायहान, इससे ईहाहान, इससे श्रुतहान और इससे उच्छ्वास, इन सबका जघन्य काल क्रमशः उत्तरोत्तर विशेष विशेष मधिक है ॥ ३६॥

तद्भवस्थ केवलीके केवलझान और केवलदर्शन, तथा सकषाय जीवके गुक्तलेह्या, इस तीनोंका जधन्य काल (परस्पर सददा होते हुए भी) उच्छूब्सके जधन्य कालसे विशेष अधिक है। इससे एकत्ववितर्कअवीचारगुक्तध्यान, इससे पृथक्तवितर्कवीचारगुक्तध्यान, इससे उपशमश्रेणीले गिरनेवाले स्कृतसाम्परायसंयत, इससे उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाले स्कृतसाम्परायसंयत, और इससे अपकश्रेणीपर चढ़नेवाले स्कृतसाम्परायसंयत, इन सवका जधन्य काल क्रमशः उत्तरोत्तर विशेष विशेष अधिक है॥ ३७॥

सपक प्रमसाम्परायके जघन्य कालसे मानकवाय, इससे क्रोधकवाय, इससे मायाकवाय, इससे लोमकवाय और इससे लब्ध्यपर्यात्र जीवके श्रुद्रमवप्रहणका जधन्य काल क्रमचाः उत्तरोत्तर विशेष विशेष अधिक है। श्रुद्रमवप्रहणके जघन्य कालसे कृष्टीकरणका जधन्य काल विशेष अधिक है, ऐसा जानना साहिए ॥ ३८॥

१ कसायपाहुडे अद्भापरिमाणाधिकारे १-३.

इदि गाहासुत्तादो । अंतोसुदुत्तं पि संखेजावित्यमेतं चेव, तदो एदेसिं दोण्हं विसेसो णित्थि ति अंतोसुदुत्तवयणं सुत्तत्थं संदेहसुप्पादेदि ति' वुत्ते णित्थ संदेहो, खुद्दाभवग्गहणममणिय अंतोसुदुत्तमिदि मणिदिजिणाणादो ताणं विसेसो अत्थि ति अवगम्मदे । घादखुद्दाभवग्गहणादो बादरेइंदियपज्जत्तजहण्णाउअं संखेज्जगुणमिदि मणिद्वे वेअणकालविधाणअप्पाबहुगादो य । बादरेइंदियपज्जत्तवदिरित्तो सव्वजहण्णाउअबादरे इंदियपज्जत्तपसु उप्पिज्जिय अण्णत्थ गदे बादरेइंदियपज्जत्तस्स जहण्णकालो लब्मदि ति भणिदं होदि ।

#### उक्कस्सेण संखेज्जाणि वाससहस्साणि ॥ ११५ ॥

पुढविकाइएसु वावीस वाससहस्साणि उक्कस्साउअं सुप्पसिद्धैमित्थ । बादरेइंदिय-पज्जत्तभवद्विदी असंखेज्जवासमेत्रा किण्ण होदि ति वृत्ते ण होदि, तत्थासंखेज्जवार-

इन गाथासूत्रोंसे जाना जाता है कि श्रुद्रभवका काल भी संख्यात आवलीप्रमाण होता है।

शंका — अन्तर्मुहर्त भी तो संख्यात मावलीममाण ही होता है, इसिलए अन्तर्मुहर्त भीर क्षुद्रभवत्रक्षण काल, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। अतएव यह अन्तर्मुहर्तका वचनक्रप सुत्रार्थ सन्देहको उत्पन्न करता है?

समाधान — इसमें कोई सन्देह नहीं है, क्योंकि, सूत्रमें 'क्षुद्रभवप्रहण' ऐसा पाठ न करके 'अन्तर्मुद्धर्त' ऐसा वचन कहनेवाली जिन-आकासे उन दोनोंमें भेद जाना जाता है। तथा, ' घातश्चद्रभवप्रहणकालसे बादर एकेन्द्रिय पर्योप्तक जीवकी जघन्य आयु संख्यातगुणी है' इस प्रकारके कहे गये वेदनाकालविधानसम्बन्धी अल्पबहुत्वद्वारसे भी जाना जाता है।

बादर एकोन्द्रिय पर्याप्तकसे व्यतिरिक्त किसी जीवके सर्व जधन्य आयुवाले बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न होकर, पुनः अन्य पर्याधमें चले जाने पर, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तका जधन्य काल पाया जाता है, ऐसा अर्थ कहा गया समझना चाहिए।

एक जीवकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है ॥ ११५ ॥

पृथिवीकायिक जीवोंमें बाईस हजार वर्षकी उत्क्रष्ट आयु सुनसिद्ध है।

श्रीका — बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवींकी भवस्थिति असंख्यात वर्षप्रमाण क्यों नहीं होती है ?

समाधान - नहीं होती है, क्योंकि, उनमें असंख्यातवार एक जीवकी उत्पत्ति

१ प्रतिषु ' मुप्पादेशि ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु '-जहण्णाउअ-' इति पाठः ।

३ प्रतिषु ' स्वासिख- ' इति पाठः ।

मेगजीवस्स उप्पत्तीए असंभवा। उक्षरससंखेज्जमेत्तं तस्स संखेज्जभागमेत्तं वा वारं जिद उप्पज्जिद तो वि असंखेज्जाणि वस्साणि हें।ति ति वृत्ते ण होंति, संखेज्जाणि वाससहस्साणि ति सुत्तण्णहाणुववत्तीदो तप्पाओग्गसंखेज्जवारुप्पत्तिसिद्धीए। अणप्पिदो वादरेहंदियपज्जत्तएसु संखेज्जाणि वाससहस्साणि उक्षस्सेण तत्थ परिमामय पुणो अण-पिदेसु णिच्छएण उप्पज्जिद ति भणिदं होदि।

बादरेइंदियअपज्जत्ता केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सञ्बद्धा ॥ ११६ ॥

कृदो १ एदेसिं सन्बद्धासु निरहाभावादो ।
एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ ११७ ॥
कृदो १ अपन्जचएसु जहण्णियाए आउद्दिदीए तिचयमेत्ताए' उवलंमा ।
उक्तस्सेण अंतोसुहुत्तं ॥ ११८ ॥
कृदो १ अणिपिदिविओ बादरेइंदियअपअन्तएसु उप्पन्जिय जदि नि संखेज्ज-

थसंभव है ।

गंका — यदि कोई जीव बादर एकेन्द्रियोंमें उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण वार, अधवा उसके संख्यातवें भागप्रमाण वार उत्पन्न होता है, तो भी असंख्यात वर्ष तो हो ही जाते हैं।

समाधान— नहीं होते हैं, क्योंकि, यदि ऐसा न माना जाय, तो बादर एकेन्द्रिय जीवोंका उत्कृष्ट काल 'संस्थात हजार वर्षप्रमाण है' यह सूत्र-वचन नहीं वन सकता है। इसलिए तत्वायोग्य संस्थातवार ही बादर एकेन्द्रियोंकी उत्पत्ति सिद्ध होती है।

अविवक्षित कोई जीव बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न होकर संख्यातसहस्त्र वर्षप्रमाण अधिकसे अधिक काल तक उनमें परिश्रमण करके पुनः अविवक्षित जीवोंमें निश्चयसे उत्पन्न होता है, यह अर्थ कहा गया समझना चाहिए।

बादर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ११६ ॥

क्योंकि, सभी कालोंमें इन जीवॉके विरहका अभाव है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल क्षुद्र मवग्रहणप्रमाण है।। ११७॥ क्योंकि, लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें जघन्य आयुक्ती स्थित उतनेमात्र अर्थात् श्चद्रभव. प्रहणप्रमाण ही पाई जाती है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है ॥ ११८ ॥ क्योंकि, अविवक्षित इन्द्रियवाला कोई जीव बादर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंमें

१ प्रतिषु 'ततियमेचा ' इति पाठः।

सहस्सवारं तत्थेव तत्थेव उपपज्जिदि, तो वि तेसु सव्वेसु अंतोष्ठहुत्तेसु एगट्ठ कदेसु वि एगप्रुहुत्तपमाणाभावा ।

सुहुमएइंदिया केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सञ्बद्धा ॥ ११९ ॥

कुदो १ सब्बद्धा सुहुमेईदियविरहाभावा ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १२० ॥

अणिपिदिदियस्स सुहुमेइदियअपञ्जत्तएसु सन्त्रज्ञहण्णकालमन्छिय अणिपिदिदियं गदस्स खुदाभवग्गहणुवलंभा ।

उक्कस्सेण असंबेज्जा लोगा ॥ १२१ ॥

तं जहा- अणिदिएहिंतो आगंतूण सुहुमेइंदिएसुप्पिज्जिय अमंखेडजलोगमेतं तेसि-मुकस्सभवद्विदिं तत्थ गमिय अण्णिदियं गच्छिदि । कुद्रो १ हेउसरूविजणवयणोवलंभादो ।

सुहुमेइंदियपज्जता केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सञ्बद्धा ॥ १२२ ॥

उत्पन्न होकर यद्यपि संख्यात सहस्रवार उन उनमें ही उत्पन्न होता है, तथापि उन सभी अन्तर्मुहुतौंके पकत्रित करने पर भी एक मुहुर्तप्रमाणका अभाव है, अर्थात् फिर भी पूरा एक मुहुर्त नहीं होता है।

स्रक्ष्म एकेन्द्रिय जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं !। ११९ ॥

क्योंकि, सभी कालों में स्हम एकेन्द्रिय जीवोंके विरहका अभाव है।
एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।।१२०।।
क्योंकि, अविवक्षित रिन्द्रियवाल जीवके स्हम एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकों में सर्व
जघन्य काल रह करके अविवक्षित रिन्द्रियवाले जीवों में गये हुए जीवके श्रुद्रभवग्रहणप्रमाण
जघन्य काल पाया जाता है।

उक्त जीत्रोंका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकके जितने प्रदेश हैं, तत्प्रमाण है।। १२१।।

जैसे, अविवक्षित अन्य इन्द्रियवाले जीवोंसे आकर सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर कोई जीव असंख्यात लोकप्रमाण उनकी उत्कृष्ट भवस्थितिको वहां पर विताकर अन्य इन्द्रियवाले जीवोंमें चला जाता है, क्योंकि, इस प्रकारके हेतुस्वरूप जिन-वचन पाये जाते हैं।

स्रभ एकेन्द्रियपर्याप्तक जीव कितने काल तक होते हैं १ नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ।। १२२ ।।

सन्बद्धासु विरहामावा । सो वि कधं णव्बदे ? अण्णहाणुववित्रहेउलक्खणोव-लक्खियजिणवयणादो ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १२३ ॥

केम्महंतं ? तेसि जहण्णाउद्विदिमेत्तं । एत्य खुदामवग्गहणं किण्ण लब्भदे ? ण, अपज्जत्ते मोत्तृण अण्णत्थ तस्य संमवामावा ।

उकस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ १२४ ॥

एगाउद्दिदी संखेजजाविलयमेत्ता ति कड्डु संखेजजवारं वा तत्थेव पुणी पुणी उप्पज्जमाणस्स दिवस-पवस्त-मास-उड्ड-अयण-संवच्छरादिकाली किण्ण लब्मदे? ण, तेत्तिय-वारं तत्थुप्पत्तीए असंभवा । सो वि कधं णव्यदे ? अंतोम्रहुत्तवयणण्णहाणुववत्तीदो । कधं

वयोंकि, सभी कालोंमें सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके विरहका अभाव है। शंका – यह भी कैसे जाना ?

समाधान — अन्यथानुपपत्तिस्वरूप हेतुके लक्षणसे उपलक्षित जिन-वस्रनसे जाना जाता है कि सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीव सर्वदा रहते हैं।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहर्त है।। १२३॥ ग्रंका — यह अन्तर्मुहर्त काल कितना बड़ा लेना चाहिए?

समाधान — उनकी, अर्थात् स्हम एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंकी जधन्य आयुके कालप्रमाण लेना चाहिए।

शंका — इस स्त्रमें ' अन्तर्मुह्तं ' के स्थानपर ं शुद्रभवग्रहण ' इस पदका उपादान क्यों नहीं किया गया है

समाधान — नहीं, क्योंकि, लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंकी छोड़कर अन्यत्र उसका, अर्थात् श्चद्रभवका होना संभव नहीं है।

सक्ष्म एकेन्द्रियपर्याप्तक जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है ॥ १२४॥

श्रंका—जब कि एक आयुकर्मकी स्थिति संख्यात आवजीप्रमाण है, तह संख्यात-वार वहां पर ही पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाल जीवके दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, अथवा संवत्सर आदि प्रमाण स्थितिकाल क्यों नहीं पाया जाता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उतने बार उस पर्यायमें उत्पत्ति होना असंभव है, जितने बारमें कि मास, वर्ष आदि प्रमाण स्थितिकाल पाया जा सके।

शंका-यह भी कैसे जाना ?

समाधान — अन्यथा, सूत्रमें 'अन्तर्मुहूर्त' ऐसा वचन नहीं हो सकता था, इस अन्यथानुपपत्तिसे जाना। सन्म-साहणाणमेयत्तं ? ण, पमाणेणाणेयंता । किंतु एगजीवजहण्णआउद्विदिकालादो तस्सेवुक्कस्सभवद्विदिकालो संखेजजगुणो, णाणाआउद्विदिसमूहणिष्कण्णत्तादो ।

सुहुमेइंदियअपज्जता केवचिरं कालादो हैंति, णाणाजीवं पडुच सञ्बद्धा ॥ १२५ ॥

सुगममेदं सुत्तं, बहुसो परूविदत्तादो । कधमेग-बहुवयणाणमेगमहियरणं ? ण एस दोसो, सन्वत्थ दोण्हमण्णोण्णाविणाभावुवलंभा ।

### एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवगगहणं ॥ १२६ ॥

असंजदसम्मादिद्वीणमवहारकालो आवित्याए असंखेज्जिदिभागमेत्तो वि होतो अंतोमुहुत्तमिदि सुत्ते णिहिद्वो । एसो अपज्जत्ताउद्विदी जहण्णिया संखेज्जावित्यमेत्ता अंतोमुहुत्तमिदि सुत्ते किण्ण चुत्ता ? ण एस दोसो, पज्जत्ताउआदो अपज्जत्तजहण्णाउअं संखेजजगुणहीणमिदि पदुष्पायणहं खुहाभवग्गहणस्सुवदेसा ।

शंका- साध्य और साधन, इन दोनोंके एकत्व कैसे हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उक्त कथनमें प्रमाणसे अनेकान्त है, अर्थात्, प्रमाण स्वयं साध्य होते हुए भी अन्यका साधक होता है।

किन्तु यथार्थ वात यह है कि एक जीवकी जघन्य आयु हिथतिके कालसे उसीकी इत्हार भवस्थितिका काल संख्यातगुणा होता है, क्योंकि, वह नाना आयु हिथतियोंके समूहसे निष्णन्न होता है।

स्म एकेन्द्रिय लडध्यपर्याप्तक जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ १२५ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, पहले बहुतवार प्ररूपण किया गया है।

श्रंका — एक बचन और बहुवचन, इन दोनोंका एक अधिकरण कैसे हो सकता है? समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, सर्वत्र ही एकवचन और बहुवचन, इन दोनोंका अविनाभावसम्बन्ध पाया जाता है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल क्षुद्र भवग्रहणप्रमाण है ॥ १२६॥ शंका — असंयतसम्यग्दिए जीबोंका अवहारकाल आवलीके असंख्यातवें भागमात्र होता हुआ भी 'अन्तर्मुंहर्त है ' ऐसा स्त्रमें निर्देश किया गया है । फिर यह लब्ध्यपर्यातक जीवोंकी जघन्य आयुश्यित संख्यात आवलीप्रमाण होते हुए भी 'अन्तर्मुहर्तप्रमाण है ' ऐसा स्त्रमें क्यों नहीं कहा है

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, पर्यातक आधौकी (जधन्य) आयुसे छन्ध्यपर्यातक जीवोंकी जधन्य आयु संख्यातगुणी हीन होती है, यह दतलानेके लिए सूत्रमें श्रुह्मवम्रहणका उपदेश दिया गया है।

उकस्सेण अंतोमुहृतं ॥ १२७ ॥

सुगममेदं सुर्त्त, बहुसी परूबिदत्तादे।।

बीइंदिया तीइंदिया चडिरंदिया बीइंदिय-तीइंदिय-च अरिंदिय-पज्जता केवचिरं कालादो होति, णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धां ॥ १२८ ॥

उवदेसेण विणा जाणिज्जदि चि सुगममेदं सुर्च ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, अंतोमुहूर्तं ॥१२९॥ ' जहा उद्देशे तहा णिद्देसे। ' ति णायादे। वि-ति-चउरिदियाणं जहण्यकाले। खुइ।भवग्गहणं, तत्थ अपज्जनाणं संभवा । पञ्जनाणं अंतोग्रुहृतं, तत्थ खुइ।भवग्गहणस्स संभवाभावा ।

उक्कस्सेण संखेज्जाणि वाससहस्साणि ॥ १३० ॥ तीइंदियाणमेगूणवण्णदिवसा उक्कस्साउद्विदिपमाणं, चउरिंदियाणं छम्मासा. बीइंदि-

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भ्रहते है ॥ १२७ ॥ पहले बहुतबार प्ररूपण किये जानेसे यह सूत्र सुगम है।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिान्द्रिय जीव तथा द्वीन्द्रियपर्याप्तक, त्रीन्द्रियपर्याप्तक और चत्ररिन्द्रियपर्याप्तक जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व-काल होते हैं ॥ १२८ ॥

उपदेशके विना ही जाना जाता है कि यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल क्रमशः क्षुद्रभवब्रहण और अन्तर्भ्रहतेप्रमाण है।। १२९।।

'जैसा उद्देश होता है, बैसा ही निर्देश होता है 'इस न्यायसे सामान्य झीन्द्रय, श्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंका जघन्य काल धुद्रमवप्रहणप्रमाण है, क्योंकि, उनमें लक्ष्यपर्याप्तक जीवोंकी संभावना है। किन्तु पर्याप्तक जीवोंका काल अन्तर्भुद्धते है, क्योंकि, दनमें क्षद्रभवग्रहणकी संभावना नहीं है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्क जीवोंका उत्कृष्ट काल संख्यात इजार वर्ष हैं ॥१३०॥ श्रीन्द्रिय जीवोंकी उनंचास दिवस उत्कृष्ट मायुस्थितिका प्रमाण है, चतुरिन्द्रिय

१ विकलेन्द्रियाणी नामाजीनापेक्षया सर्वेः कालः । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जचन्येन श्रुद्रमवप्रदूषम् । स. सि. १, ८.

३ डस्क्बेंण संख्येयानि वर्षसङ्ख्याणि । स. बि. १, ८.

याणं वारस वासा। जदो एवं, तदो संखेजाणि वाससहस्साणि चिण घडदे १ ण एस दोसो, एदाओ एगाउद्विदीओ। एदाहि ण एत्थ कज्जमित्थ, भगिहिदीए अहियारादो। का भनिहिदी णाम १ आउद्विदिसमूहो। जिंद एवं, तो असंखेज्जाणि वाससहस्साणि भविदिदी किण्ण होदि १ ण एस दोसो, असंखेज्जवारं संखेज्जवाससहस्सिविरोहिसंखेज्जवारं वा तत्थुप्पचीए संभवाभावा। अणिपिदिदिएहिंतो आगंतूण अप्पिदिदिएसु उप्पिज्जय संखेज्जाणि चेव हिंदि, असंखेज्जाणि ण परिभमिद चि वृत्तं होदि।

बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिया अपज्जता केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच सब्बद्धा ॥ १३१ ॥

उबदेसेण विणा एदस्स सुत्तस्स अत्था णव्यदे । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १३२ ॥ सुगममेदं सुत्तं ।

जीवोंकी छह मास मीर द्वीन्द्रिय जीवोंकी बारह वर्ष उत्कृष्ट आयुस्थिति होती है।

शंका — यदि ऐसा है, तो सूत्रमें कही गई संख्यात हजार वर्षोंकी स्थिति नहीं घटित होती है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, ये बतलाई गई स्थितियां एक आयु-सम्बन्धी हैं, इनसे यहां पर कोई कार्य नहीं है। किन्तु यहां पर भवस्थितिका अधिकार है।

शंका - भवस्थिति किसे कहते है ?

समाधान - अनेक आयुरिशतियोंके समूहकी भवस्थिति कहते हैं।

गुंका—यदि ऐसा है, तो असंस्थात हजार वर्षप्रमाण भवस्थिति क्यों नहीं होती है ?
समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, असंस्थातवार, अथवा संस्थात वर्षसहस्रके विरोधी संस्थातवार भी उनमें उत्पत्ति होनेकी संभावनाका अभाव है। अविवक्षित
हान्द्रियवाछे जीवोंसे भा करके विवक्षित हान्द्रियवाछे जीवोंमें उत्पन्न होकर, संस्थातसहस्र वर्ष
ही भ्रमण करता है, असंस्थातवर्ष भ्रमण नहीं करता है, ऐसा अर्थ कहा हुआ समझना
चाहिए।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीव कितने काल तक होते हैं ? नामा जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ १३१॥

उपदेशके विना ही इस स्त्रका अर्थ कात है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल क्षुद्रभवग्रहणत्रमाण है ॥१३२॥ यह सूत्र सुगम है।

#### उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ १३३ ॥

एदं पि सुगमं चेव। णवरि वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियअपन्जत्ताणं जहाकमेण अंतरिवरिहिया असीदि-सिट्ठ-चालीसअपन्जत्तभवा। जदि वि एत्तियबारमेगो जीवो तत्थ-तणुक्कस्सिट्ठिदीए उप्पन्जिदि, तो वि तब्भवट्ठिदिकालसमासो अंतोग्रुहुत्तमेत्तो चेव। कथमेदं णव्यदे १ अंतोग्रुहुत्त्वदेसण्णहाणुववत्तीदो।

पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु मिच्छादिट्टी केवचिरं कालादो होति, णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्धां ॥ १३४ ॥

्रसुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १३५ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो जधा मूले।घन्हि मिच्छत्तस्स जहण्णकालपह्नवणासुत्तस्स बुत्तो तथा वत्तव्यो ।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुद्दर्त है ॥ १३३ ॥

यह सूत्र भी सुगम ही है। विशेष बात यह है कि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और खतुः रिन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके यथाक्रमसे अन्तररिहत होकर अस्सी, साठ और खालीस लब्ध्यपर्याप्तक भव होते हैं। यद्यपि इतने बार एक जीव उनकी उत्कृष्ट स्थितिमें उत्पन्न होता है, तो भी उनकी भवस्थितिके कालका जोड़ अन्तर्भृहतमात्र ही होता है।

शंका -यह कैसे जानते है ?

समाधान — अन्यथा, सूत्रमें अन्तर्मुहूर्तका उपदेश हो नहीं सकता था। इस अन्य-थानुपपित्तिसे जानते हैं कि उन भवोंका जोड़ अन्तर्मुहूर्तमात्र ही होता है।

पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ।। १३४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्श्वहूर्तप्रमाण है ॥ १३६ ॥ इस स्त्रका अर्थ जैसा कालप्रक्रपणांके मूलोघमें मिथ्यात्वके जघन्य कालकी प्रक्रपणां करनेवाले सूत्रका कहा है, वैसा ही यहां कहना चाहिए।

१ प्रतिषु 'बीओ ' इति पाठः ।

२ पचेन्द्रियेषु भिष्यादृष्टर्नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः । सः सिः १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्गृहूर्तः । सः सि. १, ८.

# उक्करसेण सागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणव्भिहयाणि, सागरोवमसद्पुधत्तं ॥ १३६॥

'जहा उद्देसो तहा णिद्देसो' ति णायादो पंचिदियाणं पुन्वकोडिपुधत्तेण अमिहियाणि सागरोत्रमसहस्साणि, पंचिदियपज्जत्ताणं सागरोत्रमसदपुधत्तं। एदस्सुदाहरणं-एको एर्-दियादो विगलिदियादो वा आगंत्ण पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्तएसु उवविश्वय सगिहिदि-मिन्छिय अण्णिदियं गदो। एकस्सेत सागरोत्रमसहस्सस्स सुनंत अनुद्वहुत्तमवेक्खिय सागरोत्रमसहस्साणि। ति सुते बहुत्रयणणिदेसो कदो।

सासणसम्मादिद्विषहुि जाव अजोगिकेवाल ति ओघं ॥१३७॥ इदो १ ओघादो णाणेगजीवसासणादिकालाणं भेदाभावा । पंचिदियअपज्जता बीइंदियअपज्जत्तभंगो ॥ १३८ ॥

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटीपृथक्तवसे अधिक सागरोपमसहस्र और सागरोपमग्रतपृथक्तवप्रमाण है।। १३६।।

' जैसा उद्देश दोता है, तथेन निर्देश होता है' इस न्यायसे सामान्य पंचेन्द्रिय जीवोंका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटीपृथक्त्वसे अधिक सागरोपमसहस्र है, तथा पंचेन्द्रिय पर्या-प्तक जीवोंका उत्कृष्ट काल सागरोपमशतपृथक्त्व है।

भद इन दोनों कालोंका उदाहरण कहते हैं— कोई एक जीव एकेन्द्रिय या विक-लेन्द्रियसे आकर पंचिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर, अपनी स्थिति तक रह कर, अन्य इन्द्रियको चला गया। यहां पर एक ही सागरोपमसहस्रके, अपने अन्तर्गत बहुत्वको देखकर 'सागरोपमसहस्र' ऐसा सूत्रमें बहुचचनका निर्देश किया गया है।

सासादनसम्यग्द्राष्ट्रिसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तकके जीवोंका काल ओघके समान है ॥ १३७ ॥

क्योंकि, ओघप्रकपणासे नाना और एक जीवसम्बन्धी सासादनादि गुणस्थानोंके काळोंमें भेदका सभाव है।

पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंका काल द्वीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके कालके समान है ॥ १३८ ॥

१ उत्कवेंण सागरीपबसहस्रं पूर्वकोटीर्यवस्वैश्म्याधिकम् । स. सि. १, ८.

९ श्वेषाणां सामान्योक्तः काळः । स. सि. १, ८,

णाणाजीवं पडुच सन्त्रद्धा, एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अंतोग्रहुचामिश्वाहणा भेदाभावा । णवरि पंचिदियअपजनएसु णिरंतरुप्पज्जणभववारा चउनीस होति ।

#### एवमिंदियमगगणा समता।

कायाणुवादेण पुढविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सन्वद्धां ॥ १३९॥

कुदो ? सव्बद्धासु एदेसि संताणस्स विच्छेदाभावा ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवगगहणं ॥ १४० ॥

एदस्सुदाहरणं— एगो अणिपदकाइओ जीवो अप्पिदकाइएस उप्पिजय सम्ब-जहणं कालमन्छिय अणिपदकाइयं गदो । लद्धो जहणोण खुद्दाभवग्गहणकाले ।

#### उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगां ॥ १४१ ॥

नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल श्रुद्रभवप्रहण-प्रमाण है, उत्कृष्ट काल अन्तर्भुद्धर्त है, इत्यादिक रूपसे कोई मेद नहीं है। विशेष बात यह है कि पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें लगातार निरन्तर उत्पन्न होनेके भववार चौवीस होते हैं।

इस प्रकार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई।

कायमार्गणाके अनुवादसे पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक और वायु-कायिक जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल होते हैं॥ १३९॥

क्योंकि, सभी कालोंमें इन पृथिवीकायिकादिकोंकी संतान परम्पराका विच्छेद नहीं होता है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल क्षुद्र मनग्रहणप्रमाण है ॥ १४०॥ इसका उदाहरण—अधिवक्षित कायवाला कोई एक जीव विवक्षित कायवाले जीवोंमें उत्पन्न होकर सर्व जघन्य काल रह कर अविवक्षित कायको प्राप्त हुआ। तब क्षुद्र मवग्रहण-प्रमाण जघन्य काल उपलब्ध हुआ।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है।। १४१।।

१ कायातुबादेन पृथिव्यप्तेजोबायुकाविकानां नानात्रीबापेक्षया सर्वः काळः । सः सि. १, ८.

२ एकर्जावं प्रति जवन्येन श्रुद्रमवग्रहणम् । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्वेणासंस्थेयः काळः । स. सि. १, ८.

एदस्सुदाहरणं- एगा अणिपदकाइओ अप्पिदकाइएसु उप्पिज्जिय सन्वुक्कस्सियं अप्पिदकाइयद्विदिमसंखेज्जलोगमेत्तं परिभामिय अणिपदकायं गदो ।

बादरपुढविकाइया बादरआउकाइया बादरते उकाइया बादरवाउ-काइया बादरवणफादिकाइयपतेयसरीरा केविचरं कालादो होंति, णाणा-जीवं पडुच्च सब्बद्धा ॥ १४२ ॥

कुदो ? सन्वकालमणुन्छिण्णसंताणत्तादो ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभवगगहणं ॥ १४३॥

एदस्सुदाहरणं- एगे। अणिपदकाइओ अप्पिदकाइयअपञ्जत्तएसु उवविजय सन्त्र-जहण्णमाउद्विदिं गमिय अणिपदकाइएसु उववण्णो। लद्धो जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणकाले।।

उक्कस्सेण कम्मद्विदी ॥ १४४ ॥

कम्मद्विदि त्ति वुत्ते किं सन्त्रेसिं कम्माणं द्विदीओ घेष्पंति, आहो एक्कस्स चैय द्विदी घेष्पदि त्ति ? सन्त्रकम्माणं द्विदीओ ण घेष्पंति, किंतु एक्कस्सेव कम्मद्विदी घेष्पदि ।

इसका उदाहरण—अविवक्षित कायवाला कोई एक जीव विवक्षित पृथिवीकायिक आदि जीवोंमें उत्पन्न होकर विवक्षित कायकी असंख्यात लोकप्रमाण सर्वोत्कृष्ट स्थिति तक परिभ्रमण करके पुनः अविवक्षित कायको प्राप्त हो गया।

बादरपृथिवीकायिक, बादरजलकायिक, बादरतेजस्कायिक, बादरवायुकायिक और बादरवनस्पतिकायिकप्रत्येकश्वरीर जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ १४२ ॥

क्योंकि, इन स्त्रोक जीवोंकी सर्वकाल अविच्छित्र संतान पाई जाती है।
एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल क्षुद्रमवग्रहणप्रमाण है॥ १४३॥
इसका उदाहरण—अविवक्षित कायवाला कोई एक जीव विवक्षित कायके लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न होकर वहां की सर्व जघन्य आयुस्थितिको बिताकर पुनः अविवक्षितकायिकोंमें उत्पन्न हो गया, तब क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण जघन्य काल उपलब्ध हुआ।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है ॥ १४४ ॥

र्शका — 'कर्मस्थिति ' इस प्रकार कहने पर क्या सर्व कर्मोंकी स्थितियां प्रहण की जा रही हैं, अथवा, एक ही कर्मकी स्थिति ग्रहण की जा रही है ?

समाधान — सर्व कर्मोंकी स्थितियां नहीं प्रहण की जा रही हैं, किन्तु एक मोह-कर्मकी ही स्थिति यहां पर 'कर्मस्थिति ' शब्द से प्रहण की जा रही है, क्योंकि, इस प्रकारका

कुदो १ गुरूवदेसादो । तत्थ वि दंसणमोहणीयस्स चेय उक्कस्सिट्टिदीए सत्तरिसागरो-वमकोडाकोडिमेत्ताए गहणं कादच्वं, पाहण्णियादो । कुदो पहाणत्तं १ संगिहदासेसकम्म-ट्विदीए । के वि आइरिया कम्मद्विदीदो बादरिट्ठिदी परियम्मे उप्पण्णा ति कज्जे कारणोव-यारमवलंबिय बादरिट्ठिदीए चेय कम्मद्विदिसण्णिमच्छंति, तन्न घटते, 'गौण-ग्रुख्ययोर्ग्रख्ये संप्रत्यय' इति न्यायात् । ण च बादराणं सामण्णेण वृत्तकालो बादरेगदेसाणं बादरपुढवि-काइयाणं पि सो चेव होदि ति, विरोहा । सामण्णबादरिट्ठिदमण्णपयारेण परूविय संपिह्ट बादरपुढविद्विद्विदं भण्णमाणे उवयारावलंबणे पओजणाभावा च । एदस्सुदाहरणं — अण-प्यिदबादरकाइओ अप्पिदबादरकाइएसु उप्पिन्जिय तत्थ सत्तरिसागरोवमकोडाकोडिमेत्त-कालमच्छिय अणिपदबादरकाइयं गदो ।

बादरपुढविकाइय-बादरआउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवाउ-काइय-बादरवणप्पदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्ता केवचिरं कालादो होति, णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्धा ॥ १४५ ॥

गुदका उपदेश है। उसमें भी केवल दर्शनमोहनीयकर्मकी ही सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरीपम-प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिका प्रहण करना चाहिए, क्योंकि, वही प्रधान है।

शंका - दर्शनमोहनीयकर्मकी स्थितिको प्रधानता कैसे है ?

समाधान-क्योंकि, उसमें सर्व कर्मोंकी स्थित संग्रहीत है।

कितने ही आचार्य 'कर्मस्थितिसे वादरस्थिति परिकर्ममें उत्पन्न है' इसिलिये कार्यमें कारणके उपचारका अवलम्यन करके बादरस्थितिकी ही 'कर्मस्थिति' यह संझा मानते हैं, किन्तु वह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, 'गाण और मुख्यमें विवाद होने पर मुख्यमें ही संप्रत्यय होता है' ऐसा न्याय है। दूसरी बात यह है कि वादरकायिक जीवोंका सामान्यसे कहा हुआ काल, बादरकायिक जीवोंक पकदेशभूत बादर पृथिवीकायिकोंका भी यही ही नहीं हो सकता है, क्योंकि, इसमें विरोध आता है। तथा, सामान्य बादरकायिक स्थितिकों अन्य प्रकारसे प्रक्षण करके अब बादरपृथिवीकायिककी स्थितिकों कहने पर उपचारके आलग्दनमें कोई प्रयोजन भी नहीं है।

अव उक्त कर्मस्थितिप्रमाण कालका उदाहरण कहते हैं — अविवक्षित बाइरकायबाला कोई जीव विवक्षित बादरकायिकों में उत्पन्न होकर वहां पर सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम-प्रमाण काल तक रह करके अविवक्षित बादरकायिकमें चला गया।

बादरपृथिवीकायिकपर्याप्त, बादरजलकायिकपर्याप्त, बादरतेजस्कायिकपर्याप्त, बादरवायुकायिकपर्याप्त और बादरवनस्पातिकायिक प्रत्येकशरीरपर्याप्त जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ १४५ ॥ सन्बद्धासु एदेसि विरहामावा ।

## एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुतं ॥ १४६ ॥

एदस्सुदाहरणं-एगा अणिपदकाइओ अप्विदकाइएस उप्पिन्जिय सन्वजहण्णमंता-मुहुत्तमन्छिय अणिपदकायं गदो ।

#### उकस्सेण संखेजजाणि वाससहस्साणि ॥ १४७ ॥

सुद्धपुद्धविजीवाणमाउद्धिदिपमाणं वारह वस्तसहस्सा (१२०००), खरपुद्धविकाइ-याणं वावीस वस्तसहस्सा (२२०००), आउकाइयपज्जन्ताणं सत्त वाससहस्सा (७०००), तेउकाइयपज्जन्ताणं तिण्णि दिवसा (३), वाउकाइयपज्जन्ताणं तिण्णि वाससहस्साणि (३०००), वणप्फद्दकाइयपज्जन्ताणं दस वाससहस्साणि (१००००) उक्कस्साउद्धिदि-पमाणं होदि'। एदासु आउद्धिदीसु संखेज्जसहस्तवारमुप्पण्णे संखेज्जाणि वाससहस्साणि होति। उदाहरणं— एगो अणिष्पदकाइयो, अप्पिदकाइयपज्जन्तएसु उववण्णो। पुणो तिम्ह चेव संखेजाणि वाससहस्साणि अच्छिय अणिष्पदकाइयं गदो।

क्योंकि, सभी कालोंमें इन जीवोंके विरद्दका ग्रभाव है। एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त है॥ १४६॥

इसका उदाहरण—एक अविवक्षितकायिक कोई जीव विवक्षित कायवाले जीवोंमें उत्पन्न होकर सर्व-जघन्य अन्तर्मुहूर्तकाल रह करके अविवक्षित कायको प्राप्त हुआ।

उक्त जीवोंका उन्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है ॥ १४७ ॥

शुद्धशृथिवीकायिक पर्याप्तक जीवोंकी आयु स्थितिका प्रमाण बारह हजार (१२०००) वर्ष है। खरणृथिवीकायिकपर्याप्तक जीवोंकी स्थितिका प्रमाण बार्स हजार (२२०००) वर्ष है। जलकायिकपर्याप्तक जीवोंकी स्थितिका प्रमाण सात हजार (७०००) वर्ष है। तेज-स्कायिकपर्याप्तक जीवोंकी स्थितिका प्रमाण तीन (३) दिवस है। वायुकायिकपर्याप्तक जीवोंकी स्थितिका प्रमाण तीन हजार (२०००) वर्ष है। वनस्पतिकायिकपर्याप्तक जीवोंकी स्थितिका प्रमाण दश हजार (१०००) वर्ष है। इन आयु स्थितियों में संख्यात हजार वार उत्पन्न होनेपर संख्यात सहस्र वर्ष हो जाते हैं।

इसका उदाहरण—एक अविवक्षित कायवाला कोई जीव विवक्षित कायवाले पर्या-सकोंमें उत्पन्न हुआ। पुनः उसी ही कायमें संख्यात सहस्र वर्ष रह करके अविवक्षित कायको प्राप्त हो गया।

१ पृथिवीकायिकाः द्विविधाः शुद्धपृथिवीकायिकाः खरपृथिवीकायिकाश्चिति । तत्र शुद्धपृथिवीकायिकानी क्षरपृथिवीकायिकानी क्षरपृथिवीकायिकानी द्वार्विश्चः विविद्धिद्वश्च वर्षसहस्राणि । खरपृथिवीकायिकानी द्वार्विश्चः तिर्वेषहस्राणि । वनस्पतिकायिकानी द्वार्विश्वः वर्षसहस्राणि । वज्ञः कायिकानी त्रीणि वर्षसहस्राणि । तज्ञः कायिकानी त्रीणि ह्यांविदिवानि । तः रा. वा. ३, ३९.

बादरपुढिवकाइय-बादरआउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवाड-काइय-बादरवणप्पदिकाइयपत्तेयसरीरअपज्जत्ता केविचरं कालादो होति, णाणाजीवं पडुच्च सव्बद्धा ॥ १४८ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १४९॥

उदाहरणं—एगो अणिपदकाइओ अप्पिदकाइयअपजत्तएस उत्रत्रणो । तत्थ खुद्दाभवग्गहणमाच्छियूग अणिपदं काइयं गदो ।

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ १५० ॥

उदाहरणं—एगो अणिपदकाइओ अप्पिदकाइएसु उप्पन्तिय सन्बुक्कस्समंतो-मुहुत्तकालं तत्थ परिममिय अण्णकायं गदो ।

सुहुमपुढविकाइया सुहुमआउकाइया सुहुमतेउकाइया सुहुम-वाउकाइया सुहुमवणप्पदिकाइया सुहुमणिगोदजीवा तस्सेव पज्जत्ता-पज्जत्ता सुहुमेइंदियपज्जत्त-अपज्जत्ताणं भंगो ॥ १५१॥

बादरपृथिवीकायिकलब्ध्यपर्याप्तक, बादरजलकायिकलब्ध्यपर्याप्तक, बादरतेज-स्कायिकलब्ध्यपर्याप्तक, बादरवायुकायिकलब्ध्यपर्याप्तक और बादरवनस्पतिकायिक-प्रत्येकशरीरलब्ध्यपर्याप्तक जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व-काल होते हैं ।। १४८ ।।

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥१४९॥ उदाहरण—एक अविवक्षित कायवाला कोई जीव विवक्षित कायवाले लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न हुआ । वहां पर क्षुद्रभवग्रहणकालप्रमाण रह करके पुनः अविवक्षित कायको प्राप्त हो गया।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्म्रहर्त है ॥ १५० ॥

उदाहरण-एक अधिवक्षित कायिक जीव विवक्षित कायिक जीवोंमें उत्पन्न होकर सर्वोत्हाष्ट अन्तर्मुद्वर्त काल तक उनमें परिश्रमण करके पुनः अन्य कायमें चला गया।

स्मपृथिवीकायिक, स्मानलकायिक, स्मानलकायिक, स्मानलकायिक, स्मानस्मानिकायिक, स्मानलकायिक, स्मानलकाय

कुदो ? णाणाजीवं पहुच्च सन्त्रद्धा, एगजीवं पहुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं अंतोम्रहुत्तं, उक्तस्सेण असंखेजजा लोगा । पज्जत्ताणमपज्जत्ताणं च अंतोम्रहुत्तिमच्चेदेहि सुदुमेईदियपज्जत्तापज्जत्तेहि विसेसामावा ।

वणप्रदिकाइयाणं एइंदियाणं भंगों ॥ १५२ ॥

कुदो ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियद्वमिच्चेदेण एइंदिएहिंतो वणप्कदिकाइयाणं भेदाभावा ।

णिगोदजीवा केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पहुन्ब सब्बद्धा ॥ १५३ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १५४ ॥ एदं पि सुनं सुगमं चेय । उक्कस्सेण अङ्गाइजादो पोग्गलपरियट्टं ॥ १५५ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल, क्षुद्रभव-प्रहणप्रमाण और अन्तर्भुद्धतं, तथा उत्दृष्ट काल असंख्यात लोक है। पर्याप्तक और अपर्याप्तक अधिका काल अन्तर्भुद्धतं है, इत्यादि रूपसे स्क्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंके साथ स्क्ष्मपृथिवीकायिकादिकके कालमें विशेषताका अभाव है।

वनस्पतिकायिक जीवोंका काल एकेन्द्रिय जीवोंके कालके समान है ॥ १५२ ॥ क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल, एक जीवकी अपेक्षा जवन्य काल श्रुद्रभव- प्रहण और उत्कृष्ट काल अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन है, इस कपसे एकेन्द्रियोंसे वनस्पतिकायिक जीवोंके कालका कोई भेद नहीं है।

निगोद जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ १५३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा निगोद जीवोंका जघन्य काल क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।। १५४।।

यह भी सूत्र सुगम ही है। उक्त जीवोंका उत्क्रुष्ट काल अदाई पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है।। १५५॥

१ वनस्पविकायिकानायेकेन्द्रियवत् । स. सि. १, ४.

तं जधा- एगो अण्णकायादो आगंत्ण णिगोदेसुववण्णो । तत्य अहुाइज्जा पोग्गलपरियह्वाणि परियाद्विद्ण अण्णकायं गदो ।

बादरणिगोदजीवाणं बादरपुढविकाइयाणं भंगो ॥ १५६ ॥

कुदो ? णाणाजीतं पडुच्च सन्त्रद्धा, एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण कम्मिद्धदी इच्चेएण बादरणिगोदाणं बादरपुढिविकाइएहिंतो भेदाभावा ।

तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएसु मिच्छादिट्टी केवचिरं काळादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्धां ॥ १५७ ॥

सुगममेदं मुत्तं।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं' ॥ १५८ ॥

तसकाइयाणं तेसि पञ्जवाणं च जहण्णकालों अंतोमुहुतं । तसकाइयाणमंतोमुहुत-मिदि अमिणय खुद्दाभवग्गहणं ति किण्ण वुत्तं १ ण, खुद्दाभवग्गहणं वेक्खिद्ण जहण्ण-मिच्छत्तकालस्स थोवतादो । सेसं सुगमं ।

जैसे— कोई एक जीव अन्य कायसे आ करके निगोदिया जीवोंमें उत्पक्ष हुआ। बंहां पर अदाई पुद्रलपिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके अन्य कायको प्राप्त हो गया।

बादरनिगोद जीवोंका काल बादरपृथिवीकायिक जीवोंके समान है ।। १५६ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपक्षा सर्वकाल, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल श्रुद्दभव-प्रद्वणप्रमाण और उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है, इस कपसे बाद्रनिगोदिया जीवोंके कालका बाद्रपृथिचीकायिक जीवोंके कालसे कोई भेद नहीं है।

त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तकोंमें मिध्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ १५७॥

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहर्त है ॥ १५८॥ असकायिक और उनके पर्याप्तकोंका जघन्य काल अन्तर्मुहर्त है।

र्शका—' त्रसकाथिक जीवोंका अन्तर्मुहर्त काल है, ऐसा न कह कर ' श्रुद्रमव-ग्रहणश्माण काल है, ' ऐसा क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, श्रद्धभवग्रहणके कालको देखकर अर्थाक् उसकी अपेक्षा जघन्य मिथ्यात्वका काल और भी छोटा है।

होष सुत्रार्थ सुगम है।

१ त्रसकायिकेषु मिध्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया सर्वैः काळः । स. सि. १, ८.

२ एक जीवं प्रति जघन्येनान्तर्पुहुर्तः । सः सि. १,८.

#### उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्भहियाणि, वे सागरोवमसहस्साणि ॥ १५९॥

तं जधा- दो जीवा थावरकायादो आगंत्ण एगा तसकाइएस, अण्णेगा तसकाइय-पजनएस उववण्णो । तत्थ जो सो तसकाइएस उववण्णो सो पुन्वकोडिपुधत्तब्महियः व-सागरोवमसहरसाणि तत्थ परिभमिय थावरकायं गदो । इदरो वि वे सागरोवमसहरसं परिभमिय थावरं गदो, एत्रो उविर तत्थच्छणसंभवाभावा ।

सासणसम्मादिद्विष्पहुडि जाव अजोगिकेवाले ति ओघं ॥१६०॥ कुदो १ ओघसासणादिमयलगुणद्वाणाणं णाणेगजीवजहण्णुकस्सकालेहिंतो तसकाइय-तसकाइयपज्जनसासणादिसयलगुणद्वाणणाणेगजीवजहण्णुकस्सकालाणं भेदाभावादो ।

तसकाइयअपज्जताणं पंचिंदियअपज्जत्तभंगो ।। १६१ ।। इदो १ णाणाजीवं परुच सन्वद्धा, एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं,

त्रसकायिक जीवोंका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटीपृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपम और त्रसकायिक पर्याप्तक जीवोंका उत्कृष्ट काल पूरे दो हजार सागरोपमप्रमाण है।। १५९।।

जैसे— दो जीव एक साथ स्थावरकायसे आकर एक तो सामान्य त्रसकायिक जीवोंमें और दूसरा त्रसकायिक पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ। उनमेंसे जो सामान्य त्रसकायिक जीवोंमें उत्पन्न हुआ, वह जीव पूर्वकोटीपृथक्तवसे अधिक दो हजार सागरोपम काल उनमें परिश्रमण करके स्थावरकायको प्राप्त हुआ। तथा दृसरा जीव भी दो हजार सागरोपमप्रमाण उनमें परिश्रमण करके स्थावरकायमें चला गया, क्योंकि, इसके ऊपर त्रसकायमें रहना संभव नहीं है।

सासादनसम्यग्दृष्टिसे लेकर अयोगिकेवलीगुणस्थान तकका काल ओघके समान

क्योंकि, भोघके सासादनादि सकल गुणस्थानोंके नाना और एक जीवके जघन्य और उत्कृष्ट कालोंसे त्रसकायिक तथा त्रसकायिकपर्याप्तकोंके सासादनादि सकल गुणस्थानोंके नाना और एक जीवके जघन्य और उत्कृष्ट कालोंका कोई भेद नहीं है।

त्रसकायिकलब्ध्यपर्याप्तकाँका काल पंचिन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तकाँके समान है ॥१६१॥ वर्योकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल, एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल खुद्रभव-

१ उत्कर्षेण द्वे सागरीपमसहस्रे पूर्वकोटीपृथक्त्वेरम्यधिके । स. सि. १, ८.

र शेषाणां पंचेन्द्रियवत् । सः सिः १, ८.

उक्कस्सेण बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिदियअपज्जत्तएसु जहाकमेण असीदि-सिट्ट-चालीस-चदुवीस-अणुबद्धमवेसु बहुसद्वारपरियद्दुणसंभृदअंतोम्रहुत्तकाला इच्चेदेहि विसेसाभावा।

एवं कायमग्गणा समत्ता ।

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचविचजोगीसु मिच्छादिही असं-जदसम्मादिही संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा सजोगिकेवली केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सव्बद्धां ॥ १६२॥

इदो ? मणजोग-विच्जांगेहि परिणमणकालादो तदुवनकमणकालंतरस्स थोवत्तादे।। एगजीवं पदुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १६३॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थणिच्छयसमुप्पायणद्वं मिच्छादिद्विआदिगुणद्वाणाणि अस्सिद्ण एगसमयपरूवणा कीरदे । एत्थ ताव जोगपरावत्ति-गुणपरावत्ति-मरण-वाघादिहि मिच्छत्त-गुणद्वाणस्स एगसमओ परूविज्जदे । तं जधा— एकको सासणो सम्मामिच्छादिद्वी असं-जदसम्मादिद्वी संजदासंजदो पमत्तसंजदो वा मणजोगेण अच्छिदो । एगसमओ मण-प्रदृण, उत्कृष्ट काल, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्यातकों में यथाक्रमसे अस्ती, साठ, चालीस और चौवीस श्रुद्रभवों कई सौ वार परिवर्तनसे उत्पन्न दुशा अन्तर्मुद्वर्तकाल द्वोता है, इस प्रकारसे कोई विशेषता नहीं है ।

इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत और सयोगि-केवली कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ १६२॥

क्योंकि, मनोयोग और वचनयोगके द्वारा होनेवाले परिणमन कालसे उनके उप-क्रमणकालका मन्तर भरूप पाया जाता है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल एक समय है ।। १६३ ।।

इस सूत्रके अर्थ-निश्चयके समुत्पादनार्थ मिथ्याद्दि आदि गुणस्थानोंको आश्चय करके एक समयकी प्ररूपणा की जाती है — उनमेंसे पहले योगपरिवर्तन, गुणस्थानपरिवर्तन मरण और व्याघात, इन बारोंके द्वारा मिथ्यात्वगुणस्थानका एक समय प्ररूपण किया जाता है। वह इस प्रकार है — सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत अथवा प्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ता कोई एक जीव मनोयोगके साथ विद्यमान था।

१ योगातुवादेन बाङ्मानसयोगिषु मिथ्यादष्टश्रसंयतसम्यग्दिष्टसंयतप्रमत्ताप्रमत्तसयोगेकविलनी नाना-जीवापेक्षया सर्वः काळः । स. सि. १, ८.

२ पुक्रजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । स. सि. १,८,

जोगद्वाए अत्थि ति मिच्छतं गदो । एगसमयं मणजोगेण सह मिच्छतं दिद्वं । विदियसमए मिच्छादिद्वी चेव, किंतु विचजोगी कायजोगी वा जादो । एवं जोगपरावत्तीए पंचविद्वा एयसमयपरूवणा कदा । कधं समयमेदो १ सासणादिगुणद्वाणपच्छाकधत्तेण । गुणपरावत्तीए एगसमओ युच्चदे । तं जहा- एक्को मिच्छादिद्वी विचजोगेण कायजोगेण
बा अच्छिदो । तस्स विचजोगद्वासु कायजोगद्वासु खीणासु मणजोगो आगदो । मणजोगेण
सह एगसमये मिच्छत्तं दिद्वं । विदियसमए वि मणजोगी चेव । किंतु सम्मामिच्छत्तं वा
असंजमेण सह सम्मत्तं वा संजमासंजमं वा अपमत्तभावेण संजमं वा पिदवण्णो । एवं
गुणपरावत्तीए चउव्विहा एगसमयपरूवणा कदा । कधमेत्थ समयमेदो १ पिडवज्जमाणगुणभेएण । पुव्विच्छपंचसु समएसु संपिहलद्वचदुसमए पिक्खत्ते णव भंगा होंति (९) ।
एक्को मिच्छादिद्वी विचजोगेण कायजोगेण वा अच्छिदो । तेसि खएण मणजोगो आगदो ।
एगसमयं मणजोगेण सह मिच्छत्तं दिद्वं । विदियसमए मदो । जिद्द तिरिक्खेसु वा मणु-

मनोयोगके कालमें एक समय अविशय रहने पर वह मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। वहां पर एक समयमात्र मनोयोगके साथ मिध्यात्व दिखाई दिया। द्वितीय समयमें भी वह जीव मिध्यादि है। रहा, किन्तु मनोयोगीसे वह वचनयोगी अथवा काययोगी हो गया। इस प्रकार योगपरि- वर्तनके साथ पांच प्रकारसे एक समयकी प्रकाणा की गई।

शंका-यहां पर समयमें भेद कैसे हुआ !

समाधान — सासादनादि गुणस्थानोंको पीछे करनेसे, अर्थात् उनमें पुनः वापिस मानेसे. समय-भेद हो जाता है।

अब गुणस्थानपरिवर्तनके द्वारा एक समयकी प्ररूपणा कहते हैं। वह इस प्रकार है—
कोई एक मिथ्यादिष्ट जीव वचनयोगसे अथवा काययागसे विद्यमान था। उसके वचनयोग
अथवा काययोगका काल क्षीण होने पर मनोयोग आगया और मनोयोगके साथ एक
समयमें मिथ्यात्व दिशोचर हुआ। पश्चात् द्वितीय समयमें भी वह जीव यद्यपि मनोयोगी
ही है, किन्तु सम्यग्मिथ्यात्वको, अथवा असंयमके साथ सम्यक्त्वको, अथवा संयमासंयमको,
अथवा अप्रमत्तमावके साथ संयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे गुणस्थानके परिवर्तनद्वारा
चार प्रकारसे एक समयकी प्रक्रपणा की गई।

शंका-यहां पर समय-भेद कैसे हुआ ?

समाधान-आगे प्राप्त होनेवाले गुणस्थानके भेदसे समयमें भेद हुआ।

पूर्वोक्त योगपरिवर्तनसम्बन्धी पांच समयोंमें साम्प्रतिक लब्ध गुणस्थानसम्बन्धी चार समयोंको प्रक्षिप्त करने पर नौ (९) भंग हो जाते हैं। कोई एक मिध्यादृष्टि जीव वसनयोगसे अथवा काययोगसे विद्यमान था। पुनः योगसम्बन्धी कालके क्षय हो जाने पर इसके मनोयोग आ गया। तब एक समय मनोयोगके साथ मिध्यात्व दिखाई दिया और

सेसु वा उप्पण्णो, तो कम्मइयकायजोगी ओरालियमिस्सकायजोगी वा। अध देव-णेरइएसु जइ उववण्णो तो कम्मइयकायजोगी वेउन्त्रियमिस्सकायजोगी वा जादो। एवं मरणेण लद्धएगमंगे पुन्तिल्लणवभंगेसु पिक्खते दस भंगा होति (१०)। वाघादेण एक्को मिच्छादिद्वी विच्जोगेण कायजोगेण वा अच्छिदो। तेसि विच-कायजोगाणं खएण तस्स मणजोगो आगदो। एगसमयं मणजोगेण मिच्छत्तं दिद्वं। विदियसमए वाघादिदो कायजोगी जादो। लद्धो एगसमयो। एदं पुन्तिल्लदसभंगेसु पिक्खते एक्कारस मंगा (११)। एत्थ उववुज्जंती गाहा—

गुण-जोगपरावत्ती वाघादो मरणिमदि हु चतारि । जोगेसु होंनि ण वरं पिक्ठिल्ठदृगुणका जोगे ॥ ३९॥

एदिम्ह गुणहाणे द्विदजीवा इमं गुणहाणं पिडविज्जंति, ण पिडविज्जंति ति णार्ण गुणपिडविण्णा वि इमं गुणहाणं गच्छंति, ण गच्छंति ति चितिय असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजद-पमत्तसंजदाणं च चउव्विहा एगसमयपरूवणा परूविद्व्वा। एवमण्यमत्त-संजदाणं। णविर वाघादेण विणा तिविधा एगसमयपरूवणा काद्वा। किमद्वं वाघादे।

दूसरे समयमें मरा। सो यदि वह तियं चों में या मनुष्यों में उत्पन्न हुआ तो कार्मणकाययोगी, अथवा औदारिकमिश्रकाययोगी हो गया। अथवा, यदि देव या नारिकयों में उत्पन्न हुआ तो कार्मणकाययोगी अथवा वैक्रियिकमिश्रकाययोगी हो गया। इस प्रकार मरणसे प्राप्त एक भंगको पूर्वोक्त नो भंगों में प्रक्षिप्त करने पर दश भंग हो जाते हैं (१०)। अब न्यापातसे लब्ध होनेवाले एक भंगकी प्रक्षपणा करते हैं— कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव वचनयोगसे अथवा काययोगसे विद्यमान था। सो उन वचनयोग अथवा काययोगके क्षय हो जाने पर इसके मनायोग आ गया। तब एक समय मनोयोगके साथ मिथ्यात्व दृष्ट हुआ और द्वितीय समयमें वह व्याघातको प्राप्त होता हुआ काययोगी हो गया। इस प्रकारसे एक समय लब्ध हुआ। पूर्वोक्त दश भंगों इस एक भंगके प्रक्षिप्त करने पर ग्यारृह भंग होते हैं (११)। इस विषयमें उपयुक्त गाथा इस प्रकार है—

गुणस्थानपरिवर्तन, योगपरिवर्तन, व्याघात और मरण, ये चारों बार्ते योगोंमें अर्थास् तीनों योगोंके होने पर, होती हैं। किन्तु सयोगिकेवलीके पिछले दो, अर्थात् मरण और व्याघात, तथा गुणस्थानपरिवर्तन नहीं होते हैं॥ ३९॥

इस विवक्षित गुणस्थानमें विद्यमान जीव इस अविवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होते हैं, या नहीं, ऐसा जान करके, गुणस्थानोंको प्राप्त जीव भी इस विवक्षित गुणस्थानको जाते हैं, अथवा नहीं, ऐसा विन्तवन करके असंयतसम्यग्दिष्ठ, संयतासंयत और प्रमत्तसंयतोंकी चार प्रकारसे एक समयकी प्ररूपणा करना चाहिए। इसी प्रकारसे अप्रमत्तसंयतोंकी भी प्ररूपणा होती है, किग्तु विशेष बात यह है कि उनके व्याघातके विना तीन प्रकारसे एक समयकी प्ररूपणा करना चाहिए।

१ जा-प्रती ' हव उज्जंती ' क-प्रती ' हवव व्जंती ' इति पाठः ।

णित्य ? अप्पमाद-वाघादाणं सहअणवट्ठाणलक्खणिवरोहा । सजोगिकेवलिस्स एगसमय-परूवणा कीरदे । तं जधा-एक्को खीणकसाओ मणजोगेण अच्छिदो मणजोगदाए एगे। समओ अत्थि ति सजोगी जादो । एगसमयं मणजोगेण दिद्वो सजोगिकेवली विदियसमए विजोगी वा जादो । एवं चदुसु मणजोगेसु पंचसु विचजोगेसु पुन्वुत्तगुणद्वाणाणं एग-समयपरूवणा कादन्वा ।

## उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।। १६४ ॥

तं जधा- मिच्छादिष्टी असंजदसम्मादिष्टी संजदामंजदो पमत्तसंजदो (अप्पमत्त-संजदो ) सजोगिकेवली वा अणप्पिदजोगे द्विदो अद्धाक्खएण अप्पिदजोगं गदो । तत्थ तप्पाओग्गुक्कस्समंतोग्रहुत्तमच्छिय अणप्पिदजोगं गदो ।

#### सासणसम्मादिद्वी ओघं ।। १६५ ।।

शंका - अप्रमत्तसंयतके व्याघात किस लिए नहीं है ?

समाधान-क्योंकि, अप्रमाद और व्याघात, इन दोनोंका सहानवस्थानस्थानस्था

अब सयोगिकेवलीके एक समयकी प्रकाणा की जाती है। वह इस प्रकार है—
एक श्लीणकषायवीतरागछक्षस्य जीव मनोयोगके साथ विद्यमान था। जब मनोयोगके कालमें
एक समय अविश्वाह रहा, तय वह सयोगिकेवली हो गया और एक समय मनोयोगके साथ
हिशोचर हुआ। वह सयोगिकेवली हितीय समयमें वचनयोगी हो गया। इस प्रकारसे
बारों मनोयोगोंमें और पांची वचनयोगोंमें पूर्वीक गुणस्थानीकी एक समयसम्बन्धी प्रकाणा
करना चाहिए।

उक्त पांचों मनोयोगी तथा पांचों वचनयोगी मिध्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत और सयोगिकेवलीका उत्कृष्ट काल अन्तर्भुदूर्त है ॥ १६४ ॥

जैसे— अविविध्यत योगमें विद्यमान मिध्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, (अप्रमत्तसंयत) और सयोगिकेवली उस योगसम्बन्धी कालके अय हो जानेसे विविध्यत योगको प्राप्त हुए। वहां पर तत्प्रायोग्य उन्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तकाल तक रह करके पुनः अविविध्यत योगको चले गये।

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी सासादनसम्यग्दृष्टियोंका काल ओचके समान है।। १६५॥

१ उत्कर्षणान्तर्प्रहूर्तः । स. सि. १, ८.

२ सासादनसम्यग्दष्टेः सामान्योक्तः काळः । स. सि. १, ६।

कुदो ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगे। समओ, उक्तस्सेण पिलदोवमस्स असं-खेज्जिद्भागोः; एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्तस्सेण छ आवलियाओः; र्षेदेहि पंचमण-विच्जोगसासणाणं ओघसासणेहिंतो भेदाभावा । एत्थ वि जोग-गुणपरावित्त-मरण-वाघादेहि समयाविरोहेण एगसमयपरूवणा कायच्या ।

सम्मामिन्छादिद्वी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं प**हुन्य** जहण्णेण एगसमयं ।। १६६ ॥

उदाहरणं - सत्तद्व जणा बहुगा वा मिच्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्वी संजदासंजदा पमत्तसंजदा वा अप्पिदमण-विचजोगेसु द्विदा अप्पिदजोगद्वाए एगसमओ अत्थि ति सम्मामिच्छत्तं गदा । एगसमयमप्पिदजोगेण सह दिद्वा, विदियसमए सन्त्रे अणप्पिदजोगं गदा । एवं मरणेण विणा जोग-गुणपरावत्ति वाघादेहि एगसमयपरूवणा चितिय वत्तन्ता।

उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १६७ ॥

कुदो ? अप्पिदजोगेण सहिदसम्मामिन्छ।दिद्वीणं पवाहस्स अच्छिण्णरूवस्स पिछदो-बमस्स असंखेज्जिदभागायामस्सुवलंभा ।

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय, उत्कर्षसे पत्योपमका अर्ध-स्यातवां भाग, एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे छह आविष्ठयां, इस रूपसे पांची मनोयोगी और पांची वचनयोगी सासाइनसम्यग्रहियोंके कालका जोघ-सम्बन्धी सासाइनोंके कालसे कोई भेद नहीं है। यहां पर भी योगपरावर्तन, गुणस्थानपरा-वर्तन, मरण और व्याघातके द्वारा आगमके अविरोधसे एक समयकी प्रक्रपण करना चाहिए।

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी सम्यग्निध्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अवेक्षा एक समय होते हैं ।। १६६ ॥

उदाइरण— विविश्तित मनोयोग अथवा वस्तयोगमें स्थित सात आठ जन, अथवा बहुतसे मिण्यादिष्ठ, असंयतसम्यग्दिष्ठ, संयतासंयत अथवा प्रमत्तसंयत जीव उस विविश्तित योगके कालमें एक समय अवशिष्ट रह जाने पर सम्यग्मिण्यात्वको प्राप्त हुए और एक समयमात्र विविश्तित योगके साथ दृष्टिगोचर हुए। द्वितीय समयमें सभीके सभी अविविश्तित योगको चले गये। इसी प्रकार मरणके विना दोष योगपरावर्तन, गुणस्थानपरावर्तन और व्याधात, इन तीनोंकी अपेक्षा एक समयकी प्रकपणा चिंतन करके करना चाहिए।

सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल प्रयोपमके असंख्यातवें माग है।।१६७॥ क्योंकि, विवक्षित योगसे सहित सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंका अविविक्षणक्षप प्रवाह्य प्रस्थोपमके असंस्थातवें भाग लम्बे काल तक पाया जाता है।

१ सम्यग्मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया अवन्वेनैकः समयः । स. सि. १, ८.

२ डत्कर्वेण पत्योपमासंस्येयमागः । स. सि. १, ८.

#### एगजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ।। १६८ ॥

एत्थ वि मरणेण विणा गुण-जागपरावत्ति-वाघादे अस्सिद्ण एगसमयपरूवणा जाणिय वत्त्वचा।

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ १६९ ॥

उदाहरणं-एको सम्मामिन्छादिही अणिपदजोगे हिदो अप्पिदजोगं पडिवण्णो। तत्थ तप्पाओग्गुकस्समंतोमुहुत्तमन्छिय अणिपदजोगं गदो। लद्धमंतोमुहुत्तं।

चदुण्हमुवसमा चदुण्हं खवगा केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पहुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १७०॥

उनसामगाणं वाघादेण विणा जोग-गुणपरावत्ति-मरणेहि णाणाजीवे अस्सिद्ण एगसमयपरूवणा कादच्वा । खवगाणं मरण-बाघादेहि विणा जोग-गुणपरावत्तीओ दो चेव अस्सिद्ण एगसमयपरूवणा परूवेदच्या ।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंका जघन्य काल एक समय है।। १६८।।

यहां पर भी मरणके विना गुणस्थानपरावर्तन, योगपरावर्तन और ब्याधात, इन तीनोंका आश्रय करके एक समयकी प्रकपणा जान करके कहना चाहिए।

एक जीनकी अपेक्षा उक्त सम्यग्मिध्यादृष्टि जीनोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है ॥ १६९ ॥

उदाहरण-अविवक्षित योगमें विद्यमान कोई एक सम्याग्मिध्यादृष्टि जीव विवक्षित योगको प्राप्त हुआ। वहां पर अपने योगके प्रायोग्य उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त काल तक रह करके अविवक्षित योगको चला गया। इस प्रकारसे एक अन्तर्मुहूर्त काल प्राप्त हो गया।

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी चारों उपशामक और क्षपक कितने काल तक होते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होते हैं ।। १७०॥

उपशामक जीवोंके व्याघातके विना योगपरिवर्तन, गुणस्थानपरिवर्तन और मरणके द्वारा नाना जीवोंका आश्रय करके एक समयकी प्ररूपणा करना चाहिए। क्षपक जीवोंकी मरण और व्याघातके विना योगपरिवर्तन और गुणस्थानपरिवर्तन, इन दोनोंका आश्रय हेकर ही एक समयकी प्ररूपणा कहना चाहिए।

१ एक जीवं प्रति जघन्यनैकः समयः । स. सि. १, ८.

२ डत्कवेंणान्तर्ग्रहूर्तः । स. सि. १, ८.

३ चतुर्गाप्रपश्मकानां सपकाणां च नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जवन्येनेकः समयः। स. सि. १, ६

उकस्सेण अंतोमुहुत्तं ।। १७१ ॥

तं जधा-चत्तारि उवसामगा चत्तारि खवगा च अणप्पिदजोगे द्विदा अद्धाक्ख-एण अप्पिदजोगं गदा । तत्थ अंतोमुद्दुत्तमच्छिय पुणो वि अणप्पिदजोगं पडिवण्णा । लद्धमंतोमुद्दुत्तं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १७२ ॥ एत्थ एगसमयपह्रवणा खवगुवसामगाणं दोहि तीहि पयारेहि जाणिय वचन्वा।

उक्स्सेण अंतोमुहृतं ॥ १७३ ॥

एत्थ अंतोग्रुहुत्तपरूवणा जाणिय वत्तव्या। एत्थ एगसमयवियप्पपरूवणहं गाहा-

एक्कारस छ सत्त य एक्कारस दम य णत्र य अहे ता । पण पंच पंच निष्णि य दृदृदृदु एगो य समयगणा ॥ ४१ ॥

११, ६, ७, ११, १०, ९, ८, ५, ५, ५, ६, ३, २, २, २, १।

कायजोगीस मिन्छादिही केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धां ॥ १७२ ॥

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ॥ १७१ ॥

वह इस प्रकार है — अविवक्षित योगमें स्थित चारों उपशामक और अपक जीव उस योगके कालक्षयेस विवक्षित योगको प्राप्त हुए। वहां पर अन्तर्मुहूर्त तक रह करके पुनरिप अविवक्षित योगको प्राप्त हो गए। इस प्रकारसे अन्तर्मुहूर्त काल प्राप्त हो गया।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल एक समय है ॥ १७२ ॥

यहां पर एक समयकी प्रकृपणा क्षपकोंके योगपरावर्तन और गुणस्थानपरावर्तनकी अपेक्षा दो प्रकारसे और उपशामकांकी व्याघातके विना शेप तीन प्रकारोंसे जान करके कहना चाहिए।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है ॥ १७३ ॥

यहां अन्तर्मुद्वर्तकी प्ररूपणा जान करके कहना चाहिए। यहां पर एक समय-सम्बन्धी विकल्पोंके प्ररूपण करनेके छिए यह गाथा है—

मिध्यादृष्ट्यादि गुणस्थानोंमें क्रमशः ग्यारह, छह, सात, ग्यारह, दश, नी, आठ, पांच, पांच, पांच, तीन, दो, दो, दो, दो और एक, इतने एक समयसम्बन्धी प्रक्रपणाके विकल्प होते हैं। ११, ६, ७, ११, १०, ९, ८, ५, ५, ५, ३, २, २, २, २, १॥ ४०॥

काययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ १७४॥

१ उत्कर्षेणान्तर्प्रदूर्तः। स. वि. १, ८.

२ काययोगिषु मिध्याद्दष्टेर्नानाजीवापेक्षया सर्वः काळः । सः सिः १, ८.

इदो ? सन्त्रद्वासु कायजोगिमिच्छादिष्टीणं विरद्दाभावा । एगजीवं पद्धच जहण्णोण एगसमयं ॥ १७५ ॥

तं जघा— एगो सासणसम्मादिष्टी सम्मामिच्छादिष्टी असंजदसम्मादिष्टी संजदा-संजदो पमत्तसंजदो वा कायजोगद्धाए अच्छिदो । तिस्से एगसमयावसेसे मिच्छादिष्टी जादो । कायजोगेण एगसमयं मिच्छत्तं दिद्धं । विदियसमए अण्णजोगं गदो । अधवा मण-विजोगेसु अच्छिद्स्स मिच्छादिष्टिस्स तेसिमद्धाक्खएण कायजोगो आगदो । एगसमयं कायजोगेण सह मिच्छतं दिद्धं । विदियसमए सम्मामिच्छत्तं वा असंजमेण सह सम्मतं वा संजमासंजमं अप्पमत्तमावेण संजमं वा पिडवण्णो । लद्धो एगसमओ । एत्थ मरण-वाधा-देष्टि एगसमओ । णित्थ । कुदो ? सुदे वाधादिदे वि कायजोगं मे । तूण अण्णजोगामावा ।

उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेजा पोगगलपरियट्टें ।। १७६ ।। तं जधा--एगो मिन्छादिद्दी मण-विजोगेसु अन्छिदो अद्वाखएण कायजोगी

क्योंकि, सभी कालोंमें काययोगी मिध्यादृष्टि जीवोंके विरह्का अभाव है। एक जीवकी अपेक्षा काययोगी मिध्यादृष्टि जीवोंका जघन्य काल एक समय है।। १७५॥

असे— एक सासादनसम्यन्दिष्ट, अथवा सम्यग्मिध्यादिष्ट, अथवा असंयतसम्यन्दिष्ट, अथवा संयतासंयत, अथवा प्रमत्तसंयत जीव कायथोगके कालमें विद्यमान था। उस योगके कालमें एक समय अवदोब रहने पर वह मिध्यादिष्ट हो गया। तब कायथोगके साथ एक समय मिथ्यात्व दिश्गोचर हुआ। पुनः द्वितीय समयमें वह अन्य योगको चला गया। अथवा, मनोयोग और वचनयोगमें विद्यमान मिथ्यादिष्ट जीवके उन योगोंके कालक्षयसे काययोग आग्या। तब एक समय काययोगके साथ मिथ्यात्व दिश्गोचर हुआ। पुनः हितीय समयमें सम्यग्मिय्यात्वको, अथवा अस्यमके साथ सम्यक्त्वको, अथवा संयमासंयमको, अथवा अप्रमत्तमावके साथ संयमको मात हुआ। इस प्रकार एक समय लव्य हो गया। यहां पर मरण अथवा व्याघातकी अपेक्षा एक समय नहीं है, क्योंकि, मरण होने पर अथवा व्याघात होने पर भी काययोगको छोड़कर अन्य योगका अभाव है।

एक जीवकी अपेक्षा काययोगी मिण्याद्यष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन है ॥ १७६॥

**जैसे-- मनोयोग अथवा पचनयोगमें विद्यमान एक मिध्यादृष्टि जीव, उस योगके** 

१ एक जीवं प्रति जचन्येनैकः समयः । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु ' सगसमओ ' इति पाठः ।

इ उत्कर्षेणानन्तः काळोडसंरूपेयाः पुदुछपरिवर्ताः । त. वि. १, ८.

जादेा, सन्वुकस्समंतोग्रुहुत्तमन्छिद्ण एइंदिएसु उप्पण्णो । तत्थ अणंतकालमसंखेज्ज-पोग्गलपरियद्वं कायजोगेण सह परियद्विद्ण आवलियाए असंखेजदिभागमेत्तपोग्गल-परियद्वेसुप्पण्णेसु तसेसु आगंत्ण सन्वुकस्समंतोग्रुहुत्तमन्छिय विचजोगी जादो । लद्धो कायजोगस्स उक्कस्सकालो ।

सासणसम्मादिट्टिपहुडि जाव सजोगिकेविल ति मणजोगि-भंगो ॥ १७७ ॥

एदं सुत्तं सुगमं, मणजोगे णिरुद्धे पत्रंचेण परूविदत्तादो । णवरि मरण-वाघादा सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिद्वीणं णित्थ । सासणसम्मादिष्टि-संजदासंजद-पमत्तसंजदाणं वाघादेण एगसमओ णित्थ, मरणेण पुण अित्थ ।

ओरालियकायजोगीसु मिच्छादिट्टी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्धा ॥ १७८ ॥

क्कदो ? ओरालियकायजोगिामिच्छादिहिसंताणस्स सच्बद्धासु वोच्छेदाभावा ।

कालक्षय हो जानेसे काययोगी हो गया। वहां पर सर्वोत्कृप्ट अन्तर्मुहूर्तकाल तक रह करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। वहां पर अनन्तकालप्रमाण असंख्यात पुहलपरिवर्तन काययोगके साथ परिवर्तन करके आवलीके असंख्यातवें भागमात्र पुहलपरिवर्तनोंके शेष रहने पर असजीवोंमें आकर और सर्वोत्कृप्ट अन्तर्मुहूर्त काल रह करके वचनयोगी हो गया। इस प्रकारसे काययोगका उत्कृष्ट काल प्राप्त हुआ।

सासादनसम्यग्दि गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक काय-योगियोंका काल मनोयोगियोंके कालके समान है।। १७७॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंिक, मनोयोगके निरुद्ध करनेपर पहले प्रपंचसे (विस्तारसे) प्ररूपण किया जा चुका है। विशेष बात यह है कि काययोगी सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टियोंिक मरण और व्याघात नहीं होते हैं। तथा काययोगी सासादनसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और प्रमत्तसंयतोंके व्याघातकी अपेक्षा एक समय नहीं होता है, किन्तु मरणकी अपेक्षा एक समय होता है।

औदारिककाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ १७८ ॥

क्योंकि, औदारिककाययोगी मिध्यादिष्ट जीवोंकी परम्पराके सभी कालोंमें विच्छे-दका अभाव है।

#### एगजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १७९ ॥

एत्थ मरण-गुण-जोगपरावत्तीहि एगसमयो परुवेदच्यो । वाघादेण एगसमओ ण लब्भदि, तस्स कायजोगाविणाभावित्तादो ।

#### उक्कस्सेण वावीसं वाससहस्साणि देसूणाणि ॥ १८० ॥

तं जधा- एगे। तिरिक्लो मणुस्सो देवो वा वावीससहस्सवासाउद्विदिएसु एइंदिएसु उववण्णो । सञ्वजहण्णेण अंतोम्रहुत्तकालेण पज्जितं गदो । ओरालियअपज्जत्तकालेणूण-वावीसवाससहस्साणि ओरालियकायजोगेण अच्छिय अण्णजोगं गदो । एवं देस्रणवावीस-वाससहस्साणि जादाणि। अधवा देवो ण उप्पादेदच्यो, तस्स जहण्णअपञ्जत्तकालाणुवलंमा।

## सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव सजोगिकेविल ति मणजोगि-भंगो॥ १८१॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो, पुन्वं परूविदत्तादो । णवरि वाघादेण एत्थ एग-समयपरूवणा परूवेदन्वा ।

एक जीवकी अपेक्षा औदारिककाययोगी मिध्यादृष्टियोंका जघन्य काल एक समय है।। १७९ ।।

यहां पर मरण, गुणस्थानपरावर्तन और योगपरावर्तनकी अपेक्षा एक समयकी मरूपणा करनी चाहिए। किन्तु यहां पर व्याघातकी अपेक्षा एक समय नहीं पाया जाता है, क्योंकि, वह काययोगका अविनाभावी है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है ॥ १८० ॥

जैसे-एक तिर्यंच, मनुष्य, अथवा देव, बाईस हजार वर्षकी आयुस्थितिवाले एके-न्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। सर्वज्ञघन्य अन्तर्मुहूर्तकालसे पर्याप्तपनेको प्राप्त हुआ। पुनः इस औदारिकशरीरके अपर्याप्तकालसे कम बाईस हजार वर्ष औदारिककाययोगके साथ रह करके पुनः अन्य योगको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे कुछ कम बाईस हजार वर्ष हो जाते हैं। अथवा, यहां पर देव नहीं उत्पन्न कराना चाहिए, क्योंकि, देवोंसे आकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवके जघन्य अपर्याप्तकाल नहीं पाया जाता है।

सासादनसम्यग्दृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक औदारिककाययोगियोंका काल मनोयोगियोंके कालके समान है ॥ १८१ ॥

इस स्त्रका अर्थ सुगम है, क्योंकि, पूर्वमें कहा जा चुका है। विशेष बात यह है कि यहां पर न्याघातकी अपेक्षा एक समयकी प्रकृपणा करना चाहिए।

# ओरालियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्टी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सव्बद्धा ॥ १८२ ॥

कुदो १ ओरालियमिस्सकायजोगीस मिच्छादिष्टिसंताणवोच्छेदस्स सव्वद्धासु अभावा। एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं तिसमऊणं ॥१८३॥

तं जहा - एगो एइंदिओ सुहुमवाउकाइएसु अघोलोगेते द्विएसु खुद्दाभवग्गहणाउ-द्विदिएसु तिष्णि विग्गहे काऊण उववण्णो । तत्थ तिसमऊणखुद्दामवग्गहणमपज्जत्तो होद्ण जीविय मदो, विग्गहं काद्ण कम्मइयकायजोगी जादो । एवं तिसमऊणखुद्दाभव-ग्गहणमोरालियमिस्सजहण्णकालो जादो ।

#### उकस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ १८४ ॥

तं जधा- अपजनएसु उवविजय संखेजजाणि भवग्गहणाणि तत्थ परियद्विय पुणा पजनएसु उवविजय ओरालियकायजोगी जादो । एदाओ संखेजजभवग्गहणद्वाओ मिलिदाओ वि सुहुत्तसातो चेव होंति।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं! नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं।। १८२॥

क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिध्यादृष्टियोंकी परम्पराके विच्छेदका सर्व-कालोंमें अभाव है।

एक जीवकी अपेक्षा औदारिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टि जीवोंका जघन्य काल तीन समय कम क्षुद्रमत्रग्रहणप्रमाण है ॥ १८३ ॥

जैसे— पकेन्द्रिय जीव अधीलोकके अन्तमें स्थित और श्रुद्रभवप्रहणप्रमाण आयु-स्थितिवाले स्क्ष्मवायुकायिकोंमें तीन विप्रह करके उत्पन्न हुआ। वहां पर तीन समय कम श्रुद्रभवप्रहणकाल तक लब्ध्यपर्याप्त हो, जीवित रह कर मरा। पुनः विप्रह करके कार्मण-काययोगी हो गया। इस प्रकारसे तीन समय कम श्रुद्रभवप्रहणप्रमाण औदारिकमिश्रकाय-योगका जधन्य काल सिद्ध हुआ।

उक्त जीवोंका उत्क्रष्ट काल अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ १८४॥

जैसे— कोई एक जीव लब्ध्यपर्याप्तकों उत्पन्न होकर संख्यात अवम्रहणप्रमाण उनमें परिवर्तन करके पुनः पर्याप्तकों में उत्पन्न होकर औदारिककाययोगी हो गया। इन सब संख्यात भवोंके प्रहण करनेका काल मिल करके भी मुद्दतके अन्तर्गत ही रहता है, अधिक नहीं होता है।

# सासणसम्मादिट्टी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १८५ ॥

तं जधा- सत्तद्व जणा बहुआ वा सासणा सगद्धाए एगसमओ अत्थि ति ओरा-लियमिस्सकायजोगिणो जादा । एगसमयमञ्चिद्ण विदियसमए मिच्छतं गदा । लद्धो ओरालियमिस्सेण सासणाणमेगसमओ ।

#### उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १८६ ॥

तं जधा- सत्तद्व जणा बहुआ वा सासणा ओरालियमिस्सकायजोगिणो जादा । सासणगुणेण अंतोम्रहुत्तमच्छिय ते मिच्छत्तं गदा । तस्समए चेय अण्णे सासणा ओरा-लियमिस्सकायजोगिणो जादा । एवमेक-दो-तिण्णि आदि काद्ण जाव उकस्सेण पलिदो-वमस्स असंखेज्जिदिमागमेत्तवारं सासणा ओरालियमिस्सकायजोगं पिडवज्जावेदन्ता । तदो णियमा अंतरं होदि । एवमेस कालो मेलाविदो पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिमागो होदि ।

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ ॥ १८७ ॥

औदारिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? माना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होते हैं ॥ १८५ ॥

जैसे—सात आठ जन, अथवा बहुतसे सासादनसम्यग्दि जीव, अपने योगके कालमें एक समय अवशेष रहने पर औदारिकामिश्रकाययोगी हो गये। उसमें एक समय रह करके द्वितीय समयमें मिध्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकारसे औदारिकमिश्रकाययोगके साथ सासादनसम्यग्दिश्योंका एक समय उच्च हुआ।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ॥ १८६ ॥

जैसे— सात आठ जन, अथवा बहुतसे सासादनसम्यग्दि जीव औदारिकिमिश्रकाय-षोगी हुए। सासादनगुणस्थानके साथ अन्तर्मृहूर्त काल रह करके पीछे वे मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। उसी समयमें ही अन्य दूसरे सासादनसम्यग्दिए जीव औदारिकिमिश्रकायथोगी हुए। इस प्रकारसे एक, दो, तीनको आदि करके उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें मागमात्र बार सासादनसम्यग्दिए जीव औदारिकिमिश्रकाययोगको प्राप्त कराना चाहिए। इसके पश्चात् नियमसे अन्तर हो जाता है। इस प्रकारसे यह सब मिलाया गया काल पत्योपमके असंख्यातवें मागमात्र होता है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल एक समय है।। १८७॥

तं जधा- एको सासणो सगद्धाए एगसमओ अत्थि ति ओरालियमिस्सकायजोगी जादो । विदियसमए मिच्छत्तं गदो । लद्धो एगसमओ ।

#### उक्कस्सेण छ आविलयाओ समऊणाओ ॥ १८८ ॥

तं जधा- देवो वा णरइओ वा उवसमसम्मादिद्वी उवसमसम्मचढाए छ आविल-याओ अत्थि ति सासणं गदो । एगसमयमच्छिय कालं करिय तिरिक्ख-मणुस्सेसु उजु-गदीए उवविजय ओरालियमिस्सकायजोगी जादो । समऊण-छ-आविलयाओ अच्छिय मिच्छत्तं गदो ।

असंजदसम्मादिङ्गी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १८९ ॥

तं जधा- सत्तद्व जणा बहुगा वा असंजदसम्मादिष्टिणो णेरह्या ओरालियमिस्स-कायजोगिणो जादा । सन्त्रलहुं पज्जित्तं गदा, बहुसागरोवमाणि पुन्तं दुक्खेण सह द्विदत्तादो ।

## उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ १९० ॥

जैसे— एक सासादनसम्यग्दि जीव अपने कालमें एक समय अविशिष्ट रहने पर औदारिकमिश्चकाययोगी हो गया और द्वितीय समयमें मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक समय प्राप्त हो गया।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल एक समय कम छह आवलीप्रमाण है।। १८८।।

जैसे— कोई एक देव अथवा नारकी उपशमसम्यग्दिए जीव, उपशमसम्यक्तके कालमें छह आवली कालके शेष रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ। वहां पर एक समय रह करके मरण कर तिर्यंच और मनुष्योंमें ऋजुगतिसे उत्पन्न होकर औदारिकमिश्र-काययोगी हो गया। वहां पर एक समय कम छह आवली तक रह करके मिध्यात्वको प्राप्त हुआ।

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्भृहूर्त काल तक होते हैं ।। १८९ ।।

जैसे — सात बाठ जन, अथवा बहुतसे असंयतसम्यग्दि नारकी जीव औदारिकः मिश्रकाययोगी दुप। और बहुतसे सागरोपम काल तक पहले दुःस्रोंके साथ रहे दुप होनेसे सर्वलघु कालसे पर्याप्तियोंको प्राप्त दुप।

उक्त जीवोंका उत्क्रुष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है ॥ १९० ॥

तं जघा— देव-णेरहया मणुस्सा सत्तद्व जणा बहुआ वा सम्मादिष्टिणो ओरालिय-मिस्सकायजोगिणो जादा । ते पज्जितं गदा । तस्समए चेव अण्णे असंजदसम्मादिष्टिणो ओरालियमिस्सकायजोगिणो जादा । एवमेक दो-तिण्णि जावुकस्सेण संखेज्जवारा ति । एदाहि संखेज्जसलागाहि एगमपज्जत्तद्धं गुणिदे एगमुहुतस्स अंतो चेव जेण होदि, तेण अंतोम्रहुत्तमिदि वृत्तं ।

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुतं ॥ १९१ ॥

तं जधा-एको सम्मादिही वावीस सागरोवमाणि दुक्खेकरसो होद्ण जीविदो । छट्टीदो उच्चिद्धिय मणुसेसु उप्पण्णो । विग्गहगदीए तस्त सम्मत्तमाहप्पेण उवविज्ञदपुण्ण-पोग्गलस्स ओरालियणामकम्मोदएण सुअंध-सुरस-सुवण्ण-सुहपासपरमाणुपोग्गलबहुला आगच्छंति', तस्त जोगबहुत्तदंसणादो । एदस्स जहण्णिया ओरालियमिस्सकायजोगस्स अद्वा होदि ।

# उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ १९२ ॥

जैसे— देव, नारकी, अथवा मनुष्य सात आठ जन, अथवा बहुतसे सम्यग्दिष्टि जीव, भौदारिकमिश्रकाययोगी हुए। वे सब पर्याप्तपनेको प्राप्त हुए। उसी समयमें ही अन्य असंयतसम्यग्दिष्टि जीव भौदारिकमिश्रकाययोगी हुए। इस प्रकार एक, दो, तीन इत्यादि कमसे उत्कृष्ट संस्थातवार तक अन्य अस्य असंयतसम्यग्दिष्ट जीव मिश्रकाययोगी होते गये। इन संस्थात रालाकाओंसे एक अपर्याप्तकालको गुणित करने पर वह सब काल खूंकि एक सुद्धतंके अन्तर्गत ही होता है, इसलिए सूत्रकारने अन्तर्मुद्धतं काल कहा है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्भुहृते है ॥ १९१ ॥

जैसे— छडी पृथिवीका कोई एक सम्यग्दा नारकी बाईस सागर तक दुखोंसे एक रस अर्थात् अत्यन्त पीड़ित होकर जीता रहा। पुनः छडी पृथिवीसे निकलकर मनुष्योमें उत्पन्न हुमा। वित्रहगतिमें, सम्यक्तके माहात्म्यसे उदयमें आये हैं पुण्यप्रकृतिके पुद्रलपरमाणु जिसके ऐसे उस जीवके औदारिकनामकर्मके उदयसे सुगन्धित, सुरस, सुवर्ण और शुम स्पर्शवाले पुद्रलपरमाणु बहुलतासे आते हैं, क्योंकि, उस समय उसके योगकी बहुलता देखी जाती है। ऐसे जीवके औदारिकमिश्रकाययोगका जधन्य काल होता है।

एक जीवकी अपेक्षा औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दिष्टियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भृद्र्त है ॥ १९२ ॥

१ जा प्रती ' बहु आगण्छंति ' इति पाठ ।

एदं कस्स होदि ? सच्चट्टसिद्धिविमाणवासियदेवस्स तेचीस सागरोवमाणि सुह-लालियस्स पमुद्रदुक्खस्स माणुसगन्मे गृह-मुन्तंत-पित्त-खिरस-वस-सेंभ-लोहि-सुक्कामाद्धिदे अइदुग्गंधे द्रसे दुव्वण्णे दुप्पासे चमारकुंडोपमे उप्पण्णस्स, तत्थ मंदो जोगो होदि ति आइरियपरंपरागदुवदेसा। मंदजोगेण थोवे पोग्गले गेण्हंतस्स ओरालियमिस्सद्धा दीहा होदि ति उत्तं होदि। अथवा जोगो एत्थ महल्लो चेव होदु, जोगवसेण बहुआ पोग्गला आगच्छंतु, तो वि एदस्स दीहा अपज्जत्तद्धा होदि, विलिसाए द्सियस्स लहुं पज्जिति-समाणणे असामत्थियादो।

सजोगिकेवली केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं प**डुच्च जह**-णोण एगसमयं ॥ १९३ ॥

एसो एगसमओ कस्स होदि ? सत्तद्वजणाणं दंडादो कवाडं गंतूण तत्थ एगसमय-मच्छिय रुजगं गदाणं, रुजगादो कवाडं गंतूण एगसमयमच्छिय दंडं गदकेवलीणं वा ।

शंका- यह उत्कृष्ट काल किस जीवके होता है ?

समाधान—तेतीस सागरीपमकाल तक सुखसे लालित पालित हुए तथा दुःखोंसे रहित सर्वार्थिसिद्धिवमानवासी देवके विष्टा, मूत्र, आंतडी, पित्त, खरिस (कफ) चर्वी, नासिकामल, लोहू शुक्र और आमसे व्याप्त, अतिदुर्गिन्धत, कुत्सितरस, दुर्वणे और दुष्ट स्पर्शवाले बमारके कुंडके सहरा मनुष्यके गर्भमें उत्पन्न हुए जीवके औदारिकमिश्रकाययोगका उत्कृष्ट काल होता है, क्योंकि, उसके वित्रहगतिमें तथा उसके पश्चात् भी मंद्योग होता है, इस प्रकारका आवार्य-परम्परागत उपदेश है। मंद्योगसे अल्प पुद्रलोंको प्रहण करनेवाले जीवके भौदारिकामभक्षाययोगका काल दीर्घ होता है, यह अर्थ कहा गया है। अथवा, यहां पर चाहे योगकाल बड़ा ही रहा आवे, और योगके वशसे पुद्रल भी बहुतसे आते रहें, तो भी उक्त प्रकारके जीवके अपर्याप्तकाल बड़ा ही होता है, क्योंकि, विलाससे द्यित जीवके शिव्रतापूर्वक पर्याप्तियोंके सम्पूर्ण करनेमें असामर्थ्य है।

औदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होते हैं ।। १९३ ।।

शंका-यह एक समय किसके होता है ?

समाधान — दंडसमुद्धातसे कपाटसमुद्धातको प्राप्त होकर और वहां एक समय रह कर प्रतरसमुद्धातको प्राप्त हुए सात आठ केविलयोंके यह एक समय होता है। अथवा, रुचकसमुद्धातसे कपाटसमुद्धातको प्राप्त होकर और एक समय रह करके दंडसमुद्धातको प्राप्त होनेवाले केविलयोंके यह एक समय होता है।

र जा पतौ 'पञ्जित्ति समाणो ' इति पाठः ।

#### उक्कस्सेण संखेज्जसमयं ॥ १९४ ॥

एदे संखेअसमया कम्हि होति ? कवाडे चडण-ओयरणिकरियावावददंड-पदर-पज्जायपरिणदसंखेज्जकेवलीहि संखेज्जसमयपंतीए द्विदेहि अधिउत्तेहि ।

## एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ ॥ १९५ ॥

एसो किम्ह होदि ? कवाडगदकेवालिम्ह चडणोदरणिकिरियावावददंड-पदरपज्जय-परिणदकेवलिहितो आगदिम्ह । बहुआ समया किण्ण होति ? ण, कवाडिम्ह एगसमयं मोत्तृण बहुसमयमच्छणाभावा । कधमेक्कस्सेव ाहण्णुक्कस्सववएसो ? ण एस दोसो, किणिहो वि जेहो वि एसो चेव मम पुत्तो ति लोगे ववहारुवलंभा ।

औदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली जिनोंका उत्कृष्ट काल संख्यात समय

शंका-ये संख्यात समय किसमें होते हैं ?

समाधान — कपाटसमुद्धातकी आरोहण और अवतरणक्रप कियामें लगे हुए कमशः दंडसमुद्धात और प्रतरसमुद्धातक्रप पर्यायसे परिणत संख्यात समयोंकी पंक्तिमें स्थित, ऐसे संख्यात केवलियोंके द्वारा अधिकृत अवस्थामें उक्त संख्यात समय पाये जाते हैं।

एक जीवकी अपेक्षा औदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली जिनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ॥ १९५ ॥

शंका - यह एक समय कहां पर होता है?

समाधान — आरोहण और अवतरणरूप क्रियामें व्यापृत, ऐसे दंडसमुद्धात और अतरसमुद्धातरूप पर्यायसे क्रमशः परिणत हो उक्त समुद्धात केवली अवस्थासे आये हुए कपाटसमुद्धातगत केवलीके यह एक समय पाया जाता है।

शंका - उक्त प्रकारके जीवोंके बहुत समय क्यों नहीं पाये जाते हैं ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, कपाटसमुद्धातमें एक समयको छोड़कर बहुत समय तक रहनेका सभाव है।

शंका-तो फिर एक ही समयके जघन्य और उत्कृष्टका व्यपदेश कैसे किया !

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, किन भी और ज्येष्ठ भी 'यही हमारा पुत्र है' इस प्रकारका लोकमें व्यवहार पाया जाता है, इसलिए एकमें भी जघन्य और उत्कृष्टका व्यवदेश हो सकता है।

# वेउव्वियकायजोगीसु मिच्छादिट्टी असंजदसम्मादिट्टी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पहुच्च सव्वद्धा ॥ १९६ ॥

कुदो १ सन्बद्धासु वेउन्त्रियकायजोगिमिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टिसंताण-वोच्छेदाभावा ।

## एगजीवं पहुच जहण्णेण एगसमओ ॥ १९७ ॥

तं जधा- एगा मिच्छादिद्वी मण-विच्जागेसु अच्छिदो अद्धाखएण वेउव्विय-कायजोगी जादो । एगसमयं वेउच्वियकायजोगेण दिद्वो । विदियसमए मदो अण्णजोगं गदो । मरणेण विणा सम्मामिच्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्वी वा जादो । अधवा सासण-सम्मादिद्वी सम्मामिच्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्वी वा वेउच्वियकायजोगद्धाए एगो समओ अत्थि ति मिच्छ।दिद्वी जादो । विदियसमए अण्णजोगं गदो । वाघादेण एगसमओ णत्थि, णिरुद्धकायजोगादो । एवमसंजदममादिद्विस्स वि एगसमयपरूवणा तीहि प्यारेहि कायच्वा ।

# उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ १९८ ॥

वैक्रियिककाययोगियोंमें मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ।। १९६॥

क्योंकि, सभी कालोंमें वैकियिककाययोगवाले मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंकी परम्पराके विच्छेदका अभाव है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल एक समय है ॥ १९७॥

जैसे-- कोई एक मिथ्यादि जीव, मनोयोग अथवा वचनयोगमें विद्यमान था। वह उस योगके कालके क्षय हो जानेसे विक्रियिककाययोगी हो गया। तब वह एक समय वैिक्रियिककाययोगके साथ दिएगोचर हुआ। हितीय समयमें मरा और अन्य योगको प्राप्त हो गया। अथवा, मरणके विना सम्यग्निथ्यादि या असंयतसम्यग्दि हो गया। अथवा, सासादनसम्यग्दि या सम्यग्निथ्यादि या असंयतसम्यग्दि हो गया। अथवा, सासादनसम्यग्दि या सम्यग्निथ्यादि या असंयतसम्यग्दि कोई जीव, वैक्रियिककाययोगके कालमें एक समय अवदेश रहने पर, मिथ्यादि हो गया और हितीय समयमें अन्य योगको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे एक समय लब्ध होता है। यहां पर व्याघातकी अपेक्षा एक समय नहीं पाया जाता है, क्योंकि, काययोगकी अपेक्षा कथन हो रहा है। (व्याघात तो मन या वचनयोगमें पाया जाता है।) इसी प्रकार असंयतसम्यग्दि जीवके भी एक समयकी प्रकरणा तीन प्रकारसे करना चाहिए।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भुद्दर्त है ॥ १९८ ॥

तं जधा- मिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टिणो देवा णेरहया वा मण-विचेजोगेसु हिदा कायजोगिणो जादा । सन्वुक्कस्समंतोग्रहुत्तमच्छिय अण्णजोगिणो जादा । लड्-मंतोग्रहुत्तं ।

## सासणसम्मादिद्वी ओघं ।। १९९ ॥

णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्तस्मेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण छ आवितयाओ, इचेदेहि ओघसासणादो मेदाभावा ।

#### सम्मामिच्छादिद्वीणं मणजोगिभंगो ॥ २०० ॥

णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एयसमओ, उक्कस्सेण पिलदोत्रमस्स असंखेजिदिभागो, एगजीवं पडुच जहण्णेण एगो। समओ, उक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तमिचेएण मणजोगिसम्मा-मिच्छादिद्वीहिंतो वेउव्वियकायजोगिसम्मामिच्छादिद्वीणं विसेसाभावा ।

वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्वी केव-विरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥२०१॥

जैसे— मनोयोग या वचनयोगमें स्थित मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि कोई देव अथवा नारकी जीव वैकियिककाययोगी हुए और उसमें सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त काल रह करके अन्य योगवाले हो गये। इस प्रकारसे उत्कृष्ट कालक्ष्य अन्तर्महर्ते प्राप्त हो गया।

वैक्रियिककाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका काल ओघके समान है।।१९९।। नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय, उत्कर्षसे पत्योपमका असंख्यातचां भाग, तथा एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे छह आवली, इस कपसे ओघवर्णित सासादनगुणस्थानके कालसे इसमें कोई भेद नहीं है।

वैक्रियिककाययोगी सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंका काल मनोयोगियोंके समान

नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय, तथा उत्कृष्ट काल प्रयोपमका असंस्थातवां भाग है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्पसे अन्तर्मुहूर्त है। इस प्रकारसे मनोयोगी सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंसे वैक्षियिककाययोगी सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंके कालमें कोई विशेषता नहीं है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्भृहर्त काल तक होते हैं ॥२०१॥

एतथ ताव मिन्छादिहिस्स जहण्णकाले वृत्तदे— सत्तद्व जणा बहुआ वा द्व्वितिणो उविस्मोवज्जेस उववण्णा सन्वलहुमंतोसुहुत्तेण पज्जित गदा। संपिष्ट सम्मादिहीणं वृत्तदे— संखेज्जा संजदा सन्बहुदेवेस दो विग्गहं काद्ण पज्जित्तं गदा। किमहं दो विग्गहं करा-विदा शबहुपोग्गलग्गहणहं। तं पि किमहं श्योवकालेण पज्जित्तसमाणहं। मिन्छादिही दो विग्गहं किणा कराविदो शण, तत्थ वि पिडसेहाभावा।

#### उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २०२ ॥

सत्तद्व जणा उक्कस्सेण असंखेज्जसेढिमेत्ता वा मिच्छादिद्विणो देव-णेरइएसु उव-विजय वेउव्वियमिस्सकायजोगिणो जादा, अंतोमुहुत्तेण पञ्जितं गदा। तस्समए चेव अणो मिच्छादिद्विणो वेउव्वियमिस्सकायजोगिणो जादा। एवमेक्क-दो-तिण्णि उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजजिदमागमेत्ताओ सलागाओं लब्मंति। एदाहि वेउव्वियमिस्सद्धे

यहां पर पहले भिध्यादिष्टिका जघन्य काल कहते हैं — सात आठ जन, अथवा बहुतसे द्रव्यालिंगी जीव उपितम प्रैचेयकों में उत्पन्न हुए और सर्वलघु अन्तर्भुद्धर्तकालसे पर्याप्तकपनेको प्राप्त हुए। अय सम्यग्दिष्टका जघन्य काल कहते हैं — संख्यात संयत दो विष्रद्व करके सर्वार्थसिद्धिविमानवासी देवों में पर्याप्तियों की पूर्णताको प्राप्त हुए।

शंका — दो विष्रह किस लिए कराये गये हैं ?

समाधान — बहुतसी पुद्र छवर्गणाओं के प्रहण करानेके लिए दे। विष्रह कराये

शंका-बहुतसे पुदलोंका ब्रहण भी किसलिए कराया गया !

समाधान—अल्पकालके द्वारा पर्यान्तियोंके सम्पन्न करनेके लिप बहुतसे पुद्रलीका प्रहण आवश्यक है।

शंका-मिध्याहरि जीवके दो विश्रह क्यों नहीं कराये गये !

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनमें भी प्रतिवेधका अभाव है, अर्थात् मिथ्यादिष्ट जीव भी दो विग्रह कर सकते हैं।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल परयोपमके असंख्यातवें माग है ॥ २०२ ॥

सात आठ जन, अथवा उत्कर्षसे असंख्यातश्रेणिमात्र मिध्याद्दष्टि जीव देव, अथवा नारिकर्योमें उत्पन्न होकर वैकियिकिमश्रकाययोगी हुए, और अन्तर्मुहर्तसे पर्याप्तियोंकी पूर्णताको प्राप्त हुए। उसी समयमें ही अन्य मिध्यादिष्ट जीव वैकियिकिमश्रकाययोगी हुए। इस प्रकारसे एक, दो, तीनको आदि लेकर पत्योपमके असंख्यातवें मागमात्र

१ अ-आ-क प्रतिषु 'संखेरजासंखेरजा संजदा '; म २ प्रतो तु स्वीकृतः पाठः ।

२ अ-आ-क प्रतिषु 'सकागाओं ' इति पाठो नास्ति । म २ प्रतो तु अस्ति ।

[ 2, 4, 203.

गुणिदे पिलदोबमस्स असंखेजिदिमागमेचो वेउवित्रयमिस्सकालो होदि । असंजदसम्मा-दिद्वीणं पि एवं चेव वत्तव्तं । णवरि एदे एगसमएण पिलदोवमस्म असंखेज्जादिभाग-मेचो उक्कस्सेण उप्पन्जंति, रासीदो वेउविवयमिस्सकालो असंखेज्जगुणो। तं कथं णव्वदे ? आइरियपरंपरागदुवदेसादो । देवलोए उप्पज्जमाणसम्मादिद्वीहितो देव-णरहएसु उप्पज्ज-माणमिच्छादिद्वी असंखेज्जसेढिगुणिदमेचा होति चि कालो वि तावदिगुणो किण्ण होदि चि चुचे, ण होदि, उहयत्थ वेउविवयमिससद्वासलागाणं पिलदोवमस्स असंखेज्जदि-भागमेचुवदेसा ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २०३ ॥

तं जधा- एक्को द्व्विलिंगी उविरमिगेवेज्जेसु दे। विग्महे कादृण उववण्णो, सन्वलहु-मंतोसुहुत्तेण प्रजित्तं गदो । सम्मादिही एको संजदो सन्बहुदेवेसु दो विग्महे कादृण उववण्णो, सन्वलहुमंतोसुहुत्तेण पञ्जित्तं गदो ।

बैकियिकामिश्रकाययोगी जीवोंकी रालाकाएँ पाई जाती है। इनसे वैकियिकमिश्रकाय-योगके कालको गुणा करने पर पर्योपमके असंख्यातवें मागप्रमाण वैकियिकमिश्रकाय-योगका काल होता है। असंयतसम्यग्दियोंका भी काल इसी प्रकारसे कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि ये असंयतसम्यग्दिए जीव एक समयमें पर्योपमके असंख्यातवें माग-मात्र उत्कृष्टकपसे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि, इस उत्पन्न होनेवाली राशिसे वैकियिकामिश्रकाय-योगका काल असंख्यातगुणा है।

शंका - यह कैसे जाना ?

समाधान — आचार्यपरम्परागत उपदेशसे जाना जाता है कि एक समयमें उत्पन्न होनेवाली असंयतसम्यग्हिएराशिसे उक्त काल असंख्यातगुणा है।

रंका — देवलोकमें उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दिएयों से देव या नारिकयों में उत्पन्न होनेवाले मिध्यादिए जीव असंख्यात श्रेणियों से गुणितप्रमाण होते हैं; इसिलिए विकिथिक-मिश्रका काल भी असंख्यात श्रेणिगुणित क्यों नहीं होता है ?

समाधान — ऐसी आशंका पर उत्तर देते हैं कि नहीं होता है, क्योंकि, दोनों दी स्थानों पर, अर्थात् मिथ्यादि और असंयतसम्यग्दि वैक्तिः विक्रिमिश्रकालकी शलाकाओंके परयोगमके असंख्यातवें भागमात्र होनेका उपदेश है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्गृहर्त है ॥ २०३ ॥

एक द्रव्यित्मी साधु उपिरम ग्रैवेयकॉर्मे दो विग्रह करके उत्पन्न हुआ और सर्वछघु अन्तर्मुहूर्तके द्वारा पर्याप्तपनेको प्राप्त हुआ। एक सम्यग्दिए माविलिमी संयत सर्वार्थिसिद्धि-विमानवासी देवोंमें दो विग्रह करके उत्पन्न हुआ और सर्वछघु अन्तर्मुहूर्तकालसे पर्याप्तियोंकी पूर्णताको प्राप्त हुआ।

# उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ २०४ ॥

तं जधा- एको तिरिक्खों मणुस्तो वा मिच्छादिष्टी सत्तमपुढिविणेरइएसु उववण्णो सन्विचरेण अंतोमुहुत्तेण पज्जितं गदो । सम्मादिष्टिस्स - एको बद्धणिरयाउत्रो सम्मत्तं पिडिविज्ञिय दंसणमोहणीयं खिवय पढमपुढिविणेरइएसु उवविज्ञय सन्विचरेण अंतोमुहुत्तेण पज्जितं गदो। दोण्हं जहण्णकालेहितो उक्तस्सकाला दो वि संखेजजगुणा। कथमेदं णन्बदे १ गुरूवदेसादो ।

सासणसम्मादिड्डी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पहुच जहण्णेण एगसमयं ॥ २०५ ॥

तं जथा- सत्तद्ध जणा बहुआ वा सामणसम्मादिष्टिणो सगद्धाए एगो समओ अत्थि त्ति देवेसु उत्रवण्मा । विदियसमए सन्त्रे मिच्छत्तं गदा । लद्धो एगसमओ ।

#### उक्करसेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २०६ ॥

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहर्त है ॥ २०४ ॥

जैसे—कोई एक तिर्यंच अथवा मनुष्य मिध्यादिष्ट जीव सातवीं पृथिवीके नारिकयोंमें उत्पन्न हुआ और सबसे बड़े अन्तर्मुहर्नकालसे पर्याप्तियोंकी पूर्णनाको प्राप्त हुआ। अब असंयतसम्यग्दिकी कालप्रक्रपणा करते हैं—के हैं एक बद्धनरका युष्क जीव सम्यक्तको प्राप्त होकर दर्शनमोहनीयका अपण करके और प्रथम पृथिवीके नारिकयोंमें उत्पन्न होकर सबसे बड़े अन्तर्मुहर्तकालसे पर्याप्तियोंकी पूर्णताको प्राप्त हुआ। दोनोंके जघन्य कालोंसे दोनों ही उत्कृष्ट काल संख्यात गुणे हैं।

शंका-यह कैसे जाना ?

समाधान—गुरुके उपदेशसे जाना कि वैकियिकमिश्रकाययोगी मिध्याद्दि और असंयतसम्यग्दिए एक जीव की अपेक्षा बतलाए गए जघन्य कालोंसे उन्हींके उरकृष्ट काल अन्तर्मुद्धत्त्रमाण होते दुए भी संख्यातगुणित हैं।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ?

जैसे— सात आठ जन, अथवा बहुतसे सासादनसम्यग्हिष जीव अपने गुणस्थानके कालमें एक समय अवशेष रहने पर देवोंमें उत्पन्न हुए और द्वितीय समयमें सबके सब मिध्यात्वकी प्राप्त हुए। इस प्रकार एक समय प्राप्त हो गया।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें मागप्रमाण है।। २०६॥

१ प्रतिषु ' सव्वामिश्कतं ' इति पाठः ।

तं जहा- सत्तद्व जणा जावुक्कस्सेण पित्रोवमस्स असंखेजजिदमागमेत्ता वा एक-वे-तिष्णि समए आदि काद्ण जाव उक्कस्सेण समऊण-छ-आवित्याओ सासणद्धा अत्थि ति देवेसु उववण्णा। ते सब्वे कमेण मिच्छतं गदा। तस्समए चेव पुष्वं व सासणा देवेसुववण्णा। एवं णिरंतरं णाणाजीवे अस्सिद्ण सासणद्धा पित्रदोवमस्स असंखेजजिद-भागमेत्ता सगरासीदो असंखेजजगुणा जादा ति ।

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २०७ ॥

तं जधा- एक्को सासणे। सगद्धाए एगसमओ अत्थि ति देवेसुववण्णो, विदिय-समए मिन्छत्तं गदो । लद्धो एगसमओ ।

#### उक्कस्सेण छ आवलियाओ समऊणाओ ॥ २०८ ॥

तं जधा- एको तिरिक्खो मणुस्सो वा उवसमसम्मत्तद्वाए छ आवितयाओ अत्थि ति आसाणं गंत्ण एगसमयमच्छिय उजुगदीए देवेसुनविजय समऊण-छ-आव-लियाओ आसाणेणच्छिय मिच्छत्तं गदो ।

त्रैसे—सात बाठ जन, अथवा उत्कर्षसे पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र जीव, एक, दो अथवा तीन समयको आदि करके उत्कर्षसे एक समय कम छह आवलीपमाण सासादनकालके अवशेष रहने पर वे सबके सब देवों वे उत्पन्न हुए। पुनः वे सब क्रमसे मिध्यात्वको प्राप्त हुए। उसी समयमें ही पूर्वके समान अन्य सासादनसम्यग्हि जीव देवोंमें उत्पन्न हुए। इस प्रकार निरन्तर नाना जीवोंका आश्रय करके सासादनगुणस्थानका काल प्रयोपमके असंक्यातवें भागमात्र और अपनी राशिसे असंख्यातगुणा हो जाता है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जवन्य काल एक समय है ॥ २०७ ॥

जैसे—कोई एक सासादनसम्यन्हिए जीव अपने गुणस्थानके कालमें एक समय अविशिष्ट रहने पर देवोंमें उत्पन्न हुआ और द्वितीय समयमें ही मिथ्यात्वकी प्राप्त हो गया। इस प्रकारसे एक समयप्रमाण काल उपलब्ध हो गया।

वैकियिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट काल एक समय कम केंद्र आक्लीप्रमाण है।। २०८॥

जैसे—कोई एक तिर्वेच अथवा मनुष्य उपरामसम्बद्धवके कालमें छह आविलयों भविष्य रहने पर सासावनगुणस्थानको प्राप्त होकर और एक समय वहां पर रहकर माजुगतिसे देघों में उत्पन्न होकर एक समय कम छह आवलीप्रमाण काल तक सासावनगुण-स्थानके साथ रह कर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ।

# आहारकायजोगीसु पमत्तसंजदा केविचरं कालादो होंति, णाणा-जीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २०९॥

तं जहा- सत्तद्व जणा पमत्तसंजदा मणजोगेण विच्छोगेण वा अच्छिदा सगद्धाए खीणाए आहारकायजोगिणो जादा । विदियसमए सुदा, मूलसरीरं वा पविद्वा'। लद्धो एग-समओ। एतथ वाघाद-गुणपरावत्तीहि एगो समओ ण लग्भिद ।

# उकस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ २१० ॥

तं जहा- आहारसरीरमुद्धाविद्पमत्तसंजदा मण-विज्ञोगद्दिदा आहारकायजीगिणो जादा । जाधे ते जोगंतरं गदा, ताधे चेव अण्णे आहारकायजीगं पिडवण्णा । एवमेगादि एगुत्तरवट्टीए संखेजजसलागाओ लब्मंति । एदाहि एगं कायजोगद्धं गुणिदे आहारकाय-जोगद्धा उक्किस्सिया अंतोमुद्धत्तपमाणा होदि ।

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ ॥ २११ ॥

आहारककाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होते हैं ।। २०९।।

जैसे— सात आठ प्रमत्तसंयत मनोयोग अथवा वचनयोगके साथ वर्तमान थे। वे अपने योगकालके श्रीण हो जाने पर आहारककाययोगी हुए। द्वितीय समयमें मरे अथवा मूल औदारिकशरीरमें प्रविष्ट हुए। इस प्रकारसे एक समयका काल उपलब्ध हो गया। यहां पर ज्याधात अथवा गुणस्थानपरिवर्तनके द्वारा एक समय नहीं प्राप्त होता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहूर्त है ॥ २१० ॥

जैसे — आहारकदारीरको उत्पन्न करनेवाले, मनोयोग अथवा वचनयोगमें विद्यमान प्रमत्तसंयत जीव आहारककाययोगी हुए। जब वे किसी दूसरे योगको प्राप्त हुए उसी समयमें ही अन्य प्रमत्तसंयत आहारककाययोगको प्राप्त हुए। इस प्रकार एकको आदि लेकर एकोत्तर वृद्धिसे संस्थात दालाकाएं प्राप्त होती हैं। इन दालाकाओंसे एक काययोगके कालको गुणा करने पर उत्कृष्ट आहारककाययोगका काल अन्तर्भुद्धतंप्रमाण हो जाता है।

एक जीवकी अपेक्षा आहारककाययोगी जीवोंका जघन्य काल एक समय है॥ २११॥

१ शतिषु 'पविद्वो ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु " जादे " इति पाठः ।

तं जधा-एको पमत्तसंजदो मणजोगे विचित्रोगे वा अन्छिदो आहारकायजोगं गदो । विदियसमए मदो, मूलसरीरं वा पविद्वो ।

उकस्सेण अंतोमुहुतं ॥ २१२ ॥

तं जधा-मणजोगे विचजोगे वा द्विदपमत्तसंजदो आहारकायजोगं गदो', सन्तु-क्कस्समंतोम्रहत्तमाच्छिय अण्णजोगं गदो ।

आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदा केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोसुहुत्तं ॥ २१३ ॥

तं जधा- सत्तद्व जणा पमत्तसंजदा दिहमग्गा आहारिमस्सजोगिणो जादा, सन्त्रलहुमंतोग्रहुत्तेण पज्जितं गदा । एवं जहण्णकालो परूतिदो ।

## उक्कस्सेण अंतोसुहुत्तं ॥ २१४ ॥

तं जधा-सत्तह जणा पमत्तसंजदा दिद्वमग्गा अदिद्वमग्गा वा आहारिमस्सकाय-जोगिणो जादा, अंतोम्रहुत्तेण पज्जित्तं गदा। तस्समए चेत्र अण्णे आहारिमस्सकाय-जोगिणो जादा। एवमेक-दो-तिण्णि जाव संखेज्जसलागा जादा ति कादव्वं। पुणो

जैसे—मनोयोग या चचनयोगमें विद्यमान कोई एक प्रमत्तसंयत जीव आहारक-काययोगको प्राप्त हुआ और द्वितीय समयमें मरा, अथवा मूल शरीरमें प्रविष्ट होगया।

उक्त जीवोंका उत्क्रुष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है ॥ २१२ ॥

जैसे—मनोयोग या वचनयोगमें विद्यमान कोई एक प्रमत्तसंयत जीव आहारककाय-योगको प्राप्त हुआ। वहां पर सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुहर्तकाल रह करके अन्य योगको प्राप्त हुआ।

आहारकिमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयतजीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्भुहृर्तकाल होते हैं ॥ २१३ ॥

जैसे — देखा है मार्गको जिन्होंने ऐसे सात बाठ प्रमत्तसंयत जीव बाहारकामिश्र-काययोगी हुए और सर्वलघु अन्तर्मुहर्तसे पर्याप्तपनेको प्राप्त हुए। इस प्रकार जघन्य काल कहा।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ॥ २१४ ॥

जैसे— देखा है मार्गको जिन्होंने ऐसे, अथवा अद्युपार्गी सात आठ प्रमत्तसंयत जीव आहारकामिश्रकाययोगी हुए और अन्तर्मुहूर्तसे पर्याप्तियोंकी पूर्णताको प्राप्त हुए। उसी समयमें ही अन्य भी प्रमत्तसंयत जीव आहारकामिश्रकाययोगी हुए। इस प्रकारसे एक, दो, तीनको आदि लेकर जब तक संख्यात शलाकाएं पूरी हों, तथ तक संख्या बढ़ाते जाना

१ अ-आ प्रस्तोः अत्र 'विदियसमपु मदा ' इत्यधिकः पाठः; कःप्रतौ मन्प्रस्रोस्तु तत्याठी नोपलम्यते ।

एदाहि सलागाहि आहारिमस्सकायजोगद्धं गुणिदे आहारिमस्सकायजोगस्स उक्कस्सकालो अंतोम्रहुत्तमेत्तो होदि ।

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २१५ ॥

तं जधा- एको पमत्तसंजदो पुच्वमणेगवारमुद्वाविदआहारसरीरो आहारमिस्सकाय-जोगी जादो, सव्वलहुमंतोमुहुत्तेण पज्जितं गदो । लद्धो जहण्णकालो ।

# उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ २१६ ॥

तं जधा- एको पमत्तसंजदो अदिद्वमग्गो आहारमिस्सो जादो । सन्त्रचिरेण अंतो-मुदुत्तेण जहण्णकालादो संखेजजगुणेण पज्जितं गदो ।

कम्मइयकायजोगीसु मिच्छादिद्वी केवचिरं कालादो होंति, णाणा-जीवं पडुच्च सन्वद्धा ॥ २१७ ॥

कुदो ? विग्महगदीए वर्द्धमाणजीवाणं सव्बद्धासु विरहाभावादो ।

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २१८ ॥

चाहिए। पुनः इन शलाकाओंसे आहारकमिश्रकाययोगके कालको गुणा करने पर आहारक-मिश्रकाययोगका अन्तर्मुहर्तप्रमाण उत्कृष्ट काल होता है।

एक जीवकी अवेक्षा आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंका जघन्य काल अन्तर्भ्रहृते है।। २१५।।

जैसे — पूर्वमें जिसने अनेक वार आहारकशरीरकी उत्पन्न किया है ऐसा कोई एक प्रमत्तसंयत जीव आहारकमिश्रकाययोगी हुआ और सबसे लघु अन्तर्मुहूर्तसे पर्याप्तकपनेको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे जघन्य काल प्राप्त हो गया।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहूर्त है ॥ २१६ ॥

जैसे — नहीं देखा है मार्गको जिसने ऐसा कोई एक प्रमत्तसंयत जीव आहारक-मिश्रकाययोगी हुआ, और जघन्य कालसे संख्यातगुणे सबसे बड़े अन्तर्मुहर्तद्वारा पर्याप्तियोंकी पूर्णताको प्राप्त हुआ।

कार्मणकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ २१७॥

क्योंकि, सभी कालोंमें वित्रहगतिमें विद्यमान जीवोंके विरहका अभाव है। एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जयन्य काल एक समय है। २१८॥

तं जहा- एगो मिच्छादिद्वी विग्गहगिदणामकम्मवसेण एगविग्गहे मारणंतियं गदो । पुणो अंतोम्रहुत्तेण छिण्णाउओ होदूण बद्धाउवसेण उप्पण्णपढमसमए कम्मइयकाय-जोगी जादो । विदियसमए ओरालियमिस्सं वेउन्वियमिस्सं वा गदो । लद्धो एगसमओ ।

#### उक्कस्सेण तिाणि समया ॥ २१९ ॥

तं जधा— एगा सुहुमेइंदिया अहा सुहुमवाउकाइएस तिण्णि विग्गहं मारणंतियं गदो । अंतोसुहुत्तेण छिण्णाउओ होद्ण उप्पण्णपढमसमयप्पहुडि तिसु विग्गहेसु तिण्णि समयं कम्मइयजोगी होद्ण चउत्थसमए ओरालियमिस्सं गदो । सुहुमेइंदियाणं सुहुमे-इंदिएसु उप्पज्जमाणाणं तिण्णि विग्गहा होंति ति णियमो कथं णव्वदे १ णित्थ एत्थ णियमो, किंतु संभवं पडुच्च सुहुमेइंदियग्गहणं कदं । बादरेइंदिया सुहुमेइंदिया तसकाया वा सुहुमेइंदिएसु उववज्जमाणा तिण्णि विग्गहे करेंति ति एस णियमो घेत्तव्यो, आइरिय-परंपरागदत्तादो । तिण्णिविग्गहाकरणदिसा वच्चदे— बम्हलोगुदेसे वामदिसालोगपरंतादो

जैसे— एक मिथ्यादि जीव, विग्रहगितनामकर्मके वदासे एक विग्रहवाले मार-णान्तिकसमुद्धातको प्राप्त हुआ। पुनः अन्तर्मुहूर्तसे छिन्नायुष्क होकर वांधी हुई आयुक्ते वदासे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें कार्मणकाययोगी हुआ। पुनः द्वितीय समयमें औदारिकमिश्र-काययोगको, अथवा वैकियिकमिश्रकाययोगको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे एक समय उपलब्ध हुआ।

एक जीवकी अपेक्षा कार्मणकाययोगी मिथ्यादृष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल तीन समय है ॥ २१९॥

जैसे—एक सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव अधरतन सृक्ष्मवायुकायिकोंमें तीन विष्रहवाले मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त हुआ। पुनः अन्तर्मुहूर्तसे छिन्नायुष्क होकर उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लगाकर तीन विष्रहोंमें तीन समय तक कार्मणकाययोगी होकर चौथे समयमें औदारिकमिश्रकाययोगको प्राप्त हो गया।

शंका — सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमं उत्पन्न होनेवाले सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवके तीन विष्रह होते हैं, यह नियम कैसे जाना ?

समाधान — यद्यपि इस विषयमें कोई नियम नहीं है, तो भी संभावनाकी अपेक्षा यहां पर स्क्ष्म एकेन्द्रियोंका ग्रहण किया है। अतएव स्क्ष्म एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले बादर एकेन्द्रिय या स्क्ष्म एकेन्द्रिय अथवा त्रसकायिक जीव ही तीन विग्रह करते हैं, यह नियम ग्रहण करना खाहिए, क्योंकि, यही उपदेश आचार्यपरम्परासे आया हुआ है।

अब तीन विग्रह करनेकी दिशाको कहते हैं — ब्रह्मलोकवर्ती प्रदेशपर वामदिशा-

तिरिच्छेण दिक्खणं तिष्णि रज्जुमेत्तं गंत्ण तदो साद्धदसरज्जूणि अधो कंडुज्जुवं गंत्ण तदो संग्रहं चदुरज्जुमेत्तं आगंत्ण कोणदिसाठिदलोगपेरंतसुहुमवाउकाइएसु उप्पञ्जमाणस्स विष्णि विग्गहा होति।

सासणसम्मादिट्टी असंजदसम्मादिट्टी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २२० ॥

तं जधा- सासणसम्मादिही असंजदसम्मादिही एगविग्गहं काद्णुप्पण्णपढमसमए एगसमओ कम्मइयकायजोगेण लब्भिद ।

#### उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो ॥ २२१ ॥

तं जधा- सासणसम्मादिष्ठि-असंजदसम्मादिष्ठिणो दोण्णि विग्गहं कादूण बद्धाउ-वसेणुष्पिज्ञय दोण्णि समए अच्छिय ओरालियमिस्सं वेउव्वियमिस्सं वा गदा। तस्समए चेत्र अण्णे कम्मइयकायजोगिणो जादा। एवमेगं कंडयं कादूण एरिसाणि आवलियाए असंखेजजदिभागमत्तं कंडयाणि होति। एदाणं सलागाहि दोण्णि समए गुणिदे आवलियाए असंखेजजभागमेत्तो कम्मइयकायजोगस्त उक्कस्तकालो होदि।

सम्बन्धी लोकके पर्यन्त भागसे तिरछे दक्षिणकी थे।र तीन राजुममाण जाकर पुनः साढ़े दश राजु नीचेकी ओर वाणके समान सीधी गतिसे जाकर पश्चात सामनेकी ओर चार राजुममाण आकर कोणवर्ती दिशामें स्थित लोकके अन्तवर्ती स्कृप वायुकायिकों में समुत्पन्न होनेवाले जीवके तीन विम्रह होते हैं।

कार्मणकाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यस एक समय होते हैं ।। २२० ॥

जैसे — कोई सासादनसम्यग्दि और असंयतसम्यग्दिष्ट जीव एक विश्रह करके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें एक समय कार्मणकाययोगके साथ पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें मागप्रमाण है ॥ २२१ ॥

जैसे— पूर्व पर्यायको छोड़नेके पश्चात् कितने ही सासादनसम्यग्दि और असंयतः सम्यग्दि जीय बांधी हुई आयुके बरासे उत्पन्न होकर विग्रहगतिमें दो विग्रह करके, दो समय रह कर, पुनः औदारिकामिश्रकाययोगको अथवा विकियकमिश्रकाययोगको प्राप्त हुए। उसी समयमें ही दूसरे भी जीव कार्मणकाययोगी हुए। इस प्रकार इसे एक कांडक करके, इसी प्रकारके अन्य अन्य आवलीके असंख्यातवें भागमात्र कांडक होते हैं। इन कांडकोंकी शालाकाओंसे दोनों समयोंको गुणा करने पर आवलीका असंख्यातवां भागमात्र कार्मणकाय-योगका उत्कृष्ट काल होता है।

१ ज-क प्रस्तोः 'काहयाए समुप्यञ्जमाणस्त '; आ प्रती ' -काहयाएसं उप्यक्जमाणस्स ' इति पाठः ।

**२ प्रतिषु ' प्**रिसाणे ' इति पाठः ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ २२२ ॥ सुगममेदं सुनं ।

उक्कर्सेण वे समयं ॥ २२३ ॥

कुदो ? एदेसिं सुहुमेइंदिएसु उप्पत्तीए अभावा, वड्डि-हाणिकमेण द्विदलोगंते उप्पत्तीए अभावादो च।

सजोगिकेवली केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च जह-णोण तिणि समयं ॥ २२४ ॥

तं जहा- सत्तद्व जणा वा सजोगिणो समगं कवाडं गदा, पदर-लोगपूरणं गंतूण भूओ पदरं गंतूण तिण्णि समयं कम्मइयकायजोगिणो होद्ग कवाडं गदा।

उक्स्सेण संखेज्जसमयं ॥ २२५ ॥

कुदो ? तिण्णि समइयं कंडयं काऊण संखेजजकंडयाणमुबलंभा ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण तिण्णि समयं ॥ २२६ ॥

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल एक समय है।। २२२।। यह सूत्र सुराम है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल दो समय है।। २२३।।

क्योंकि, इन सासादन या असंयतगुणस्थानवर्ती जीवोंकी स्क्ष्म एकेन्द्रियोंमें उत्पत्तिका अभाव है। तथा बृद्धि और हानिके क्रमसे विद्यमान छोकके अन्तमें भी उनकी उत्पत्तिका अभाव है।

कार्मणकाययोगी सयोगिकेवली कितने समय तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय होते हैं ॥ २२४॥

जैसे-- सात अथवा आठ सयोगिजिन एक साथ ही कपाटसमुद्धातको प्राप्त हुए, और प्रतर तथा लोकपूरणसमुद्धातको प्राप्त होकर पुनः प्रतरसमुद्धातको प्राप्त हो, तीन समय तक कार्मणकाययोगी रह करके कपाटसमुद्धातको प्राप्त हुए।

कार्मणकाययोगी सयोगिजिनेंका नाना जीवोंकी अवेक्षा उत्कृष्ट काल संख्यात समय है।। २२५।।

क्योंकि, तीन समयवाले कांडकको करके उनके संख्यात कांडक पाये जाते हैं। एक जीवकी अपेक्षा कार्मणकाययोगी सयोगिजिनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल श्रीन समय है।। २२६।। कुदो ? पदरादो लोगपूरणादो वा कवाडस्स गमणामावा। एवं जोगमग्गणा समत्ता।

वेदाणुवादेण इत्थिवेदेषु मिच्छादिद्वी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धां ॥ २२७ ॥

कुदा १ सन्बद्धासु इत्थिवेदमिच्छादिद्वीणं विरहाभावा ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २२८ ॥

तं जधा- एको इत्थिवेदगा सम्मामिच्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्वी संजदासंजदो पमत्तसंजदो वा परिणामपच्चएण मिच्छत्तं गंतूण सन्वजहण्णकालमच्छिय अण्णगुणं गदो।

उक्कस्सेण पलिदोवमसदपुधत्तं ॥ २२९ ॥

तं जधा- एक्को अणिपदेवदो इत्थिवेदेसु उववण्णो । पुणो तत्थ इत्थिवेदेण पलिदोवमसदपुधत्तं परियद्धिय अणिपदेवदं गदो ।

क्योंकि, कार्मणकाययोगी सयोगिजिनका प्रतर और लोकपूरणसमुद्धातसे लौटकर कपाटसमुद्धातमें जानेका अभाव है।

इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई।

वेदमार्गणाके अनुवादसे स्रीवेदियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ २२७ ॥

क्योंकि, सभी कालोंमें र्खावेदवाले मिथ्यादृष्टि जीवोंके विरहका अभाव है। एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्भृहूर्त है॥ ६२८॥

जैसे-- कोई एक स्त्रीवेदी सम्यग्मिध्यादिए, अथवा असंयतसम्यग्दिए, अथवा संयतासंयत, अथवा प्रमत्तसंयत जीव परिणामों के निमित्तसे मिध्यात्वको प्राप्त होकर सबसे जवन्य अन्तर्मुद्धतं कारुप्रमाण रद्ध करके अन्य गुणस्थानको चरुा गया।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल पल्योपमञ्जतपृथक्तव है ॥ २२९ ॥

जैसे-- अविवक्षित वेदवाला कोई एक जीव खांवेदियों में उत्पन्न हुआ। पुनः वहां पर खींवेदके साथ पत्योपमशतपृथक्ष काल तक परिवर्तन करके अविवक्षित वेदको खला गया।

१ स्विवेषु विष्याद्दष्टेनीनाजीवापेक्षया सर्वः काछः। स. सि. १, ८०

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्प्रहूर्तः । सः सिः १, ८.

३ उत्कर्षेण पश्योपमशतपृथक्तम् । स. सि. १, ८,

## सासणसम्मादिट्टी ओघं'।। २३०॥

णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्तरसेण रासीदो असंखेज्जगुणो, पितदो-वमस्त असंखेज्जिदिमागो; एगजीवं पडुच जहण्णेण एगसमओ, उक्करसेण छ आविल-याओ, इचेएण ओघादो विसेसाभावा ओघमिदि वुत्तं ।

सम्मामिच्छादिद्दी ओघं ॥ २३१ ॥

कुदो ? णाणाजीवं पडुच जहण्णेण अंताग्रहुत्तं, उनकस्सेण सगरासीदो असंखेजगुणो पिलदोवमस्स असंखेजजिदिभागोः; एगजीवं पडुच्च जहण्णुकस्सेण अंताग्रहुत्तं, इचेदेण ओघादो भेदाभावा ।

असंजदसम्मादिही केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सन्बद्धां।। २३२ ।।

कुदो १ इत्थिवेदिम्ह असंजदसम्मादिश्विविरिहदकालाणुवलंभा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २३३ ॥

स्रीवेदी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका काल ओघके समान है।। २३०।।

नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय, उत्कर्षसे अपनी राशिसे असंख्यातगुणा पस्योपमका असंख्यातवां भाग, एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे छह आवलीश्रमाण काल है, इस प्रकार ओघके कालसे कोई विशेषता नहीं है, अतएव आघ यह पद सूत्रमें कहा।

स्त्रीवेदी सम्यग्मिध्यादृष्टियोंका काल ओघके समान है ॥ २३१ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुद्धर्त, और उत्कृष्ट काल अपनी राशिसे असंख्यातगुणित पत्योपमके असंख्यातवें भाग है; तथा एक जीवकी अपेक्षा जबन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुद्धर्त है, इस प्रकार ओघके कालसे कोई भेद नहीं है।

स्रीवेदियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं !। २३२ ॥

क्योंकि, क्राविदियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंसे विरहित कोई काल नहीं पाया

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्भ्रहर्त है ॥ २३३ ॥

१ साम्रादनवन्यसप्टबाणनिवृत्तिवादरान्तानी सामान्योक्तः काळः । स. सि. १, ८.

२ किंतु अवंयतसम्यग्रष्टेर्मानाजीवापेक्षया सर्वः काळः । स. सि. १, ८.

३ एकबीवं प्रति जचन्येनान्तर्प्वहुर्तः । तः सि. १,८.

तं जधा- एगे। मिच्छादिद्वी सम्मामिच्छादिद्वी संजदासंजदो पमत्तसंजदो वा इत्थिवेदगो परिणामपचएण असंजदसम्मादिद्वी होद्ण सन्तजहण्णमंतोग्रहुत्तमन्छिय जहण्ण-कालाविरोहेण गुणंतरं गदो। लद्धो जहण्णकालो।

#### उक्करसेण पणवण्णपिळदोवमाणि देसूणाणि ॥ २३४ ॥

कुदो ? अणिपदवेदस्स पणत्रण्णपितिशेवमाउद्विदिदेवीसु उवत्रिक्य छ पञ्जनीओ समाणिय अंतोम्रहुनं विस्तिमय पुणो अंतोम्रहुनं विस्तुद्धो होद्ण वेदगसम्मनं पिडविजय सम्मन्तेण आउद्विदिमणुपालिय कालं काद्ण पुरिसवेदं पिडविज्यस्स तीहिं अंतोम्रहुनेहि ऊणपणवण्णपिलदोवमुवलंभा।

# संजदासंजदपहुडि जाव अणियद्टि ति ओघं ॥ २३५ ॥

कुदो ? ओधं पेक्सिट्ण उत्तगुणद्वाणाणं मेदाभावा । णवरि संजदासंजदउक्कस्स-कालम्हि अत्थि विसेसो । तं जधा— एको अट्टनीससंतकम्मिओ त्थीवेदेसु कुक्कुड-

जैसे-- एक मिथ्यादृष्टि, या सम्यग्मिथ्यादृष्टि, या संयतासंयत अथवा प्रमत्तसंयत स्त्रीवेदी जीव परिणामोंके निमित्तसे असंयतसम्यग्दृष्टि होकर और सर्वज्ञधन्य अन्तर्मुद्धते रह करके जधन्य कालके अविरोधसे किसी दूसरे गुणस्थानको चला गया। इस प्रकार जधन्य काल लब्ध हुआ।

एक जीवकी अपेक्षा स्त्रीवेदी असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्योपम है ॥ २३४ ॥

क्योंकि, किसी अविवक्षित अन्य वेदवाले जीवके पचवन पत्योपमकी आयुश्यितिवाली देवियोंमें उत्पन्न हो, छहों पर्याप्तियोंको सम्पन्न कर, अन्तर्मुहूर्त विश्वाम करके, पुनः अन्तर्मुहूर्तमें विद्युद्ध होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर सम्यक्त्वके साथ अपनी आयुश्थितिको परिपालन कर, मरणको करके पुरुषवेदको प्राप्त हुए जीवके तीन अन्तर्मुहूर्तोंसे कम पचवन पत्योपमप्रमाण काल पाया जाता है।

संयतासंयत गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक स्त्रीवेदी जीवोंका काल ओघके समान है ॥ २३५ ॥

क्योंकि, ओघके कालको देखते हुए स्त्रोक गुणस्थानोंके कालोंमें कोई भेद नहीं है। केवल संयतासंयतके उत्कृष्ट कालमें विशेषता है। वह इस प्रकार है—मोहकर्मकी अट्टाईस

१ उत्कर्षेण पंचपंचाश्चरपन्योपमानि देशोनानि । सः सि. १, ८.

र क प्रती ' विद् ि इति पाठ।

मकडादिसु उवविजय वे मासे गडमे अच्छिद्ण णिष्फिडिय ग्रुहुर्नेपुधत्तसमुवि सम्मतं संजमासंजमं च जुगवं घेत्रण वेमासग्रहुत्तपुधत्त्वणुठ्वकोडि संजमासंजममणुपालिय मदो देवो जादो चि । ओधिम्ह पुण अंतोग्रहुत्रणपुठ्वकोडिसंजदासंजदउकस्सकाली सण्णि-सम्मुच्छिमपज्जत्तमच्छ-कच्छव-मंह्कादिसु लद्धो, एत्थ सो ण लडमिदि, सम्मुच्छिमेसु इत्थिवेदामावा ।

पुरिसवेदएसु मिन्छादिट्टी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पहुच्च सव्वद्धां ॥ २३६ ॥

तिसु वि अद्वासु पुरिसवेदिमच्छादिद्वीणं विरहासंभवा । एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २३७ ॥

कुदो ? असंजदसम्मादिष्टिस्स सम्मामिच्छादिष्टिस्स संजदासंजदस्स पमत्तसंजदस्स वा दिट्टमग्गस्स मिच्छादिट्टी होद्ण सन्वजहण्णमिच्छिय गुणंतरं पिडवण्णस्स अंतो-मुहुत्तुवरुंभा ।

महातियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव स्त्रीवेदी कुफ्कुट, मर्कट आदिमें उत्पन्न होकर, और दो मास गर्भमें रह, निकल करके मुद्दर्तपृथक्तवके ऊपर सम्यक्तव और संयमासंयमको युगपल् प्रहण करके दो मास और मुद्दर्तपृथक्तवसे कम पूर्वकोटीवर्षप्रमाण संयमासंयमको परिपालन करके मरा और देव हो गया। किन्तु ओघकालप्रकपणामें जो अन्तर्भुद्धर्त कम पूर्वकोटी वर्ष संयतासंयतका उत्कृष्ट काल कहा है वह संश्ली सम्मूर्चिछम पर्याप्त मच्छ, कच्छप मंड्रकादिकोंमें हो पाया जाता है, वह यहां पर नहीं पाया जाता है। क्योंकि, सम्मूर्चिछम जीवोंमें स्त्रीवेदका अभाव है।

पुरुषवेदियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं।। २३६।।

क्योंकि, तीनों ही कालोंमें पुरुषवदी मिध्यादि जीवोंका विरह असंभव है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्महर्त है।। २३७।।

क्योंकि, देखा है मार्गको जिसने, ऐसे असंयतसम्यग्दिष्ट, अथवा सम्यग्निध्यादिष्ट, अथवा सम्यग्निध्यादिष्ट, अथवा संयतसंयत, अथवा प्रमत्तसंयतके, मिध्यादिष्ट होकर और सर्वज्ञघन्य काल रह करके अन्य गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके अन्तर्मुहर्त काल पाया जाता है।

१ अ प्रती 'णिष्किलिय प्रहुत्तं'; आ प्रती 'णिष्किलियमंत्रीप्रहुत्तं'; क प्रती 'णिष्किलिय प्रहुत्त'; स प्रती 'णिष्किलिय प्रहुत-' इति पाठः । २ प्रतिपु 'दुगदं' इति पाठः ।

३ प्रतिषु 'कच्छमदि-' शति पाठः। ४ पुंबदेषु मिध्यादष्टेनीनाजीन। ेश्व प्राप्तर्वःकालः। सः सिः १,८०

५ एक जीवं प्रति जवन्येनान्तर्प्रहर्तः । स, सि. १, ८.

# उक्कस्सेण सागरोवमसद्पुधत्तं ॥ २३८ ॥

एदस्सुदाहरणं-एको तथी-णवंसयवेदेसु बहुवारं परियद्विदजीवो पुरिसवेदेसु उब-बण्णो । पुरिसवेदो होद्ण सागरोवमसदपुधत्तं परिममिय अणप्पिदवेदं गदो । तिसदमादि करिय जाव णवसदं ति एदिस्से संखाए सदपुधत्तमिदि सण्णा ।

सासणसम्मादिष्टिपहुडि जाव अणियद्टि ति ओघं ।। २३९ ।।

कुदो ? एदेसि उत्तराणहाणाणं णाणेगजीवं पड्डच्च जहण्णुक्कस्सकालेहि औषादौँ भेदाभावा । णवरि संजदासंजदाणिमित्थिवेदभंगो ।

णवुंसयवेदेसु मिच्छादिट्टी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पहुच्च सम्बद्धां ॥ २४० ॥

कुदो ? सव्बद्धासु एदेसि विरहाभावा ।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल सागरोपमञ्जतपृथक्त है ॥ २३८ ॥

इसका उदाहरण— स्त्री और नपुंसकवेदी जीवोंमें बहुत वार परिश्रमण किया हुआ। कोई एक जीव पुरुषवेदियोंमें उत्पन्न हुआ। पुरुषवेदी होकर सागरोपमशतपृथक्त काल तक परिश्रमण करके अविषक्षित वेदको चला गया। तीन सौ को आदि करके नौ सौ तककी संख्याकी 'शतपृथक्त 'यह संझा है।

सासादनसम्यग्द्दष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती पुरुषवेदी जीवोंका काल ओघके समान है ।। २३९ ।।

क्योंकि, इन घुत्रोक्त गुणस्थानोंका नाना जीव और एक जीवकी अपेक्स जयन्य और उत्कृष्ट कालके साथ ओघसे कोई भेद नहीं है। विशेष बात यह है कि पुरुष्येदी संयतासंयतोंका काल स्रीवेदी संयतासंयतोंके समान है।

नपुंसकवेदियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल होते हैं ॥ २४०॥

क्योंकि, सभी कालोंमें इन जीवोंके विरहका अभाव है।

१ उत्कर्षेण सागरोपमञ्चतपृथनत्वम् । सः सि. १, ८.

२ अ-आ-क प्रतिषु ' अपिदवेदं ' इति पाठः; म प्रतौ तु स्वीकृतपाठः।

३ सासादनवम्यन्दष्टवाद्यनिवृत्तिवादरान्तानां सामान्योक्तः काळः । स. सि. १, ८.

४ नपुंसकवेदेषु मिध्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया सर्वः काळः । स. वि. १, ८.

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ २४१ ॥

कुदो ? सम्मामिच्छादिद्विस्स असंजदसम्मादिद्विस्स संजदासंजदस्स संजदस्स वा मिच्छचं गंतूण सन्वजहण्णद्धमिच्छय गुणंतरं गदस्स अंतोम्रहत्तुवलंभा ।

उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ २४२ ॥

एदस्सुदाहरणं— एक्को परिभामिदत्थी-पुरिसवेदद्विदिगो णवुंसयवेदं पिहविज्जय तमच्छदंतो आविलयाए असंखेजजिदभागमेत्तपोग्गलपरियङ्काणि परिभमिय अण्णवेदं गदो।

सासणसम्मादिही ओघं ॥ २४३ ॥ सम्मामिच्छादिही ओघं ॥ २४४ ॥ एढाणि दो वि सत्ताण सगमाण ।

असंजदसम्मादिट्टी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच सब्बद्धाँ ॥ २४५ ॥

एक जीवकी अपेक्षा नर्षुंसकवेदी मिथ्यादृष्टियोंका जघन्य काल अन्तर्मृहूर्त है। १४१ ॥

क्योंकि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, या असंयतसम्यग्दृष्टि या संयतासंयत, अथवा संयत जीवके मिथ्यात्वको प्राप्त द्वोकर और वहां पर सर्व जघन्य काल रह करके अन्य गुणस्थानको प्राप्त द्वोनेवाले जीवके अन्तर्मुद्दर्तकाल पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है ॥ २४२ ॥

इसका उदाहरण— जिसने पुरुषवेद और स्रीवेदकी स्थितिप्रमाण परिश्रमण किया है, ऐसा कोई एक जीव नपुंसकवेदको प्राप्त होकर, उसे नहीं छोड़ता हुआ आवलीके असं-क्यातवें भागमात्र पुद्रलपरिवर्तनोंतक परिश्रमण करके अन्य वेदको प्राप्त हुआ।

सासादनसम्यग्दृष्टि नपुंसकवेदी जीवोंका काल ओघके समान है ॥ २४३॥ सम्यग्निध्यादृष्टि नपुंसकवेदी जीवोंका काल ओघके समान है ॥ २४४॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

असंयतसम्यग्दष्टि नपुंसकवेदी जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ २४५ ॥

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्पुहूर्तः । सः सि. १, ८.

२ उत्कर्षेणानन्तः काळोऽसंख्येयाः पुद्रळपरिवर्ताः । स. सि. १, ८.

३ सासादनसम्यन्द्रध्यायनिवृत्तिबादरान्तानां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

४ किन्त्वसंयतसन्यग्द्रधेनीनाजीवापेक्षया सर्वः काळः । स. सि. १, ८.

सुगममेदं सुत्तं । एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोसुहुत्तं ॥ २४६ ॥

कुदो ? मिच्छादिद्विस्स संजदासंजदस्स वा दिद्वमग्गस्स असंजदसम्मतं पिडविजय सन्वजहण्णद्भमिच्छय गुणंतरं गदस्संतोग्रहुत्तुवलंभा ।

डक्करसेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ २४७ ॥

कुदो ? अद्वावीससंतकिमगस्स सत्तमपुढवीए उप्पिजिय छ पज्जत्तीओ समा-णिय विस्सिमय विसुद्धो होद्ण सम्मत्तं पिडविजय अंतोम्रहुत्तावसेसे आउए मिन्छत्तं गंत्ण आउअं बंधिय अंतोम्रहुत्तं विस्सिमय णिग्गदस्स छिह अंतोम्रहुत्तेहि ऊणतेत्तीस-सागरोवलंभा ।

संजदासंजदणहुडि जाव अणियट्टि ति ओघं ॥ २४८ ॥ कुदो १ णाणेगजीवजहण्युक्कस्सकालेहि ओघादो विसेसाभावा।

यह सूत्र सुगम है। एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्भृहर्त है।। २४६ ॥

क्योंकि, दप्रमार्गा मिथ्यादिष्ट या संयतासंयत जीवके असंयतसम्यक्तको प्राप्त होकर सर्वज्ञघन्य काल रह करके अन्य गुणस्थानको प्राप्त होने पर अन्तर्मुहर्त काल पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्क्रष्ट काल कुछ कम तेतीस सागरीपम है।। २४७॥

क्योंकि, मोहकर्मकी अट्टावीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले किसी जीवके सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न होकर, छह पर्याप्तियोंको सम्पन्न करके, विश्राम कर और विशुद्ध होकर, तथा सम्यक्तवको प्राप्त होकर, आयुक्ते अन्तर्मुहूर्त अवशेष रहने पर, मिथ्यात्वको जाकर, आगामी भवसम्बन्धी आयुक्तो वांधकर, अन्तर्मुहूर्त विश्राम करके निकलनेवाले जीवके छह अन्तर्मुहूर्तांसे कम तेतीस सागरोपम काल पाया जाता है।

संयतासंयतसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक नपुंसकनेदी जीवोंका काल ओचके समान है ॥ २४८ ॥

क्योंकि, नाना और एक जीवकी अपेक्षा जग्रन्य और उत्कृष्ट कालके साथ बोघसे कोई विशेषता नहीं है।

१ एकजीवं प्रति जवन्येनान्तर्प्रहर्तः । स. सि. १, ८.

र उत्कर्षेण त्रयसिंशत्सागरीपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

३ प्रतियु ' सत्तपुदवीपु ' इति पाठः ।

# अपगदवेदएसु अणियट्टिपहुडि जाव अजोगिकेवलि ति ओघं ।। २४९ ॥

कुदो १ षाणेगबीवजहण्णुक्कस्सकालेहि ओघादो निसेसामाना। एवं वेदमगगणा समत्ता।

कसायाष्ट्रवादेण कोहकसाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-लोभकसाईसु सिन्छादिट्टिपहुडि जाव अपमत्तसंजदा ति मणजेगिभंगो ॥ २५०॥

इदो ? दन्बद्धियणयावलंबणेण । पञ्जबद्धियणए अवलंबिज्जमाणे अत्थि विसेसी । दं इन्हरूसामो । दं जथा- कोधकसाई मिच्छादिही एगजीवं पड्डच जहण्णेण एगसमयं । एत्थ कसाय-गुणपरावित्त-मरणेहि एगसमओ वत्तव्यो । वाघादेण एगसमओ ण लब्भिद, कोधस्सेव तत्थुप्पत्तीदो। तं जधा-एको सासणो सम्मामिच्छादिही असंजदसम्मादिही संजदा-संजदो वा कोधकसाई एगसमयं कोधकसायद्वा अत्थि ति मिच्छत्तं गदो । एगसमयं कोधेण मिच्छतं दिहं । विदियसमए अण्णकसायं गदो । एसा कसायपरावत्ती ।

अपगतवेदी जीवोंमें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके अवेदभागसे लेकर अयोगि-केवली श्राणस्थान तकके जीवोंका काल ओघके समान है।। २४९।।

क्योंकि, नाना भीर एक जीवकी अपेक्षा जवन्य और उत्कृष्ट कालके साथ मोघसे कोई विकेषका नहीं है।

इस प्रकार वेदमार्गणा समाप्त हुई।

क्षायमार्मणाके अनुवादसे कोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी और लोम-क्षायी जीवोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अप्रमत्तसंयत तकका काल मनोयोगियोंके समान है।। २५०।।

क्योंकि, स्वमं द्रव्यार्थिकनयका अवलम्बन किया गया है। किन्तु पर्यायार्थिकनयके अवलम्बन करने पर विशेषता है। उसे कहते हैं। जैसे— कोधकषायी मिथ्यादृष्टि जीवका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। यहां पर कषायपरिवर्तन, गुणस्थानपरिवर्तन और मरणके द्वारा एक समयकी प्रक्रपणा कहना चाहिए। व्याघातकी अपेक्षा एक समय नहीं पाया जाता है, क्योंकि, व्याघातके होने पर तो कोधकी ही उत्पत्ति होती है। कैसे— कोई सासादनसम्यन्दृष्टि या सम्यग्मिथ्यादृष्टि, या असंयतसम्यन्दृष्टि, या संयता-स्वत, अवक प्रमत्तस्यत क्रोधकषायी जीव क्रोधकषायके कालमें एक समय अवशेष एहने पर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। एक समय कोधके साथ मिथ्यात्व दृष्टिगोखर हुआ, और द्वितीय समयमें किसी और कषायको प्राप्त हो गया। यह कषायपरिवर्तनसम्बन्धी एक

१ अपगतवेदानी सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

क्षायाद्ववादेन चतुष्कवायाणां मिष्यादृष्टवाचप्रवतानतानां मनोयोगेवत् । स. वि. १, ८.

क्को मिन्छादिही अण्णक्रसाएषच्छिदो, तस्स अद्वाक्खएण क्रोधकसाओ आगदो, एगसमयं कोहेण सह दिहो । विदियसमए सम्मामिच्छत्तं असंजदसम्मत्तं संजमासंजमं अण्यम्ब-भावेण संजमं वा पिडवण्णो । एसा गुणपरावत्ती । एको मिच्छादिही अण्णकसाएणच्छिदो, तस्सद्वाक्खएण कोहकसाई जादो । एगसमयं कोहेण सह दिहो । विदियसमए मदो अण्य-कसाएस उववण्णो । एसो मरणेण एगसमओ । कोहेण मदो णिरयगदीएण उप्पादेदच्वो, तत्थुप्पण्णजीवाणं पढमं कोधोदयस्युवलंभा । माणेण मदो मणुसगदीएण उप्पादेदच्वो, तत्थुप्पण्णाणं पढमसमए माणोदयणियमोवदेसा । माणेण मदो तिरिक्खगईएण उप्पादे-दन्त्रो, तत्थुप्पण्णाणं पढमसमए माओदयणियमोवदेसा । लोभेण मदो देवगदिएण उप्पादे-दन्त्रो, तत्थुप्पण्णाणं पढमसमए माओदयणियमोवदेसा । लोभेण मदो देवगदिएण उप्पादे-दन्त्रो, तत्थुप्पण्णाणं पढमं चेय लोहोदओ होदि त्ति आहरियपरंपरागदुवदेसां । एवं ससगुणहाणाणं पि णाद्ण वत्तन्त्रं । एवं माण-माया लोभाणं वत्तन्त्रं । णविर कसाय-गुष-परावत्ति-मरण-वाघादेहि चउहि वि एगसमयपरूवणा वत्तन्त्रा ।

समयकी मरूपणा है। एक मिध्यादिष्ट जीव जो कि अन्य कवायमें वर्तमान था, उस कवायके कालस्यसे कोचकवायको प्राप्त हुआ। एक समय यह कोधकवायके साथ राष्ट्रगोचर हुआ भीर ब्रितीय समयमें सम्याग्मध्यात्वको अथवा मसंयतसम्यक्तको, अथवा संयमासंयमको, अथवा अप्रमत्त्रभावके साथ संयमको प्राप्त हुआ। यह गुणस्थानपरिवर्तन है। एक मिध्याहि जीव अन्य कषायमें विद्यमान था। उस कषायके कालक्षयसे वह क्रोधकषायी हो गया। एक समय कोधकषायके साथ दृष्टिगोचर हुआ। पुनः द्वितीय समयमें मरा और अन्य कवायोंमें उत्पन्न हुआ । यह मरणकी अपेक्षा एक समय हुआ । कोधकवायके साथ मरा हुआ जीव नरकगतिमें उत्पन्न कराना चाहिए, क्योंकि, नरकोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवींके सर्व प्रथम कोधकपायका उदय पाया जाता है। मानकवायसे मरा इअ। जीव मन्त्र्यगतिमें उत्पन्न कराना चाहिए. क्योंकि, मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीवोंके प्रथम समयमें मानकपायके उदयके नियमका उपदेश देखा जाता है। मायाकपायसे मरा हुआ जीव तिर्थगातिमें उत्पन्न कराना चाहिए, क्योंकि, तिर्यंचींके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मायाकषायके उदयका नियम देखा जाता है। लोभ कषायसे मरा हुमा जीव देवगतिमें उत्पन्न कराना चाहिए, क्योंकि, उनमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके सर्व प्रथम लोभकपायका उदय होता है; ऐसा आचार्यपरम्परागत उपदेश है। इसी प्रकारसे दोष गुणस्थानोंका भी काल जान कर कहना चाहिए। इसी प्रकार मानकपाय, मायाकवाय और छोमकवायोंके कालोंकी प्रक्रपणा करना चाहिए। विशेष बात यह है कि कवायपरिवर्तन, गुणपरिवर्तन, मरण और व्याघात, इन चारोंके द्वारा एक समयकी प्रकरणा कदना बाहिए।

१ णारयतिरिक्सणरस्ररगईस उथ्यण्णपढमकारून्दि । कोही सावा साणी छोहुदजी अणियमी नापि ॥ गी. जी. १८६.

## दोण्णि तिण्गि उवसमा केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ २५१॥

तिसु वि कसाएसु दोण्डि उनसामगा, अणियद्वीदो उनिर तिण्हं कसायाणमभाना । लोभकसाए तिण्णि उनसामगा, उनसंतकसाए लोभोदयाभाना । एदेसि कसायपरानिच-गुणपरानिच-नाघादेहि एगसमओ णित्थ । कुदो १ तहाविहुनएसामाना । किंतु अणियद्वि-सुहुमसांपराइयाणं चढंत-ओयरंत-पढमसमए मदाणं एगसमओ लब्भह । अपुन्नस्स पुण ओयरंतस्स पढमसमए चेन । कुदो १ चढमाणअपुन्नस्स पढमसमए मरणामाना ।

#### उकस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ २५२ ॥

कुदो ? चढंत-ओयरंतपज्जयपरिणदजीवेहि अंतोम्रहुत्तकालं एदेसिं गुणहाणाणम-सुण्णतुवलंभा ।

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २५३ ॥

क्रोध, मान और माया, इन तीनों कपायोंकी अपेक्षा दो उपशामक अर्थात् आठवें और नवें गुणस्थानवर्ती उपशामक जीव, और लोभकपायकी अपेक्षा तीन उपशामक अर्थात् आठवें, नवें और दश्वें गुणस्थानवर्ती उपशमश्रेण्यारोहक जीव, कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होते हैं ॥ २५१ ॥

कोधादि तीनों ही कपायों में अपूर्वकरण अंद अनिवृत्तिकरण, ये दो गुणस्थानवर्ती उपशामक जीव होते हैं। क्योंकि, अनिवृत्तिकरणसे ऊपर तीनों कपायोंका अभाव है। लोभ-कथायमें अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराय, ये तीन गुणस्थानवर्ती उपशामक जीव होते हैं, क्योंकि, उपशान्तकथाय गुणस्थानमें लोभकपायके उद्यक्ता अभाव है। इन उपर्युक्त दो और तीन गुणस्थानवर्ती उपशामकों कपायपिवर्तन, गुणस्थानपिवर्तन और व्याधात, इन तीनोंकी अपेक्षा एक समयकी प्रकृपणा नहीं है, क्योंकि, उस प्रकारका उपदेश नहीं पाया जाता है। किन्तु, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराधिक जीवोंके चढ़ने या उतरनेके प्रथम समयमें मरे हुए जीवोंके एक समय पाया जाता है। अपूर्वकरण गुणस्थानके उतरनेके प्रथम समयमें ही एक समय पाया जाता है, क्योंकि, उपशामश्रेणी पर चढ़नेवाले अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीवके प्रथम समयमें मरणका अभाव है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहूर्त है ॥ २५२ ॥

क्योंकि, उपद्यमश्रेणी पर चढ़ती और उतरती हुई पर्यायसे परिणत जीवोंकी अपेक्षा अन्तर्मुहर्त काल इन गुणस्थानोंके अशून्य अर्थात् परिपूर्ण रूपसे पाया जाता है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल एक समय है ।। २५३ ॥

१ द्रयोहपश्रमकयोः ×× केवळ्छोभस्य च ×× सामान्यीत्तः काळः । स. सि. १, ८,

कुदो ? तिण्हम्रवसामगाणं मरणेण एगसमओवरुंभा । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ २५४ ॥

कुदो ? कसायाणग्रुदयस्स अंतोग्रुहृत्तादो उनिर णिच्छएण निणासो होदि ति गुरूनदेसा ।

दोणि तिणि खवा केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च जहणोण अंतोमुहत्तं ॥ २५५॥

एत्य एगसमओ किण्ण लब्भदे ? उच्चदे- ण ताव कसायपरावत्तीए एगसमओ लब्भदि, खबगुवसामगे सकसायुदयस्स जहण्गकालस्स वि अंतोम्रहुत्तपरिमाणुवदेसा । ण गुणपरावत्तीए वि एगसमओ, एगसमइयस्स कसायुदयस्स खबगुवसमसेढीसु अभावा । ण वाघादेण, खबगुवसमसेढीसु वाघादस्स पिडसेघा । ण मरणेण वि, खबगेसु मरणाभावा । तदो जहण्णकालेण णिच्छएण अंतोमुहुत्तेण होदव्वमिदि ।

क्योंकि, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराय, इन तीनें उपशामक जीवोंके मरणके साथ एक समय पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्न है ॥ २५४ ॥

क्योंकि, कपायोंके उदयका अन्तर्मुहर्त कालसे ऊपर निश्चयसे विनाश होता है, इस प्रकार गुरुका उपरेश है।

अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये दो गुणस्थानवर्ती क्षपक तथा अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सक्ष्मसाम्पराय, ये तीन गुणस्थानवर्ती क्षपक कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्भ्रहर्त तक होते हैं ॥ २५५ ॥

शंका — इन स्त्रोक क्षपक जीवों के एक समयप्रमाण काल क्यों नहीं पाया जाता है?

समाधान — उक्त आशंकापर उत्तर कहते हैं कि उक्त दोनों या तीनों गुणस्थानों में

न तो क्षायपिवर्तनसे एक समय पाया जाता है, क्यों कि, क्षपक या उपशामकों में अपनी

उदयागत कषायके उदयका जघन्य काल भी अन्तर्मुहूर्नप्रमाण ही होता है, ऐसा आचार्य

परम्पराका उपदेश हैं। और न गुणपरिवर्तनके द्वारा ही एक समयप्रमाण काल पाया जाता

है, क्यों कि, एक समयवाले कषायके उदयका क्षपक और उपशाम श्रेणियों में अभाव है। न

व्याघातके द्वारा ही एक समय पाया जाता है, क्यों कि, क्षपक और उपशामश्रेणियों में

व्याघातका प्रतिषेध पाया जाता है। और न मरणके द्वारा ही एक समय पाया जाता है,

क्यों कि, क्षपकों में मरणका अभाव है। इसलिए यहां पर कषार्थों का जघन्य काल निश्चयसे
अन्तर्मुह्र्त ही होना चाहिए।

१ ×× द्वयोः क्षपकयोः केवललोमस्य च × सामान्योक्तः कालः । स. सि. १, ८.

उकस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ २५६ ॥

कमेण अंतोग्रहुत्तंतरेण खनगसेढिं चहमाणबहुजीने अस्मिद्ण जहण्नकालादी संविजगुणकालुनलंभा।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २५७ ॥ एदस्स अत्थो सुगमो । उनकस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ २५८ ॥ एदं पि सुगमं । अकसाईसु चदुट्टाणी ओघं ॥ २५९ ॥

कदो र सब्वेण वि पयारेण णाणेगजीवजहण्यकस्सकालगदविसेसाभावा ।

एवं कसायमग्गणा समता।

णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणीसु मिन्छादिद्वी ओषं ॥ २६०॥

उक्त जीवोंके उक्त कषायोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ २५६ ॥ क्योंकि, कमशः अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे अपकश्रेणी पर चढ़नेवाले बहुन जीवोंकी भपेक्षा जवन्य कालसे उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा पाया जाता है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहर्त है।। २५७।। इस सूत्रका अर्थ सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ २५८ ॥

यह सूत्र भी सुगम है। अकषायी जीवोंमें अन्तिम चतुर्गुणस्थानी जीवोंका काल ओघके समान है।।२५९॥

क्योंकि, सर्व ही प्रकारसे नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काळगत कोई विशेषता नहीं है।

इस प्रकार कषायमार्गणा समाप्त हुई।

ज्ञानमार्गणाकी अपेक्षा मत्यद्वानी और श्रुताज्ञानियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका काल ओषके समान है ॥ २६० ॥

१ x x x अकवायाणां च सामान्योत्तः कालः । स. सि. १, ८.

२ बानातुवादेन मककानि श्रुताबानिषु भिष्याहिष्ठताबादनसम्बन्दष्टयोः सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

कुदो ? णाणाजीवं पडुच सन्त्रद्धा, एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्ध्योग्गलपीरयंट्ट देस्रणमिच्चेएण ओघादो भेदाभावा । अणादिअणिहण-अणादिसणिहण-अण्णाणेसु मदि-सुदअण्णाणी वि अत्थि, किंतु तेहि एत्थ अणहियारो ।

सासणसम्मादिही ओघं ॥ २६१ ॥

कुदो १ मदि-सुदअण्णाणविरहिदसासणाणमभावा ।

विभंगणाणीसु मिच्छादिडी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पहुच्च सव्वद्धां ॥ २६२ ॥

कुदो ? विभंगणाणिमिच्छादिद्वीणं तिसु वि कालेसु संताणवोच्छेदाभावा ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २६३ ॥

कुदो १ असंजदसम्मादिहिस्स संजदामंजदस्स वा दिद्वमग्गस्स मिच्छत्तं पिडविजिय सन्वजहण्णद्भमिच्छय गुणंतरं गदस्स अंतोम्रहत्तमेत्तविभंगणाणकालुवलंमा ।

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ २६४ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्त-र्मुहूर्न और उत्कृष्ट काल कुछ कम अधेपुद्रलपरिवर्तन है। इस प्रकारसे ओघके कालसे कोई भेद नहीं है। यद्यपि अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त अक्षानोंमें मत्यक्षानी और श्रुताक्षानी भी जीव हैं, किन्तु उनका यहां पर अधिकार नहीं है।

मति-श्रुताज्ञानी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका काल ओघके समान है।। २६१।। क्योंकि, मत्यक्षान और श्रुताक्षानसे रहित सासादनगुणस्थानी जीवोंका अभाव है।

विभंगज्ञानियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ २६२ ॥

क्योंकि, तीनों ही कालोंमें विभंगज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीवोंकी परम्पराके ब्युच्छेद्का अभाव है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्भृहूर्त है ॥ २६३ ॥

क्योंकि, दएमार्गी असंयतसम्यग्दाप्टिया संयतासंयतके मिध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होकर और सर्व जघन्य काल तक वहां रह कर गुणस्थानान्तरको गये हुए जीवके अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण विभंगद्वानका काल पाया जाना है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागरोपम है ॥ २६४ ॥

१ विमंगझानिषु मिथ्याद्येनीनाजीवापेश्चया वर्बः काळः । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्धृद्र्तः । सः सि. १, ८.

इ उत्कर्षेण त्रयस्त्रिश्वत्सागरीपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

उदाहरणं- एक्को मिच्छादिष्टी सत्तमाए पुढवीए उवविज्ञिय छ पञ्जत्तीओ समाणिय विभंगणाणी जादो । अप्पणो आउद्विदिमणुपालिय कालं काऊण णिग्गयस्स णहुं विभंगणाणं, अपञ्जत्तद्धाए तस्स विरोहा । एवमंतोम्रहुत्तृणतेत्तीससागरोवमाणि विभंग-णाणस्स उक्कस्सकालो होदि ।

# सासणसम्मादिट्टी ओघं'॥ २६५॥

णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्करसेण सगरासीदो असंखेज्जगुणो, एगजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्करसेण छ आविष्ठयाओ, इच्चेएण ओघादो भेदाभावादो ।

आभिणिबोहियणाणि-सुदणाणि-ओधिणाणीस् असंजदसम्मादिहि-पहुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ति ओघं ॥ २६६॥

कुदो ? णाणेगजीवजहण्णुक्कस्सकालेंहि एदेसि ओधादो विसेसाभावा । णवरि ओधिणाणिसंजदासंजदेगजीवुक्कस्सकालम्हि अत्थि विसेसी । तं जहा- एक्को अट्ठावीस-

उदाहरण— एक मिथ्यादिए जीव सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न होकर और छहाँ पर्या-ित्योंको सम्पन्न करके विभंगक्षानी हुआ। अपनी आयुस्थितिको परिपालन कर और मरण करके निकला। तब उसका विभंगक्षान नए हो गया, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें विभंगक्षानके होनेका विरोध है। इस प्रकार अन्तर्मुह्नर्त कम तेतीस सागरोपम विभंगक्षानका उत्कृष्ट काल होता है।

विमंगज्ञानी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका काल ओघके समान है।। १६५।।

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अपनी राशिसे असंस्थातगुणा, तथा एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आविलिप्रमाण, इस प्रकार ओघ कालसे कोई भेद नहीं है।

आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषायवीतरागछबस्थ गुणस्थान तक जीवोंका काल ओषके समान है।। २६६।।

क्योंकि, नाना और एक जीवसम्बन्धी जघन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा इन सूत्रोक्त जीवोंके कालमें योघसे कोई विशेषता नहीं है। केवल, अवधिहानी संयतासंयत गुणस्थानसम्बन्धी एक जीवके उत्कृष्ट कालमें विशेषता है। वह इस प्रकार है— मोहकर्मकी

१ सासादनसम्यग्दछेः सामान्योक्तः कालः । स. सि. १, ८.

२ वामिनिनेशिषकश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलकानिना सामान्योक्तः कालः। स. सि. १, ८.

३ त्रतिषु ' अत्थि चि विसेसा ' इति पाठः।

संतकिम्मओ सिण्णसम्मुच्छिमपञ्जत्तएस उनवण्णो । छिहि पञ्जत्तीहि पञ्जत्तयदो विस्संतो विसुद्धो संजमासंजमं पिडविज्ञय मिद्द-सुदणाणी जादो । तदो अंतोम्रहुत्तं मंतूण ओधि-णाणमुप्पादेदि । एत्तिओ चेव विसेसो, णित्थ अणत्थ कत्थ वि ।

मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजदपहुडि जाव खीणकसायवीदराग-छदुमत्था ति ओघं ॥ २६७ ॥

कुदो ? पमत्तापमत्तसंजदाणमुवसामगाणं खत्रगाणं च णाणेगजीवजहण्णुकस्सकालेहि ओघादो भेदाभावा ।

केवलणाणीसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली ओघं ॥ २६८ ॥ इदो ? केवलणाणिवरहिदसजोगि-अजोगिकेवलीणममावा ।

एवं णाणमग्गणा समता।

संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्तसंजदपहुडि जाव अजोगिकेविल ति ओघं ॥ २६९॥

भट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव संझी, सम्मूर्विलम, पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ और छहीं पर्याप्तियों ते पर्याप्त हो, विश्राम करता हुआ, विशुद्ध होकर, संयमासंयमको प्राप्त कर, मित-श्रुतझानी हो गया। पुनः अन्तर्भृद्धतंके पश्चात् अवधिज्ञानको उत्पन्न करता है। इतनी मात्र ही विशेषता है और कहीं भी कोई विशेषता नहीं है।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयतमे लेकर श्रीणकपायवीतरागछबस्थ गुणस्थान तक जीवोंका काल ओघके समान है।। २६७।।

क्योंकि, प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका तथा उपशामक और अपकोंका नाना जीव और एक जीवके जवन्य और उत्कृष्ट कालोंके साथ ओघप्ररूपणांस कोई भेद नहीं है।

केवलज्ञानियोंमें सयोगिकेवली और अयोगिकेवली जीवोंका काल ओघके समान है ॥ २६८॥

क्योंकि, केवलक्कानसे रहित सयोगिकेवली और अयोगिकेवलियोंका अभाव है। इस प्रकार क्कानमार्गणा समाप्त हुई।

संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंमें प्रमत्तसंयतसे लेकर अयोगिकेवली तक जीवोंका काल ओघके समान है ॥ २६९ ॥

र प्रतिपु ' ओधिणाणीपुष्पादेवि ' इति पाठः ।

१ संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनपरिहाराविशाद्धिमृश्वमसाम्परायवथारूयातश्चादिसंयताना ×× शाना-न्योक्तः काळः । स. सि. १, ८.

सामण्णसंजमे अवलंबिदे विसेसाणुवलद्भीदो ।

सामाइय-च्छेदोवट्टावणसुद्धिसंजदेसु पमत्तसंजदपहुडि जाव अणि-यट्टि ति ओघं ॥ २७० ॥

कुदो ? पमत्तापमत्ताणं णाणाजीवं पड्डच सन्बद्धा, एगजीवं पड्डच जहण्णेण एगो समओ, उक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं । दोण्हम्रुवसामगाणं जहण्णेण णाणेगजीवं पड्डच एगो समओ, उक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं, दोण्हं खवगाणं णाणेगजीवं पड्डच जहण्णुक्कस्सेण अंतो-मृहुत्तमिच्चेएण ओघादो भेदाभावा ।

परिहारसुद्धिसंजदेसु पमत्त-अपमत्तसंजदा ओघं ॥ २७१ ॥

कुदो १ णाणाजीवं पडुच्च सव्बद्धा, एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ, अंतोग्रहत्त्विमच्चेदेहि विसेसाभावा।

सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदा उवसमा स्वा ओघं ॥ २७२ ॥

कुदो ? सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदाणसभयत्थ संजमभेदाभावा ।

क्योंकि, संयमसामान्यके अवलंबन करने पर ओघके कालसे कोई भेद नहीं पाया जाता।

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर अनिश्वतिकरण तकके जीवेंका काल ओघके समान है ॥ २७० ॥

क्योंकि, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहते है। आउवें और नवें गुणस्थानवर्ती दोनों उपशामकोंका नाना और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, तथा उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहते है। आउवें और नवें गुणस्थानवर्ती दोनों क्षपकोंका नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहते है, इस प्रकार ओघके कालसे कोई भेद नहीं है।

परिहारिवशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका काल ओघके समान

पर्योकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्क्रप्र काल एक समय और अन्तर्मुद्धर्त है, इस प्रकार भोघके कालसे कोई विशेषता नहीं है।

स्र्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमें स्र्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत उपशामक और स्रपकोंका काल ओघके समान है।। २७२।।

पर्योकि, स्क्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंके दोनों श्रेणियोंमें संयमके भेदका अभाव है।

जहाक्खादिवहारसुद्धिसंजदेसु चदुट्टाणी ओघं ॥ २७३ ॥ इदो १ ओघादेसेसु चदुण्हं गुणहाणाणं संजमभेदाणुवलंमा । संजदासंजदा ओघं ॥ २७४ ॥ सुगमे। एदम्स अत्थो । असंजदेसु मिच्छादिट्टिप्यहुडि जाव असंजदसम्मादिद्धि ति ओघं ॥ २७५ ॥

एदस्स वि अत्थो अवधारिओघद्वाणं सुगमा ।

एवं संजममग्गणा समत्ता ।

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्वी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्धां ॥ २७६ ॥

कुदो ? चक्खुदंसिणिमिच्छादिद्विविरहिदकालाभावा ।

यथारूयातिविहारशुद्धिसंयतोंमें अन्तिम चार गुणस्थानवाले जीवोंका काल ओचके समान है ॥ २७३॥

क्योंकि, ओघ और आदेशमें चारों गुणस्थानोंके संयमोंमें कोई भेद नहीं पाया जाता है।

संयतासंयतोंका काल ओघके समान है ॥ २७४ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है।

असंयत जीवोंमें मिध्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक असंयतोंका काल ओघके समान है ॥ २७५॥

जिन्होंने ओघसम्बन्धी कालको भलीभांति अवधारण किया है, ऐसे शिप्योंके लिए इस सूत्रका अर्थ सुगम है।

इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई।

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनी जीवोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ।। २७६ ॥

क्योंकि, चक्षुदर्शनी मिथ्यादृष्टि जीवोंसे रहित कालका अभाव है।

१ ××× सयतासंयतानां ×× सामान्योत्तः काळः । स. सि. १, ८,

२ ××× असंयतानां च सामान्योत्तः कालः । स. सि. १, ८.

३ दर्शनातुवादेन चश्चर्दर्शनियु मिथ्यादृष्टेर्मानाजीवापेक्षया सर्वः काळः । स. सि. १, ८.

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। २७७ ॥

कुदो ? सम्मामिच्छादिद्विस्स असंजदसम्मादिद्विस्स संजदासंजदस्स संजदस्स वा दिद्वमग्गस्स मिच्छत्तं गंतूण सन्त्रजहण्णद्धमिन्छय गुणंतरं गदस्स अंते।ग्रहुत्तकाळुवलंभा।

#### उकस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि ।। २७८ ॥

उदाहरणं— एगो अचक्खुदंसणी मिच्छादिट्टी चक्खुदंसणीसु उववण्णो ! चक्खु-दंसणी हे।दूण वे सागरोवमसहस्साणि परिभमिय अचक्खुदंसणं गदो । लद्धिअपज्जत्तेसु चक्खुदंसणं णिव्वत्तिअपज्जत्ताणं व किण्ण उच्चदे १ ण, तम्हि भवे तत्थ चक्खुदंसणुव-जोगाभावा । णिव्वत्तिअपज्जत्ताणं तम्हि भवे णियमेण चक्खुदंसणुव जोगुवलंभा ।

सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ति ओघं ॥ २७९ ॥

कुदो ? चक्खुदंसणविरहिदसासणादीणमभावा ।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है ॥ २७७ ॥ क्योंकि, इष्टमार्गी सम्याग्मिध्यादिए, या असंयतसम्यग्दिए, या संयतासंयत, या संयतिक मिध्यात्वको प्राप्त होकर वहां पर सर्व जघन्य काल रह करके अन्य गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके अन्तर्मुहूर्त काल पाया जाता है।

चक्षुदर्शनी मिथ्य। दृष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल दो हजार सागरोपम है ॥ २७८ ॥ उदाहरण— कोई एक अवश्वदर्शनी मिथ्य। दृष्टि जीव चक्षुदर्शनियों में उत्पन्न हुआ, और चक्षुदर्शनी होकर दो हजार सागरोपम काल तक परिश्रमण करके अचक्षुदर्शनको प्राप्त हो गया। (इस प्रकार सुत्रोक्त काल सिद्ध हुआ।)

शंका - निर्वृत्यपर्याप्तकोंके समान लब्ध्यपर्याप्तकोंमें चश्चदर्शन क्यों नहीं कहा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, लब्ध्यपयोध्तकोंके उसी भवमें चक्षुद्दीनोपयोगका अभाव पाया जाता है। किन्तु निर्मृत्यपर्याप्तकोंके तो उसी भवमें नियमसे ही चक्षुद्दीनोपयोग पाया जाता है।

सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर श्वीणकपायवीतरागङ्यस्थ गुणस्थान तक पक्षुदर्शनी जीवोंका काल ओघके समान है ॥ २७९ ॥

क्योंकि, चक्षुदर्शनसे रहित सासादनादि गुणस्थान नहीं पाये जाते हैं।

१ एकजीवं प्रात जवन्येनान्तर्प्रहूर्तः । स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेण दे सागरोपमसहस्रे । स. सि. १, ८.

**३ सासादनस**स्यन्दष्टवादीनां श्लीणकवायान्तानां सामान्योक्तः काळः। स. सि. १, ८,

# अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव स्त्रीणकसायवीदराग-छदुमत्था ति ओघं ॥ २८०॥

कुदो १ अचक्लुदंसणिवरहिदसावरणजीवाणुवलंमा । ओधिदंसणी ओधिणाणिभंगों ॥ २८१ ॥ केवल्रदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ २८२ ॥ एदाणि दोवि सुत्ताणि अवहारिदणाणाणुवादाणं सुगमाणि ।

लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु मिच्छा-दिट्ठी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच सव्वद्धां ॥ २८३ ॥ इदो १ सन्वकालं तिलेस्सियमिच्छादिद्वीगं विरहाभाषा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोसुहुत्तं ॥ २८४ ॥

अचक्षुदर्शनियोंमें मिध्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर श्लीणकवायवीतरागृष्ठश्रस्थ गुण-स्थान तकका काल ओषके समान है।। २८०॥

क्योंकि, अचश्चर्र्शनसे रहित सावरण जीव नहीं पाये जाते हैं।
अविधिद्र्शनी जीवोंका काल अविधिज्ञानियोंके समान है।। २८१॥
केवलद्र्शनी जीवोंका काल केवलज्ञानियोंके समान है।। २८२॥
ज्ञानमार्गणाके कालानुवादका अवधारण करनेवाले शिष्योंके लिए ये दोनों ही सूत्र
सुगम है।

इस प्रकार दर्शनमार्गणा समाप्त हुई।

लेक्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेक्या, नीललेक्या और कापोतलेक्यावाले जीवोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ २८३ ॥

क्योंकि, सर्वकाल ही तीनों अशुभ लेक्यावाले मिथ्यादिए जीवोंके विरहका अभाव है। एक जीवकी अपेक्षा तीनों अशुभ लेक्यावाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त है॥ २८४॥

१ अचक्षुर्दर्शनिपु मिथ्यादृष्ट्यादिर्शाणकवायान्ताना सामान्योक्तः कालः । सः सि. १, ८.

२ अवधि-केवलदर्शनिनोरवाधि-केवलहानिवन् । स. सि. १, ८.

इ हेरयानुवादेन कृष्णनीलकापातलेरयासु भिष्यादष्टेर्नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः । स. ब्रि. १, ८.

४ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्पृहुर्तः । सः सि. १, ८.

किण्हलेस्साए ताव अंतोग्रुहुत्तपरूवणं कीरदे । तं जधा-णीललेस्साए अच्छिदसस तिस्से अद्भाखएण किण्हलेस्सा जादा । सव्वलहुमंतोग्रुहुत्तमच्छिद्ण णीललेस्सिओ जादो । । काउलेस्सिओ किण्ण होदि १ ण, किण्हलेस्साए परिणदस्स जीवस्स अणंतरमेव काउलेस्सापरिणमणसत्तीए असंभवा ।

णीललेस्साए उच्चदे हीयमाण-बहुमाणिकण्हलेस्साए काउलेस्साए वा अच्छिदस्स णीललेस्सा आगदा । सन्वजहण्णमंतीमाच्छिय जहण्णकालाविरोहेण काउलेस्सं किण्हलेस्सं वा गदो, अण्णलेस्सागमणासंभवा । के वि आइरिया हीयमाणैलेस्साए चेव जहण्णकालो हे।दि ति भणंति ।

काउलेस्साए वि उच्चदे- हायमाणणीललेस्साए तेउलेस्साए वा अच्छिदस्स काउलेस्सा आगदा । तत्थ सन्वजहण्णमंतोम्रहुत्तमिन्छिय जिद्दे तेउलेस्सादो आगदो, तो णीललेस्सं णेद्द्यो । अह णीललेस्सादो आगदो तो तेउलेस्साए णेद्द्यो, अण्णहा संकिलेस-विसोहीओ आउरंतस्स जहण्णकालाणुववत्तीदो । एत्थ जोगस्सेव एगसमओ जहण्ण-

पहले कृष्णलेक्याके अन्तर्भुद्धतं कालकी प्रक्रपणा की जाती है। वह इस प्रकार है— नीखलेक्यामें वर्तमान किसी जीवके उस लेक्याके काल क्षय हो जानेसे कृष्णलेक्या हो गई, और वह उसमें सर्वलघु अन्तर्भुद्धतं काल रह करके नीललेक्यावाला हो गया।

शंका-कृष्णलेक्याके पश्चात् कापोतलेक्यावाला क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कृष्णलेक्यासे परिणत जीवके तदनन्तर ही कापोत-लेक्यारूप परिणमन शक्तिका होना असंभव है।

अब नीललेश्याके अन्तर्मुहर्त कालकी प्रक्रपणा करते हैं— हीयमान इष्णलेश्यामें अथवा वर्धमान कापोतलेश्यामें विद्यमान किसी जीवके नीललेश्या आगई। तब वह जीव उसमें सर्व जबन्य अन्तर्मुहर्त काल रह करके जबन्य कालके अविरोधसे यथासंभव कापोत-लेश्याको अथवा कृष्णलेश्याको प्राप्त हुआ, क्योंकि, इन दोनों लेश्याओंके सिवाय उसके अन्य किसी लेश्याका आगमन असंभव है। कितने ही आचार्य, हीयमान लेश्यामें ही जबन्य काल होता है, ऐसा कहते हैं।

अब कापोतलेश्याके जघन्य कालको कहते हैं— हायमान नीललेश्यामें अथवा तेजोलेश्यामें विद्यमान जीवके कापोतलेश्या आगई। वह जीव उस लेश्यामें सर्वजघन्य अन्तर्भृद्वर्त काल रह करके, यदि तेजोलेश्यासे आया है तो नीललेश्यामें ले जाना चाहिए; और यदि नीललेश्यासे आया है तो तेजोलेश्यामें ले जाना चाहिए। अन्यथा संक्षेश और विश्विद्यको आपूरण करनेवाले जीवके जघन्य काल नहीं हन सकता है।

शंका - यहां पर योगपरावर्तनके समान एक समयरूप जवन्य काल क्यों नहीं

१ म-प्रती ' डायमान ' इत्यपि पाठः।

कालो किण्ण लब्मदे ? ण, जोग-कसायाणं व लेस्साए तिस्सा परावत्तीए गुणपरावत्तीए मरणेण वाघादेण वा एगसमयकालस्मासंभवा। ण ताव लेस्सापरावत्तीए एगसमओ लब्भिद, अप्पिदलेस्साए परिणमिदविदियसमए तिस्से विणासामावा, गुणंतरं गदस्स विदियसमए लेस्संतरगमणाभावादा च। ण गुणपरावत्तीए, अप्पिदलेस्साए परिणदिविदिय-समए गुणंतरगमणाभावा। ण च वाघादेण, तिस्से वाघादाभावा। ण च मरणेण, अप्पिदलेस्साए परिणदिविदियसमए मरणाभावा।

उक्कस्सेण तेत्तीस सत्तारस सत्त सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।। २८५॥

एदेसिमुदाहरणाणि । तं जधा- णीललेस्साए अच्छिदस्स किण्हलेस्सा आगदा । तत्थ सच्चुकस्समंतोमुहुत्तमाच्छिय अधो सत्तमीए पुढवीए उववण्णो । तत्थ तेत्तीसं सागरी-वमाणि गमिय उविद्विते । पच्छा वि अंतोमुहुत्तकालं भावणवसेण सा चेव लेस्सा होदि । एवं दोहि अंतोमुहुत्तेहि सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरीवमाणि किण्हलेस्साए उक्कस्स-कालो होदि ।

पाया जाता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, योग और कपायोंके समान छेर्यामें छेर्याका परिवर्तन, अथवा गुणस्थानका परिवर्तन, अथवा मरण और व्याघातसे एक समय कालका पाया जाना असंभव है। इसका कारण यह है कि न तो छेर्यापरिवर्तनके द्वारा एक समय पाया जाता है, क्योंकि, विवक्षित छेर्यासे परिणत हुए जीवके द्वितीय समयमें उस छेर्याक विनाशका अभाव है। तथा इसी प्रकारसे अन्य गुणस्थानको गये हुए जीवके द्वितीय समयमें अन्य छेर्यामें जानेका भी अभाव है। न गुणस्थानपरिवर्तनकी अपेक्षा एक समय संभव है, क्योंकि, विवक्षित छेर्यासे परिणत हुए जीवके द्वितीय समयमें अन्य गुणस्थानके गमनका अभाव है। न व्याघातकी अपेक्षा ही एक समय संभव है, क्योंकि, वर्तमानछेर्याके व्याघातका अभाव है। और न मरणकी अपेक्षा ही एक समय संभव है, क्योंकि, विवक्षित छेर्यासे परिणत हुए जीवके द्वितीय समयमें मरणका अभाव है।

उक्त तीनों अशुभ लेक्याओंका उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक तेतीस सागरोपम, साधिक सत्तरह सागरोपम और साधिक सात सागरोपम प्रमाण है ॥ २८५ ॥

इनके उदाहरण इस प्रकार हैं— नीललेश्यामें विद्यमान किसी जीवके कृष्णलेश्या आगई। उसमें वह सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मृहूर्त काल रह करके मरण कर नीचे सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न हुआ। वहां वह तेतीस सागरोपम काल विताकर निकला। सो पीछे भी अन्तर्मृहूर्त काल तक भावनाके वशसे वही ही लेश्या होती है। इस प्रकार दो अन्तर्मृहूर्तीसे अधिक तेतीस सागरोपम कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल होता है।

१ उत्कर्षेण त्रयस्त्रिशस्त्रप्तदशसप्तसागरोपमाणि सातिरेकाणि । सः सिः १, ८.

णीललेस्साए उच्चदे – काउलेस्साए अच्छिदस्स णीललेस्सा आगदा । तत्थ दीह-मंत्रोग्रुहुचमष्टिछद्ण पंचमीए पुढवीए उववण्णो । तत्थ सत्तारस सागरोवमाणि ताए लेस्साए ममिय उवविद्वदो । उवविद्वदस्स वि अंतोग्रुहुनं सा चेव लेस्सा होदि । एवं दोहि अंतो-ग्रुहुत्तेहि सादिरेयाणि सत्तारस सागरोवमाणि णीललेस्साए उक्कस्सकालो होदि ।

काउलेस्साए उच्चदे— तेउलेस्साए अच्छिदस्स सगद्वाए खीणाए काउलेस्सा आगदा। तत्थ दीइमंतामुहुत्तमच्छिय तिदयाए पुढवीए उववण्गे। तीए लेस्साए सत्त सागरीवमाणि तत्थ गिमय उवविद्दो। उवविद्दिस्स वि सा चेव लेस्सा अंतोमुहुत्तं होदि। एवं दोहि अंतोमुहुत्तेहि सादिरेयाणि सत्त सागरीवमाणि काउलेस्साए उक्कस्स-कालो होदि।

## सासणसम्मादिट्टी ओघं ॥ २८६ ॥

कुदो ? णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगा समओ, उक्कस्सेण रासीदो असंखेज्ज-गुणो पलिदोवमस्स असंखेजजिदभागो, एगजीवं पहुच्च जहण्णेण एगा समओ, उक्कस्सेण छ आवित्याओ, एदेहि तिलेस्सागदसासणाणं तदो भेदाभावा।

अब नीललेइयाका काल कहते हैं — कापातलेइयाम वर्तमान जीवके नीललेइया मा गई। उसमें उत्हार अन्तर्मुहूर्त रह करके वह जीव पांचवीं पृथिवीम उत्पन्न हुआ। वहां पर सत्तरह सागरोपम काल उस लेइयाके साथ बिताकर निकला। निकलने पर भी अन्तर्मुहूर्त तक वहीं ही लेइया होती है। इस प्रकार दो अन्तर्मुहूर्तों से अधिक सत्तरह सागरोपम नीललेइयाका उत्कृष्ट काल होता है।

अब कापोतलेश्याका उत्कृष्ट काल कहते हैं — तेजोलेश्यामें विद्यमान किसी जीवके उस लेश्याके कालके श्लीण हो जाने पर कापोतलेश्या आगई। उसमें उत्कृष्ट अन्तर्मुहर्त काल रह कर मरण करके तृतीय पृथिवीमें उत्पन्न हुआ। वहां पर उसी लेश्याके साथ सात सागरोपम काल बिताकर निकला। निकलने के पश्चान् भी वहीं लेश्या अन्तर्मुहर्त तक रहती है। इस प्रकार दे। अन्तर्मुहर्तोंसे अधिक सात सागरोपम कापोतलेश्याका उत्कृष्ट काल होता है।

उक्त तीनों अञ्चभ लेक्यावाले सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका काल ओघके समान है ॥ २८६ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय, उत्कर्षसे अपनी राशिसे असंक्यातगुणा पत्योपमका असंख्यातवां भाग काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे छह आवलीप्रमाण काल है। इस प्रकारसे तीनों अशुभ लेक्याओंको प्राप्त हुए सासादनसम्यग्दि जीवोंके कालका ओघसे कोई भेद नहीं है।

१ सासादनसम्बन्दाष्टि-सम्बन्धियादृष्ट्योः सामान्योक्तः काळः । स. सि. १. ८.

#### सम्मामिच्छादिट्टी ओघं ॥ २८७ ॥

कुदो ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्गेण अंतोम्रुहुत्तं, उक्तस्सेण सगरासीदे। असंखेज्ज-गुणो पिलदोवमस्स असंखेजजीदेभागो, एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्तस्सेण अंतोम्रुहुत्तिमचेदेहिं तदो भेदाभावा ।

असंजदसम्मादिद्वी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं प**डुच** सब्बद्धां ॥ २८८ ॥

सुगममेदं मुत्तं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहूर्त्तं ॥ २८९ ॥

तं जहा-एगो असंजदसम्मादिद्वी बहुमाणणीललेस्साए अच्छिदे। किण्हलेस्सं गदी।
तत्थ सन्त्रजहण्णमंतोमुहुत्तमच्छिय पुणो णीललेस्सामागदो। णीललेस्साए उच्चदे- हायमाणिकण्हलेस्सिओ णीललेस्सी जादो। ताए सन्त्रजहण्णमंतोमुहुत्तमन्छिय काउलेस्सं गदो।
काउलेस्साए उच्चदे- एगो सम्मादिद्वी हायमाणणीललेस्सिओ काललेस्सं गदो। तत्थ

उक्त तीनों अग्रुभ लेक्यावाले सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंका काल ओघके समान है।। २८७॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्भुहर्ते, उत्कृष्ट काल अपनी राशिसे असंग्यातगुणा पन्योपमका असंग्यातवां भाग है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहर्त है, इस प्रकार इनका ओघकालसे कोई भेद नहीं है।

उक्त तीनों अञ्चम लेक्यावाले असंयतसम्यग्दिए जीव कितने काल तक होते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं !। २८८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्ग्रहर्त है ।। २८९ ।।

जैसे— वर्धमान नीललेश्यामें विद्यमान कोई एक असंयतसम्यग्दि जीव कृष्ण-लेश्याको प्राप्त हुना। वहां पर सर्वज्ञघन्य अन्तर्भेहर्त काल रह करके पुनः नीललेश्यामें आगया। अब नीललेश्याका काल कहते हैं— हायमान कृष्णलेश्यावाला कोई एक जीव नीललेश्यावाला होगया। उस लेश्यामें सर्वज्ञघन्य अन्तर्भुहर्त काल तक रहकर कापोत-लेश्याको प्राप्त होगया। अब कापोतलेश्याका काल कहते हैं— हायमान नीललेश्यावाला

१ असंयतसम्यग्हिपेनाजीवापेक्षया सर्वः कालः । स. सि. १, ८.

१ एकजीवं प्रति जवन्येनान्तर्युद्धतः । सः सि. १, ८.

सन्वजहण्णमंतोमुहुत्तमच्छिय तेउलेस्सिओ जादो । पुन्वं हायमाण-वहुमाणतेउ-काउलेस्सा-हिंतो काउ-णीललेस्साणमागदाणं जहण्णकालो उत्तो, सो संपहि एत्थ किण्ण उच्चदे १ ण, पाएण तस्सुवएसाभावा ।

उकस्सेण तेत्तीस सत्तारस सत्त सागरोवमाणि देसूणाणि ।।२९०॥

किण्हलेस्साए देखणाणि तेचीसं सागरोत्रमाणि, णीललेस्साए देखणसत्तारस सागरोत्रमाणि, काउलेस्सियाए देखणसत्त सागरोत्रमाणि। 'जहा उद्देसो तहा णिद्देसो ' ति णायादो उदाहरणाणि उद्देसपरिवाडीए णिद्दिसंते। तं जहा एको अद्वावीससंतकिम्मिओ मिच्छादिद्वी सत्तमाए पुढवीए किण्हलेस्साए सह उत्रवण्णो। छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो विस्तंतो विसुद्धो होद्ण सम्मत्तं पिडवण्णो। अंतोम्रहुत्तृणतेत्तीसं सागरोत्रमाणि भवसंबंधेण अवद्विदाए किण्हलेस्साए गमिय अंतोम्रहुत्तात्रसेस मिच्छत्तं गंतूम आउअं बंधिय विस्तमिय मदो, तिरिक्खो जादो। एवं छिह अंतोम्रहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोत्रमाणि किण्हलेस्साए उक्कस्तकालो होदि।

एक असंयतसम्यग्दिष्ट जीव कापोतलेश्याको प्रात हुआ। उसमें सर्वज्ञघन्य अन्तर्मुहूर्त काल रह करके तेजोलेश्याको प्राप्त हुआ।

शंका — पहले हायमान तेजोलेश्या और वर्धमान कापोतलेश्यासे क्रमशः कापोत और नीललेश्यामें आये हुए जीवोंका जधन्य काल कहा है, सो वह अब यहां पर क्यों नहीं कहते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रायः आजकल उस प्रकारके उपदेशका अभाव है। उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागरीपम, सत्तरह सागरीपम और सात सागरीपम है॥ २९०॥

कृष्णलेइयामें कुछ कम तेतीस सागरोपम, नीललेइयामें कुछ कम सत्तरह सागरोपम मोर कापोतलेइयामें कुछ कम सात सागरोपम काल है। सो 'जैसा उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश होता है' इस न्यायानुसार इनके उदाहरण भी उद्देशकी परिपाटीसे निर्दिष्ट किये जाते हैं। ये इस प्रकारसे हैं— मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक मिथ्यादिष्ट जीव सातवीं पृथिवीमें कृष्णलेइयाके साथ उत्पन्न हुआ। छहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर, विश्राम ले तथा विशुद्ध होकर सम्यक्तवको प्राप्त हुआ। सम्यक्तवके साथ अन्तर्मुहूर्त कम तेतीस सागरोपम भवसम्बन्धसे अवस्थित कृष्णलेइयाके साथ बिताकर, अन्तर्मुहूर्त कालके भवशिष्ट रहने पर मिथ्यात्वको जाकर परभवकी आयु बांधकर, विश्राम लेकर मरा और तियंच हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्मुहूर्तोंसे कम तेतीस सागरोपम कृष्णलेइयाका उत्कृष्ट काल होता है।

१ उत्कर्षेण त्रयासासस्तदशसन्तसागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

एगा अद्वावीससंतकिम्मिशे णीललेस्साए पंचमपुदवीए हेद्दिमपत्थेडे उक्कस्साउद्वितिशे होद्ण उववण्णो। तत्थ बहण्णिया किण्हलेस्मा चे ण, सव्वेसि णेरहयाणं तत्थतणाणं
तीए चेव लेस्साए अभावा। एक्किम्ह पत्थेडे भिण्णलेस्साणं कधं संभवो । विरोहामावा। एसो
अत्थो सव्वत्थ जाणिद्वा। छिह प्रजनीहि प्रजन्यदो विस्संतो विसुद्धो होद्ण सम्मनं
पिडवण्णो। आउद्विदमणुपालिय मुदो मणुस्सो जादो। तत्थ वि अंतोम्रहुनं तीए चेव
लेस्साए अच्छिद्ण लेस्संतरं गदो। पच्छिल्लमंतोम्रहुनं पुव्विल्लितिसु अंतोम्रहुनेसु सोहिय
सुद्धसेसेणं ऊणाणि सत्तारस सागरेवमाणि असंजदसम्मादिद्विस्स णीललेस्साए उक्कस्सकालो
होदि। एगो मिच्छादिद्वी तिदयाए पुढशिए उक्कस्साउद्वितिभो काउलेस्साओ होद्ण उववण्णो। छिह प्रजनितिह प्रजन्यदो विस्संतो विसुद्धो होद्ग सम्मन्तं पिडविजय आउद्विदिमणुपालिय मणुसो जादो। पच्छा वि अंतोम्रहुनं सा चेव लेस्सा होदि। पच्छिल्लं

मोहकर्मकी अट्टाईल प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव नीललेइयाके साथ पांचवीं पृथिवीके अधस्तन प्रस्तारके उत्कृष्ट आयुकर्मकी स्थितिवाला हो करके उत्पन्न हुआ।

शंका - पांचधीं पृथिवीके अधस्तन प्रस्तारमें तो जघन्य कृष्णलेक्या होती है ?

समाधान — नहीं, पांचवीं पृथिवीके अधरतन प्रस्तारके समस्त नारिकयोंके उसी

शंका - एक ही प्रस्तारमें दी भिन्न भिन्न लेश्याओंका होना कैसे संभव है ?

समाधान — एक ही प्रस्तारमें भिन्न भिन्न जीवोंके भिन्न भिन्न लेक्याओं के होने में कोई विरोध नहीं है। (अर्थात् कुछ नारिकयोंके उत्हर नील्लेक्या ही होती है, और कुछके ज्ञाचन कुष्णलेक्या होती है।) यही अर्थ सर्वत्र ज्ञानना चाहिए।

इस प्रकार पांचर्या पृथियोमें उत्पन्न हुआ यह जीव छहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो, विश्राम लेकर तथा विशुद्ध होकर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। वहां अपनी आयुद्धितिका परिपालन करके मरा और मनुष्य हुआ। वहां पर भी अन्तर्मुहूर्न तक उसी पूर्वलेक्याके साथ रह कर अन्य लेक्याको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पिछले अन्तर्मुहूर्तको पूर्वके तीन अन्तर्मुहूर्तोंसे कम करके बचे हुए अन्तर्मुहूर्तोंसे कम सत्तरह सागरोपम असंयतसम्यग्दिक नीललेक्याका उत्कृष्ट काल होता है।

एक मिथ्यादि जीव तीसरी पृथिवीमें वहां की उन्कृष्ट आयुक्तमेंकी स्थितिवाला तथा कापोतलेक्यावाला होकरके उत्पन्न हुआ, और छहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो, विश्राम ले, विद्युद्ध होकर सम्यक्तवको प्राप्त करके और अपनी आयुक्तमंकी स्थितिको भोग करके मनुष्य हुआ। पीछे भी अन्तर्मुहूर्त तक वही ही लेक्या होती है। इस पिछले अन्तर्मुहूर्तको अंतोग्रुहुत्तं पुन्त्रिल्लित्सुं अंतोग्रहुत्तेसु सोहिय सुद्धतेसेण ऊणाणि सत्त सागरोवमाणि काउलेस्साए उक्तरसकालो होदि ।

तेउलेस्मिय-पम्मलेस्सिएसु मिन्छादिट्टी असंजदसम्मादिद्री केव-चिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुन्च सन्वद्धां ॥ २९१ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। २९२ ॥

तं जधा- हायमाणपम्मलेस्साए अच्छिदस्स सगद्धाखएण तेउलेस्सा आगदा। तत्थ सन्वजहण्णमंते। ग्रुहुत्तमच्छिय काउलेस्सं गरो । एवमसंजदसम्मादिष्ट्रिस्स वि तेउलेस्साए जहण्णकाले। वत्त्वो । पम्मलेस्साए उच्चरे- एकको सुक्कलेस्साए हायमाणाए अच्छिदो मिच्छादिही तिस्से अद्धाखएण पम्मलेस्सिओ जादो । सव्यजहण्णमंते। ग्रुहुत्तमच्छिद्ण तेउलेस्सं गदो । एवं जहण्णेण अंतो ग्रुहुत्तं मिच्छादिही पम्मलेस्साए । एवमसंजदसम्मादिहिस्स वि जहण्णकालो वत्त्वो ।

पहलेके तीन अन्तर्मुह्रताँमें से घटा कर शेष बचे हुए अन्तर्मुद्धताँसे कम सात सागरोपम कापोतलेश्याका उत्कृष्ट काल होता है।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावालोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीव कितने

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्व है।। २९२।।

जैसे— हायमान पद्मलेश्यामें विद्यमान किसी मिध्यादृष्टि जीवके अपनी लेश्याके काल क्षय हो जानेसे तेजोलेश्या आगई। उसमें सर्वज्ञधन्य अन्तर्मुहृते काल रह करके वह काणेतलेश्याको प्राप्त हो गया। इस प्रकार असंयतसम्यग्दृष्टि जीवके भी तेजोलेश्याका जधन्य काल कहना चाहिए।

अब पद्मलेक्याका जघन्य काल कहते हैं— कोई एक मिध्यादि जीव दायमान शुक्रलेक्यामें विद्यमान था। उस लेक्याके कालके क्षय दो जानेसे वह पद्मलेक्यावाला हो गया। वहां सर्वज्ञचन्य अन्तर्मुहर्त काल रह करके तेजोलेक्याको प्राप्त हुआ। इस प्रकार जघन्यसे अन्तर्मुहर्त काल तक वह मिध्यादिए जीव पद्मलेक्यामें रहा। इसी प्रकारसे असं-यतसम्यन्दिए जीवका भी जघन्य काल कहना चाहिए।

र प्रतिपु " अंतोपुहुर्च सा चैव छेस्सा पुब्लिछंतिसु " इति पाठः ।

२ तेजःपद्मलेश्ययोर्मिध्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टयोर्नानानीवापेक्षया सर्वः कालः । स. ब्रि. १, ८,

३ एकजीवं प्रति जवन्येनान्तर्भहर्तः । स. सि. १, ८,

### उक्कस्सेण वे अट्टारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ २९३ ॥

तं जधा- एको मिच्छादिद्वी काउलेस्माए अच्छिदो। तिस्से अद्धाखएण तेउलेस्सिओ जादो। तत्थ अंतोम्रहुत्तमच्छिद्ग मदो सोहम्मे उनवण्णो। वे सागरेवमाणि पलिदोवमस्स असंखेजिदिभागेणव्मिहियाणि जीविद्ग चुदो णहलेस्सिओ जादो। लद्धा सगिहृदी पुव्तिल्लंतोम्रहुत्तेण अवभिध्या। अंतोम्रहुत्त्वणअहु।इज्जसागरोवममेत्ता हिदी किण्ण लव्मदे १ ण, मिच्छादिहि-सम्मादिद्वीहि उनित्मदेवेम् बद्धभाउअमोवङ्गणाघादेण घादिय मिच्छादिद्वी जिद सुहु महंतं करेदि, तो पलिदोवमस्स असंखेज्जिदभागेणवभिधयवेसागरोवमाणि करेदि, सोहम्मे उप्पक्षमाणिमच्छादिद्वीणं एदम्हादो अहियाउह्वणे सत्तीए अभावा। अहु।इज्जसागरोवमाहिद्वीए उप्पण्णसम्मादिद्वि मिच्छत्तं णेद्ग उक्कस्सकालं भणिस्सामो १ ण, अंतोम्रहुत्तूण-हु।इज्जसागरोवमेम् उप्पण्णसम्मादिद्विस्स सोहम्मणिवासिस्स मिच्छत्तगमणे संभवामावा।

तेजोलेक्याका उत्कृष्ट काल सातिरेक दो सागरीपम और पद्मलेक्याका उत्कृष्ट काल सातिरेक अठारह सागरीपम है ॥ २९३ ॥

जैसे— एक मिध्यादिए जीव कापोतलेक्यामें विद्यमान था। उस लेक्याके कालक्षयसे यह तेजोल्यावाला हो। गया। उसमें अन्तर्मुहृती रहकर मरा और सौधर्मकल्पमें उत्पन्न हुआ। वहां पर पच्योपमके असंख्यातवें भागसे अधिक दो। सागरोपम काल तक जीवित रह कर च्युत हुआ और उसकी तेजोलेक्या नए हो। गई। इस प्रकार पूर्वके अन्तर्मुहृतेसे अधिक दो सागरोपम सौधर्मकल्पकी मिध्यादिएसम्बन्धी उत्कृष्ट स्थिति तेजोलेक्याकी प्राप्त हो। गई।

शुंका- मिध्यादृष्टि जीवक तेजोलेस्याकी उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्तसे कम अदृाई सागरोपमप्रमाण क्यों नहीं पाई जाती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मिथ्यादि या सम्यग्दि जीवोंके द्वारा उपिरम देवोंमें बांधी हुई आयुको उद्धर्तनाधातसे धात करके मिथ्यादि जीव यदि अच्छी तरह म्वूव बड़ी भी स्थिति करे, तो पल्योपमके असंख्यातवें भागसे अभ्यधिक दो सागरोपम करता है, क्योंकि, सौधर्मकल्पमें उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादि जीवोंके इस उत्कृष्ट स्थितिसे अधिक आयुकी स्थिति स्थापन करनेकी दाकिका अभाव है।

र्शका — यदि इम अड़ाई सागरोपम स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुए सम्यग्डिएको मिध्यात्वमें ले जाकर तेजीलेक्याका उत्कृष्ट काल कहें तो ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अन्तर्मुहर्त कम अड़ाई सागरोपमकी स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुए सौधर्मनिवासी सम्यग्हिए देवके मिथ्यात्वमें जानेकी संभावनाका अभाव है।

१ उत्कवेंण दे सागरोपमे अष्टादश च सागरोपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १, ८.

तं पि कधं णव्यदे १ पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागन्महियवेसागरोवममेत्ता सोहम्मीसाणे मिच्छाइट्टि-आउट्टिदी होदि ति आइरियपरंपरागदोवदेसा । अधवा अण्णेणुवएसेण अहुाइज्जसागरोवमाणि देखणाणि मिच्छादिद्विस्स वि संभवंति, भवणादिसहस्सारंतदेवेसु मिच्छाइट्टिस्स दुविहाउट्टिदिएरूवणणहाणुववत्तीदे।।

असंजदसम्मादि। द्विस्स उच्चदे – एको असंजदो सोहम्मीसाणदेवेसु वे सागरे। वमाणि अंतो सुहुत्तृणं सागरे। वमस्स अदं च आउवं करिय अंतो सुहुत्तं ते उलेस्सी होदूण कमेण कालं करिय सोहम्मे उववण्णो । सगद्विदिमच्छिय पुणो मणुसे सुवविजय अंतो मुहुत्तं तीए चेव लेस्साए परिणिमिय पम्मलेस्सं का उलेस्सं वा गदो । लद्धाणि अंतो मुहुत्तृण अहु। इजसागरो वमाणि संपुण्णाणि । अहियाणि वा किण्ण होंति चि उत्ते ण, पुव्यावरकाल मिह लद्ध अंतो मुहुत्तादे। अद्ध सागरो वमामि ह पडिदंतो सुहुत्ता स्म बहुत्तुवदेसा ।

पम्मलेस्साए उच्चदे- एको मिच्छादिही बहुमाणते उलेस्सिओ सगद्धाए खीणाए

#### शंका - यह भी कैसे जाना जाता है?

समाधान—पर्वोपमके असंख्यातर्वे भागसे अधिक दो सागरोपमप्रमाण सौधर्म-ईशानकरपर्मे मिध्यादृष्टिकी आयुस्थिति होती है। इस प्रकारका आचार्यपरम्परागत उपदेश है अथवा अन्य उपदेशसे बुद्ध कम अदृाई सागरोपमकाल सौधर्म-ईशानकरप्रवासी मिध्यादृष्टि देवके भी संभव है, अन्यथा, भवनवासियोंसे लगाकर सहस्रारकरूप तकके देवोंमें मिध्यादृष्टि जीवके दो प्रकारकी आयुस्थितिकी प्रमुपणा हो नहीं सकती थी।

अब असंयतसम्यग्दिक उत्कृष्ट तेजोलेक्याके कालको कहते हैं— एक असंयत-सम्यग्दिष्ट जीव सीधर्म पेशान देवोंमें दो सागरोपम और अन्तर्मुहृत कम सागरोपमके अर्ध भागप्रमाण आयुको बांध करके एक अन्तर्मुहृत्ते तेजोलेक्यावाला हो करके और कमसे मर कर सीधर्मकल्पमें उत्पन्न हुआ। पुनः अपनी आयुस्थिति तक वहां रह कर और मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहृत्ते तक उसी ही लक्ष्यासे परिणत हो, पद्मलक्ष्या या कापोतलेक्याको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे अन्तर्मुहृत्ते कम पूरा अदाई सागरोपमकाल प्राप्त हो गया।

शंका-अन्तर्मेहर्नसे कम अढ़ाई सागरोपमकालसे अधिक काल क्यों नहीं होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अढ़ाई सागरोपमकालके आदि और अन्तमें लब्ध होनेबाले अन्तर्मुहूर्तसे अर्ध सागरोपम कःलमें पतित अन्तर्मुहूर्तके बहुत्वका उपदेश पाया जाता है।

अब पद्मलेक्याके उत्कृष्ट कालको कहते हैं-- वर्धमान तेजोलेक्यावाला कोई एक

१ प्रतिषु 'देवीषु ' इति पाठः; ।

पम्मलेसिओ जादो । दीहमंतोम्रहुत्तद्भान्छिय सदार-सहस्सारकप्पवासियदेवेसु उववण्णो । तत्थ अद्वारह सागरोवमाणि पलिदोवमस्स असंखेजजिदमागेणब्मिहियाणि जीविद्ण चुदस्स णट्ठा पम्मलेस्सा । असंजदमम्मादिद्विस्स उच्चदे-एको संजदो पम्मलेस्साए अंतोम्रहुत्त-मिन्छदो सदार-सहस्सारदेवेसु अद्वारस सागरोवमाणि अंतोम्रहुत्त्णमद्धसागरं च आउअं करिय कमेण कालं करिय सहस्सारदेवेसु उवविध्य सगद्विदिमन्छिय चुदो मणुसो जादो । तत्थ वि अंतोम्रहुत्तं पम्मलेस्साए अन्छिय सुकलेस्सं तेउलेस्सं वा गदो । लद्धाणि अंतोम्रहुत्त्व्वद्धसागरोवमेण अहियाणि अद्वारस सागरोवमाणि ।

### सासणसम्मादिद्वी ओघं ॥ २९४ ॥

कुदो १ णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्तरसेण सगरासीदो असंखेज्ज-गुणो पलिदोवमस्स असंखेजजिदभागेः, एगजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्करसेण छ आवलियाओ, इच्चेदेहि तेउ पम्मलेस्सियसासणाणं तत्तो भेदाभावा ।

### सम्मामिच्छादिद्वी ओघं'॥ २९५॥

मिथ्यादृष्टि जीव अपने कालके श्लीण होने पर पद्मलेक्यावाला हो गया। और वहां उस लेक्यामें उत्तरुष्ट अन्तर्मुहूर्त काल तक रह करके क्षातार-सहस्रारकल्पवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहां पर पत्योपमके असंख्यातवें भागसे अधिक अठारह सागरोपम काल तक जीवित रह कर च्यत हुआ, तब उसके पद्मलेक्या नष्ट हो गई।

अब असंयतसम्यग्दिए जीवके पद्मलेदयाका उत्कृष्ट काल कहते हैं— एक संयत पद्मलेदयामें अन्तर्मुहर्त काल तक रहा और दातार सहस्रार देवों में अठारह सागरोपम और अन्तर्मुहर्त कम अर्घ सागरोपमकी आयुको बांघ कर, कमसे मरण कर, सहस्रारक रूपके देवों में उत्पन्न होकर और अपनी स्थितिप्रमाण वहां रह करके च्युत हो मनुष्य होगया। वहां पर भी अन्तर्मुहर्त तक पद्मलेद्यामें रह करके गुक्कलेद्याको या तेजोलेद्याको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर्मुहर्त कम अथे सागरोपम कालस अधिक अठारह सागरोपम प्राप्त हुए।

तेजोलेश्या और पद्मलेश्यावाले सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका काल ओघके समान है ॥ २९४ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अपनी राशिसे असंख्यातगुणा पर्योपमका असंख्यातवां माग काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे छह आविलियमाण काल है। इस रूपसे तेजोलेश्या और पद्मलेश्याबाले सासादनसम्यग्रहियोंके कालका ओघपरूपणासे कोई भेद नहीं है।

उक्त दोनों लेक्यावाले सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंका काल ओघके समान है ॥२९५॥

१ सासादनसम्यग्दष्टि-सम्यग्निष्यादृष्ट्योः सामान्योक्तः काळः । स. सि. १, ८.

कुदो ? णाणाजीवं पडुच जहण्णेण अंतामुहुत्तं, उनकस्सेण पितदोवमस्स असंखे-ज्जिदिभागो, एगजीवं पडुच्च जहण्युवकस्सेण अंतोमुहुत्तंमिच्चेएहि तेउ-पम्मलेस्सिय-सम्मामिच्छादिहीणं तत्तो भेदाभावा।

संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा केविचरं कालादो होंति, णाणा-जीवं पहुच्च सब्बद्धां ॥ २९६॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २९७ ॥

तत्थ तात्र संजदासंजदाणमेगसमयपरूत्रणा कीरदे- एक्को मिच्छादिही असंजद-सम्मादिही वा बहुमाणतेउलेस्सिओ एगसमओ तेउलेस्साए अत्थि ति संजमासंजमं पिढ-बण्णो । एगसमयं संजमासंजमं तेउलेस्साए सह दिद्धं । विदियसमए संजदासंजदे। पम्म-लेस्सं गदो । एसा लेस्सापरावची (१) । अधवा एक्को संजदासंजदे। हायमाणपम्म-लेस्सिओ पम्मलेस्सद्धाए खीणाए एगसमयं संजमासंजमगुणो अत्थि ति तेउलेस्सिओ जादो । तेउलेस्साए सह संजमासंजमो एगसमयं दिद्दो । विदियसमए तीए लेस्साए सह

क्यांकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट काल पर्योपमका असंक्यातवां भागप्रमाण है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। इस प्रकारसे तेजोलेदया और पद्मलेदयावाल सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंका ओघपरूपणासे कोई भेद नहीं है।

उक्त दोनों लेक्यावाले संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ २९६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल एक समय है।। २९७॥

इनमेंसे पहले संयतासंयतोंके लेक्यासम्बन्धी एक समयकी श्रक्षपणा की जाती है— वर्धमान तेजोलेक्यावाला एक मिथ्यादि अथवा असंयतसम्यन्दि जीव तेजोलेक्याके कालमें एक समय अवशेष रह जाने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। एक समय संयमासंयम तेजोलेक्याके साथ दिएगोचर हुआ। दूसरे समय वह संयतासंयत पद्मलेक्याको प्राप्त हो गया। यह लेक्यापरिवर्तनसम्बन्धी एक समयकी श्रक्षपणा है (१)। अथवा, हायमान पद्मलेक्यावाला एक संयतासंयत पद्मलेक्याके कालके श्रीण हो जाने पर एक समय संयमासंयम गुणस्थानका अवशेष रहने पर तेजोलेक्यावाला हो गया। तेजोलेक्याके साथ संयमासंयम एक समय दृष्ट

१ प्रतिषु ' अंतोपुहुचो पुहुच-' इति पाठः। । २ प्रतिषु ' मिच्छादिद्वीणं ' इति पाठः ।

३ संयतासंयतपमत्ताप्रमत्तानां नानाजीवापेश्वया सर्वः कालः । स. सि. १, ८.

४ एकजीवं प्रति जबन्येनैकः समयः । स. सि. १, ८.

असंजदसम्मादिही सम्मामिच्छादिही सासणसम्मादिही मिच्छादिही वा जादो । एसा गुणपरावत्ती (२) । मरण-वाघादेहि एगसमओ ण लब्धि ।

संपदि पम्मलेस्साए उच्चदे । तं जधा— एगा मिच्छादिट्ठी असंजदसम्मादिट्ठी वा वहुमाणपम्मलेस्सिओ पम्मलेस्सद्धाए एगा समओ अत्थि ति
संजमासंजमं पिडवण्णा । विदियसमए संजमासंजमेण सह सुक्कलेस्सं गदो । एसा
लेस्सापरावची (३)। अधवा वहुमाणतेउलेस्सिओ संजदासंजदो तेउलेस्सद्धाए खएण
पम्मलेस्सिओ जादो । एगसमयं पम्मलेस्साए सह संजमासंजमं दिद्वं, विदियसमए अप्पमचा जादो । एसा गुणपरावची । अधवा संजदासंजदे। हायमाणसुक्कलेस्सिओ सुक्कलेस्सद्धाखएण पम्मलेस्सिओ जादो । विदियसमए पम्मलेस्सिओ चेव, किंतु असंजदसम्मादिट्ठी सम्मामिच्छादिट्ठी सासणसम्मादिट्ठी मिच्छादिट्ठी वा जादो । एसा गुणपरावची (४)। मिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठिगुण्डाणेसु तेउ-पम्मलेस्साणं लेस्सा-गुणपरावचीओ
अस्सिद्ण एगसमओ किण्ण उच्चदे? ण, तत्थ एगसमयसंभवाभावा । वहुमाणतेउलेस्सादो

हुआ। द्वितीय समयमें उसी लेस्याके साथ असंयतसम्यग्दिष्ट, या सम्यग्मिष्य। दृष्टि, था साम्यग्मिष्य। दृष्टि, था सामय सासादनसम्यग्दिष्ट अथवा मिथ्यादिष्ट हो गया। यह गुणस्थानपरिवर्तनके द्वारा एक समयकी प्रकृपणा हुई (२)। यहां पर मरण और व्याघातके द्वारा एक समय नहीं पाया जाता है।

अब पद्मलेश्याके एक समयकी प्रक्षपणा कहते हैं। जैसे— वर्धमान पद्मलेश्यावाली कोई एक मिथ्यादि, अथवा असंयतसम्यग्दि जीव, पद्मलेश्याके कालमें एक समय अबशेष रहने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। द्वितीय समयमें संयमासंयमके साथ ही शुक्कलेश्याको प्राप्त हुआ। यह लेश्यापरावर्तनसम्बन्धी एक समयकी प्रक्षपणा हुई (३)। अथवा, वर्धमान तेजोलेश्यावाला कोई संयतासंयत तेजोलेश्याके कालके क्षय हो जानेस पद्मलेश्यावाला हो गया। एक समय पद्मलेश्याके साथ संयमासंयम दृष्टिगीचर हुआ। और वह द्वितीय समयमें अप्रमत्तसंयत हो गया। यह गुणस्थानपरिवर्तनकी अपेक्षा एक समयकी प्रक्षपणा हुई। अथवा, हायमान शुक्कलेश्यावाला कोई संयतासंयत जीव शुक्कलेश्याके कालके पूरे हो जाने पर पद्मलेश्यावाला हो गया। द्वितीय समयमें वह पद्मलेश्यावाला ही है, किन्तु असंयतसम्यग्दि, अथवा सम्यग्निथ्यादिए, अथवा सासादनसम्यग्दिए, अथवा मिथ्यादिए हो गया। यह गुणस्थानपरिवर्तनकी अपेक्षा एक समयकी प्रक्षपणा हुई (४)।

श्रृंका — मिथ्यादि और असंयतसम्यग्दिष्ठ, इन दो गुणस्थानोंमें तेज और पद्म-लेक्यावाले जीवोंकी लेक्या और गुणस्थानसम्बन्धी परिवर्तनोंको आश्रय करके एक समयकी प्रकपणा क्यों नहीं कहीं ?

समाधान -- नहीं, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें एक समयकी प्रक्रपणाका होना संभव

पम्मलेसं गंत्ण विदियसमए उवित्मगुणहाणं गच्छंताणं मिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहीणं पम्मलेस्साए एगसमओ लब्भिद । हायमाणतेउलेस्साए एगसमओ अत्थि चि मिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहिगुणहाणे पिढवण्णाणं तेउलेस्साए एगसमओ लब्भिद । एवं काउ-णील-लेस्साणं पि एगसमओ लब्भिद चि उत्ते ण लब्भिद, जदो मिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहीण एगसमओ लब्भिद चि उत्ते ण लब्भिद, जदो मिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहीण एगसमयं लेस्साए पिश्णिमय विदियसमए अण्णगुणं लेस्संतरं वा ण गच्छंति । एदाणि गुणहाणाणि पिडवज्जंता वि लेस्साए एगो समओ अत्थि चि ज पिडवज्जंति । इदो सभावदो । हेिहमगुणहाणाणि लेस्साए एगो समओ अत्थि चि जहा संजमासंजमगुण-हाणं पिडवज्जंति, पमत्तसंजदो तहा संजमासंजमगुणहाणं किण्ण पिडवज्जदे ? सहावदो । अधवा णित्थ एतथ पिडविज्ञेते ।

पमत्तस्स उच्चदे- एको पमत्तो हायमाण पम्मलेस्साए अच्छिदो । तिस्से अद्धा-खएण पमत्तद्वाए एगो समओ अत्थि ति तेउलेस्सिओ जादो एगसमओ दिद्वो । विदिय-

वर्धमान तेजोलेइयासे पद्मलेइयाको जाकर द्वितीय समयमें उपरिम गुणस्थानीको जाने बाले मिथ्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंके पद्मलेइयाके साथ एक समय पाया जाता है। इसी प्रकार हायमान तेजोलेइयामें एक समय अवशेष रहने पर मिथ्यादिष्ट या असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवोंके तेजोलेइयाके साथ एक समय पाया जाता है।

शंका—तेज और पद्मलेश्याके समान ही कापोत और नीललेश्याओंका भी एक समय पाया जाता है, (फिर उसे क्यों नहीं कहा)?

समाधान — कापोत और नील लेक्या के साथ एक समय नहीं पाया जाता है, क्यों कि, मिथ्या हि अथवा असंयतसम्यन्दि जीव एक समयमें विवक्षित लेक्या के द्वारा परिणत हो कर दितीय समयमें अन्य गुणस्थानको, अथवा अन्य लेक्या के नहीं जाते हैं। तथा इन गुणस्थानों को प्राप्त होने वाले भी जीव विवक्षित धारण की गई लेक्या के काल में एक समय अविश्व रहने पर उन उन गुणस्थानों की नहीं प्राप्त होते हैं, क्यों कि, एसा स्वभाव ही है।

शुंका — अपनी लेक्यामें एक समय रहने पर जैसे नीचेके गुणस्थानवाले संयमाः संयम गुणस्थानको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकारसे प्रमत्तसंयत भी संयमासंयम गुणस्थानको क्यों नहीं प्राप्त होता है !

समाधान — ऐसा स्वभाव ही है। अथवा, इस विषयमें कोई प्रतिषेध नहीं है।

अब प्रमत्तसंयतका काल कहते हैं — एक प्रमत्तसंयत हायमान पद्मिहेइयामें विद्यमान था। दस लेइयाके कालक्षयसे तथा प्रमत्तसंयत गुणस्थानके कालमें एक समय अवशेष रहने पर वह तेजोलेइयावाजा होगया। एक समय वह तेजोलेइयाके साथ प्रमत्तसंयतके

समए तेउलेस्सा चेव, किंतु संजमासंजमं असंजमेण सह सम्मतं सम्मामिच्छतं सासण-सम्मतं मिच्छतं वा गदो। एसा गुणपरावत्ती (१)। अधवा, अप्पमत्तो तेउलेस्साए अच्छिदो। तिस्से अप्पमत्तद्वाए खएण पमतो जादो। पमतो तेउलेस्साए सह एगसमपं दिद्वो। विदियसमए मदो देवो जादो। एवं मरणेण (२)। पमत्तसंजदो तेउलेस्साए परिणिमिय विदियसमए जेण लेस्संतरं ण गच्छिद, पमत्तगुणं पिव्यज्जमाणो वि तेउलेस्सद्वाए एगसमओ अत्थि ति ण पिव्यज्जिदे, तेण लेस्सापरावत्ती णित्थ। अप्पमत्तो हायमाण-पम्मलेस्सिओ पम्मलेस्सद्वाए एगो समओ अत्थि ति पमत्तो तेउलेस्साए पमतो चेव, किंतु तेउलेस्सिओ जादो। एसा लेस्सापरावत्ती (३)। अधवा पमत्तो तेउलेस्साए अच्छिदो। तिस्से अद्वाक्खएण पम्मलेस्सा आगदा। पम्मलेस्साए सह पमत्तो एगसमयं दिद्वो। विदियसमए पम्मलेस्सिओ चेव, किंतु अप्पमत्तो जादो। एसा गुणपरावत्ती। पम्मलेस्सद्वाए अच्छिदो पमत्तो तिस्से अद्वाखएण तेउलेस्साए परिणिमय विदियसमए अप्पमते किंतु केप्पमतो जिल्ले हिस्सो विद्यसमए अप्पमते। किंतु केप्पमतो किंतु विद्यसमए प्रमलेस्साओ चेव, किंतु अप्पमत्तो जादो। एसा गुणपरावत्ती। पम्मलेस्सद्वाए अच्छिदो पमत्तो तिस्से अद्वाखएण तेउलेस्साए परिणिमय विदियसमए अप्पमते। किंतु केप्पमतो किंतु केप्पमते। किंतु केप्पमते

रूपमें दृष्टिगीचर हुआ। पश्चात द्वितीय समयमें तेजीलेक्या ही रही. किन्त वह संसमा-संयमको, अथवा असंयमके साथ सम्यक्तिको, अथवा सम्यग्निध्यात्वको, अथवा सासादन-गुणस्थानको, अथवा मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त होगया। यह एक समयुद्धप् गुणस्थान-परिवर्तन है (१)। अथवा, कोई एक अपमत्तसंयत तेजोलेइयामें वर्तमान था। उसी लेइयामें रहते हुए ही अप्रमत्तगुणस्थानके कालक्षयसे वह प्रमत्तसंयत हो गया। वह प्रमत्तसंयत तेजोलेइयाके साथ एक समय दृष्टिगोचर हुआ। द्वितीय समयमें मरा और देव होगया। इस प्रकार मरणकी अपेक्षा एक समय उपलब्ध हुआ (२)। प्रमत्तसंयत तेजोलेक्याके साथ परिणमित होकर द्वितीय समयमें चुंकि, दूसरी अन्य छेश्याकी नहीं प्राप्त होता है, और प्रमत्त-संयत गुणस्थानको प्राप्त होता हुआ भी तेजोलेस्याके कालमें एक समय शेष रहता है. इसी क्रिय यह लेह्यान्तरको नहीं प्राप्त होता है। इस कारणसे यहां पर लेह्याका परिवर्तन नहीं है। द्वायमान पद्मलेश्यावाला काई अप्रशत्तसंयतः पद्मलेश्याक कालमें एक समय अवशिष्ठ रहने पर प्रमत्तसंयत हो गया। द्वितीय समयमें भी वह प्रमत्तसंयत ही रहा, किन्तु तेजीलेक्या-बाला होगया । यह लेक्यासम्बन्धी परिवर्तन है (३)। अथवा, कोई प्रमत्तसंयत तेजोलेक्यामें विद्यमान था। उसके उस ते जोलेइयाके कालक्षयसे पद्मलेइया आगई। पद्मलेइयाके साथ वह प्रमत्तसंयत एक समय दक्षिगोचर हुमा । द्वितीय समयमें वह पद्मलेदयावाला ही रहा, किन्तु भप्रमत्त्रसंयत हो गया। यह गुणस्थानपरिवर्तन हुआ।

शंका —पद्मलेइयाके कालमें विद्यमान कोई प्रमत्तसंयत उस लेक्याके कालभयसे तेजीलेइयासे परिणमित होकर द्वितीय समयमें अप्रमत्तसंयत क्यों नहीं हो जाता है किण्ण पिडविज्जिद ? ण, तेउलेस्साए पिडिय अंतोग्रहुत्तमणिक्छिय हेट्टिमगुणग्गहणाभावा । अधवा अप्पमत्तो पम्मलेस्साए अञ्छिदो अप्पमत्तद्भाखएण पमत्तो जादो । विदियसमए मदो देवत्तं गदो ।

अप्पमत्तसंजदस्स उच्चदे - मिच्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्वी संजदासंजदो पमत्त-संजदो वा वहुमाणतेउलेस्सिओ तेउलेस्सद्धाए एगो समओ अत्थि ति अप्पमत्तो जादो । तेउलेस्साए सह एगसमयं अप्पमत्तो दिद्वो । विदियसमए पम्मलेस्सिगो जादो । एसा लेस्सापरावत्ती (१) । अथवा पमत्तो हायमाणपम्मलेस्सिगो एगसमयमप्पमत्तद्धा अत्थि ति पम्मलेस्सद्धाए खएण तेउलेस्सिगो जादो । विदियसमए पमत्तगुणं पडिवण्णो । एसा गुणपरा-वत्ती (२) । अथवा पमत्तो वहुमाणतेउलेस्सिओ अप्पमत्तो जादो । विदियसमए मदो देवत्तं गदो । एवं मरणेण (३) । पमत्तो वहुमाणपम्मलेस्सिगो पम्मलेस्सद्धाए एगसमओ अत्थि

समाधान — नहीं, क्योंकि, हीयमान लेक्याके साथ अवमत्तराणस्थानके प्रहण करनेका अभाव है।

श्रंका — तो उक्त प्रकारका जीव मिथ्यात्व आदिक नीचेके गुणस्थानको क्यों नहीं प्राप्त हो जाता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, तेजोलेक्यामें गिर करके अन्तर्मुहर्त रहे विना नीचेके गुणस्थानोंके प्रहण करनेका अभाव है।

अथवा, कोई अप्रमत्तसंयत पश्चलेदयामें विद्यमान था। वह अप्रमत्तसंयतगुणस्थानके कालक्षयसे प्रमत्तसंयत हो गया। वह द्वितीय समयमें मरा और देवत्वको प्राप्त हुआ।

अब अप्रमत्तसंयतके एक समयसम्बन्धी लेक्यादिपरिवर्तनको कहते हैं — वर्धमान तेजोलेक्यावाला कोई मिथ्यादृष्टि, अथवा असंयतसम्यन्दृष्टि, अथवा संयतासंयत, अथवा प्रमत्तसंयत जीव, तेजोलेक्याके कालमें एक समय अवशेष रहने पर अप्रमत्तसंयत हो गया। वह तेजोलेक्याके साथ एक समय अप्रमत्तसंयतरूपसे दृष्टिगोचर हुआ, और द्वितीय समयमें प्रालेक्यावाला हो गया। यह लेक्यापरिवर्तन है (१)। अथवा, हायमान प्रालेक्यावाला कोई प्रमत्तसंयत, एक समय अप्रमत्तसंयत कालके अवशेष रहने पर प्रालेक्याके काल क्षयसे तेजोलेक्यावाला हो गया, और द्वितीय समयमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानको प्राप्त हुआ। यह गुणस्थानपरिवर्तन है (२)। अथवा, वर्धमान तेजोलेक्यावाला कोई प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत हो गया। वह द्वितीय समयमें मरा और देवत्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार भरणसे एक समय लच्च हुआ (३)। कोई वर्धमान प्रालेक्यावाला प्रमत्तसंयत, प्रालेक्याके

ति अप्यमचो जादो । विदियसमए अप्यमचो चेन, किंतु सुनकलेस्सं गदो । एसा लेस्सा-परावत्ती (१)। अधवा अप्यमचे। हायमाणसुनकलेस्सिगो सुनकलेस्सद्धाखएण पम्मलेस्सिगो जादो । विदियसमए पम्मलेस्साए सह पमचगुणं पिडवण्णो । एसा गुणपरावत्ती (२)। अधवा पमचो पम्मलेस्साए अच्छिदो पमचद्धाए खीणाए एगसमयं जीविदमित्य चि अप्यमचो जादो । विदियसमए मदो देवत्तं गदो । एवं मरणेण (३)।

## उक्कस्समंतोमुहुत्तं ॥ २९८ ॥

तं जधा- संजदासंजदो पमत्तसंजदो अप्यमत्तसंजदो वा तेउ-पम्मलेस्सासु अप्पिद-लेस्साए परिणमिय सञ्जुकस्समंतोमुहूत्तमच्छिय अणप्पिदलेस्सं गदो।

सुक्कलेस्सिएसु मिन्छादिट्टी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सन्बद्धां ॥ २९९ ॥

कुदो ? तिसु नि कालेसु सुक्कलेस्तियमिन्छादिद्वीणं निरहाभाना ।

कालमें एक समय अवशेष रहने पर अप्रमत्तसंयत हो गया। वह द्वितीय समयमें अप्रमत्तसंयत ही रहा, किन्तु शुक्कलेश्याको प्राप्त हो गया। इस प्रकार यह लेश्यापरिवर्तन हुआ (१)। अथवा, हायमान शुक्कलेश्यावाला कोई अप्रमत्तसंयत जीव शुक्कलेश्याके कालक्षय से पद्मलेश्यावाला हो गया। द्वितीय समयमें पद्मलेश्याके साथ प्रमत्तगुणस्थानको प्राप्त हुआ। यह गुणस्थान-परिवर्तनसम्बन्धी एक समयकी प्रक्रपणा हुई (२)।

भथवा, कोई प्रमत्तसंयत पद्मलेश्यामें विद्यमान था। वह प्रमत्तकालके शीण हो जाने पर, तथा एक समयप्रमाण जीवनके शेप रहने पर अप्रमत्तसंयत हो गया, दूसरे समयमें मरा और देवत्वको प्राप्त हो गया। यह मरणके साथ एक समयकी प्ररूपणा हुई (३)।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावाले संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतीका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्ते है।। २९८।।

जैसे— कोई संयतासंयत, अथवा प्रमत्तसंयत, अथवा अप्रमत्तसंयत जीव तेजो-केदया और पद्मिक्ट्यामॉर्मेसे विवक्षित किसी एक छेदयामें परिणत होकर और सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुहुर्तकाल रह करके अविवक्षित छेदयाको प्राप्त हो गया।

गुक्क रेश्यामें मिध्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल होते हैं ॥ २९९ ॥

क्योंकि, तीनों ही कालोंमें शुक्कलेश्यावाले मिथ्यादृष्टि जीवोंके विरहका सभाव है।

१ उत्कर्षेणानतपुर्दतः । सः सि. १, ८.

२ शक्तु हेरपानी मिथ्यार हेर्नीनाजीनापेक्ष्या सर्वः कालः । स. सि. १, ८.

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। ३०० ॥

तं जधा- एको मिच्छादिद्वी वहुमाणपम्मलेस्सिओ सगद्धाए खएण सुकलेस्सिओ जादो । सन्त्रजहण्णमंतीमुहुत्तमच्छिय पम्मलेस्सं गदो, अण्णलेस्सागमणे संभवाभावा ।

उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३०१ ॥

तं जघा-एकको दन्त्रलिंगी दन्त्रसंजममाहप्येण उत्तरिमगत्रे आउअं वंधिय पम्मलेस्साए अन्छिदस्स तिस्से अद्वाखएण सुक्केलस्सा आगरा। तत्थ अंतो सुहुत्तमन्छिय कालं करिय उत्तरिमगतेन जेस उत्तरिक्ष सगिहिदि गिमय चुरा तक्खणे चेत्र णहलेस्सिओ जादो। एवं पढिमिछंतो सुहुत्तेण सादिरेगएककत्तीस सागरोत्रममेनो ति मिच्छत्तसहिद-सुक्केलस्सुक्कस्सकालो होदि।

सासणसम्मादिट्टी ओघं ।। ३०२ ॥

सुक्कलेस्सेति अणुवद्ददे । दुदो ओवतं ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगो

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्भ्रहर्त है ॥ ३०० ॥

जैसे— वर्धमान पद्मलेश्यावाला कोई मिथ्याद्यप्ति जीव अपनी लेश्याका काल समाप्त हो जानेसे शुक्कलेश्यावाला हो गया। वह उसमें सर्व जधन्य अन्तर्भुद्धर्त काल रह करके पद्मलेश्याको माप्त हुआ, क्योंकि, उसका पद्मलेश्याके सिवाय अन्य किसी लेश्यामें जाना संभव ही नहीं है।

गुक्कलेश्यावाले मिथ्यादृष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागरोपम है॥ ३०१॥

जैसे— एक द्रव्यिंगी साधु द्रव्यसंयमके माहातम्यसे उपरिम प्रैवेयकों में आयुको हांचकर एक्कट्रियामें विद्यमान था। उसके उस लेइयाके कालक्षयसे शुक्कल्ड्या आगई। उसमें अन्तर्मुह्रते काल रह कर, कालको करके, उपरिम प्रैवेयकों में उत्पन्न होकर, अपनी स्थितिको विताकर च्युत हुआ और उसी क्षणमें ही नप्टलेइयावाला होगया। इस प्रकार प्रथम अन्त-मुह्तके साथ साधिक इकतीस सागरोपमप्रमाण मिण्यात्वसहित शुक्कलेश्याका उत्कृष्ट काल होता है।

गुक्कलेश्यावाले सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंका काल ओघके समान है।। ३०२।। यहां पर 'गुक्कलेश्या ' इस पदकी अनुवृक्ति होती है।

शंका - स्त्रोक्त ओघपना कैसे संभव है ?

समाधान-नाना जीवोंकी अपेक्षा जघम्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल

१ एकजीवं प्रति जवन्येनान्तर्युहर्तः । सः सि. १, ८.

२ उत्कवेंणैकत्रिंशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १,८.

१ सासादनसम्यग्दष्टचादिसयोगकेवस्यन्तानां ×× सामान्योक्तः कालः । स. सि. १, ८.

समओ, उक्कस्सेण पिहदोवमस्य असंखेजजिदमागी, एगजीवं पहुच्च जहणीण एगसमओ, उक्कस्सेण छ आवलियाओ, इचेदेहि तदो भेदामावा ।

सम्मामिच्छादिद्वी ओघं ॥ ३०३ ॥

कुदो १ णाणेगजीवजहण्णुक्कस्सकालेहि सह ओधसम्मामिच्छादिष्टीहितो मेदाभाषा ।

असंजदसम्मादिद्री ओघं ॥ ३०४॥

कुदो १ णाणाजीवं पहुच्च सञ्बद्धा. एगजीवं पहुच्च ज्ञहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्करसेण तेचीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि, इच्चेदेहि विसेसाभावा । णवरि पज्जवद्वियणए अवलं-बिज्जमाणे अत्थि विसेसी एत्थ । क्रदो ? पच्छिममणुससहगदअंतोम्रहत्तेण सादिरेगतुवर्रुमा । ओघम्ह देस्णपुव्यकोडीए सादिरेगत्तदंसणादो ।

संजदासंजदा पमत्त-अप्पमत्तसंजदा केविचरं कालादो होति. णाणाजीवं पहुच्च सब्बद्धां ॥ ३०५ ॥ सुगममेदं सुत्तं।

पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल छड आवलिप्रमाण है। इस प्रकार ओघसे इसके कालमें कोई भेद नहीं होनेसे ओघपना बत जाता है।

शुक्कलेक्यावाले सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंका काल ओघके समान है।। २०३।। क्योंकि, नाना जीव और एक जीवसम्बन्धी जघन्य और उत्क्रप्ट कालोंके साथ भोध-सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवाँसे कोई भेद नहीं है।

ग्रक्कलेश्यावाले असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंका काल ओघके समान है ॥ २०४ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्त-र्मुहर्त है, उन्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागरीपम है, इस प्रकारसे कोई विशेषता नहीं है। किन्तु केवल पर्यायार्थिकनयके अवलम्बन करने पर यहां विदेशका है। वह इस प्रकार है - पिछले मनुष्यभवमें होनेवाली शुक्रलेश्याके एक अन्तर्महर्तके साथ उक्त कालकी सातिरेकता पाई जाती है। किन्तु ओधर्मे देशोन पूर्वकोटीके साथ उक्त कालकी सातिरेकता देखी जाती है।

शुक्क लेक्याबाले संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ३०५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ ×× संयतासंयतस्य नानाजीवापेश्चया सर्वः कालः । स. सि. १, ८.

### एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ।। ३०६ ।।

तं जधा- एको पमचसंजदो हायमाणसुकलेसियो एगे। समओ सुकलेस्साए अत्थि चि संजदासंजदे। जादो । विदियसमए संजदासंजदे। चेव, किंतु पम्मलेस्सं गदो । एसा लेस्सापरावची (१)। सेसगुणहाणेहिंतो संजमासंजमं पिडवज्जंताणं सुकलेस्साए एगसमओ ण लम्भिद । कुदो ? वहुमाणसुकलेस्साए संजमासंजमं पिडवण्णाणं विदियसमए पम्मलेस्साए गमणामावा । अधवा संजदासंजदो वहुमाणपम्मलेस्सिगो तिस्से अद्धाखएण संजमासंजमदाए एगे। समओ अत्थि चि सुकलेस्सिओ जादो । विदियसमए सुकलेस्सिओ चेव, किंतु अप्यमचमावेण संजमं पिडवण्णो । एसा गुणपरावची (२)।

पमत्तस उच्चदे – एको अप्पमत्तो हायमाणसुक्कलेस्सिगो सुक्कलेस्सद्धाए एगो सम्औ अत्थि ति पमत्तो जादो । विदियसमए पमत्तो चेव, किंतु लेस्सा परावत्तिदा । एसा लेस्सापरावत्ती (१) । अथवा एको पमत्तो वहुमाणपम्मलेस्सिगो पम्मलेस्सद्धाए खएण सुक्कलेस्सिगो जादो । विदियसमए (सुक्कलेस्सिगो ) चेव, किंतु अप्पमत्तो जादो ।

#### एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल एक समय है ॥ ३०६ ॥

जैसे — हायमान गुक्रलेश्यावाला एक प्रमत्तसंयत जीव, गुक्रलेश्याके कालमें एक समय शेव रहने पर संयतासंयत हुआ। द्वितीय समयमें वह संयतासंयत ही है, किन्तु पश्चलेश्याको प्राप्त हो गया। यह लेश्याका एक समयसम्बन्धी परिवर्तन है (१)। शेष गुणस्थानोंसे संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवोंके गुक्रलेश्याका एक समय नहीं पाया जाता है। क्योंकि, वर्धमान गुक्रलेश्याके साथ संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवोंके द्वितीय समयमें पश्चलेश्यामें गमनका सभाव है। अथवा कोई संयतासंयत वर्धमान पश्चलेश्यावाला है। उस लेश्याके कालक्ष्यसे और संयमासंयमके कालमें एक समय अवशेष रहने पर वह गुक्रलेश्यावाला हो गया। द्वितीय समयमें वह गुक्रलेश्यावाला ही है, किन्तु अप्रमत्तभावके साथ संयमको प्राप्त हुआ। यह गुणस्थानपरिवर्तनसम्बन्धी एक समयकी प्रक्रपणा है (२)।

अब प्रमत्तसंयतके एक समयकी प्ररूपणा करते हैं— हायमान शुक्क हेश्यावाला कोई एक अप्रमत्तसंयत शुक्क लेश्याके कालमें एक समय अवशेष रहने पर प्रमत्तसंयत हो गया। द्वितीय समयमें वह प्रमत्तसंयत ही रहा, किन्तु लेश्या परिवर्तित हो गई। यह लेश्यापरिवर्तनसम्बन्धी एक समयकी प्ररूपणा हुई (१)। अथवा, वर्षमान पद्मलेश्यावाला कोई एक प्रमत्तसंयत जीव, पद्मलेश्याके कालक्षयसे शुक्क लेश्यावाला हो गया। द्वितीय समयमें वह (शुक्क लेश्यावाला) ही

१ एकबीवं प्रति जपन्येनैकः समयः। स. सि. १,८.

एसा गुणपरावची (२)। अधवा अप्यमचे। हायमाणसुक्कलेस्सिगो सुक्कलेस्सद्धाए सह पमचो जादो । विदियसमए मदो देवचं गदो (३)।

अप्पमत्तस्त उच्चदे- एको पमचो सुक्कलेस्साए अच्छिदो, सुक्कलेस्साए सह अप्पमत्तो जादो । विदियसमए मदो देवत्तं गदो (१) । अधवा अपुञ्चकरणो ओदरंतो सुक्क-लेस्सिगो अप्पमत्तो होद्ण मदो देवो जादो (२) । एत्थ एगसमयमंगपह्रवणगाहा-

दो दो य तिण्णि तेऊ तिण्णि तिया होति पम्पलेस्साए । दो तिग दुगं च समया बोद्धव्वा सुक्कलेस्साए ॥ ४१ ॥

# उकस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३०७ ॥

कुदो १ सुक्कलेस्साए परिणमिय उक्कस्समंते। सुहुत्तमच्छिय पम्मलेस्सं ग्रहाण्-सुक्कस्सकाळुवलंभा ।

है, किन्तु अप्रमत्तसंयत हो गया। यह गुणस्थानसम्बन्धी परिवर्तन है (२)। अथवा, हायमान् गुक्कलेक्यावाला कोई अप्रमत्तसंयत, गुक्कलेक्याके ही कालके साथ प्रमत्तसंयत हो गया। पुनः इसरे समयमें मरा और देवत्वको प्राप्त हुआ (३)।

अव अप्रमत्तसंयतके एक समयकी प्रक्रपणा करते हैं— ग्रुक्क हेर्यामें विद्यमान कोई एक प्रमत्तसंयत जीव ग्रुक्क हेर्याके साथ ही अप्रमत्तसंयत हो गया। वह द्वितीय समयमें मरा और देवत्वकी प्राप्त हुआ (१)। अथवा, ग्रुक्क हेर्यावाला श्रेणीसे उतरता हुआ कोई अपूर्व- करणसंयत अप्रमत्तसंयत होकर मरा और देव हो गया (२)। यहां पर एक समयके अंगोंकी प्रकृपणा करनेवाली गाथा इस प्रकार है—

ते जो छे इया के दो, दो और तीन समय भंग होते हैं। पश्च छे इया के तीन त्रिक अर्थात् सीन, तीन और तीन समय भंग होते हैं। तथा, शुक्क छे इया के दो, तीन और दो समय भंग होते हैं. ऐसा जानना चाहिए ॥ ४१॥

विशेषार्थ — ऊपर जो एकसमयसम्बन्धी अनेक विकल्प बताये गये हैं, उनका स्पष्टिकरण इस प्रकार है — तेजोलेक्यासम्बन्धी देशसंयतके दो भंग, प्रमत्तसंयतके दो भंग, भीर अप्रमत्तसंयतके तीन भंग, इस प्रकार कुल (२+२+३=७) सात भंग होते हैं। प्रमलेक्या-सम्बन्धी देशसंयतके तीन भंग, प्रमत्तसंयतके तीन भंग और अप्रमत्तसंयतके तीन भंग, इस प्रकार कुल (२+३+३=९) नौ भंग होते हैं। शुक्ललेक्यासम्बन्धी देशसंयतके दो भंग, प्रमत्तसंयतके तीन भंग और अप्रमत्तसंयतके दो भंग, इस प्रकार कुल (२+३+२=७) सात भंग जानना चाहिए।

उक्त तीनों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भ्रहते है ।। ३०७ ।। क्योंकि, गुक्कलेक्यासे परिणत होकर उत्कृष्ट अन्तर्भुद्धते रह कर पद्मलेक्याको प्राप्त हुए जीवोंके उत्कृष्ट काल पाया जाता है ।

१ उत्कर्षेणान्तर्प्रदूर्तः । स. सि. १, ८.

चदुण्हमुवसमा चदुण्हं खवगा सजोगिकेवली ओघं ॥ ३०८॥ इदो १ एदेसिमोघे वि सुक्कलेस्सं मोत्तृण अण्णलंस्सामावा।

एवं लेस्सामग्गणा समत्ता I

भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छादिही केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पहुच सव्वद्धां ॥ ३०९ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

प्गजीवं पडुच्च अणादिओ सपज्जविसदो सादिओ सपज्ज-वसिदो ॥ ३१०॥

तं जहा- भवियत्तं दुविहं, अणादिसपज्जविसदं सादिसपज्जविसदिमिदि । पुच्चम-लद्धसम्मत्तस्स अणादिसपज्जविसदं । सम्मत्तं लिहिऊण मिच्छत्तं गदस्स सादिसपज्जविसदं । अणादित्तादो अकिद्धमस्स ण विणासो चे ण, अण्णाणस्स कम्मबंधस्स य अणादिस्स वि

शुक्कलेश्यात्राले चारों उपशामक, चारों क्षपक और सयोगिकेवलीका काल ओघके समान है ॥ ३०८ ॥

क्योंकि, इन गुणस्थानवालोंके ओघमें भी शुक्कलेश्याकी छोड़कर अन्य लेश्याका अभाव है।

इस प्रकार छेड्यामार्गणा समाप्त हुई।

भन्यमार्गणाके अनुवादसे मन्यसिद्धिक जीवोंमें मिध्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं !। ३०९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा अनादि-सान्त और सादि-सान्त काल है ॥ ३१० ॥

जैसे- भव्यत्व दो प्रकारका है, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । पूर्वमें नहीं प्राप्त हुआ है सम्यक्त्व जिसको, ऐसे जीवके अनादि-सान्त भव्यत्व होता है। सम्यक्त्वको प्राप्त करके मिथ्यात्वको गये हुए जीवके सादि-सान्त भव्यत्व होता है।

र्मुका—जो बस्तु अनादि है, वह अकृत्रिम होती है और उसका विनाश नहीं होता। (इसलिए मिथ्यात्वको अनादि होनेसे अकृत्रिमता सिद्ध है, फिर उसका विनाश नहीं होना खाहिए?)

समाधान - नहीं, क्योंकि, अज्ञानका और कर्मबन्धका, उनके अनादि होते हुए भी,

१ मन्यातुवादेन मन्येषु मिध्यादृष्टेनीनाजीवायेश्वया धर्वः कालः । स. सि. १, ८.

९ एकजीवापेक्षया द्वी भंगी, जनादिः सपर्यवसानः, सादिः सपर्यवसानश्र । सः सिः १, ८,

विणासुवलंभा । अकारणत्तादो ण तस्त विणासो चे ण, अणादिबंधनबद्धकम्मकारणत्तादो । सिद्धाणं मिच्छत्तासंजमकमायजोगकम्मासविरिह्याणं ण संसारे पदणमित्थ, तदो ण सादि भवियत्तं । ण पिडवण्णसम्मत्तस्स वि सादि भवियत्तं होदि, पुन्वं पि तत्थ भवि-यत्तुवलंभा १ एत्थ परिहारो बुच्चदे – ण संसारे णिवदिद्सिद्धे अस्सिद्ण भवियत्तं सादि उच्चदे । ण च ते संसारे णिवदंति, णद्वासवत्तादो । किंतु गहिदसम्मत्तजीवस्स भवियत्तं सादि उच्चदे । ण च तं पुन्वमित्थ, सादिसांतस्मेदस्स पुन्विल्लं अणादि-अणंतेण सह एयत्तिवरोहा । पुन्विल्लम्बि भवियत्तं सांतं चे ण, सित्तं पहुच्च तस्स सांतन्त्वएसा । ण वित्तं पहुच्च सम्मत्तगहणेण विणा अणंतसंसारस्स जीवस्स सांतं भवियत्तं, विरोहा । अणादि-अणंतेण वि भवियत्तंण होद्वं, अण्णहा भव्वजीववोच्छेदप्यसंगादो ।

अत्थि अणंता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामी । भावकलंकइएउरा णिगोदवासं ण भुंचिति' ॥ ४२ ॥

विनाश पाया जाता है।

शंका — कारणरहित वस्तुका विनाश नहीं होता है, इसलिए अज्ञान या कमेबन्धका भी विनाश नहीं होना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अज्ञान या कर्मबन्धका कारण अनादिबन्धनबद्ध कर्म ही है। श्रीका — मिध्यात्व, असंयम, कवाय और योगके द्वारा कर्मास्रवसे विरहित सिद्ध जीवोंका पुनः संसारमें पतन नहीं होता है, इसिल्य भव्यत्व सादि-सान्त नहीं है। और न प्रतिपन्नसम्यक्त्यी जीवके भी भव्यत्व सादि होता है, क्योंकि, सम्यक्त्वकी प्राप्तिके पूर्व भी उस जीवमें भव्यत्व पाया जाता है?

समाधान — अव उक्त आशंकाका परिहार कहते हैं — संसारमें पुनः छोटकर माने-वाले सिद्ध जीवोंकी अपेक्षासे भव्यत्वकी सादि नहीं कह सकते, क्योंकि, कर्मास्रवींके नष्ट हो जानेसे वे संसारमें पुनः छोटकर नहीं आते। किन्तु प्रहण किया है सम्यक्त्वको जिसने, ऐसे जीवके भव्यत्वको सादि कहते हैं; तथा, वह पूर्वमें भी नहीं है, क्योंकि, इस सादि-सान्त भव्यत्वके पूर्ववर्ती उस अनादि-अनन्त भव्यत्वके साथ एकत्वका विरोध है।

शंका-पहलेके भन्यत्वको भी यदि सान्त मान लिया जाय, तो क्या हानि है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, शक्तिकी अपेक्षासे उसके सान्तताका उपदेश किया गया है। व्यक्तिकी अपेक्षा सम्यक्त्वग्रहणके विना अनन्त संसारी जीवके सान्त अव्यत्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि, पेसा माननेमें विरोध आता है। अर्थात्, फिर तो भव्यत्वको अनादि-अनन्त भी होना पड़ेगा, अन्यथा, भव्य जीवोंके विच्छेदका प्रसंग प्राप्त होगा। तथा—

देसे अनन्तानन्त जीव हैं कि जिन्होंने त्रसोंकी पर्याय अभी तक नहीं पाई है, और जो दूषित भावोंकी अति प्रचुरताके कारण कभी भी निगोदके वासकी नहीं छोड़ते हैं॥ ४२॥

१ गो. जी. १९७.

#### एयणिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदे। दिहा । सिद्धेहि अणंतगुणा सन्वेण वितीदकालेण ।। ४३ ॥

इचादिसुत्तदंसणादो य । ण च मोक्खमगच्छंताणं भवियतं णित्य ति वोतं जुतं, मोक्खगमणसित्तस्मानं पडुच्च तेसिं भवियत्तवदेसां (३)। ण च सित्तमंताणं सन्वेसिं पि बत्तीए होदव्वमिदि णियमो अत्थि सन्वस्स वि हेमपासाणस्स हेमपज्जाएण परिणमण-प्यसंगां । ण च एवं, अणुवलंमा । णिच्बुहं गच्छमाणो वि ण वोच्छिज्जदि भव्वरासि ति कथमेदं णव्वदे ? तस्साणंतियादो । सो रासी अणंतो उच्चह, जो संते वि वए ण णिद्वादि, अण्णहा अणंतववएसो अण्त्यओ होज्ज । तम्हा तिविहेण भवियत्तेण होदव्वमिदि । ण च सुत्तेण सह विरोहो, सितं पडुच्च सुते अणादिसांतत्तुवएसा ।

जो सो सादिओ सपज्जविसदो तस्स इमो णिहेसों ॥ ३११ ॥

एक निगोदशरीरमें द्रव्यप्रमाणसे जीव सिद्धोंसे तथा समस्त अतीत कालके समयोंसे अनन्तगणे देखे गये हैं ॥ ४३ ॥

इत्यादि सुत्रोंके देखे जानेसे भी भव्य जीवोंके विच्छेदका सभाव सिद्ध है। तथा, मोक्षको नहीं जानेवाले जीवोंके भव्यपना नहीं होता है, ऐसा भी कहना युक्त नहीं है, क्योंकि, मोक्ष-गमनकी शिक्तिके सद्भावकी अपेक्षा उनके भव्यत्वके पाये जानेका उपदेश हैं। तथा यह भी कोई नियम नहीं है कि भव्यत्वकी शिक्त रक्षनेवाले सभी जीवोंके उसकी व्यक्ति होना ही खाहिए, सन्यथा, सभी सर्गपाषाणके स्वर्णपर्यायसे परिणमनका प्रसंग प्राप्त होगा ? किन्तु इस प्रकारसे देखा नहीं जाता है।

र्मका — निर्वात (मेश्व) को जानेके कारण निर्वाच्ययात्मक भव्यराशि विच्छेदको आप्त नहीं होगी, यह कैसे जाना ?

समाधान—क्योंकि, वह राशि अनन्त है। और वही राशि अनन्त कही जाती है, जो व्ययके होते रहने पर भी समाप्त नहीं होती है। अन्यथा, किर उस राशिकी अनन्त संझा अनर्थक हो जायगी। इसलिए भव्यत्व तीन प्रकारका ही होना चाहिए। तथा सुत्रके साथ भी कोई विरोध नहीं आता है, क्योंकि, शक्तिकी अपेक्षा सुत्रमें भव्यत्वके अनादि-सान्तताका उपदेश दिया गया है।

उक्त तीन प्रकारोंमेंसे जो भन्यत्व सादि और सान्त है उसका निर्देश इस अकार है ॥ २११ ॥

१ गी. जी. १९६. २ अ प्रती ' मवियस्त्र छंमदेला ' इति पाठः ।

१ मध्वरणस्स जोग्गा जे जीवा ते इवंति मनसिद्धा । ण हु मळविगमे णियमा ताणं कणजीवळाणिव ॥ गो. मी. ५५८. ४ तत्र सादिः सपर्यवसानो जघन्येनान्तर्म्यूर्तः । स. सि. १, ८.

तिण्हं मनियाणं मज्झे जो सादिसपज्जनसिदो भनिओ तस्स इमो णिहेसो परूषणा पण्णवणा चि उत्तं होदि। अधना मनियाणं जं मिच्छत्तं तं दुनिहं, अणादिसपज्जनसिदं सादिसपज्जनसिदं । तत्थ जो सो सादिओ सपज्जनसिदो मिच्छादिद्वी तस्स इमो णिहेसो चि वत्तव्वं। पुन्निस्लिम्ह पुण अत्थे जो सादिओ सपज्जनसिदो भनिओ तस्स मिच्छत्तस्स इमो णिहेसो परूवेदव्वो।

# जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३१२ ॥

तं जधा- सम्मादिही दिहमग्गो मिच्छत्तं गंत्ण सन्वजहण्णमंते। शुहुत्तमाच्छय अण्णगुणं गदो ।

### उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियट्टं देसूणं ॥ ३१३ ॥

तं जहा- एको अणादियमिच्छादिही तिण्णि करणाणि करिय सम्मतं पडिवण्णो । तेण सम्मत्तेण उप्पज्जमाणेण अणंतो संसारे। छिण्णो संतो अद्भूपोग्गलपरियष्ट्रमेत्तो कदो । उवसमसम्मत्तेण जहण्णमंतोम्रहुत्तमच्छिय उवसमसम्मत्तद्वाए छावित्यसेसाए आसाणं गेतूण मिच्छत्तं णेद्व्वो । अह्वा उवसमसम्मादिही चेव मिच्छत्तं गेतूण अद्भूपोग्गलपरियहं

तीन प्रकारके भव्यों के मध्यमें जो सादि-सान्त भव्य है, उसहा यह निर्देश है, अर्थात् उसकी यह प्रक्षपणा या प्रकापना की जाती है। अथवा, भव्य जीवों के जो मिथ्यात्व है, वह दो प्रकारका होता है-(१) अनादि-सान्त, और (२) सादि-सान्त। उनमें से जो साहि और सान्त मिथ्याहिष्ट है, उसका यह निर्देश है, ऐसा कहना चाहिए। तथा पहले के अर्थमें जो सादि-सान्त भव्य कहा है, उसके मिथ्यात्वका यह निर्देश है, ऐसा प्रक्रपण करना चाहिए।

सादि-सान्त मिथ्यात्वका जघन्य काल अन्तर्भहुत है ॥ ३१२ ॥

जैसे— दष्टमार्गी कोई सम्यग्दष्टि जीव मिच्यात्वकी प्राप्त होकर सर्वजघन्य अन्त-मुंहर्त काल रह करके अन्य गुणस्थानकी चला गया।

सादि-सान्त मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल देशोन अर्धपुद्रलपरिवर्तन है ॥ ३१३ ॥

जैसे— कोई एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव तीनों करणोंको करके सम्यक्त्वको प्राप्त
हुआ। उत्पन्न होनेके साथ ही उस सम्यक्त्वसे अनम्त संसार छिक होता हुआ अर्धपुद्र छपरिवर्तन कालमात्र भर दिया गया। उपशमसम्यक्त्वके साथ सर्वज्ञचन्य अन्तर्भुद्वतं काल रह
कर उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां शेष रह जाने पर उसी जीवको सासादनगुणस्थानमें ले जाकर मिथ्यात्वमें ले जाना चाहिए। अथवा, उपशमसम्यक्षि जीव ही
मिथ्यात्वको जाकर देशोन अर्धपुद्र छपरिवर्तन काल मिथ्यात्वके साथ परिश्रमण करके

१ उत्कर्षेणार्धपुद्रज्ञपरिवर्ती देशीनः । स. सि. १, ८. १ प्र

शतिषु 'क्वो ' शति पाठः ।

देख्णं मिच्छत्तेण परियद्विय अंतोग्रहुत्तावसेते संसारे सम्मत्तं घेतृण अणंताणुवंघी विसंजो-इय विस्समिय दंसणमोहं खविय पमचापमचपरावत्तसहस्तं करिय अधापमत्तकरणं काऊण अपुच्तो अणियद्वी सुहुमो खीणो सजोगी अजोगी होद्ण सिद्धो जादो । जादं देखणमद्द-पोग्गलपरियद्वं ।

सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव अजोगिकेविल ति ओवं ॥३१८॥ इदो ? सासणादीणं भवियत्तं मोत्तृण अण्णस्सासंमना ।

अभवसिद्धिया केविचरं कालादो होति, णाणाजीवं पडुच्च सन्बद्धा ॥ ३१५ ॥

कुदो ? अव्वयत्तादो ।

एगजीवं पडुच्च अणादिओ अपज्जवसिदों ।। ३१६ ॥ कुदो १ मिच्छत्तं मोतृण तस्स गुणंतरगमणामावा ।

एवं भवियमग्गणा समत्ता।

अन्तर्मुहूर्तमात्र संसारके दोष रहने पर सम्यक्त्वको प्रहण करके, पुनः अनन्तानुबन्धी कपायका विसंयोजन करके, पश्चात् विश्वाम ले, द्दीनमोहको अपण कर, प्रमत्त और अप्रमत्त गुण-स्थानसम्बन्धी सहस्रों परिवर्तनोंको करके, अधःप्रवृत्तकरण कर, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण स्क्ष्मसाम्पराय, श्लीणकपाय, सयोगी और अयोगी हो करके सिद्ध होगया। इस प्रकारसे देशीन अर्धपुद्ग उपरिवर्तन काल सिद्ध हुआ।

सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली तकका काल ओघके समान है।। २१४॥

क्योंकि, सासादनादि गुणस्थानवर्ती जीवोंके भव्यत्वकी छोड़कर अन्यका होना, अर्थात् अभव्यपना, असंभव है।

अभव्यसिद्ध जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ३१५॥

क्योंकि, अभन्य जीवोंका न्यय ही नहीं होता।
एक जीवकी अपेक्षा अभन्योंका अनादि और अनन्त काल है।। ३१६॥
क्योंकि, मिध्यात्वको छोड़कर अभन्यके अन्य गुणस्थानमें जानेका अभाव है।
इस प्रकार भन्यमार्गणा समाप्त हुई।

१ सामादनसम्यग्टष्टबाचयोगकेवत्यन्तानां सामान्योक्तः कालः । स. सि. १, ८.

२ अमब्यानामनाधपर्यनतानः । स. सि. १, ८०

# सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्धि-खइयसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिष्टि-पहुडि जाव अजोगिकेवलि ति ओघं ॥ ३१७॥

कुदो? सव्वगुणहुाणाणमप्पणो णाणेगजीवजहण्णुककस्सकाले अस्सिद्ण भेदाभावा। णविर खइयसम्मादिष्टि-संजदासंजदेस अत्थि भेदो। तं भणिस्सामो। ण चेसो भेदो सुत्तेण अपस्विदो, सगंहिदविमेससामण्णमवलंबिय ओघिमिदि णिहेसादो। तं जहा- एगो देवो णेरइओ वा सम्मादिष्टी मणुसेसुविजय अंतोमुहुत्तवभिद्यगव्भादिअहुवस्से गमिय संजमा-संजमं पिडविजय अंतोमुहुत्तं विस्तिमिय अंतोमुहुत्तेण दंसणमोहणीयं खविय खइय-सम्मादिष्टी जादो। चदुहि अंतोमुहुत्तेहि अवभिद्यअहुवस्सेहि ऊणियं पुव्वकोडिसंजमा-संजममणुपालिय मदो देवो जादो। एतथेव विसेसो, णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि।

वेदगसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्विषहुडि जाव अपमत्तसंजदा त्ति ओवं ॥ ३१८ ॥

कुदे। ? णाणेगजीवजहण्णुक्रम्मकालेहि सञ्चगुणहाणाणं ओघगुणहाणेहितो भेदाभाषा ।

सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादमे सम्यग्दिष्ट और श्वायिकसम्यग्दिष्टयोंमें असंयतसम्य-ग्दिष्ट गुणस्थानमे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तकका काल ओघके समान है ॥३१७॥

क्योंकि, चांथे गुणस्थानले लेकर उपरके सभी गुणस्थानोंका अपने अपने नाना जीव और एक जीवके जधन्य और उन्हाए कालका आश्रय करके सम्यग्दिए जीवोंके साथ काई भेद नहीं है। विदेश वान यह है कि क्षायिकसम्यग्दिए संयतासंयतोंक कालमें भेद है, उस कहते हैं। यह कहा जानेवाला भेद सूत्रके द्वारा न कहा गया हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि, संगृहीत हैं सामान्य और विदेश जिसमें, ऐसे द्रव्याधिकनयका अवलम्बन करके 'ओघ' ऐसा पद सूत्रमें निर्दिए किया गया है। अब उक्त कालका स्पर्धाकरण करते हैं – कोई एक देव, अथवा नारकी सम्यग्दिए जीव मनुष्योंमें उत्पन्न होकर, अन्तमुंहते अधिक, गर्मको आदि लेकर आठ वर्ष बिताकर, संयमासंयमको प्राप्त होकर, और अन्तमुंहते विश्राम करके, एक अन्तमुंहतेसे दर्शनमोहनीयका अपण कर, आयिकसम्यग्दिए हो गया। इन चार अन्तमुंहतोंसे अधिक आठ वर्षोंसे कम पूर्वकोटि वर्षप्रमाण संयमासंयमको परिपालन करके मरा और देव हुआ। यहां पर ही हतनी विशेषता है, और कहीं कुछ भी विशेषता नहीं है।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तकका काल ओघके समान है ॥ ३१८ ॥

क्योंकि, नाना जीव और एक जीवसम्बन्धी जघन्य और उत्कृप कालोंकी अपेक्षा सूत्रोक्त सर्व गुणस्थानोंके कालका ओघ गुणस्थानोंके कालसे कोई भेद नहीं है।

१ सम्यक्तातुवादेन सायिकसम्यग्दष्टीनामसंयतसम्यग्दष्टशाद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्योक्तः कालः । स. सि. १,८० २ सायोपसिकसम्यग्दर्शनां चतुर्णां सामान्योक्तः कालः । स. सि. १,८.

# जवसमसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वी संजदासंजदा केवचिरं काळादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ ३१९ ॥

तं जहा- सत्तद्ध जणा बहुआ वा मिच्छादिद्विणो उत्रसमसम्मत्तं पिडवण्णा। उवसमसम्मत्तद्वाए छावलियसेसाए सब्वे आसाणं गदा। अंतरं गदं।

#### उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ३२० ॥

तं जहा- सत्तद्व जणा बहुआ वा मिच्छादिद्विणो उवसमसम्मतं पिडवण्णा । तत्थ अंतोग्रुहुचमिच्छय वेदगसम्मत्तं सम्मामिच्छतं सासणसम्मतं मिच्छतं वा गदा । एदस्स एगा सलागा णिक्खिविद्वा । तस्समए चेव अण्णे मिच्छादिद्विणो उवसमसम्मतं पिडविजय तत्थ अंतोग्रुहुत्तमिच्छय चदुण्हं गुणद्वाणाणमण्णदरं गदा । विदियसलागा लद्धा होदि । एवं तिण्णि चचारि आदि गंतूण पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागमेत्ताओ सलागाओ लब्भेति । तं कथं णव्वदे ? आइरियपरंपरागदुवदेमादो । एदाहि सलागाहि उवसमसम्मत्तद्धं गुणिदे सगरासीदो असंखेजजगुणो अणंतरकालो होदि ।

उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहुर्त काल होते हैं ॥ ३१९॥

जैसे — सात बाट जन, या बहुतसे मिध्यादृष्टि जीव उपरामसम्यक्तवको प्राप्त हुए, और उपरामसम्यक्तवके कालमें छह आवलीप्रमाण कालके अवशिष्ट रहने पर सभीके सभी साम्रादनगुणस्थानको प्राप्त हो गये और पुनः अन्तरको प्राप्त हुए।

उपश्चमसम्यग्दृष्टि असंयत और संयतासंयतोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातवें भाग है।। ३२०॥

जैसे—सात आठ जन, अथवा बहुतसे मिथ्यादि जीव उपरामसम्यक्तको प्राप्त हुए। इसमें अन्तर्मुहर्त रह करके वे सब वेदकसम्यक्तको, या सम्यग्निथ्यात्वको, या सामादन-सम्यक्तको, अथवा मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। इसकी एक रालाका स्थापित करना चाहिए। इसकी एक रालाका स्थापित करना चाहिए। इसी समयमें ही अन्य भी मिथ्यादिए जीव उपरामसम्यक्तको प्राप्त होकर, उसमें अन्तर्मुहर्त रह कर, पूर्वीक चार गुणस्थानोंमेंसे किसी एक गुणस्थानको प्राप्त हुए। यह दूसरी रालाका प्राप्त हुई। इस प्रकारसे तीन चारको आदि लेकर पत्यापमके असंख्यातवे भागमात्र रालाकाएं प्राप्त होती हैं।

शंका—यह कैसे जाना जाता है कि उपरामसम्यक्तवकी शलाकाएं पर्योपमके असंस्थातवें भागमात्र होती हैं?

समाधान-अवार्यपरम्परागत उपदेशसे यह जाना जाता है।

इन लब्ध शलाकाओंसे उपशमसम्यक्त्वके कालको गुणा करने पर अपनी राशिसे मक्षंच्यातगुणा अन्तररहित उपशमसम्यक्त्वका काल होता है।

१ आंपश्चिमकसम्यक्तेषु अर्सयतसम्यग्टिष्टसंयतासंयतयोर्नानाजीवापेश्चया जवन्येनान्तर्प्रहर्तः । सः सिः १,८. १ उत्कर्षण पत्योपनासंस्थेयमागः । सः सिः १,८.

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३२१ ॥

तं जहा- एको मिच्छादिही उवसमसम्मत्तं पडिवणो, अवरो देससंजमेण सह तं चेव पडिवणो, सन्वजहणमद्भमच्छिय उवसमसम्मत्तद्वाए छावलियावसेसाए आसाणं गदा। एसो देण्हं पि जहण्णकालो।

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३२२ ॥

तं जहा- दो मिच्छादिष्टिणो। तत्थ एगो उवसमसम्मत्तं, अवरो देससंजमं पिड-वण्णो। सन्वुकस्समंतोमुहूत्तद्भमच्छिय दोण्णि वि तिण्हमण्णदरं गदा।

पमत्तसंजदपहुडि जाव उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था ति केव-चिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥३२३॥

तं जहा-पमत्त-अप्पमत्ताणं ताव उच्चदे । सत्तष्ट जणा बहुआ वा उवसमसम्मादिष्टिणो उवसमसेढीदे। ओदरिय पमत्तापमत्ता होद्ण एगसमयमञ्ज्यि कालं करिय देवा जादा । अपुन्वकरणस्स ओदरमाणेहि, अणियद्धि-सुहुमसांपराइयाणं चढणोयरणिकरियावावदेहि, उवसंतस्स चढंतेहि अप्पिद्गुणपिडवणाविदियसमए मदेहि जीवेहि एगसमओ वत्तन्त्रो ।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्भ्रहते है ॥ ३२१ ॥

जैसे — एक मिथ्यादि जीव उपशमसम्यक्त्वका प्राप्त हुआ। दूसरा देशसंयमके साथ उसी उपशमसम्यक्त्वका प्राप्त हुआ। दोनों ही जीव सर्वज्ञघन्य काल अपने अपने गुण-स्थानोंमें रह करके उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां अवशेष रह जाने पर सासादन-गुणस्थानका प्राप्त हुए। यह दोनों गुणस्थानोंका जघन्य काल है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है ॥ ३२२ ॥

जैसे— दे। मिथ्याद्दष्टि जीव है। उनमेंसे एक उपरामसम्यक्तवकी और दूसरा देशसंयमको प्राप्त हुआ। वहां वे दानों ही जीव सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तकाल रह करके सम्य-विमध्यात्व, मिथ्यात्व, अथवा वेदकसम्यक्त्व, इन तीनोंमेंस किसी एकको प्राप्त हुए।

प्रमत्तसंयतसे लेकर उपशान्तकपायवीतरागछबस्य गुणस्थान तक उपशमसम्यग्दृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं १ नाना जीवोंकी अपक्षा जघन्यसे एक समय होते हैं।।३२३।।

वह इस प्रकार है- उनमेंसे पहेले प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंकी एक समयकी प्रकारणा करते हैं— सात आठ जन, अथवा बहुतसे उपरामसम्यग्हिए जीव, उपरामश्रेणीसे उतर कर प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत होकर, वहां पर एक समय रह करके, मरण कर, देव हुए। अपूर्वकरण गुणस्थानवालेंके उतरने हुए, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानवालेंक आरोहण और अवतरण, इन दानों ही कियाओं में लगे हुए, तथा उपरान्त-कपायके चढ़ते हुए विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होकर द्वितीय समयमें मरे हुए जीवोंके द्वारा एक समयकी प्रकाण करना चाहिए।

१ एकजीवं प्रति जचन्यश्रीत्इष्टश्चान्तर्पुर्दाः । सः सिः १, ८.

र प्रमत्ताप्रमत्त्योश्चनुर्णाद्यपश्चमकानां च नानाजीनानेक्षया एकजीनावेक्षया च जनन्येनेकः समयः । स. सि. १, ८. ३ प्रतिपु 'अप्पिदगुणपडिनण्णं ' इति पाठः ।

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३२४ ॥

पमत्तापमत्ताणं ताव उच्चदे- सत्तद्ध जणा बहुआ वा दंसणमोहणीयउवसामगा चारित्तमोहणीयउवसामगा वा पमत्तापमत्तगुणे पिडवण्णा। तेसु अंतोसुहुत्तद्धमिन्छय अण्ण-गुणं गदा। तिम्ह चेव समए अण्णे उवसममम्मादिद्विणो पमत्तापमत्तगुणे पिडवण्णा। एवमेत्थ संखेजजसलागा लब्भंति। एदाहि पमत्तापमत्तद्धं गुणिदे वि अंतोसुहुत्तं चेव होदि। द्धदो? अंतोसुहुत्तमिदि सुत्ते उद्दिष्टतादो। एवं चेव चदुण्हसुवसामगाणं वि वत्तव्वं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३२५ ॥ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३२६ ॥

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि, णाणाजीवजहण्णुक्कस्सकालपरूवणाए परू-विद्तादो ।

सासणसम्मादिही ओघं ॥ ३२७ ॥ सम्मामिच्छादिही ओघं ॥ ३२८ ॥ मिच्छादिही ओघं ॥ ३२९ ॥

उक्त गुणस्थानवर्ता उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहूर्त है ॥३२४॥ उनमेंसे पहले प्रमत्त और अप्रमत्तसंयनोंका काल कहते हैं— सात आठ जीव अथवा बहुतसे जीव, चाहे वे दर्शनमोहनीयकर्मके उपशामक हों, अथवा चाहे चारित्र-मोहनीयकर्मके उपशामन करनेवाले हों। प्रमत्त और अप्रमत्तगुणस्थानको प्राप्त हुए। उन दोनों गुणस्थानों अन्तर्मुहुर्त काल रह करके अन्य गुणस्थानको प्राप्त हुए। उसी ही समयमें अन्य भी उपशामसम्यग्दिष्ट जीव प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकारसे यहां पर संख्यात शालाकाएं प्राप्त होती हैं। इन शलाकाओंसे प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतके कालको गुणा करने पर भी अन्तर्मुहुर्त ही होता है, क्योंकि, सूत्रमं 'अन्तर्मुहुर्त ' एसा पर कहा गया है। इसी प्रकारसे चारों उपशामकोंका भी काल कहना चाहिए।

एक जीवकी अवेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल एक समय है।। ३२५।। उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहते है।। ३२६॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं, क्योंकि, इनका अर्थ नाना जीवोंके जधन्य और उत्हए कालकी प्रक्रपणामें प्रक्रपण किया जा चुका है।

सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका काल ओघके समान है।। ३२०।। सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंका काल ओघके समान है।। ३२८।। मिध्यादृष्टि जीवोंका काल ओघके समान है॥ ३२९॥

१ उस्कवंणान्तर्भृहूर्तः । स. सि. १, ८.

सासादनसम्बन्दष्टि-सम्यागिन्यादृष्टि-विन्यादृष्टीनां सामान्योक्तः कालः । स. सि. १, ८.

ओघन्हि उत्तसासणादीणं सम्मत्ताणुवादन्हि उत्तसासणादितिण्हं गुणहाणाणं च भेदाभावा ।

एवं सम्मत्तमगाणा समना ।

सिणयाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिद्वी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सव्बद्धां॥ ३३०॥

सगमभेदं सत्तं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३३१ ॥

एदं पि मुत्तं सुगमं चेय, बहुमो परूविदत्तादो । उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधतं ॥ ३३२ ॥

तं जधा- एगा असुष्णी सण्णीस उववण्णा सागरीवमसदप्रधत्तं तत्थेव भिमय पुणी अमण्णितं गरो।

सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव स्वीणकसायवीदरागछदुमत्था ति ओधं ॥ ३३३ ॥

ओवमं कह गये सासादनसम्यन्दि आदि तीन गुणस्थानीकी कालप्रस्तपाका और सम्यक्त्वमार्गणांक अनुवादमं कहे गंय सासादनसम्यग्द्य आदि तीन गुणस्थानींकी काल-प्रस्पाका परस्परमें काई भेद नहीं है।

इस प्रकार सम्बक्त्वमार्गणा समाप्त हुई।

मंज्ञामार्गणाके अनुवाद्में संज्ञी जीवोंमें मिध्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल होते हैं ॥ ३३० ॥

यह मृत्र मुगम है।

एक जीवकी अंपक्षा मंत्री मिथ्यादृष्टि जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहर्त है ॥३३१॥ यह सूत्र भी सुगम ही है, क्योंकि, पहले बहुत बार प्ररूपण किया जा चुका है।

एक जीवकी अपेक्षा मंज़ी मिध्यादृष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल सागरोपमञ्चत-प्रथक्तव है ॥ ३३२ ॥

जैस- कोई एक असंबी जीव संबियोंमें उत्पन्न हुआ और सागरीपमदातपृथक्त्वके भन्त तक वह संक्षियों में ही भ्रमण करके पुनः असंक्रित्वकी प्राप्त हुआ।

सासादनसम्यग्दृष्टिसे लेकर श्लीणकपायवीतरागछबस्य गुणस्थान तक संज्ञियोंकी कालप्ररूपणा ओघके समान है ॥ ३३३ ॥

र संबात्वादेन संबिषु मिध्यादृष्टमाधानितृत्तिवादरान्ताना प्वेदवत् । स. सि १,८.

२ श्रेषाणां सामान्योत्तः काळः । स. सि. १, ८.

सिष्मिसासणादीणं ओघसासणादीणं च सिष्णचं पिंड मेदामाना । असण्णी केविचरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धां ॥ ३३४ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ ३३५ ॥

तं जहा- एगा सण्णी असण्णीसु उप्पिज्जिय खुद्दाभवग्गहणमेत्तकालमि छिय साण्णितं गदो ।

उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ ३३६ ॥

तं जधा- एगो सण्णी मिच्छादिद्वी असण्णी होद्ण आवितयाए असंखेजजिद-भागमेत्तवीग्गलपरियद्वी तत्थ परियद्विद्ण सण्णित्तं गदो ।

एवं सीण्णमग्गणा समना ।

आहाराणुवादेण आहारएस मिच्छादिट्टी केवचिरं कालादे। होंति, णाणाजीवं पडुच्च सन्बद्धां ॥ ३३७ ॥

क्योंकि, संक्री सासादनादिकोंका और ओघ सासादनादिकोंका संक्रित्वके प्रति कोई भेद नहीं है।

असंज्ञी जीव कितने काल तक होते हैं । नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा असंज्ञी जीवोंका जघन्य काल क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥३३५॥ जैसे— कोई एक संज्ञी जीव असंक्षियोंमें उत्पन्न होकर क्षुद्रभवग्रहणमात्र काल रह करके संक्षित्वको प्राप्त हो गया।

एक जीवकी अपेक्षा असंज्ञियोंका उत्कृष्ट काल अनन्तकालात्मक असंख्यात पद्रलपरिवर्तनप्रमाण है ॥ ३३६ ॥

जैसे— कोई एक संत्री मिध्यादिष्ट जीव असंत्री होकर, आवलीके असंस्थातवें भाग-मात्र पुदलपरिवर्तनोतक उन्होंमें परिश्रमण करके संक्षित्वको पात हुआ।

इस प्रकार संशीमार्गणा समाप्त हुई।

आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारकोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ ३३७ ॥

१ असंक्षिनां विष्यादष्टेनीनाजीवापेक्षया सर्वः कालः । सः सिः १. ८.

२ एकजीवं प्रति जवन्येन सुद्रमवप्रहणम् । सः सि. १, ८,

इ सत्कर्वेणानन्तः काळोऽसंस्येयाः पुद्रळपरिवर्ताः । स. वि. १, ८.

४ जाहारानुवादेन आहार्केषु भिष्यारष्टेर्नानाजीवापेक्षया सर्वः काळः । स. सि. १, ८.

सुगममेदं सुत्तं। एगजीवं पदुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। ३३८ ॥ एदं पि सुत्तं सुगमं चेय, ओघम्हि उत्तत्थादो।

उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसापिणि-उस्सिणिणी ॥ ३३९ ॥

तं जहा- एको मिन्छादिट्ठी विग्गहं काद्ण उववण्णो । अंगुलस्स असंखेजिदिमागं असंखेजासंखेजा ओसप्पिण-उस्सिपणीपमाणं तत्थ परिभिमय आहारगो जादो । पुणो अवसाणे विग्गहं करिय अणाहारितं गरो । एवमाहारिमिच्छादिद्विस्स उक्कस्सकालो सिद्धो होदि ।

सासणसम्मादिद्विप्पहुडि जाव सजोगिकेविल ति ओघं ॥३४०॥ कुदो१ णाणेगजीवजहण्णुकस्सकालेहि आहारिसासणादीणं ओघसासणादीहि भेदाभावा। अणाहारएसु कम्मइयकायजोगिभंगो ॥ ३४१॥

यह सूत्र हुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा आहारक मिश्यादृष्टि जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है।। ३३८।।

यह सूत्र भी सुगम ही है, क्योंकि, ओघमें इसका अर्थ कह दिया गया है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातर्वे भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात अवसर्विणी और उत्सर्विणी है ॥ ३३९ ॥

जैसे— एक मिथ्यादृष्टि जीव विद्यह करके (आहारक मिथ्यादृष्टियों में) उत्पन्न हुआ। अंगुलके असंख्यातचें भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी तक उनमें परिश्रमण करता हुआ आहारक रहा। पुनः अन्तमें विद्यह करके अनाहारकपनेकी प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे आहारक मिथ्यादृष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल सिद्ध हो जाता है।

सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तकके आहारकाँका काल ओघके समान है।। ३४०।।

क्योंकि, नाना और एक जीवसम्बन्धी जघन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा बाहारक सासादनसम्यग्दिष्टि आदि गुणस्थानोंका ओघ सामादनादि गुणस्थानोंक कालके साथ कोई मेद नहीं है।

अनाहारक जीवोंका काल कार्मणकाययोगियोंके समान है ॥ ३४१ ॥

१ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्महूर्तः । स. वि. १, ८.

२ उत्कर्षेणागुडासंरुपेयमागा असंरूपेयासंरुपेया उत्सर्विण्यवसर्विण्यः । स. सि. १, ८.

३ शेषाणां सामान्योक्तः काळः । सः सि. १,८.

४ अनाहारकेषु मिप्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया सर्वः काळः । एकजीवं प्रति जमन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण प्रयः

कुदो ? मिच्छादिद्वी णाणाजीवं पड्डच सव्वद्धं होंति, एगजीवं पड्डच जहण्णेण एगो समग्रो, उक्कस्तेण तिण्णि समया; सामणमम्मादिद्वी असंजदमम्मादिद्वी णाणाजीवं पड्डच जहण्णेण एगसम्बो, उक्कस्तेण आवित्याए असंखेडजिदिभागो, एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसम्बो, उक्कस्तेण वे समया; सयोगिकेवित्रणं णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण तिण्णि समया, उक्कस्तेण संखेजसमया, एकजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्तेण तिण्णि समया इश्वेणिह अणाहारमिच्छादिद्विशादीणं कम्मइयकायजोगिमिच्छादिद्विशादीहितो विसेसाभावा।

#### अजोगिकेवली ओघं' ॥ ३४२॥

कुदो ? णाणाजीवं पडुच जहण्णुक्कस्मेण अंतोमुहुत्तं, एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्क-स्सेण पंचहरस्तक्खरुच्चारणकालो इच्चेदेहि भेदाभावा ।

( एवं आहारमगणा समना । )

#### एवं कालाणिओगद्दारं सम्मत्तं ।

क्योंकि, अनाहारक मिध्यादि नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होने हैं, एक जीवकी अपेक्षा जग्रन्थसे एक समय होते हैं, और उत्कर्षसे तीन समय होते हैं; अनाहारक सास दन-सम्यग्दि और अनंयतसम्यग्दि नाना जीवोंकी अपेक्षा जग्रन्थसे एक समय, उत्कर्षसे आवलींके असंक्यातवें भाग, एक जीवकी अपेक्षा जग्रन्थसे एक समय और उत्कर्षसे दो समय तक होते हैं; सयोगिकेवलीका काल नाना जीवोंकी अपेक्षा जग्रन्थसे तीन समय और उत्कर्षसे संक्यात समय है, तथा एक जीवकी अपेक्षा जग्रन्थ और उत्कृष्ट काल तीन समय है; इस प्रकारसे अनाहारक मिध्यादि आदि जीवोंका कार्मणकाययोगी मिध्यादि आदिसे विशेषताका अभाव है।

अनाहारक अयोगिकेवलीका काल ओघके समान है ॥ ३४२ ॥

क्योंकि, नाना जीवॉकी अपेक्षा जघन्य और उन्हर काल अन्तर्मुह्ते हैं। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उन्हर काल पांच हस्व अक्षरोंके उच्चारण कालके समान है, इस प्रकार ओधप्रक्रपणासे कोई भेद नहीं है।

> ( इस प्रकार आहारमार्गणा समाप्त हुई। ) इस प्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

समयाः । सासादनपम्यग्दष्टयसंयतसम्यग्द्रष्टयोनीनाजीवापेक्षया जवन्येनैकः समयः । उत्कर्षणाविकाया असंख्येय-मागः । एकजीव प्रति जवन्येनैकः समयः । उत्कर्षण डी समयी । सयीगकेविनी नानाजीवापेक्षया जवन्येन त्रयः समयाः । उत्कर्षण संख्येयाः समयाः । एकजीवं प्रति जवन्यश्चीत्वृष्टश्च त्रयः समयाः । सः सि. १,८.

१ अयोगकेवालेना सामान्योक्तः कालः । स सि. १, ८. २ कालो वर्णितः । स. सि. १, ८.

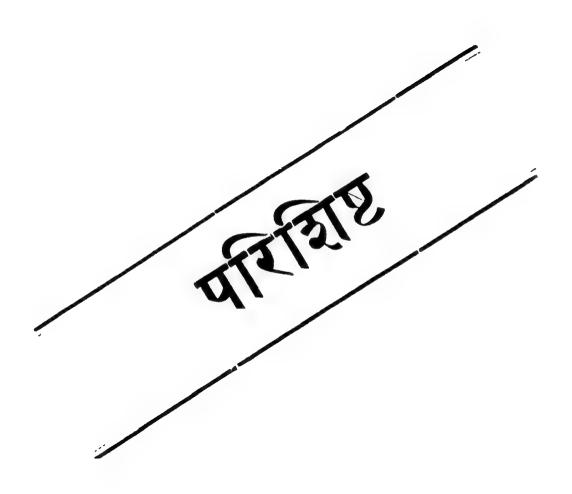

# १ खेत्तपरूवणासुत्ताणि ।

| सूत्र | संख्या                 | सुत्र                          |            | áa       | स्         | त्र संख्या                             | सूत्र                       |           | वृष्ठ     |
|-------|------------------------|--------------------------------|------------|----------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| ?     | खेत्ताणुग<br>आदेसेण    | मेण दुविहो णि<br>य ।           | देसो, ओघेण | <b>२</b> | 80         | पंचिदियतिरिः<br>खेचे, लोगस्स           | म्खअपज्जत्ता<br>। असंखेजदिभ | _         | ७३        |
|       | सब्बलोगे               |                                |            | 80       | <b>?</b> ? | मणुसगदीए<br>मणुसिणीसु वि<br>अजोगिकेवरी | मेच्छाइड्डिप्पहु            | डि जाव    |           |
| ₹     | -                      | माइड्डिप्पहुडि<br>ते केवडि खे  |            |          | 1 ;<br>1   | असंखेडब्रि <b>क्</b>                   | _                           | with      | ७३        |
|       | असंखेडज                | दिभाए ।                        |            | ३९       | १२         | सजोगिकेवली                             | केवडि खेत्ते,               | ओघं ।     | ७५        |
| 8     | _                      | वली केवांडि हैं<br>दिभागे, असं |            |          | <b>१</b> ३ | मणुमअपअत्त<br>लोगस्स असंस्             | _                           |           | ७६        |
| 4     |                        | प्रव्वलोगे वा ।<br>गदियाणुवादे |            | 88       | \$8        | देवगदीए देवे<br>जाव असंजदस             | _                           | _         |           |
|       | _                      | रइएसु मिच्छ                    |            |          |            | खेते, लोगस्स                           | असंखेजदिभ                   | ागे ।     | <i>૭७</i> |
|       |                        | जदसम्माइहि<br>गस्स असंखेज      |            | ५६       |            | एवं भवणवा<br>उवरिमउवरि                 | _                           | जाव<br> ण |           |
| ξ     | एवं सत्तस्             | <b>पुढ</b> वीसु णेर            | [या        | ६५,      |            | वासियदेवा चि                           | r I                         |           | છ્છ       |
|       |                        | दीए तिरिक्खे<br>डि खेत्ते, सङ  | • •        | ६६       |            | अणुदिसादि<br>विमाणवासिय                | _                           |           |           |
|       |                        | माइडिप्पहाडि<br>ते केवडि खे    |            | 1        |            | दिट्टी केवडि रे<br>ज्जिदिमागे ।        | वेत्ते, लोगस्स              | असंखे-    | ८१        |
|       | असं खेज्ज              |                                | ,          | ६७       | 20         | इंदियाणुत्रादेण                        | एइंदिया                     | बादरा     | •         |
|       |                        | तेरिक्ख-पंचिदि<br>पंचिदियतिरिक |            |          |            | सुहुमा पज्जत<br>खेत्ते, सन्वरो         | । अपज्जता                   | केवडि     | ८१        |
| 1     | मिच्छाइडि              | पहुंडि जा<br>डि खेत्ते, ले     | व संजदा-   |          | २८         | वीइंदिय-तीइंदि<br>पज्जचा अपज्ञ         | य-चउरिदिया                  | तस्सेव    | - 1       |
|       | <del>बे</del> ज्जदि मा |                                |            | Ę ę,     |            | लोगस्स असंखे                           |                             |           | ८४        |

|   | A. | and de                            | 50  | A.  | deal                | Q.                         | 80  |
|---|----|-----------------------------------|-----|-----|---------------------|----------------------------|-----|
|   | १९ | पंचिदिय-पंचिदियपञ्जत्तरमु मिच्छा- |     | ર્૭ | सजोगिकेवली          | ओषं ।                      | १०१ |
|   |    | इद्विप्पहुडि जाव अजोगिकेविल सि    |     | २८  | तसकाइयअपज           | जत्ता पंचिदियअप-           |     |
|   |    | केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेजदि-    |     |     | ज्जनाणं भंगा        |                            | १०१ |
|   |    | मागे।                             | ८६  | २९  |                     | पंचमणजोगि-पंच-             |     |
|   | २० | सजोगिकेवली ओघं।                   | ८६  |     | विचेजागीसु          | मिच्छादि <u>द्विप</u> हुडि |     |
|   |    | पंचिदियअपन्जता केवडि सेते,        | ·   |     | जाव सजोगिके         | वली केवडि खेते,            |     |
|   |    | लोगस्स असंखेज्जदिभागे।            | ୯୬  |     | लोगस्स असंखे        | ज्जिदिभागे ।               | १०२ |
|   | २२ | कायाणुत्रादेण पुढविकाइया आउ-      |     | ३०  | कायजोगीसु वि        | मेच्छाइद्वी ओषं ।          | १०३ |
|   |    | काइया तेउकाइया वाउकाइया,          |     |     |                     | द्विष्पहुडि जाव खीण        |     |
|   |    | बादरपुढविकाइया बादरआउकाइया        |     |     | कसायवीदराग          | छदुमन्था केवरि             | \$  |
|   |    | बादरतेउकाइया बादरवाउकाइया         |     |     | खेत्ते, लोगस्स      | असंखेजजदिभागे।             | १०३ |
|   |    | बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरा त-     |     | ३२  | सजोगिकेवली          | ओघं ।                      | १०४ |
|   |    | स्सेव अपञ्जता, सुहुमपुढविकाइया    |     | ३३  | ओरालियकाय           | जोगीसु मिच्छाइट्ट          | f   |
|   |    | सुहुमआउकाइया सुहुमतेउकाइया        |     |     | ओंघं ।              |                            | १०४ |
|   |    | सुद्दुमवाउकाइया तस्सेव पज्जना     |     | ३४  | सासणसम्मादि         | द्विष्पहुडि जाव            | 4   |
|   |    | अपज्जता य केवडि खेत्ते, सब्ब-     |     |     | सजोगिकेवली          | लोगस्स असंखेजदि            | _   |
|   |    | लोगे ।                            | ८७  |     | भागे ।              |                            | १०५ |
|   | २३ | बादरपुढविकाइया बादरआउकाइया        |     | ३५  | ओरालियमिस           | कायजोगीसु मि-              |     |
|   |    | बादरतेउकाइया बादरवणफादि-          |     |     | च्छादिद्वी ओर्      | <b>i</b>                   | १०५ |
|   |    | काइयपत्तेयसरीरा पज्जत्ता केवडि    |     | ३६  | सासणसम्मादि         | हि। असंजदसम्मा-            |     |
|   |    | खेरे, लोगस्स असंखेज्जदिभागे।      | ९ ३ |     | दिद्वी सजोगिने      | कवली केवाडि खेत्रे,        |     |
|   | 38 | बादरवाउकाइयपजाता केवडि खेत्ते,    |     |     | लोगस्स असंखे        | वेज्जदिभागे।               | १०६ |
|   |    | लोगस्स संखेज्जदिभागे ।            | ९९  | ३७  | वेउव्वियकायः        | नोगीसु मिच्छाइद्वि-        |     |
|   | २५ | वणप्कदिकाइयणिगोदजीवा बादरा        |     |     | _                   | असंजदसम्मादिद्वी           |     |
|   |    | सुहुमा पज्जत्तापज्जत्ता केवडि     |     |     |                     | होगस्स असंखेजदि-           |     |
| i |    |                                   | १०० | 1   | मागे ।              | •                          | १०८ |
|   | २६ | तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएसु मि-       |     | 36  | वेउव्वियामस्स       | कायजोगीसु मिच्छा           | •   |
|   |    | च्छाइद्विप्पहुडि जाव अत्रोगि-     |     |     |                     | म्मादिही असंजद-            |     |
|   |    | केवलि ति केवडि खेरी, लोगस्स       |     |     | सम्मादिङी के        | वडि खेत्ते, लोगस्स         |     |
|   |    | 49 . 9                            | १०१ |     | <b>य</b> संखेजजदिमा | गे ।                       | १०९ |
|   |    |                                   |     |     |                     |                            |     |

| स्त्र | संख्या ।                                                 | स्त्र                             | वृष्ठ              | स्त्र                                   | संस्था                                  | स्त्र                                                      | रुष                         |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ३९    | आहारकायजेागीसु<br>कायजागिसि पमत्त                        | संजदा केनडि                       |                    |                                         | अण्णाणीसु वि                            | ा मदिअण्गाणि-सुद-<br>मेन्छादिद्वी ओषं ।                    |                             |
| 80    | खेत्ते, लोगस्स अस्<br>कम्मइयकायजोगीः<br>ओघं।             | सु मिच्छाइट्टी                    | 1                  |                                         | _                                       | दिद्वी आघ ।<br>सु मिच्छादिद्वी सासण-<br>केवडि खेचे, लोगस्स | ११८                         |
|       | सासणसम्मादिही<br>इही ओघं ।                               | असंजदसम्मा-                       | 9 9 9              | ५४                                      | असंखेजजदि                               | गांग ।<br>मांगे ।<br>हेय-सुद-ओहिणाषीसु                     | ११८                         |
|       | सजोगिकेवली केवा<br>असंखेज्जेसु मागेर्<br>वेदाणुवादेण इति | रु सब्बलोगे वा।                   | १११                |                                         | स्रीणकसायः                              | ।दिद्धिप्पहुद्धि जाव<br>।दिरागछदुमत्था के                  |                             |
| • `   | मिच्छाइड्रिप्पहुडि<br>केवडि खत्ते, ल                     | जाव अणियट्टी<br>होगस्स असंखे-     |                    | <b>હ</b> હ                              | भागे।                                   | होगस्स असंखेज्जदि-<br>ाणीसु यमत्तसंजद-                     | ११९                         |
| ጸጸ    | ज्जदिमागे ।<br>णबुंसयवेदेसु मि<br>जाव अणियड्डि रि        | <b>च्छादिद्विपदृ</b> डि           | <b>१११</b>         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | प्पहुंडि जाव<br>छदुमस्था                | खीणकसायवीदरागः<br>होगस्स असंखेजदिः                         |                             |
| ४५    | जाव जाणपाडु ।<br>, अपगदवेदएसु<br>जाव अजोगिकेवर           | अणियद्विष्पहुद्धि                 |                    |                                         |                                         | ।<br>सजोगिकेवली ओषं।                                       |                             |
|       | ले।गस्स असंखेडड<br>सजोगिकेवली ओ                          | र्घ ।                             | ११३<br><b>१</b> १३ |                                         | अजे।गिकेवर<br>संजमाणुवार<br>संजदप्पहृडि | श आधाः<br>रेण संजदेसु पमत्त-<br>: जाव अजोगिकेवर्री         | १२०                         |
| 83    | कसायाणुवादेण व<br>कसाइ-मायकसाः<br>मिच्छादिद्वी ओधं       | <b>र</b> ले।भकसाईसु               | ११३                | ५९                                      | ओधं ।                                   | ઠી ओधं ।                                                   | १२ <b>१</b><br>१ <b>२</b> २ |
| 84    | सासणसम्मादिहि<br>अणियद्वि ति केवां                       | प्पहुडि जाव<br>डि खेत्ते, लेगिस्स |                    | Ęo                                      | सामाइय-चे<br>पमत्तमंजर्                 | ग्दोनद्वानणसुद्धिसंजदेस्<br>:पहुडि जान अणियद्वि            |                             |
| 8¢    | असंखेजजिद्यागे<br>१ णवरि विसेसी,                         | लोमकसाईसु                         |                    |                                         | _                                       | (मंजदेसु पमत्त-अप्प<br>केवडि खेत्ते, लेगस्स                |                             |
|       | सुद्रुमसांपराइयसुं<br>समा खवा केवरि<br>असंखेज्जदिभागे    | डे खेत्ते, लोगस्स                 | •                  | 6 3                                     | असंखेडजि                                | •                                                          | १२३                         |
| 4     | • अकसाईसु च <b>दु</b> ह                                  | ाणमोधं ।                          | ११६                | 1                                       |                                         | द्विसंजद्उवसमा खबर                                         |                             |

| स्त्र      | संस्था            | स्त्र                        | वृष्ट | स्त्र | संस्था                    | सूत्र                         | £              | g  |
|------------|-------------------|------------------------------|-------|-------|---------------------------|-------------------------------|----------------|----|
|            |                   | गस्स असंखेजदि-               |       |       |                           | _                             |                |    |
|            | भागे।             | 0.5                          | १२२   |       | _                         | गयवीदरागछद्                   | _              |    |
| ष्द        | जहाक्खादविहार     | मुद्धिसजदसु चदु-             | 0.50  |       | _                         | , लोगस्स उ                    |                | _  |
|            | द्वाणमोधं ।       | 0 11 1                       | •     |       | ज्जिदिभागे ।              | । ओर्घ ।                      | <b>१</b> ३     |    |
| ६४         | संजदासंजदा केव    | •                            |       |       |                           | ण मवसि।<br>ण मवसि।            |                | •  |
|            | असंखेजजदिभागे     | _                            | •     |       |                           |                               |                |    |
| ,          | असंजदेसु मिच्छ।   |                              | १२४   |       | गमण्डाादाहरू<br>केवली ओघं | पहुडि जात्र अः<br>।           | जााण-<br>१३१   | •  |
| ६६         | सासणसम्मादिद्वी   | सम्मामिच्छा-                 |       |       |                           |                               |                | •  |
|            | दिष्ठी असंजदसम    | मादिद्वी ओषं ।               | १२५   | 90    | जनभाताञ्चर<br>नेनक सोने   | यु । मण्डा।<br>सन्दर्भक्तः।   | (५४।<br>० ३ :  | 2  |
| €७         | दंसणाणुवादेण      |                              |       |       |                           | सन्वलीए ।<br>रेण सम्मादिद्धि- |                | Κ. |
|            | मिच्छादिद्विष्पहु |                              |       |       | _                         | रणसम्मादाष्ट्र-<br>असंजदसम्मा | •              |    |
|            |                   | रुमत्था केवडि                |       |       | _                         | असजदत्तरना<br>प्रजोगिकेवलीः   | -              | 3  |
|            | •                 | ।संखेउजदिभागे।               | १२६   | 10    | सजोगिकेवली                |                               | याप। ६५<br>१३१ |    |
| Şζ         | अचक्खुदंसणीसु     | मिच्छादिद्वी                 |       | . 0   |                           | द्वीमु असंजद्द                |                | 9  |
|            | ओघं ।             |                              | १२७   | •     |                           | जाव अपमत्त                    |                |    |
| ६९         | सासणसम्मादिश्     | _                            |       |       |                           | लोगस्स असंखे                  |                |    |
|            | <b>A</b> .        | ।गछदुमत्था ति                |       |       | भागे ।                    |                               | 931            | 5  |
|            | ओधं।              |                              | १२७   | 42    | उवसमसम्मा                 | दिद्वीसु असंजद                | सम्मा-         | •  |
|            | ओहिदंसणी ओ        | _                            |       |       | दिद्भिष्यहाडि             | जार उवसंतर                    | त्साय-         |    |
| १९         | केवलदंसणी केव     | लणाणिभंगो ।                  | १२७   |       | _                         | त्था केवडि                    |                |    |
| ७२         | लेस्साणुवादेण वि  | ज्हले <del>स्</del> सिय-णील- |       |       |                           | वेज्जदिभागे ।                 | -              | Ş  |
|            |                   | सएसु भिच्छा-                 |       | ૮રૂ   |                           | दिद्वी ओर्घ।                  |                |    |
|            | दिद्वी ओघं।       |                              | १२८   | 82    | सम्माभिच्छा               | दिद्वी ओषं ।                  | १३             | 1  |
| ७३         | सासणसम्मादिङ्की   | सम्मामिच्छा-                 |       |       | मिच्छादिद्वी              |                               | <b>१</b> ३:    | 1  |
|            | दिट्ठी असंजदसम    | मादिद्वी ओर्घ ।              | १२८   | ८६    | सण्णियाणुवा               | देण सण्णीसु मि                | া-জা-          |    |
| <i>૭</i> ૪ | तेउलेस्मिय-पम्म   | लेस्सिएसु मिच्छा-            |       |       |                           | जाव खीणक                      |                |    |
|            |                   | अप्पमत्तनंजदा                |       |       | वीदरागछदुम                | त्था केनडि                    | खेत्ते,        |    |
|            | _                 | स्स असंखेजजदि-               |       |       |                           | वेज्जदिभागे।                  | १३१            | Ę  |
|            | भागे ।            |                              | १२९   | 60    | असण्णी केवी               | हे खेते, सब्ब                 | लोए । १३       | Ę  |

| स्त्र | संख्या                                      | सूत्र           | पृष्ठ | सूत्र | संख्या               | स्त्र                                        |              | वृष्ठ |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|-------|-------|----------------------|----------------------------------------------|--------------|-------|
| 66    | आहाराणुवादेण<br>दिद्वी ओघं ।                | आहारएसु मिच्छ।  | १३७   |       |                      | गादिही असंब<br>गिकेवली केव                   |              |       |
| ८९    | सासणसम्मादिहि<br>सजोगिकेवली<br>लोगस्स असंखे | केवडि खेते,     | •     | ९२    | लोगस्स अ<br>सजोगिकेव | (संखेज्जदिभागे<br>ठी केवडि<br>(संखेज्जेसु वा | ।<br>स्रेते, | १३८   |
| ९०    |                                             | च्छादिद्वी ओघं। |       |       |                      | _                                            |              | १३८   |
|       |                                             |                 | 3     | J.7.  | 177 7000             | 1:11                                         |              |       |

# फोस**णपरूवणासुत्ताणि**

| सूत्र | संख्या सूत्र                                                                            | वृष्ठ | सूत्र | संख्या           | स्र                       | t                                              | पृष्ठ       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| ?     | पोसणाणुगमेण दुविहो णिद्देसी,<br>ओघेण आदेसेण य ।                                         |       |       |                  |                           |                                                | १७०         |
| २     | ओघेण मिच्छादिद्वीहि केवडियं<br>खेतं पोसिदं, सन्वलोगो ।                                  | i     |       |                  | _                         | वडियं <b>खेतं</b><br>खेजदिमागो,                |             |
| ३     | सासणसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्रं<br>फासिदं, लोगस्त असंखेजबिर<br>भागो।                   | , !   |       | आदेसेण           | गदियाणु                   | च्त्रलोगो वा ।<br>गदेण णिरय-<br>पेच्छादिद्वीहि | १७२         |
|       | अद्व वारह चोहसभागा वा देखणा                                                             | १४९   |       | केवडियं          | खेतं पोसि                 |                                                | <b>€</b> ⊌3 |
| ٩     | सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मा-<br>इड्डीहि केनडियं खेत्रं पोसिदं,<br>लोगस्स असंखेज्जदिभागो । |       |       | छ चोइर<br>सासणस  | सभागा वा है<br>म्मादिहीहि | स्यूगा ।<br>केवडियं <b>खेत्रं</b>              |             |
|       | अद्व चोदसभागा वा देखणा ।<br>संजदासंजदेहि केवडियं खेर्च<br>फोसिदं, लोगस्स असंखेउजदि      |       |       | मागे।<br>पंच चे। | इसभागा वा                 |                                                | ee\$        |
|       | मागो ।<br>छ चोइसभागा वा देसूगा।<br>षमत्तसंजद्प्पहुडि जाव अजीगि                          | १६८   |       | दिद्वीहि         | केवडियं र                 | संजदसम्मा-<br>वेत्तं पोसिदं,<br>मागो ।         | १७८         |

| स्त        | संस्था                                       | सूत्र                                                                      | पृष्ठ      | स्त्र | संस्था                            |                                   | <b>त्त्र</b>                                                   | á                  |
|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>१</b> ६ | इद्विप्पहुढि ज                               | र णेरइएसु मिच्छा-<br>वि असंजदसम्मा-<br>व्यं खेर्च पोसिदं,<br>ज्जिदिमागो ।  | १८२        | २७    | भागो ।<br>असंजदस                  | म्मादिद्धि-                       | असंखेज्जदि-<br>संजदासंजदेहि<br>सेदं, लोगस्स                    | २०६                |
| <b>१७</b>  | णेरइएसु मिच्छ                                | व छद्वीए पुढवीए<br>विद्वि-सासणसम्मान्<br>इयं खेत्तं फोसिदं,<br>इज्जदिभागो। | १८८        |       | असंखेज्जां<br>छ चोइस<br>पंचिदियां | दियागी ।<br>भागा वा<br>तिरिक्ख-पं | देख्णा।<br>चिदियतिरि –                                         | २० <b>७</b><br>२०७ |
|            | एग वे तिणिम च<br>भागा वा देखण                | बतारि पंच चोइस-                                                            | १८८        |       | दिद्वीहि<br>लोगस्स अ              | केवडियं<br>गसंखेजजद               | सु मिच्छा-<br>खेत्तं फोसिदं,<br>भागो।                          | <b>२११</b>         |
|            | दिद्वीहि केवडि<br>लोगस्स असंस्               | यं खेतं पोसिदं,                                                            | १८९        | 3 8   |                                   | ।रि <del>व</del> खगदी             | णं भगे। I<br>।जत्तएहि केव-                                     |                    |
|            |                                              | दंयं खेत्तं पोसिदं,<br>ज्जिद्भागो ।                                        | १९०<br>१९० |       |                                   | तं फोसि<br>दिभागे। ।              | ादं, लोगस्स                                                    |                    |
|            | सासणसम्मादि।<br>दिद्धि-असंजदस<br>डियं खेत्रं | ट्टे—सम्मामिच्छा-<br>म्मादिट्ठीहि केव-<br>फोसिदं, लेागस्स                  |            |       | मणुसिणी                           | सु मिच्छा<br>पोसिदं,              | -मणुसप <b>जत्त-</b><br>दि <b>र्द्वा</b> हि केव-<br>लोगस्स असं- |                    |
| २३         | दिष्टीहि केवडि                               | गा।<br>तिरिक्खेसु मिच्छा-<br>यं खेत्तं फोसिदं,                             | १९१        |       | सन्बलोगो<br>सासणसम्               | वा ।<br>मादिद्वीहि                | केवडियं खेत्तं                                                 | २१६<br><b>२</b> १६ |
| २४         | फोसिदं, लोग                                  | ट्टीहि केवडियं खे <del>त्तं</del><br>स्सि असंखेज्जदि-                      |            |       | भागो ।<br>सत्त चोइ                | सभागा वा                          |                                                                | २१७<br>२१७         |
|            | भागो ।<br>सत्त चोइसभाग<br>सम्मामिच्छादि      | ॥ वा देखणा ।<br>ट्वीहि केवडियं खेत्तं                                      | १९३        | ₹८    |                                   | वलीहि वे                          | हि जाव<br>व्वाडियं खेत्तं<br>खेजदिभागो।                        | २२०                |

TH

236

239

**980** 

| सूत्र      | संख्या सूत्र                                                                                | पृष्ठ       | सूत्र     | संख्या                           | सूत्र                                                | पृष्ठ       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
|            | केवडियं खेतं फोसिदं, लोगस्स                                                                 |             |           | खेचं पोसिदं, लो                  | गस्स असंखेजिदि-                                      |             |
|            | असंखेज्बदिमागो ।                                                                            | २४२         |           | भागो ।                           |                                                      | २५०         |
| 49         | सन्वलोगो वा ।                                                                               | २४३         | € %       | सव्वलेगो वा।                     |                                                      | २५०         |
| ६०         | पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्तएमु मि-<br>च्छादिहीहि केवडियं खेर्च पोसिदं,                           | 200         | ६९        | _                                | एहि केवडियं<br>हेगस्स संखेजदि-                       |             |
| <b>.</b> . | लोगस्स असंखेजनदिभागे।                                                                       | २४४         |           | भागे।                            |                                                      | <b>2</b> 47 |
| 93         | अ <b>ह चोइसमागा देख्णा,</b> सब्द-<br>लोगो वा ।                                              | २४४         |           | सव्वलोगा वा ।<br>वणप्कदिकाइयाँ   | ोगोदजीववादर                                          | २५३         |
| ६२         | सासणमम्मादिष्टिष्पहुडि जाव<br>अजोगिकेविल कि ओधं।                                            | રુષ         |           |                                  | पज्जत्तएहि केव-<br>इं, सन्वलोगे। ।                   |             |
| ६३         | सजोगिकेवली ओघं।                                                                             | २४५         | ७३        | तसकाइय — तस                      | काइयपज्ज <b>त्त</b> एसु                              |             |
|            | पंचिदिय अपज्जनएहि केवाडियं<br>खेर्न पोसिदं, लोगस्स असंखे-                                   |             |           | _                                | डे जाव अजोगि-                                        | २५४         |
|            | ज्जिदिभागे।                                                                                 | <b>६</b> ४६ | ७३        | तसकाइयअपज्ज                      | ताणं पंचिदिय-                                        |             |
| ६५         | सन्बलोगो वा ।                                                                               | २४६         |           | अपडजत्ताणं मंग                   | ो ।                                                  | २५४         |
| ६६         | कायाणुनादेण पुढनिकाइय –<br>आउकाइय—तेउकाइय-नाउकाइय-<br>बादरपुढनिकाइय-बादरआउकाइय              |             | ७४        |                                  | चमणजोगि-पंच-<br>ज्ञादिद्वीहि केत्र-<br>ोसिदं, लोगस्स |             |
|            | बादरतेउकाइय-बादरवाउकाइय-                                                                    |             |           | असंखेडजिदमागे                    | r I                                                  | २५५         |
|            | नादरनणप्फादिकाइयपत्तेयसरीर-<br>तस्सेन अपज्ञत्त-सुहुमपुढनिकाइय-<br>सुहुमआउकाइय-सुहुमतेउकाइय- |             | હિલ       | अट्ट चोद्सभाग<br>लोगो वा ।       | दिस्रणा, सन्ब-                                       | इ५५         |
|            | मुहुमवाउकाइय-तस्सेव पज्जत-<br>अपज्जत्तएहि केवडियं खेत्तं                                    |             |           | सासणसम्मादिहि<br>संजदासंजदा ओ    | घं ।                                                 | २५६         |
|            | पोसिदं, सञ्बलोगो ।                                                                          | २४७         | <u>୭୭</u> | पमत्तसंजदप्पहुरि                 |                                                      |             |
| ६७         | बादरपुढविकाइय-बादरआउकाइय-<br>बादरतेउकाइय-बादरनणप्फदिका -                                    |             |           | केवर्लाहि केवडि<br>लोगस्स असंखेज | यं खे <del>चं</del> पोसिदं,<br>जदिभागो ।             | २५७         |
|            | इयप्रेयस्रीरपज्जत्तर्हि केविडयं                                                             |             | 30        | कायजोगीमु मिन                    | ज्छादिद्वी ओषं ।                                     | २५८         |

| सूत्र सं          | ाच्या स्त्र                                                                                                                                                                                                       | पृष्ठ         | सूत्र सं                         | स्था स                                                                                                                                                     | ্স                                                                           | वृष्ठ       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| १०४               | सासमसम्मादिद्वीहि केवडियं<br>खेर्च फोसिदं, लोगस्स असंखे-<br>स्नदिमागो।                                                                                                                                            | <b>ર</b> ७२   |                                  | पमत्तसंजदप्पहुडि<br>यहि चि ओधं।<br>अपगदवेदएसु अ                                                                                                            |                                                                              | २७८         |
| <b>१०६</b><br>१०७ | अह जन चोइसजागा देखणा।<br>सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मा-<br>दिहीहि केनडियं खेलं फोसिदं,<br>लोगस्स असंखेज्जदिभागो।<br>अह चोइसभागा ना देखणा<br>फोसिदा।<br>संजदासंजदेहि केनडि खेलं<br>फोसिदं, लोगस्त असंखेजदि-<br>भागो।। | "<br>२७४<br>" | <b>१</b> १९<br><b>१२०</b><br>१२१ | जाव अजोगिकेवि<br>सजोगिकेवली ओ<br>कसायाणुवादेण के<br>कसाइ-मायकसाइ-<br>मिच्छादिङ्घिपदुढ़ि<br>यद्धि त्ति ओघं।<br>णवरि लोभकस<br>सांपराइयउवसमा<br>अकसाईसु चदुहा | ले सि ओर्घ। धं। धिकसाइ-माणलोभकसाईसु डे जाव अणि- धिसु सुहुम- स्ववा ओर्घ।      | २८०         |
| <b>११०</b>        | मागा। छ चोद्दसभागा देस्णा। पमचसंजदप्पदुंडि जाव अणि- पद्धिजवसामग-खवएहि केवडियं खेचं फोसिदं, लोगस्स असंखे- जजदिभागो। णउंसयनेदएसु मिच्छादिद्वी ओघं। सासणसम्मादिद्वीहि केवडियं                                        | "             | १२३<br>१२४<br>१२५<br>१२ <b>६</b> | णाणाणुवादेण महि<br>अण्णाणीस मिच्छ<br>सासणसम्मादिही<br>विभंगणाणीस<br>केवाडियं खेचं फो<br>असंखेडजदिभागो<br>लोगो वा।                                          | रंजण्णाणि-सुद्-<br>ादि ही ओघं।<br>ओघं।<br>मिच्छादि हीहि<br>सिदं, लोगस्स<br>। | ı           |
|                   | खेतं फोसिदं, लोगस्स असंखे-<br>च्जदिमागो।<br>बारह चोइसमागा वा देस्णा।<br>सम्मामिच्छादिद्वीहि केवडियं खेतं<br>फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि-<br>मागो।                                                                   |               | १२८                              | सासणसम्मादिही<br>आमिणिबोहिय—<br>णाणीसु असंजदसम्<br>जाव खीणकसा<br>मत्था ति ओघं ।                                                                            | -सुद् — ओधि-<br>न्मादिद्धिप्पहुद्धि<br>यत्रीदरागछदु-                         | २८३         |
|                   | असंजदसम्मादिष्टि-संजदासंजदेहि<br>केवडियं खेचं फोसिदं, लोगस्स<br>असंखेज्जदिभागो ।<br>छ चोइसमागा देखणा ।                                                                                                            |               | १३०                              | मणपञ्जवणाणीसु<br>प्पहुडि जाव र्ख<br>रागछदुमत्था ति<br>केवलणाणीसु<br>ओषं ।                                                                                  | गिणकसायवीद-<br>ओघं।                                                          | <b>२</b> ८४ |

| सूत्र सं                   | क्या                                                                | स्त                                                                                                        | पृष्ठ     | सूत्र सं                   | स्या                                                              | स्त                                                     |                                       | Æ                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| १३२                        |                                                                     | ओषं।<br>संजदेसु पमत्त-<br>।।व अजोगिकेत्रलि                                                                 | २८५       | <b>१</b> ४५<br>१४ <b>६</b> | ओधिदंसणी<br>केवलदंसणी<br>लेस्साणुवादे<br>णीललेस्सियः              | केनलणाणि<br>ज किण्ह                                     | मंगो ।<br>हेस्सिय-                    |                  |
| <b>१</b> ३४<br><b>१</b> ३५ | देसु पमत्तसं<br>अणियद्धि ति<br>परिहारसाद्धिमंड                      | बहुाबणसुद्धिसंज-<br>जदप्पहुद्धि जाव<br>ओवं।<br>जदेसु पमत्त-अप्प-                                           | "<br>२८६  | <b>१</b> ४७                | दिड्डी ओषं<br>सासणसम्मा<br>स्रेतं पोसिदं<br>जजदिभागो<br>पंच चत्ता | ।<br>विद्वीहि<br>, लोगस्स<br>।                          | केनडियं<br>असंसे-                     | "<br><b>२९१</b>  |
| १३६                        | लोगस्स असंखे<br>सुद्रुमसांपराइय<br>मसांपराइय-उद                     | सिद्धिसंजदेसु सुहु-<br>वसमा खना ओघं।                                                                       | ,,<br>२८७ |                            | वा देख्णा।<br>सम्मामिच्छ<br>दिई।हि केव<br>लेगस्स अस               | ।दिष्टि-असंज<br>डियं खेत्तं                             | दसम्मा-<br>फोसिदं,                    | "<br><b>२</b> ९३ |
| १३८                        | दुट्टाणी ओधं<br>संजदासंजदा<br>असंजदेसु मिच                          |                                                                                                            | "         | १५०                        | तेउलेस्सिएर्<br>सासणसम्मा<br>खेतं पोसिट<br>ज्जदिभागो              | र्ड मिन्ह<br>दिईहि<br>इं, लोगस्स                        | छादि <b>द्वि-</b><br>केवि <b>द</b> यं | <b>२९</b> ४      |
|                            | दंसणाणुवादेण<br>मिच्छादिद्वीहि<br>पोसिदं, लोग<br>भागो।<br>अह चेदसभा | दाहु । ते आव ।<br>चक्खुदंसणीसु<br>क्षेत्रडियं खे <del>त्रं</del><br>।स्स असंखेर्जेदि-<br>।गा देस्रणा सन्व- | ,,        | १५२                        | अह णव चो<br>सम्मामिच्छा<br>दिहीहि केन<br>लोगस्स अह<br>अह चोहस     | हिट्टि-असंज<br>डियं खेत्रं<br>संखेजदिभाग<br>भागा वा देव | दसम्मा-<br>फोसिदं,<br>गो।<br>प्रणा।   |                  |
| <b>१</b> ४२                | खीणकमायवी<br>ओषं ।                                                  | देट्टिप्पहुडिहि जाव<br>दरागछदुमत्था चि                                                                     | २८९       | १५५                        | संजदासंजदे<br>पोसिदं, ले<br>भागो ।<br>दिवहु चोद                   | ागस्स असं<br>सभागा वा                                   | खेज्जिद-<br>देखणा ।                   | ₹ <b>९६</b><br>" |
| <b>१</b> ४३                | प्पहुडि जा                                                          | ोसु मिन्छादिद्धि-<br>व स्तीणकसाय-<br>त्था ति ओघं।                                                          |           | 1                          | पमत्त-अपम<br>पम्मलेस्सिष<br>जाव असंज                              | <b>पु मिच्छा</b> इ।                                     | <b>बुष्पद्वा</b> डे                   | २९७              |

| स्त्र सं | वया स्त्र                      | पृष्ठ       | स्त्र | संख्या   | सूत्र                                    | পূষ্ট           |
|----------|--------------------------------|-------------|-------|----------|------------------------------------------|-----------------|
|          | डियं खेर्च पोसिदं, लोगस्स      |             | १७१   |          | मादिद्वीसु असंजदस                        |                 |
|          | असंखेज्जदिभागो ।               | २९७         |       | _        | हुडि जाव अप्पमत्तः                       |                 |
| १५८      | अद्व चोइसभागा वा देख्णा।       | 37          |       | ति ओध    |                                          | ३०४             |
| १५९      | संजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं    |             | १७२   |          | रम्मादिङ्गीसु अर                         | <b>नं</b> जद-   |
|          | पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि-     |             |       | सम्मादि  | द्वी ओघं।                                | "               |
|          | मागो ।                         | २९८         | १७३   | संजदासं  | जदप्पहुडि जान उ                          | वसंत-           |
| 180      | पंच चोइसभागा वा देख्णा।        | "           |       | कसायर्व  | ोदराग <b>छदुमत्थे</b> हि                 | केव-            |
| १६१      | पमच-अपमत्तसंजदा ओधं।           | <b>२९</b> ९ |       | _        | बेचं पोसिदं, हो                          | गस्स            |
|          | सुक्कलेस्सिएसु मिच्छादिद्वि-   |             |       | असंखेज   | जदिभागो ।                                | ३०५             |
|          | प्पहुडि जाव संजदासंजदेहि केव-  |             | १७४   | सासणस    | म्मादिद्वी ओघं ।                         | ३०६             |
|          | डियं खेत्रं पोसिदं, लोगस्स     |             | १७५   | सम्मामि  | ाच्छादिद्वी ओषं।                         | "               |
|          | असंखेज्जदिभागो।                | "           | १७६   | मिच्छ।वि | द्धी ओषं ।                               | 19              |
| १६३      | छ चोइसभागा वा देखणा।           | ,,          | 200   | स्णिय    | ाणुवादेण सण्लीसु वि                      |                 |
|          | पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सजोगि-    |             | Į     | दिद्दीहि | केवडियं खेतं पो                          | सिदं,           |
| ,,,      | केवलि ति ओषं।                  | 300         | ļ     | _        | असंखेजजदिभागे।                           |                 |
| 254      | मवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु       | •           | १७८   | _        | इसभागा देखणा,                            | • • •           |
| ,,,      | मिच्छादिद्विष्पहुडि जान अजोगि- |             |       | लोगो व   | •                                        | ,,              |
|          | केवलि चि ओषं।                  |             | १७९   |          | ।म्मादि <b>ड्डिप्पहु</b> डि              |                 |
|          | अभवसिद्धिएहिं केवडियं खेत्तं   | •           |       | _        | सायवीदरागछंदुमतः                         |                 |
| 111      | पोसिदं, सन्वलोगो ।             |             |       | ओधं ।    |                                          | <br><b>३</b> ०७ |
| 9 2 .0   | सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिहीसु    | **          | 2/0   |          | हि केवडियं खेत्तं पो                     | •               |
| 110      | असंजदसम्मादिद्विष्पहुडि जाव    |             | , •   | सञ्चलो   |                                          |                 |
|          | अजोगिकेविल चि ओषं।             |             | 2/2   |          | ः।<br>गुवादेण आहार०सु                    | ))<br>Hr.       |
| 15/      | खइयसम्मादिद्वीसु असंजद-        | , ,         | ,,,   | _        | ुरादय आहारदुः<br>ी ओघं ।                 | ३०८             |
| 140      | सम्मदिद्वी ओघं।                |             | 9/3   |          | ; जाप ।<br>म्मादिद्विष्पहुडि             | _               |
| 950      | संजदासंजदप्पहुडि जाव अजोगि     | • **        | 101   | _        | । प्रापादाळ पहाड<br>। जदा ओघं ।          |                 |
|          | केवलीहि केवडियं खेरां पोसिदं,  |             | 9/3   | _        | जदा जान ।<br>जदप्पहुडि जाव सः            | ११<br>बोजि-     |
| •        | लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।        | ३०३         | 104   |          | ग्रुपाडुगड जाप तर<br>ह केवडियं खेत्तं पो |                 |
| 190      | सजोगिकेवली ओघं।                | ३०४         |       | _        | असंखेज्जदिभागो                           |                 |

TE

सूत्र संस्था सूत्र पृष्ठ सूत्र संस्था १८४ अणाहारएसु कम्मइयकायजोगि-भंगो । ३०९ असंखे १८५ णवरिविसेसा, अजोगिकेवलीहि-

केवडियं खेत्तं पोसिदं. लोगस्स असंखेज्जदिमागो। ३०९

सुत्र

# कालपरूवणासुत्ताणि ।

| स्व | संख्या                      | सुत्र             | g g                       | सूत्र        | <b>संख्या</b>               | सूत्र                             |             | वृष्ठ        |
|-----|-----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| १   | कालाणुगमेण                  |                   |                           |              |                             | ।।जीवं पहुच्य                     | न जहण्णेण   |              |
| _   | ओघेण आदेसेण                 | _                 | _                         |              | अंतोमुहुत्तं                |                                   | :>          | ₹ <b>४</b> ₹ |
| 3   | ओघेण मिच<br>कालादो होंति,   |                   |                           | 140          | उक्कस्सण<br><b>उज</b> दिभाग | पिलदोवमस्<br>ता                   | स असख-      | ३४४          |
|     | सन्त्रद्धा ।                | ું ગાળાગાન        |                           | 28           | -                           | ' '<br>ाडुच्च जहण                 | णेण अंतो-   | <b>₹00</b>   |
| Ę   | एगजीवं पडुच्च               | ा अणादिओ          |                           |              | पुदुत्तं ।                  |                                   |             | "            |
|     | वसिदो, अणावि                | •                 |                           |              |                             | अंतामुहुत्तं                      |             | ३४५          |
|     | सादिओ सपज                   |                   | _                         | १३           |                             | मादिद्वी केवा<br>सन्दर्भ          | •           |              |
|     | सादिओ सपड<br>णिद्दमे। । जहण |                   |                           | <br> -<br> - | -                           | णाजीवं पहु <b>च</b><br>पदुच्च जटा |             | "            |
| ų   | उक्कस्सेण                   |                   |                           |              | मुहुत्तं।                   | 18 4 96                           | जन जला      | <b>३४६</b>   |
| Ī   | देख्णं ।                    |                   | _                         | 9 24         |                             | तिचीसं स                          | गरोवमाणि    |              |
| 4   | सासणसम्माहि                 |                   |                           | - 1          | सादिरेया                    | _                                 |             | ३४७          |
|     | होंति, णाणा जी              | वं पडुच्च उ       | _                         |              |                             | दा केवचि                          | •           | 3            |
| 8   | एगसमओ।<br>उक्कस्सेण पा      | जेटोन <b>ग</b> रम | ३३ <sup>,</sup><br>अमंते- |              |                             | णाजीत्रं पडुच्<br>पडुच्च जहप      |             | २४८          |
| •   | ज्जदिभागो ।                 | <b>ल्यानगरत</b>   | 38                        | - 1          | मुहुत्तं ।                  | 13.1 96                           | जन जला      | ३४९          |
| y   | एगजीवं पडुच                 | च जहण्णेष         | ग एग-                     | 26           |                             | ा पुन्नकोडी                       | देखणा ।     |              |
|     | समओ ।                       |                   | _                         | - }          | _                           | प्यमत्तसंजदा                      |             |              |
|     | उक्कस्सेण छ                 |                   |                           | २            |                             | होति, णाणाः                       | जीवं पडुच्च |              |
|     | । सम्मामिच्छाइ              | हु। कवाचर         | कालादा                    | i            | सम्बद्धा                    |                                   |             | <b>22</b>    |

| स्व        | संख्या             | स्व                | <b>AB</b> | स्व        | संस्था                               | स्त्र            | da<br>da |
|------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| २०         | एगजीवं पहुरुव      | जहम्लेण एग-        |           | ३६         | सासणसम्मादिद्वी                      | सम्मामिच्छा-     |          |
|            | समयं ।             |                    | ३५०       |            | दिही ओषं।                            |                  | 346      |
| ११         | उक्कस्सेण अंतार    | र्हुत्तं ।         | ३५१       | 30         | असंजदसम्मादिह                        | ी केवचिरं        |          |
| २२         | चउण्हं उवसमा       | केवचिरं कालादो     |           |            | कालादो होति, ध                       | गाणाजीवं पहुच्च  |          |
|            | होति, णाणाजीवं     | पहुच्च जहण्लेण     |           |            | सन्बद्धा ।                           |                  | ,,       |
|            | एगसमयं।            |                    | ३५२       | ३८         | एगजीवं पहुच्च                        | जहण्णेण अंतो-    |          |
| २३         | उक्कस्सेण अंतोह    | हुतं ।             | "         | }          | मुहुत्तं ।                           |                  | 448      |
|            | एगजीवं पहुच्च      |                    | •         | ३९         | उक्कस्सेण तेचीस                      | तं सागरोवमाणि    |          |
|            | समयं ।             |                    | ३५३       | }          | देखणाणि ।                            |                  | **       |
| २५         | उक्कस्सेण अंतोय    | हुतं ।             | ३५४       | So         | पढमाए जाव स                          |                  |          |
|            | चदुण्हं खबगा अ     |                    |           |            | णेरइएसु मिच्छ                        |                  |          |
| Ī          | चिरं कालादो ह      |                    |           |            | कालादी होति, ग                       | गणाजीव पहुच्च    | •        |
|            | पहुंच जहण्णेण उ    | प्रंतोमुहुत्तं ।   | ,,        |            | सन्तद्धा ।                           |                  | ३६०      |
| २७         | उक्करसेण अंतोर     | हुतं।              | ,,        | ४१         | एगजीवं पहुरुच                        | जहण्णण अता-      |          |
| २८         | एगजीवं पडुच्च      | जहण्णेण अंतो-      |           | υ <b>3</b> | मुहुत्तं ।                           |                  | "        |
|            | मुदुतं ।           |                    | 344       | 4          | उक्कस्तेण सागरे<br>दस सत्तारस वात्री |                  |          |
| २९         | उषकस्तेण अंतोश्    | हुतं।              | ,,        |            | वमाणि ।                              | य वचाय सागराः    |          |
| ₹•         | सजीगिकेवली वे      | विंदं कालादी       | Ì         | v3         | यमाण ।<br>सासणसम्मादिद्वी            | मद्रमाभिक्ताः    | "        |
|            | होंति, णाणाजीवं    | पहुच्च सन्त्रद्धा। | ३५६       | 04         | दिद्वी ओषं।                          | (क्निमान का      | ३६१      |
| 3 \$       | एगजीवं पहुच्च      | बहण्णेण अंती-      | į         | S S        | असंजदसम्मादि <b>ह</b> ी              | केत्रचिरं कालाटो | - • •    |
|            | मुहुचं ।           |                    | ,,        | •          | होति, णाणाजीवं                       | · ·              | "        |
| ३२         | उक्कस्सेण पुरुवर   | होबी देस्णा।       | ,,        | છષ         | एगजीवं पहुच्च                        |                  | "        |
| <b>३</b> ३ | आदेसेण गदिया       | गुवादेण णिरय-      |           |            | धुदुर्ग ।                            |                  | ३६२      |
|            | गदीए णेरइएसु       | मेच्छादिद्वी केव-  |           | ४६         | उक्कस्सं सागरोव                      | मं तिण्णि सच     |          |
|            | चिरं कालादो हो     | •                  |           |            | दस सत्तारस                           |                  |          |
|            | पहुच्च सम्बद्धा ।  | _                  | ३५७       |            | सागरोवमाणि देस                       | र्णाणि ।         | 77       |
| 38         | एमजीवं पहुच्च      | बहुण्णेण अंतो-     |           | 80         | तिरिक्खगदीए ति                       | रिक्खेसु मिच्छा- |          |
|            | मुद्रतं ।          |                    | "         |            | दिट्टी केवचिरं                       | कालादो होति,     |          |
| 24         | उक्कस्सेण वेत्रीसं | सागरोनमाणि ।       | ३५८       |            | णाणाजीवं पदुच्च                      | सन्बद्धा ।       | ३६३      |

| स्त्र      | संख्या                       | स्त्र                       | पृष्ठ | सुत | संस्था              | स्त्र                    | •            | Ā |
|------------|------------------------------|-----------------------------|-------|-----|---------------------|--------------------------|--------------|---|
| 84         | एगजीवं पहुच्च                | न जहण्णेण अंतो-             |       | ६२  | एगजीवं प            | ाडुच जहण्णेण अंती        | मुदुर्च ३५   | 5 |
|            | मुदुत्तं ।                   |                             | ३६३   |     |                     | तिणि पिहरोव              |              |   |
| ४९         | उक्कस्सेण अ                  | गंतकालमसंखेजजा              |       |     | विण्णि              | पलिदोवमाणि,              | तेणि         |   |
|            | <b>पोग्गलपरियष्टं</b> ।      |                             | ३६४   |     | पिलदोवम             | गानि दे <b>द्यगानि</b> । | ,            | , |
| 40         |                              | ो सम्मामिच्छा-              |       | ६४  | संजदासंज            | दा ओषं ।                 | 34           | ) |
|            | दिही ओघं।                    |                             | **    | ६५  | पंचिदियां           | तेरिक्खअपज्जना           | 44.          |   |
| 48         |                              | ही केवचिरं कालादे           |       |     | चिरं कार            | रादो होति, णाण           | ाजीवं        |   |
|            |                              | पहुच् सन्बद्धा              |       |     | पडुच सर             | बद्धा ।                  | 9:           | , |
| ५२         |                              | जहण्णेण अंतो <b>-</b>       |       | ६६  | एगजीवं प            | पडुच जहण्णेण खुद्        | <b>भिव</b> · |   |
|            | मुहुत्तं।                    | 03 0.                       | **    |     | म्महणं ।            |                          | •            | , |
|            | उक्कस्सेण तिण्य              |                             | ,,    | ६७  | उक्करसे             | । अंतोग्रहुत्तं ।        | 30           |   |
| 48         |                              | क्रेवचिरं कालादो            |       | € % | मणुसगद              | रि मणुस-मणुसप            | जत-          |   |
| tata       | · .                          | पहुच्च सन्बद्धा।            |       |     | -                   | सु मिच्छादिष्टी के       |              |   |
| 77         | एगजाव पहुच्य<br>मुद्रुत्तं । | जहण्णेण अंतो-               |       |     | _                   | होंति, णाणाजीवं          |              |   |
| ષક         | उद्गास्त्रेण पुच्यः          | द्रोडी टेक्सा ।             | "     |     | सब्बद्धा ।          |                          | ,            | , |
|            | पंचिदियतिरिक्                | _                           | "     | ६९  | एगजीवं '            | पहुच्च जहण्णेण           | _            |   |
| •          |                              | । पापापप<br>र्गिदियतिरिक्ख- |       |     | मुहुतं ।            |                          | **           | ) |
|            |                              | अदिही केनिनं                |       | 90  |                     | तिण्णि पलिदोव            | _            |   |
|            |                              | गाणाजीवं पदुच्च             |       |     |                     | पुधत्तेण व्महियाणि       | 4.5          | 3 |
|            | सन्बद्धा ।                   | 10114 13*1                  | ३६७   | 90  | -                   | पादिही केवचिरं <b>का</b> | C +_ '       | ` |
| 40         | एग जीवं पहुच्च               | जहणोण अंतो-                 | ( ( ) |     |                     | णाजीवं पहुच्च जह         | _            |   |
|            | मुहुत्तं ।                   |                             | ,,    |     | एगसमयं              |                          | ३७           | 3 |
| ५९         | उक्कस्मं तिथ्यि              | पिलदोवमाणि                  | "     |     | -                   | अंतामुहुत्तं ।           | "            |   |
|            | पुन्वकोडिपुधत्तेण            | अन्महियाणि।                 | ,,    |     |                     | पहुच्च जहणोण             |              |   |
| ६०         | सासणसम्मादिद्वी              |                             |       |     | समयं ।              |                          |              |   |
|            | दिद्वी ओधं।                  |                             | ३६९   |     |                     | छ आवलियाओ।               | "<br>३७'     |   |
| <b>ξ</b> ? | असंजदसम्मादिह                | ी केवचिरं                   |       |     |                     | छादिद्वी केवचिरं का      | •            | • |
|            | कालादी होंति,                |                             |       |     |                     | गाजीवं पडुच्च जहा        | -            |   |
|            | सब्बद्धा ।                   |                             | ,,    |     | अंतो <b>मुहु चं</b> | 1                        | 22           |   |

| स्त्र     | संख्या     | स्त्र                     | yy  | सूत्र ह    | क्या          | सूत्र       |          | र्ब |
|-----------|------------|---------------------------|-----|------------|---------------|-------------|----------|-----|
| ७६        | उक्कस्सेष  | ग अंतोमुहुत्तं ।          | ३७५ | ९१         | असंजदसम्मा    | दिद्वी      | केवचिरं  |     |
| <i>७७</i> | एगजीवं     | पडुच्च जहण्णेण अंतो-      |     |            | कालादो होंवि  | , णाणाजी    | ं पडुच   |     |
|           | मुहुतं ।   |                           | ३७६ |            | सन्बद्धा ।    |             |          | ३८१ |
| 96        | उक्कस्सेष  | ग अंतोग्रहुत्तं ।         | ,,  | ९२         | एगजीवं पहुच   | च जहण्णेण   | ा अंतो-  |     |
| ७९        | असंजदसः    | म्मादिद्वी केवचिरं कालादो | 1   |            | मुहुतं।       |             |          | ,,  |
|           | होंति, णा  | णाजीवं पहुच्च सच्बद्धा ।  | ,,  | 9,3        | उक्सं तेत्री  | ं सागरोवग   | राणि ।   | "   |
| 60        | एगजीवं     | पहुच्च जहण्णेण अंतो-      |     |            | भवणवासियप     |             |          | ,   |
|           | मुहुत्तं । |                           | २७७ |            | सहस्सारकप्प   | •           |          |     |
| 13        | उक्कस्सेण  | ग तिण्णि पलिदोवमाणि,      |     |            | दिट्टी असंजदर |             |          |     |
|           |            | लेदोवमाणि सादिरेयाणि,     | ĺ   |            | कालादो हाँति  |             |          |     |
|           | तिण्णि प   | लिदोवमाणि देखणाणि।        | ,,  |            | सन्त्रद्वा ।  | •           |          | ३८२ |
| ८२        |            | दिप्रहुडि जाव अजोगि-      |     | ९५         | एगजीवं पहुः   | च्च जहण्    | गेण अंतो | -   |
|           | केवलि रि   |                           | ३७८ |            | मुद्रुतं ।    |             |          | ,,  |
| 53        | _          | ज्जना केनचिरं कालादी      |     | ९६         | उक्कस्सण सा   | गरोवमं पा   | लेदोवमं  | ••  |
|           | •          | ाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण    |     |            | सादिरेयं वे । | _           |          |     |
|           | खुद्दाभव   |                           | ३७९ |            | अट्टारस साग   | _ '         | _        |     |
| ८४        |            | ण पलिदोवमस्स असंखे-       |     |            | याणि ।        |             | •        | "   |
|           | ज्जिदि मा  |                           | "   | ९७         | सासणसम्मारि   | देही सम्मा  | मिच्छा-  | "   |
| ८५        |            | पडुच्च जहण्णेण खुद्दा-    | 1   | • -        | दिही ओषं।     |             |          | ३८५ |
|           | भवगाहण     | 1                         | "   | ९८         | आणद जाव       |             | विमाण-   |     |
| ८६        | उक्कस्से   | ण अंतोमुहुत्तं ।          | ,,  |            | वासियदेवेसु   |             |          |     |
| ८७        |            | (देवेसु मिच्छादिद्वी केव- |     |            | जदसम्मादिई    | _           | _        |     |
|           |            | रादो होति, णाणाजीवं       |     |            | होंति, णाणाज  |             |          | ,,  |
|           | -          | सन्बद्धाः ।               |     | ९ <b>९</b> | एगजीवं पडुन   | च्च जहण्णे  | ग अंतो-  |     |
| ८८        | एगजीवं     | पहुच्च जहण्णेण अंतो-      |     | ļ          | ग्रुहुत्तं ।  |             |          | "   |
|           | भुहुत्तं । |                           | "   | 800        | उक्कस्सेण व   | वीसं वावीसं | ं वेबीसं |     |
| ८९        | उइस्सेण    | । एकचीसं सागरोवमााण।      | २८० | !          | चउवीसं पणव    | ीसं छच्चीर  | ं सत्ता- |     |
| ९०        | सासणस      | म्मादिद्वी सम्मामिच्छा-   |     |            | वीसं अद्वावीर | तं एगूणती   | सं तीसं  |     |
|           | दिझी ओ     | र्घ ।                     | 361 |            | एक्कचीसं सा   | गरोवमाणि    | 1        | ३८६ |

| सूत्र र     | सं <b>ख्या</b>                    | स्त्र                                                    | <b>ब</b>   | सूत्र       | संख्या                   | सूत्र                         |                  | ās.         |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| १०१         | सासणसम्मादि<br>दिद्वी ओघं।        | द्वी सम्मामिच्छा-                                        | ३८६        |             |                          | अंगुलस्स अ<br>असंखेज्जार      |                  |             |
| १०३         | जयंत-जयंत-अ                       | पुत्तरविजय−वइ−<br>प्रवराजिद्विमाण-<br>प्रसंजदसम्मादिद्वी |            | ११३         | ओसप्पि।<br>बादरेइंदि     | णे-उस्सप्पिर्ण<br>पपज्जत्ता   | ोओ ।<br>केविचर्र | ३८ <b>९</b> |
|             | _                                 | दो होंति, णाणा-                                          | •          | ,,,,        | सब्बद्धा                 | होंति, णाणा<br> <br>पहुच जहण  |                  | ३९०         |
| <b>१</b> ०३ | एगजीवं पहुच्च                     | । जहण्णेण ए <sup>-</sup> -<br>सागरोवमााण                 |            |             | मुहुत्तं ।               | पहु <b>च</b> जहर<br>संखेजजाणि |                  | **          |
| 0 - 11      | सादिरेयाणि ।                      |                                                          | ,,         | . 2 2 E     | स्साणि ।<br>बाह्यहाँहर   | <b>यअप</b> ज्ज <del>ना</del>  | केवचिरं          | १९२         |
| ५०४         | उक्कस्सण <b>•</b><br>सागरात्रमाणि | ाचीस, तेचीस<br>।                                         | ३८७        | 1           | कालादो                   | होंति, णाणा                   |                  |             |
| १०५         |                                   | गणवासियदेवेसु<br>:द्वी केवचिरं                           |            | <b>१</b> १७ |                          | पहुच जहणे                     | ोण खुद्दा-       | ३९३         |
|             | कालादो होति,<br>सन्बद्धा ।        | णाणाजीवं पडुच                                            | ,,         | 1           |                          | । अंतोमुहुत्तं                |                  | "           |
| १०६         | •                                 | जहण्णुक्कस्सण<br>माणि ।                                  | "          |             | होंति, णा                | देया केवचि<br>गाजीवं पड्स     | सन्बद्धा।        |             |
|             |                                   | एइंदिया केवचिरं<br>ते, णाणाजीवं                          | ,,         | १२०         | एगजीवे प्<br>भवग्गहणं    | ाडुच जहण्णे<br>।              | णि खुद्दा-       | "           |
|             | पहुच्च सन्बद्धा                   | •                                                        | ३८८        |             | सुहुमेइंदिय              | असंखन्जा<br>।पन्जना           | केवचिरं          | **          |
|             | भवग्गहणं।                         |                                                          | "          | !           | कालादो है<br>सञ्बद्धा ।  | तिं, पापाउ                    | तिवं पडुच        | 11          |
|             | उक्कस्सेण अणं<br>पोग्गलपरियट्टं   | तकालमसंखेउज-<br>।                                        |            |             | एगजीवं ।                 | पडुच जहण्णे                   | ण अंतो-          |             |
| ११०         | बादरएइंदिया वे                    | विदं कालादो                                              | "          | १२४         | मुहुत्तं ।<br>उक्कस्सेण  | अंतोमुहु <b>त्तं</b>          | 1                | ३९५<br>ग    |
|             |                                   | पडुच सन्त्रद्वा ।<br>जहणोण स्तुद्दा-                     | <b>३८९</b> |             |                          | ाअपन्जत्ता<br>ति, णाणार्ज     |                  |             |
|             | भवग्गहणं ।                        | नह नन जुदा                                               |            |             | कालादा ६<br>सन्त्रद्वा । | 11/19 -11/11/91               | ात गुप           | ३९६         |

| सूत्र हं | ाष्या स्त्र                                                                             | पृष्ठ | सूत्र        | संख्या            | स्त्र                                  |                | ৰূচ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-----|
| १२६      | एगजीवं पडुच जहण्णेण म्बुहा-<br>भवग्गहणं ।                                               | ३९६   | १३९          | काइया             | गदेण पुढविकाइ<br>तेउकाइया वार          | उकाइया         | •   |
| १२७      | उक्कस्सेण अंतोग्रहुत्तं ।                                                               | ३९७   |              |                   | कालादे। होति,                          |                |     |
| १२८      | षीइंदिया तीईदिया चउरिंदिया,<br>षीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय<br>पज्जचा केवचिरं कालादो होंति, |       | १४०          |                   | च सन्तद्धा ।<br>पहुच्च जहण्णेष<br>गं । |                | ४०१ |
|          | णाणाजीवं पहुच्च सव्वद्धा ।                                                              |       | 909          | _                 | <br>असंखेजा लोग                        | nr 1           | "   |
| ,,,      | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदा-                                                             | "     | 1            |                   | विकाइया बाद                            |                | "   |
| ,,,      | भवग्गहणं, अंतोमुहुत्तं ।                                                                | "     | 101          | _                 | वाद्रतेउकाइया<br>बाद्रतेउकाइया         |                |     |
| 23.      | उक्कस्तेण संखेजाणि वाससह-                                                               | 77    |              | _                 | या बादरवणप्फि                          |                |     |
| ,,,      | स्साणि।                                                                                 | "     |              |                   | रा केवचिरं                             | _              |     |
| \$38     | बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिया अ-                                                            | "     |              |                   | गाजीवं पदुच स                          | _              | ४०२ |
| • • • •  | पज्जता केवचिरं कालादो होंति,<br>णाणाजीवं पहुच सन्वद्धा।                                 | ३९८   | <b>१</b> ४३  | एगजीवं<br>मवग्गहण | पदुच्च जहण्णेण<br>गं ।                 | ा खुद्दा-      | ,,  |
| १३२      | एगजीवं पडुच्च जहण्णण खुद्दा-                                                            | •     | <b>\$88</b>  |                   | ग कम्महिदी।                            |                | ,,  |
| •••      | भवगगहणं।                                                                                | ,,    |              |                   | विकाइय <b>-बादर</b> ३                  | <b>ब्रा</b> उ– |     |
| १३३      | उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।                                                                | ३९९   |              | -                 | दरतेउकाइय-बा                           |                |     |
| १३४      | पंचिदिय-पंचिदियपज्ञत्तएसु मि-                                                           |       |              | काइय-             | बादरवणप्कदिक                           | ाइय∙—          |     |
|          | च्छादिही केवचिरं कालादी                                                                 |       |              | पत्तेयम्री        | रपज्जना                                | केत्रचिरं      |     |
|          | होंति, णाणाजीवं पदुच सन्बद्धा।                                                          | **    |              | कालादो ।          | होंति, णाणाजीवं                        | पडुच्च         | •   |
| 214      | एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतो-                                                             |       |              | सन्बद्धा          | _                                      | _              | ४०३ |
|          | मुहुत्तं ।                                                                              | ,,    | <b>\$</b> 88 |                   | पडुच्च जहण्णेण                         | ा अंतो-        |     |
| १३६      | उक्कस्सेण सागरोत्रमसहस्साणि                                                             |       |              | मुहुतं।           |                                        |                | ४०४ |
|          | पुट्वकोडिपुधत्तेण=भहियाणि,                                                              |       | \$80         |                   | ग संखेजजाणि                            | वास-           |     |
|          | सागरे।नमसदपुधत्तं ।                                                                     | 800   |              | सहस्सावि          | T I                                    |                | "   |
| १३७      | सासणसम्मादिहिष्पहुडि जाव                                                                |       | 186          | बादरपुढां         | विकाइय-बादरअ                           | गउ−            |     |
|          | अजोगिकविल चि ओषं।                                                                       | "     |              | काइय-बा           | दरतेउकाइय-बाट                          | रवाउ-          |     |
| १३८      | पंचिदियअपज्जत्ता बीइंदिय-                                                               |       |              |                   | बादरवणप्फदिक <u>ः</u>                  | -              |     |
|          | अपज्जत्तर्भगो ।                                                                         |       |              | पत्तेयमरी         | रअपन्तत्त्वा है                        | हित्तचिरं      |     |

| सूत्र संख्य   | स्                                   | র             | पृष्ठ | स्त | सं <b>च्या</b>  | स्त्र                                      | रुष                |
|---------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----|-----------------|--------------------------------------------|--------------------|
|               | गदो होति,                            | णाणाजीव       |       | 1   |                 | ाम्मादिष्ट्रिप्पहुडि<br>केविल ति ओषं।      |                    |
|               | ब्ब सब्बद्धा ।<br>चीरं एकक व         | ranga mar     | ४०५   | 1   |                 | कवाल रच जाप र<br>यअपज्ज <b>त्ताणं पंचि</b> |                    |
|               | जीवं पहुच्च ज<br>पार्ट्याः           | हण्णण खुद्दाः |       | 646 | अपज्जन          |                                            |                    |
|               | ग्गहणे<br>कस्सेण अंतोमुह             | ਲੀ।           | "     | 965 |                 | ग्याः ।<br>शदेण पंचमणजोगि                  | <i>)†</i><br>-पंच- |
|               | _                                    |               | "     | 141 |                 | शिसु मिच्छादि <b>द्वी अ</b> श              |                    |
|               | मपुढविकाइया<br>या सुहुमतेउका         | -             |       | İ   | _               | त्रु संजदासंजदा प                          |                    |
|               | ना अङ्ग्याजना<br>काइया <b>सहम</b> वण |               |       | Ì   | •               | अप्पमत्तसंजदा सर्                          |                    |
|               | मणिगोदजीवा त                         | _             |       |     |                 | क्विंचरं कालादो ।                          |                    |
|               | तता सहुमेइंदि                        |               |       | 1   | _               | वं पडुच्च सम्बद्धा                         |                    |
|               | तार्ण भंगा ।                         |               | ,,    | १६३ |                 | पडुच्च जहण्णेण                             |                    |
|               | प्तदिकाइयाणं                         | एइंदियाणं     |       |     | समयं।           |                                            | "                  |
| मंगे          |                                      |               | ४०६   | १६४ | उक्कस्से        | ण अंतोग्रहुत्तं ।                          | ४१२                |
| १५३ णि        | ोदजीवा केवि                          | वेरं कालादो   | •     | १६५ | सासणस           | म्मादिद्वी ओघं।                            | "                  |
| _             | १, णाणाजीवं पर्                      |               |       | १६६ | सम्माभि         | च्छादिद्वी के                              | विरं               |
|               | जीवं पदुच्च ज                        |               |       |     |                 | होंति, णाणाजीवं                            | पहुच               |
|               | गहणं।                                | • •           | 1)    |     |                 | एगसमयं ।                                   | <b>४१३</b>         |
| १५५ उक        | हस्सेण अड्ढाइज                       | ादो पोग्गल-   |       | १६७ | उक्कस्से        | ण पलिदोवमस्स अ                             | संखे-              |
|               | यहं।                                 |               | "     |     | <b>उजिद्</b> भा | गो ।                                       | 11                 |
| १५६ बाद       | रणिगोदजीवाणं                         | बादरपुढवि-    |       | १६८ | एगजीवं          | पहुच्च जहण्लेण                             |                    |
|               | याणं भंगो ।                          |               | 800   |     | समयं।           |                                            | 8 \$ 8             |
| १५७ तस        | <b>ताइय -</b> -तमकाइ                 | यपज्जत्तएसु   |       | १६९ | उक्कस्से        | ण अंतामुहुत्तं ।                           | "                  |
| मिच           | छादिद्वी केवि                        | वरं कालादा    |       | १७० | चदुण्हमुः       | ासमा चदुण्हं स                             |                    |
| <b>કે</b> ંાઉ | <b>, णाणाजीवं प</b> ङ्               | (च सन्बद्धाः। | **    |     |                 | कालादो होति, प                             |                    |
| १५८ एग        | त्रीवं पहुच्च ज                      | हण्णेण अंते।- |       |     | जीवं पहु        | च्च जहण्लेण एगस                            | मयं। "             |
| गुहु          | तं ।                                 |               | "     |     | _               | ण अंतोमुहुतं ।                             | ४१५                |
|               | सेण वे सागरोव                        |               |       | १७२ | एगजीवं          | पहुच्च जहणोण                               | एग-                |
| _             | कोडिपुधत्तेण=                        |               |       |     | समयं।           |                                            | "                  |
| साग           | रोवमसहस्साणि                         | 11            | 808   | १७३ | उक्कस्से        | ण अंतोग्रहुतं ।                            | 22                 |

| स्त्र सं | ख्या स्त्र                                                        | वृष्ठ | सूत्र सं        | स्या                                        | स्त्र                                             |                   | бã               |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|          | कायजोगीसु मिच्छादिद्वी केव-<br>चिरं कालादो होति, णाणाजीवं         |       |                 | समञा ।                                      | डुच्च जहण्णे।                                     | g                 | } <b>२</b> ०     |
|          | पहु <b>च</b> सन्त्रद्वा ।<br>एगजीवं पहुच्च जहण्णेण एग-            |       | ł.              | ऊणाञ्चा ।                                   | छ आवलियाः                                         | 8                 | }२१              |
| १७६      | समयं ।<br>उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेजा<br>पोग्गलपरियद्वं ।            |       | . १८५<br>!<br>: | कालादो हों।                                 | मादिड्डी<br>ति, णाणाजीवं<br>विकटनं ।              |                   |                  |
| १७७      | सासणसम्मादिङ्घिष्पहुडि जाव<br>सजोगिकेवलि ति मणजोगि-               | "     |                 |                                             | विश्विष्ठुच ।<br>अतेश्चिहुत्तं ।<br>हुच्च जहण्णेण | ा अंत्री <u>-</u> | "                |
| १७८      | भंगो ।<br>ओरालियकायजोगीसु मिच्छा-                                 | ४१७   |                 | मुहुत्तं ।                                  | अंतोग्रहुत्तं ।                                   |                   | }२ <b>२</b>      |
|          | दिही केनचिरं कालादो होति,<br>णाणाजीवं पहुच सम्बद्धा।              | "     | (               | सजीगिकेवर                                   | त्री केवचिरं र<br>गाजीवं पहुच्च                   | •                 | "                |
|          | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एग-<br>समयं।<br>उक्तरसेण वावीसं वाससहस्साणि | ४१८   | १९४             | णोण एगस                                     |                                                   | 8                 | २ <b>३</b><br>२४ |
|          | देस्णाणि ।<br>सासणसम्मादि।द्विष्पतुःडि जाव                        | "     | १९५             | एगजीवं पर्<br>एगसमञी                        | इच्च जहण्णुव<br>।                                 | कस्सेण            | ,,               |
|          | सजोगिकेविल चि मणजोगिभंगो।<br>औरालियमिस्सकायजोगीसु मि-             | "     | १९६             | असंजदसम्म                                   | यजोगीसु मि<br>गादिद्वी                            | केविचरं           |                  |
|          | च्छादिही केविचरं कालादो होंति,<br>णाणाजीवं पहुच्च सन्त्रद्धा ।    | ४१९   |                 | सन्बद्धाः                                   | ति, पाणाजीः                                       | 8                 | २५               |
|          | एगजीवं पहुच्च जहणोण खुदा-<br>भवग्गह्णं तिसमऊणं ।                  | **    |                 | समओ।                                        | इच्च जहण्णेष<br>••••••                            |                   | ,,               |
| -        | उक्कस्सेण अंतोग्रुहुत्तं ।<br>सासणसम्मादिही केवनिरं               | "     | १९९             | सासणसम्म                                    | अंतामुहुत्तं ।<br> दिद्वी ओघं                     | 1 8               | "<br>२ <b>६</b>  |
| ء ۾      | कालादो होति, णाणाजीवं पहुच्च<br>जहण्णेण एगसमयं ।                  | ४२०   |                 | मंगो ।                                      | दिहीणं मण्<br>स्सकायजोगीः                         |                   | "                |
| ६८व      | उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखे-<br>ज्जिदिभागो। ।                      | 11    |                 | वडाध्यया <del>ग</del><br>च्छादि <b>ट्ठी</b> | रतकायजाणाः<br>असंजदसम्                            |                   |                  |

| स्त्र संख्या                 | स्त्र                         | पृष्ठ | स्त्र       | संख्या          | सूत्र                     |            | र्वेड |
|------------------------------|-------------------------------|-------|-------------|-----------------|---------------------------|------------|-------|
| केवचिरं क                    | जलादो होंति, पाणा-            |       | २१६         | उक्कस्सेण       | अंतोग्रह <del>ुतं</del> । |            | ४३३   |
| जीवं पडुच                    | जहण्णेण अंतोमुहुत्तं।         | ४२६   | २१७         | कम्मइयक         | ायजोगीसु                  | मिच्छा-    |       |
| २०२ उक्कस्सेण                | पलिदोवमस्स असंखे-             |       |             | दिद्वी केव      | चिरं कालाद                | ो होति,    |       |
| ज्जदिभाग                     |                               | ४२७   |             |                 | पडुच्च सव्य               | •          | ,,    |
| _                            | डिच्च जहणोण अंतो-             |       | २१८         |                 | हुन्च जहण्णे              | ंग एग-     |       |
| मुहुत्तं ।                   | • • •                         | ४२८   | l<br>I      | समयं ।          |                           |            | "     |
|                              | अंतोमुहुत्तं ।                |       | २१९         | उक्कस्सण        | तिण्णि समय                | या ।       | ४३४   |
| २०५ सासणसम्ब                 |                               |       | २२०         |                 | मादिद्वी असंज             | -          |       |
|                              | ति, णाणाजीवं पडुच्च<br>       |       |             |                 | चिरं कालाद                | _          |       |
| जहण्णेण प                    |                               | "     |             | _               | पडुरुच जहण                | णेण एग-    |       |
|                              | पिलदोवमस्स असंखे-             |       |             | समयं ।          |                           |            | ४३५   |
| ज्जिदिमागे।<br>२०१० एम की वं | ।<br>।हुच्च जहणोण एग-         | "     | २२१         |                 | आविलयाए                   | . असंखे-   |       |
| समयं                         | । कुण्य ज <b>हरणण एग</b> ः    | ४३०   |             | <b>उजिद्याग</b> |                           |            | "     |
| _                            | छ आवलियाओ सम-                 | •     | <b>२२</b> २ | एगजीवं प        | डुच्च <b>जहणे</b>         | ोण एग-     |       |
| ऊणाओ ।                       |                               |       |             | समयं ।          |                           |            | ४३६   |
|                              | जोगीसु पमत्तसंबदा             | **    | २२३         | उक्कस्सेण       | वे समयं।                  |            | "     |
|                              | ज्ञालादो होति, णाणा-          |       | २२४         | सजोगिक          | वली केवचिरं               | कालादे।    |       |
|                              | जहण्णेण एगसमयं।               |       |             |                 | ाणाजीवं प <b>दु</b> न     | व्च जह-    |       |
| २१० उक्कस्सेण                |                               | ,,    | ļ           | णोण ति          | ण समयं।                   |            | "     |
| २११ एगजीवं प                 | ाडुच्च जहण्लेण अंतो-          |       | २२५         | उक्कस्सेण       | संखेडजसम                  | यं ।       | "     |
| मुहुत्तं ।                   |                               | ,,    | २२३         | एगजीवं प        | पदुच्च जहण                | णुकस्सेण   |       |
| २१२ उक्कस्सेण                | अंतोग्रुहुत्तं ।              | ४३२   | !           | तिण्णि सम       | नयं ।                     |            | "     |
| २१३ आहारामिस                 | सकायजोगीसु पमत्त-             | ,     | २२७         | वेदाणुत्रादे    | ण इत्थिवेदए               | षु मिच्छाः |       |
| संजदा के                     | विरं कालादों होंति,           | 9     |             | _               | चिरं काला                 | -          |       |
| णाणाजीवं                     | पडुन्च जहण्णेण अंतो           | •     |             | णाणाजीवं        | पदुच्च सव्ह               | बद्धा ।    | ४३७   |
| मुहुत्तं ।                   |                               | ,,    | 226         | एगजीवं प        | <b>रहुच्च</b> जहणे        | ाण अंतो-   |       |
| २१४ उक्कस्सेण                | अंतोग्रुहुत्तं ।              | "     |             | मुहुत्तं ।      |                           |            | "     |
| २१५ एगजीवं प                 | <b>ब्हुच्च जहण्णेण अंतो</b> - |       | 1           |                 | पलिदोवमस                  | _          | "     |
| मुहुत्तं।                    |                               | ४३३   | १२३०        | सासणसम्         | मादिद्वी ओर्घ             | il         | ४३८   |

| सूत्र ह | तंस्या स्त्र                      | पृष्ठ | सुत्र र | संख्या       | सूत्र                  |                     | ৰূপ্ত |
|---------|-----------------------------------|-------|---------|--------------|------------------------|---------------------|-------|
| २३१     | सम्मामिन्छादिद्वी ओधं ।           | ४३८   | २४६     | एगजीवं       | पहुच्च जह०             | णेण अंतो-           |       |
| २३२     | असंजदसम्मादिट्ठी केवचिरं          |       |         | ग्रुहुत्तं । |                        |                     | 88\$  |
|         | कालादो होंति, णाणाजीवं पहुच       |       | 780     | उक्कस्सेष    | ग तेचीसं सार           | गरोवमाणि            |       |
|         | सन्बद्धाः ।                       | "     |         | देस्गाणि     | 1                      |                     | ,,    |
| २३३     | एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतो-       |       | २४८     | संजदासंज     | बदप्पहुडि ज            | ाव अणि-             |       |
|         | मुहुत्तं ।                        | "     |         | याद्वे ति    | ओवं।                   |                     | ,,    |
| २३४     | उक्कस्सेण पणवण्णपलिदोवमाणि        |       | २४९     | अपगद्वे      | रएसु अणिय              | <b>ड्डिप्प</b> हुडि |       |
|         | देख्णाणि ।                        | ४३९   | i<br>I  | जाव अजे      | गिकविल वि              | ते ओधं।             | 888   |
| २३५     | संजदासंजदप्पहुडि जाव अणि-         |       | २५०     | कसायाणु      | वादेण को               | ाधकसाइ−             |       |
|         | यद्भि ति ओयं।                     | ,,    | 1       |              | इ−मायकसाइ              |                     |       |
| 755     | पुरिसवेदएसु मिच्छादिद्वी केव-     |       |         | कसाईसु (     | मेच्छादिद्विष          | ाहुडि जाव           |       |
|         | चिरं कालादो होति, णाणाजीवं        |       |         | अप्यमत्तर    | तंजदा ति               | मणजोगि-             |       |
|         | पडुच्च सन्त्रद्वा ।               | 880   |         | भंगा।        |                        |                     | ,,    |
| ९३७     | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-       |       | २५१     | _            | ण्णि उवसमा             |                     |       |
|         | मुहुत्तं ।                        | "     |         |              | होंति, ।               |                     |       |
| २३८     | उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं।       | 88\$  |         | _            | हण्णेण एगस             |                     | 888   |
| २३९     | सासणसम्मादिद्धिपदृढि जाव          | į     |         |              | । अंतोमुहुत्तं         | _                   | ,,    |
|         | अणियद्धि ति ओघं।                  | ,,    | २५३     | _            | पडुच्च जहण             | णेण एग-             |       |
| २४०     | णवुंसयवेदेसु मिच्छादिद्वी केवचिरं |       |         | समयं ।       |                        |                     | ,,    |
|         | कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच       |       |         | _            | । अतोमुहुत्तं          |                     | ४४७   |
|         | सञ्बद्धा ।                        | ,,    | २५५     | •            | तेण्णि खवा             |                     |       |
| १४१     | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-       |       |         | _            | होंति, णाणाउ           | तीवं पडुच           |       |
|         | मुहुत्तं ।                        | ४४२   |         | _            | अंतोमुहुत्तं ।         |                     | "     |
| २४२     | उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज-          | 1     | २५३     | उक्कस्तेण    | । अंतोमुहुत्तं         | 1                   | 885   |
|         | पोग्गलपरियद्वं।                   | "     | २५७     | एगजीवं प     | ादुच्च जहणे            | ोण अंतो-            |       |
| १४३     | सासनसम्मादिद्वी ओघं।              | ,,    |         | मुहुचं ।     |                        |                     | "     |
|         | सम्मामिच्छादिद्वी ओर्घ ।          | ,,    |         | _            | । अंतोमुहुत्त <u>ं</u> |                     | "     |
|         | असंजदसम्मादिद्वी केवचिरं          |       |         | _            | चदुद्राणी उ            |                     | 77    |
|         | कालादो होति, णाणाजीवं पहुच        |       | २६०     | _            | देण मदिअण              |                     |       |
|         | सञ्बद्धाः।                        | ,,    |         | अण्णाणीरु    | र मिच्छादिव            | ी ओषं।              | **    |

| २६१ सासणसम्मादिद्वी आयं। ४४९ तहाक्सादिवहारसुद्धिसंबदेसु चित्रं कालादे। होंति, णाणाजीवं पहुच्च सन्वद्धा। ,, पण्प आसंजदेसु मिन्छादिद्विष्पदुि जाव असंजदसम्मादिद्वि जोवं। ,, पण्प आसंजदेसु मिन्छादिद्विष्पदुि जाव असंजदसम्मादिद्वि जोवं। ,, पण्प आसंजदेसु मिन्छादिद्विष्पदुि जाव असंजदसम्मादिद्वि जोवं। ,, पण्प असंजदेसु मिन्छादिद्विष्पदुि जाव असंजदसम्मादिद्वि जोवं। ,, पण्पाजीवं पद्वच सन्वद्धा। ,, पण्प |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चिरं कालादो होति, णाणाजीवं पहुच्च सन्बद्धा।  २६३ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतो- मुहुतं।  २६४ उक्कस्मेण तेत्तीमं सागरोवमाणि देखणाणि।  २६५ सासणसम्मादिही ओवं। ४५० सामण्याजीदराणाणि अनंजदसम्मादिहि- पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- छदुमत्था ति ओवं।  २६७ मणपउजवणाणीसु पमत्तमंजद- पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- छदुमत्था ति ओवं। ४५१ असंजदेस कीला विहिष्ण कीला कीला कीला कीला कीला कीला कीला कीला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| चिरं कालादे। होंति, णाणाजीवं पहुच्च सव्बद्धा।  २६३ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतो- मुहुत्तं।  २६४ उक्कस्मेण तेत्तीमं सागरोवमाणि देख्णाणि।  २६५ सासणसम्मादिही ओवं। ४५० २६६ आभिणिबोहियणाणि-सुदणाणि- ओधिणाणीसु अमंजदसम्मादिहि- पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- छदुमत्था ति ओवं।  २६७ मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजद- पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- छदुमत्था ति ओवं।  २६० केवलणाणीसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली ओवं।  १५०१ संजदेसु मिच्छादिहि ति जाव असंजदसम्मादिहि ति अधं।  २०६ दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीसु मिच्छादिही केवचिरं कालादो हेंति, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतो- मुहुत्तं।  २७७ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतो- मुहुत्तं। २७८ उक्षस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि। ३०९ सासणसम्मादिहिप्पहुि जाव स्वीणकसायवीदरागअदुमत्था ति ओवं।  १८०९ सासणसम्मादिहिप्पहुि जाव स्वीणकसायवीदरागअदुमत्था ति ओवं। ३०९ सासणसम्मादिहिप्पहुि जाव स्वीणकसायवीदरागअदुमत्था ति ओवं। ३०९९ सासणसम्मादिहिप्पहुि जाव स्वीणकसायवीदरागअदुमत्था ति ओवं। ३००९९ सासणसम्मादिहिप्पहुि जाव स्वीणकसायवीदरागअदुमत्था ति ओवं। ३००९९ सासणसम्मादिहिप्पहुि जाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पहुच्च सन्तद्धा।  २६३ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतो- पुहुत्तं।  २६४ उक्कस्मेण तेत्तीसं सागरीवमाणि देखणाणि।  २६५ सासणसम्मादिद्वी ओवं।  २६६ आभिणिबोहियणाणि-सुदणाणि— ओधिणाणीसु अमंजदसम्मादिद्वि- पहुद्धि जाव खीणकसायवीदराग- छदुमत्या ति ओवं।  २६० मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजद- प्पहुद्धि जाव खीणकसायवीदराग- छदुमत्या ति ओवं।  २६० केवलणाणीसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली ओवं।  १५० असंजदेसु मिच्छादिद्वि शि  जाव असंजदसम्मादिद्वि शि  अवें।  २५६ दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्वी केवचिरं कालादो होति, णाणाजीवं पहुच सव्वद्धा।  १५० एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतो- पुहुत्तं।  २५० उक्कस्सेण वे सागरीवमसहस्साणि।  १५० उक्कस्सेण वे सागरीवमसहस्साणि।  १५० अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्वि- प्पहुद्धि जाव खीणकसायवीदराग- छदुमत्था ति ओवं।  १५० अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्वि- प्पहुद्धि जाव खीणकसायवीद- रागछदुमत्था ति ओवं।  १५० असंजदेसु मिच्छादिद्वि शि  अवें।  १५० उक्कस्सेण वे सागरीवमसहस्साणि।  १५० अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्वि- पहुद्धि जाव खीणकसायवीद- रागछदुमत्था ति ओवं।  १५० असंजदेसु मिच्छादिद्वि शि  अवें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| त्र एगजीवं पड्च्च जहण्णेण अंतो-  गुहुतं।  २६४ उक्कस्मेण तेत्तीमं सागरोवमाणि देखणाणि।  २६५ सासणसम्मादिष्ठी ओवं। ४५०  २६६ आभिणिबोहियणाणि-सुर्णाणि—  अंधिणाणीसु अमंजदसम्मादिष्टि-  प्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग-  छदुमत्था ति ओवं।  २६० मणपज्जवणाणीसु पमत्तमंजद-  पहुडि जाव खीणकसायवीदराग-  छदुमत्था ति ओवं।  २६० केवलणाणीसु सजोगिकेवली  अजोगिकेवली ओवं।  १५१  १६८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली  अजोगिकेवली अवं।  १५९  १६८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली  अजोगिकेवली अवं।  १५९  १६८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली  अजोगिकेवली अवं।  १५९  १६८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली  अजोगिकेवली अवं।  १६८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली  अजोगिकेवली अवं।  १६८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली  अजोगिकेवली अवं।  १६८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मुहुत्तं।  २६४ उक्कस्मेण तेत्तीसं सागरीवमाणि देख्णाणि।  २६५ सासणसम्मादिष्ठी ओवं। ४५०  २६६ आभिणिबोहियणाणि-सुद्णाणि- ओाधिणाणीसु अमंजदसम्मादिष्टि- प्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- छदुमत्था ति ओवं।  २६७ मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजद- प्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- छदुमत्था ति ओवं। ४५१  २६८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली ओवं।  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| २६४ उनकरमेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देखणाणि ।  २६५ सासणसम्मादिष्टी ओषं । ४५० होति, णाणाजीवं पद्ध सन्वद्धा । ,, होति, णाजीवं पद्ध सन्वद्धा । ,, होति, णाणाजीवं पद्ध सन्वद्धा । ,, होति, णाणाजीवं पद्ध सन्वद्धा । ,, होति, णाणाजीवं पद्ध सन्वद्धा । ,, हो |
| देस्णाणि ।  २६५ सासणसम्मादिही ओवं । ४५० २६६ आभिणिबोहियणाणि-सुदणाणि- ओधिणाणीसु अमंजदसम्मादिहि- प्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- छदुमत्था ति ओवं ।  २६७ मणपज्जवणाणीसु पमत्तमंजद- प्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- छदुमत्था ति ओवं ।  २५० अचकखुदंसणीसु भिच्छादिहि- प्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- छदुमत्था ति ओवं ।  २५० अचकखुदंसणीसु भिच्छादिहि- प्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- अवें।  २५० अचकखुदंसणीसु भिच्छादिहि- प्पहुडि जाव खीणकसायवीद- रागछदुमत्था ति ओवं ।  २५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २६५ सासणसम्मादिद्वी ओवं। ४५० २६६ आभिणिबोहियणाणि-सुदणाणि- ओधिणाणीसु अमंजदसम्मादिद्वि- प्पदुि जाव खीणकसायवीद्राग- छदुमत्था ति ओवं। ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २६६ आभिणिबोहियणाणि-सुद्णाणि — अपिणाणीसु अमंजदसम्मादिष्टि — प्यहुि जात्र खीणकसायवीद्राग — हृदुमत्था ति ओधं। ,,, त्र सासणसम्मादिष्टि पहुि जात्र खीणकसायवीद्राग — स्थिणकसायवीद्राग हुमत्था ति ओधं। ,,, त्र अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिष्टि — पहुि जात्र खीणकसायवीद्राग हुमत्था ति ओधं। ,,, त्र अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिष्टि — पहुि जात्र खीणकसायवीद — पहुि जात्र खीणकसायवीद — पहुि जात्र खीणकसायवीद — रागछदुमत्था ति ओघं। ,,, त्र विकार कि ओघं। ,,, त्र विकार कि ओघं। ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अशिषणणिसु अमंजदसम्मादिहि- प्पहुिंड जात्र खीणकसायतीद्राग- हादुमत्था ति ओधं।  २६७ मणपज्जत्रवणणिसु पमत्तसंजद- पहुिंड जात्र खीणकसायतीद्राग- हादुमत्था ति ओधं।  ३५० सासणसम्मादिहिप्पहुिंड जात्र खीणकसायतीद्राग- अधं।  ३५० अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिहि- पहुिंड जात्र खीणकसायतीद्रा- १५० अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिहि- पहुिंड जात्र खीणकसायतीद- रागछदुमत्था ति ओघं।  ३५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्पहुं डि जाव खीणकसायवीदराग-<br>छदुमत्था ति ओधं।  २६७ मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजद-<br>प्पहुं डि जाव खीणकसायवीदराग-<br>छदुमत्था ति ओधं।  ३५१ ३५८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली<br>अजोगिकेवली ओघं।  ३५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| हदुमत्या ति ओधं।  २६७ मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजद- प्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- छदुमत्या ति ओधं।  २६८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली ओघं।  २६८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली ओघं।  २५८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली ओघं।  २५८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २६७ मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजद- प्पहुंडि जाव खीणकसायवीदराग- छदुमत्था ति ओधं। ४५१ २६८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली ओघं। ,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| प्पहुंडि जान खीणकसायनीदराग-<br>छदुमत्था ति ओधं। ४५१<br>२६८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली<br>अजोगिकेवली ओघं। ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| छदुमन्था ति ओधं। ४५१ २८० अचक्खुदंसणीसु भिच्छादिद्धि-<br>२६८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली प्रामुखदुमन्था ति ओघं। ४५५<br>अजोगिकेवली ओघं। ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २६८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली प्यहुिंड जाव खीणकसायवीद-<br>अजोगिकेवली ओर्घ। ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अजोगिकेवली ओर्घ। ,, रागछदुमत्था ति ओर्घ। ४५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ३६९ संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्त- २८१ आधिदमणी आधिणाणिभगा। ",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| संजदप्पहुडि जात्र अजोगिकेत्रलि १८२ केवलदंसणी केवलणाणिभंगो । ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भी को थे । विश्व के किए के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २७० सामाइय च्छेदोवहावणसुद्धिसंज- णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु मि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| देसु पमत्तसंजदप्पदृढि जाव च्छादिद्वी केवचिरं कालादा होति,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अणियद्वि ति ओघं। ४५२ णाणाजीवं पडुच्च सन्बद्धा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २ १९ परिहारसुद्धिसंजदेसु पमन-अप्प- २८४ एगजीवं पडुच्च जहणोण अंती-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ग्रम्भंपरा थोर्घ । महत्त् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २७२ सुद्रुमसांपराइयसुद्धिमं बदेसु सुद्रु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मतांवराइयसुद्धिसंजदा उनसमा सागरोनमाणि सादिरेयाणि । ४५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| खवा ओर्थ । ,, २८६ सासणसम्मादिद्वी ओर्थ । ४५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| दुत्र संख्या    | स्त्र                                                                            | पृष्ठ     | सूत्र सं | ा <b>र्</b> था                | सृत्र                                                  | र्ष           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| १८७ सम          | मामिच्छादिद्वी ओर्घ ।                                                            | ४५९       | ३०२      | सासणसम्मादि                   | ही ओषं ।                                               | ४७२           |
|                 | जदसम्मादिट्ठी केवचिरं कालादो                                                     | 1         |          | सम्मामिच्छावि                 |                                                        | १७३           |
| २८९ एग          | ते, णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।<br>जीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-<br>त्तं ।            | "         |          |                               | देट्टी ओघं ।<br>पमत्त-अप्पमत्त-<br>रं कालादो होंति,    |               |
| सार             | कस्सेण तेचीस सत्तारस सत्त<br>गरोवमाणि देस्रणाणि ।<br>लेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु मि-   | ४६०       | ३०६      | णाणाजीवं पडु                  | च्च सन्बद्धा ।<br>च जहण्णेण एगः                        | <b>,,</b>     |
|                 | गिंदिड्डी असंजदसम्मादिड्डी                                                       |           |          | समयं।                         |                                                        | 808           |
|                 | चिरं कालादो होति, णाणा-                                                          |           | ३०७      | उक्कस्तेण अं                  | तोमुहुतं।                                              | ४७५           |
| जी              | _                                                                                | ४६२       | ३०८      | चदुण्हमुत्रसम्।<br>सजोगिकेवली | ा चदुण्हं खनगा<br>ओषं ।                                | ४७६           |
| मुह्<br>२९३ उव  | हुत्तं ।<br>किस्सेण वे अद्वारस सागरो-<br>नाणि सादिरेयाणि ।                       | "<br>843  |          | मिच्छादिद्वी                  | ग मनसिद्धिएस्<br>केनचिरं कालादे<br>ीर्नं पडुच सब्नद्धा | τ             |
| २९४ सा<br>२९५ स | सणसम्मादिद्वी ओघं ।<br>म्मामिच्छादिद्वी ओघं ।                                    | ४६५       | 1        | एगजीवं प                      | हुच्च अणादिअ<br>। सादिओ सपज्ज                          | Ţ             |
| संः             | जदासंजद−पमत्त−अप्पमत्त−<br>जदा केवचिरं कालादो होति,<br>ाणाजीवं पडुच्च सच्वद्धा । | ४६६       | 388      | वसिदो ।<br>जोसो सा            | देओ सपजनसिंद<br>भ्रेन्से ।                             | "<br>أ<br>208 |
|                 | गजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतो-                                                       |           |          | तस्स इमो पि                   |                                                        |               |
| २९८ उ           | हुत्तं ।<br>क्कस्समंतोम्रहुत्तं ।                                                | 808<br>30 | 383      |                               | ामुहुत्त् ।<br>अद्भवोग्गलपरिय                          |               |
|                 | क्किलेस्सिएसु मिच्छादिद्वी केव<br>वेरं कालादो होति, णाणाजीवं                     |           | 3 ? ?    | देस्णं ।<br>3 सासणसम्मा       | दिहिष्पहुडि जा                                         | व             |
| प               | हुच्च सव्बद्धा ।<br>रगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोः                                  | "         | ₹₹'      | ५ अभवसिद्धेय                  | ले ति अघे।<br>। केवचिरं काला                           | ्४८०<br>हो    |
| £               | रहुत्तं ।                                                                        | 80        | - 1      |                               | जीवं पडुच सन्त्रद्ध<br>पडुच्च अणादिः                   | _             |
|                 | उनकस्सेण एक्कचीसं सागरोः<br>बमाणि सादिरेयाणि ।                                   | - "       | २र       | ६ एगजाव<br>अपज्जवसि           |                                                        | "             |

## २ अवतरण-गाथा-सूची

क्रम संख्या गाथा अन्यत्र कहां क्रम मंख्या अन्यत्र ऋहां 38 गाथा gg ४२ अत्थि अणंता जीवा ४७७ गो. जी १९७∣ ३ छावट्टिं च सहरसं णव-१५२ अभिघा. रा. १ अपगयाणियारणद्वं २८ जह गण्हइ परियष्टं पुरि- ३३४ ४ आगासं सपदेसं तु ७ अभिघा. रा. ९ णितथ चिरं चा स्त्रिपं ३१७ पंचा. गा. २६. ३ ण य परिणमइ सयं सो ३१५ गी. जी. ५७० ३६ आवलिय अणागारे ३९१ कसायपाहड अद्धाप, ३३ ण य मग्द्र णेव संजम- ३४९ २ णामं ठवणा दवियं ति ७ रट्टसलागानुत्तो चत्तारि २०१ ३ स. त. १, ६. २५ णिरञाउञा जहण्णा ३३३ स. सि. १, **१० उ**च्छुासानां सहस्राणि ३१८ ६०. गा. जी. २९ उप्पर्जाति वियंति य भावा ३३७ स. त. १.११ टीका. 48. ३१ उवसमसम्मत्ता ३५ निष्णि सया छत्तीसा ३९० गा. जी. १२३. ३२ उवसमसम्मत्तद्धा जर् ३४२ ४१ दें। दें। य निण्णि तेऊ १९ एयक्खेलोगाढं सब्ब ३२७ गो क. १८५. १७ नन्दा भद्रा जया रिका ३१० ४० एकारस छ सत्त य ११ निमपाणां सहस्राणि 386 १४ पकारसयं निस् हेट्टिमसु २३६ १८ पणुर्वत्यं असुराणं ७९ त्रि. सा. २४९. १२ पण्णासं तु सहस्सा स् ३'५ ३४ एकं तिय सत्त दस नह ३६१ २७ परियद्दिदाणि बहुमा ६३४ गो. जी. जी.प्र. **४३ पयणिगोदसरीर जीवा ४७८ गा. जी. १९६** ५६० ( संस्कृत-२४ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणी ३३३ स सि, २,१० गा, जी, ५६०, ५ पहो सायर सुई पदराय १० ति. प. १,९३. टीका. त्रि. सा. ९२. १ कालो त्ति य ववएसा ३१५ पंचा. गा. २४, ६ पंचित्थिया य छर्जाव- ३१६ मृलाचा. ३९९ २ कालो परिणामभवो ३१५ पंचा. गा. १०८ ११ वम्हे कथे वम्होत्तर य २३५ ३७ केवलदंसण-णाण कसा- ३५१ कसायपाहुडे ५ वाहिरसुर्रवरमा अन्धं- १९५ ति. प. ५, ३६. अद्धाप. त्रि. सा. ३१६. ३ खेत्रं खलु आगासं (अर्धसमना) २१ गहणसमयम्हि जीवो १६ वीजे जोणीभूद जीवा २'५१ गी. जी. १९०, ३९ गुणजोगपरावसी वाघा- ४११ ३८ माणज्ञा कोधद्धा मायद्धा ३९१ कसायपाहुंड १५ गेवज्जाणुवरिमया णव- २३६ २ चंदाइश्रगहिद्धि चेवं ९ मुह-तलसमास-अद्ध २० ति. प. १,१६५ १३ छचेव सहस्साई सयार- २३६ जं .प.११,१०८ ५ छप्पंचणवविद्वाणं अत्था-३१५ गो. जी. ५६०. १६ 48 11

| ऋम संख्या गाथा                            | पुष्ठ | अन्यत्र कहां         | क्रम संख्या        | गाथा                  | पृष्ठ     | अन्यत्र कहाँ      |
|-------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| १७ मुह-भूमिविससम्हि इ<br>१ मुहसहिदमृलमञ्ज |       |                      | २३ सब्बम्हि        | ं <b>छोगस्रो</b> त्ते | _         |                   |
| १० मूळं मञ्झेण गुणं                       |       | तं.प.११,११०.         |                    |                       |           | ोका.              |
| १५ ,,                                     | 48    | "                    |                    | पगदीणं अणु-           | 338       | ,,                |
| १३ रोहणो बलनामा च                         | 386   |                      |                    | पोग्गला खल्ब          |           | 11                |
| १२ रौद्रः श्वेतश्च मैत्रश्च               | ३१८   |                      | २२                 | ٠,                    | 333       | ,,                |
| ७ लोगो। अक्तरिमो खलु                      | ११    | त्रि. <b>सा</b> . ४. | १४ सावित्रा        | धुर्यसंबध             | 386       | ,,                |
| ८ ले।यस्स य विक्संभो                      | ११    | जंब्, प. ११,         | १५ सिद्धार्थः      |                       | ,,,       |                   |
| ४ लायायासपद्से एकेक                       | ३१५ र | ૧૦૭,                 |                    | देसंजुत्तं आस         |           | ा जी. ५६०.<br>का. |
| १० बत्तीस सारमेन अहा-                     |       |                      | ६ सोलइ स           | ालसहिं गुण            | १००       |                   |
| ८ विक्लंभवग्गद्सगुण-                      | २०९ । | त्रिसा. ९३.          | १२ संखो पुण        | । वारह जीय-           | 33        |                   |
| १६ वदण-कसाय-वेउद्विय                      |       | गा. जी. ६६७          | ३० संत वए          | ण णिद्वादि            | ३३८       |                   |
| १३ व्यासं तावन्कृत्वा वदन                 |       |                      | ६ हेट्टा मज्हे     | ग़ उर्वार वेत्ता      | - ११ जं   | वृ. प. ११,        |
| ९ व्यासं पाडरागुणितं                      | કર    |                      |                    |                       |           | १०६.              |
| <b>?</b> 8                                | २२१   |                      |                    | માથા-મં               | (E)       |                   |
| ४ सत्त णव मुण्ण पंत्र य                   |       |                      |                    |                       |           |                   |
| ७ सन्भावसहावाणं जीवा                      |       |                      |                    | मर्थेषु वर्गण         |           |                   |
| ८ समश्री णिमिना कहा                       | ३१७ ( | त्रेत्रा. गा २५,     |                    | इसंगुण- १             | ५०,, १०,० | ,, २०१            |
| १६ समयो रात्रिदिनयोः-                     | 330   |                      | <b>व्यासार्ध</b> ऱ | तित्रित्र कं          | १६०       |                   |
|                                           |       |                      | ì                  |                       |           |                   |

## ३ न्यायोक्तियां

| ત્રામ સંવ્લા                            | पृष्ठ कम संस्था                        | કુક           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| १ अवयवेषु प्रवृत्ताः शब्दाः             | ४ गाँण-मुख्ययोर्मुक्य स <b></b> म्प्र- |               |
| समुदायेष्यपि वर्तन्ते इति<br>न्यायात् । | ११६ न्ययः इति न्यायान्।                | ४०३           |
| २ खीरकुम्भस्स मधुकुम्भो व्य ।           | २४ ५ जहा उद्देश नहा णिद्देमी।          | १०, १४५, ३२३, |
| ३ गिम्हकालरुक्खछार्हाव                  | ३४०                                    | ३७७, ४००.     |

# ४ प्रन्थोलेख

|                                                                                                                            | पृष्ठ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| १ अप्पाबहुगसुत्त                                                                                                           |       |
| १. तसरासिमस्सिद्ण वुत्तवंघप्याबहुगसुत्तादो णज्जदे।                                                                         | १३२   |
| २ करणाणिओगसुत्त                                                                                                            |       |
| १. ण च सत्तरज्जुवाहरूलं करणाणिश्रोगसुत्तविरुदं, तस्स तत्थ विधिप्पडि-                                                       |       |
| <b>क्षेत्रामा</b> वादो ।                                                                                                   |       |
| ३ कालसुत्त                                                                                                                 |       |
| १. 'वे सत्त इस चोइस सोछसट्टारस य वीस वावीसा' पदीप गाह। ए सह                                                                |       |
| पदस्स सुत्तस्स किण्ण विरोहा होदि १ ण होदि विरोहो, भिण्णविसयत्तादो। तं                                                      |       |
| <b>अद्या- वुत्तं सुत्तं बंधप्पडिबदं। कालसुत्तं पुण संतमवेक्खिय द्विद्</b> मिद्।                                            | २८४   |
| ४ खुद्दाबंघसुत्त                                                                                                           |       |
| १. कदजुम्मेहि पंचिदियतिरिक्ख-पज्जत्जोणिपिजोदिसिय-वैतरदेव अव-                                                               |       |
| हारकालेहि खुद्दावंधसुत्तसिखेहि अकदजुम्मजगपर्दर भागे हिंदे पदाओ रासीओ<br>स <b>छेदा</b> ओ होज्ज १ ण च पर्व, जीवाणं छेदाभावा। | १८४   |
| २. <b>लुहाबंधीम उब</b> वादपरिणयसासणाणभेक्कारहचेहिसभागपोसणपरूचय-                                                            | 100   |
| सुत्तादो च णव्यदे ।                                                                                                        | २०६   |
| ५ खेचाणिओगद्दार                                                                                                            |       |
| १. परेसि चेव खेत्ताणिश्रोगदारोघम्हि उत्तपस्वणाए तुल्ला।                                                                    | २४५   |
| ६ गाहासुत्त ( कसायपाहुड )                                                                                                  |       |
| <ol> <li>4. ⁴ माविलय अणागारे '(३६-३८) इदि गाहा पुत्तादो (कसायपाहुड)</li> </ol>                                             | ३९१   |
| ७ जीवहाण                                                                                                                   |       |
| रे जीवट्ठाणादिसु दब्वकाली ण बुत्ती ति तस्साभावी ण वीत्तुं सिकडजदे,                                                         |       |
| पर्थ छद्दवपदुष्पायणे अद्वियाराभावा ।                                                                                       | 388   |
| ८ जीवसमास                                                                                                                  |       |
| १ जीवसमासाए वि उत्तं—' छप्पंचणवविद्याणं                                                                                    | 284   |
| <sup>९</sup> , णिरयाउबंधसु <del>त</del>                                                                                    |       |
| १. ' पकं तिय सत्त दस ' इदि णिरयाउवं घसुत्तादो ।                                                                            | 144   |
|                                                                                                                            |       |

## १० तचत्थसुत्त (तस्वार्थसूत्र)

 तह गिद्धिंखाइरियप्पयासिद्तश्चत्थसुत्ते वि' वर्श्वनापरिणामिकया परत्वा-परत्वे च कालस्य ' इदि द्ववकाले। पक्षविदो ।

३१६

#### ११ तिलोयपण्णची

१. पसा तप्पाभोग्गसंखेऽज्ञक्त्वाहियजंब्दीवछेदणयसहिददीवसायरक्रवमेत्त-रञ्जुच्छेदपमाणपरिक्खाविही ण अण्णाहिरभोवदेसपरंपराणुसारिणी, केवलं तु तिलोयपण्णत्तिसुत्ताणुसारिजोदिसियदेवभागद्वारपदुष्पाहयसुत्तावलंबिजुत्तिक्षलेण पयदगच्छसाहणद्वमम्देहि पक्षिदा, प्रतिनियतस्त्रावष्टमभवलंबिज्ञम्भितगुणप्रतिपन्न-प्रतिबद्धासंख्येयावलिकावहारकाले।पदेशवस् आयतचतुरस्रलोकसंस्थानोपदेशबद्वा।

2140

### १२ दव्याणिओगहार

- १. किं च द्वाणियोगदारवक्लाणिह वुत्तदेष्ट्रिम उविरमवियणा अमावमुब-दुकंते, अवग्गसमुद्दिदलोगत्तादे।
  - २. द्व्वाणिओगद्दोरे वि तत्थ पगगुणद्वाणद्व्यस्त पमाणपद्वयणादी च । १६२-६३

#### १३ परियम्म

१. जित्तयाणि दीवसागरस्वाणि जंबूदीवछेदणाणि च रूबाहियाणि तित्याणि रज्जुछेदणाणि स्ति परियम्मेण एदं वम्खाणं किण्ण विरुद्धादे १ पदेण सह विरुद्धादि, किंतु सुत्तेण सह ण विरुद्धादे । तेणेद्स्स वम्खाणस्स गहणं कायव्वं, ण परियम्मस्सः तस्स सुत्तविरुद्धतादो । ण सुत्तविरुद्धं वक्खाणं होदि, अद्दृष्पसंगादो ।

१५६

२. रज्जू सत्तमुणिदा जगसदी, सा विग्गिदा जगपदरं, सेढीए मुणिदजगपदरं भणलोगो होदि चि परियम्म छुत्तेण सम्बाहरियसम्मदेण विरोहप्पसंगादी।

१८४

३. के वि आइरिया कम्मद्विवीदो बादरद्विही परियम्मे उप्पण्णा सि कन्जे कारणेवियारमवलंथिय बादरद्विहीए चय कम्मद्विदिसण्णमिन्छंति, तन्न घटते।

Eos

४. कम्मिट्टिदिमाविलयाए असंकेजितिभागेण गुणिदे बादरिट्टिश जादा ति परियम्मवयणेण सष्ट पदं मुत्तं विक्तमिदि ति णेष्ट्स ओष्ट्यतं, सुत्ताणुसारि परियम्म-वयणं ण होदि ति तस्सेव ओष्ट्यतप्यसंगा।

390

#### १४ पंचितथपादुड

- १. बुक्तं च पंचित्थपाडुडे—' कालो क्ति य ववएको ' इस्यादि १-४ गाथा.
- २. वुत्तं च पंचिथपादुहे ववहारकालस्स अस्थितं सन्भावसहावाणं ...... ५.९ गाथा.

**0** } §

384

#### १५ वग्गणसूत्त

१. अंगुलस्स असंखेजनिद्भागमेत्तवाहलितिरियपदराम्ह सेढीए असंखेजनिद-भागमेत्त्रओगाहणवियप्पेहि गुणिदे तत्य जित्रओ रासी तित्तयमेत्ताओ णिरयगद्दपा-ओगगाणुपुञ्जीए पयडीओ. ..... ति वगगणमुत्तादो । १७५-१७६

२. महामच्छोगाद्दणस्ति एगबंधणबद्धछन्त्रीवणिकायाणमन्थितं कधं णव्यदे ? वग्गणस्ति उत्तअप्याबहगाते।

## १६ वेदणाखेत्तविधाण

- १. ' प्राजीवस्स जहण्णोगाहणा वि अंगुलस्स असंखेडजीद्भागेमता ' ति वेदणाक्षेत्रविधाणे पद्भविद्तादो ।
- २. पत्तेयसरीरपन्जत्तजहण्णोगाहणादो बीईदियपन्जत्तजहण्णोगाहणा असं-क्षेत्रज्ञगुणा ति कुदो णव्यदे ? वेदणाखर्त्तावहाणिम्ह चुत्तयोगाहणदंडयादो ।

#### १७ संताणिआंगद्दार

१ जिदि सासणा एरंदिणमु उप्पन्जीत, तो तत्थ दे। गुणद्वाणाणि होति । ण च एवं, संताणिओगद्दारे तत्थ एकमिच्छादिष्टिगुणप्पदुष्पायणादा ।

२. एदं पि वक्साणं संत दध्वमुन्तिवरुदं नि ण घेत्तस्वं।

१५६

९५

# ५ पारिभाषिक शब्दसूची

सूचना—यहां शब्दों के केवल उन्हीं पृष्टाका उल्लेख किया गया है जहां उनके विषयमें कुछ विशेष कहा गया पाया जाता है।

| शब्द                      |      | प्रष्ट       | शब्द                    | <b>វិ</b> ន |
|---------------------------|------|--------------|-------------------------|-------------|
|                           | अ    |              | अज्ञान                  | <b>४</b> ७६ |
| अकर्मभाव                  | •    | <b>ই</b> ২:৩ | अणुवत                   | ३७८         |
| अकृतयुग्म <b>जग</b> प्रतर |      | १८'२         | अतिप्रसंग               | २३, २०८     |
| <b>अकृत्रिम</b>           |      | ११, ४७६      | अर्तातकालविशेषितक्षेत्र | १४५         |
| अक्षयराशि                 |      | <b>३</b> ३९  | अतीतानागतवर्तमान        |             |
| अगृहीतप्रहणाद्धा          |      | ३२७, ३२९     | कालविशिष्ट्सेत्र        | १४८         |
| अचित्तद्रव्यस्पर्शन       |      | १४३          | <b>अती</b> न्द्रिय      | १५८         |
| अच्युतकस्प                | १६५, | १७०, २३६     | <b>अर्थ</b>             | २००         |
|                           | •    | २६२, २०८     | <b>अर्थपद्</b>          | १८७         |

|                      | पारिभापिव         | <sub>६</sub> शब्दस् <b>ची</b> | (95)               |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| शब्द                 | पृष्ठ             | राष्ट्र                       | पृष्ठ              |
| अद्धा                | ३१८               | अपनयनधुत्रसाद्य               | २०१                |
| अर्धनृतीयक्षेत्र     |                   | अपनयनराशि                     | 200                |
| अर्धतृतीयद्वीपसमुद्र |                   | अपर्याप्त                     | ९१                 |
| अधोलोक               |                   | अपराजित                       | 3/5                |
| अधोलांकक्षेत्रफल     |                   | अपरीतसं <b>सा</b> र           | ३३५                |
| अधोलोकप्रमाण         | ३२, ४१, ५०        | _                             | ३८,४१.४३,४७,१०३,   |
| अधःप्रवृत्तकरण       | 336 366           |                               | १२६, १३०           |
| अधःप्रवृत्तविशोधि    | 3££               | अपवनेनाचात                    | ४६३                |
| अधस्तन।वेकस्प        | 8 64              | अपित                          | ३९३, ३९८           |
| अन्तरकाल             | 9.50              | अपूर्वकरण                     | ३३५, ३५७           |
| अन्तर्गुहर्न         | ३२४, ३८०          | अपूर्वकर णक्षपक               | ३३६                |
| अनस्त                | 332               | अपूर्वकरणगुणस्था <b>न</b>     | ३५३                |
| अनन्तकाळ             |                   | अश्रशस्त्रतंजसदारीर           | २८                 |
| अनन्तन्यपदेश         | ४७८               | अभिजिन्                       | ३१८                |
| अनन्तानुधन्धी        |                   | अभिव्यक्तिजनन                 | ३२२                |
| अनर्पिन              | ३९३, ३९८          | अभेद                          | १४४                |
| अनवस्था              |                   | अमूर्न                        | <b>ર</b> કક        |
| अनवस्थाप्रसंग        |                   | अयन                           | ३१७, ३९५           |
| अनाकारोपयोग          | ३९१               | अयांगी                        | <b>३३६</b>         |
| <b>ानादि</b>         |                   | अर्थमन्                       | ३१८                |
| अनादिमिथ्यादिष्ट     |                   | अरुण                          | ३१९                |
| अनाहारक              | ४८७               | अलोकाकादा                     | <i>९,</i>          |
| अ <b>निवृत्तिकरण</b> | ३३५, ३५७          | अरु <b>पब</b> हुत्व           | ३५                 |
| अनिवृत्तिक्षपक       |                   | अविभुप्तप्रसंग                | ३९०                |
| अनुकृष्टि            | 344               | अवर्गसमु <b>त्थितलो</b> क     | १८५                |
| अनुगम                |                   | अवगाहनलक्षण                   | ۷                  |
| अनुत्तरविमान         |                   | अवगाहना                       | <b>र</b> ५, ३०, ४५ |
| अनुदिशविमान          | ८१, २३६, २४०, ३८६ | अवगाहनागण सर                  | 88, ૧૮             |
| अनुसंचिताद्वा        | રે ૭૬             | अवगाहनाविकरप                  | १७६                |
| अन्योन्याभ्यस्त      | १५९, १९६, २०२     | अवगाह्यमान                    | २३                 |
| अपकर्पण              |                   | अवधिक्षत्र                    | ३८, ७९             |
| अपऋमणोपक्रमण         | <b>२</b> ६५       | अवबाध                         | ३२२                |
| अपक्रमपट्स नियम      | १७९               | अवहारकाल                      | १५७,१८५            |
|                      |                   |                               |                    |

| अष्टार्विरातिस्तरक्षमिक- ३४९,            | ३५९, ३६२, ३६६, | <b>आवली</b>               |              | ३१७, ३४०, ३९१   |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| मिध्यादृष्टि ३.७०,                       | ३७२, ३७७, ४३९  | आवास                      |              | 96              |
|                                          | ४४३, ४६१       | - 11 6 1 1 11 11 3 Al 1/4 |              | २८              |
| असङ्गावस्थापनाकाल                        | ३१४            | आहारवर्गणा                |              | ३३२             |
| <b>अ</b> संयम                            | ४७७            | आहारशरीर                  |              | ૪५              |
| <b>असंयमगरु</b> ळता                      | २८             |                           |              |                 |
| <b>असंयतस</b> म्यग्रहि                   | ३५८            |                           | इ            |                 |
| <b>असंख्ये</b> यराशि                     | ३३८            | इच्छाराशि                 | ધ્ય          | ७, ७१, १९९, ३४१ |
| ঞা                                       | İ              | रन्द्र                    |              | 389             |
| ज।<br>भाकारा                             | ८, ३१९         | इन्द्रक                   |              | १७४, २३४        |
| आकाश <b>पदेश</b>                         | १७६            |                           | Ę            |                 |
| आगमद्रव्यकाल                             | -              | ईशान                      | •            |                 |
| आगमद्रव्यक्षेत्र                         | ų              | <b>६</b> शान              |              | २३५             |
| आगमद्रव्यस्पर्शन                         | <b>१</b> ४૨    | ईबत्प्राग्भारपृथिवी       |              | १६२             |
| आगमभावकाल<br>अागमभावकाल                  | ३१६            | ı                         | उ            |                 |
| <b>बागमभावश्रेत्र</b>                    |                | उच्छ्रेणी                 |              | ۷٥              |
| <b>आगमभावस्पर्शन</b>                     |                | उत्तानशय्या               |              | 306             |
| आ <b>क्राकानिष्ठता</b>                   |                | उत्पत्तिक्षेत्र           |              | <b>१</b> ७९     |
| आदित्य                                   |                | उत्पत्तिश्रेत्रसमान       | क्षेत्रान्तर | १७९             |
| <b>आदेश</b>                              | १०, १४४, ३२२   |                           |              | ३३६             |
| आदेशनिर्देश                              | શ્કર, રૂરર     |                           |              | ३६५             |
| आधार                                     |                | उत्तराभिमुखकेवत           | ही           | ५०              |
| आधेय                                     |                | उत्सर्विणी                |              | <b>३८</b> ९     |
| आनुपूर्वीनाम <b>क</b> र्म                |                | उत्सेध                    |              | ६३, २०, ५७, १८१ |
| <b>मानुपू</b> र्वीपायोग्य <b>क्षेत्र</b> |                | उत्सेषकृति                |              | 28              |
| <b>आनुपूर्वीविपाकाप्रायोग्यक्षेत्र</b>   |                | उत्सेधकृतिगुणित           |              | ५१              |
| <b>बा</b> राधा                           |                | उत्सेघगुणकार              |              | २१०             |
| भायत                                     |                | उत्सेघयोजन                |              | \$8             |
|                                          |                |                           |              |                 |

## पारिभाषिक शन्दसूची

| शब्द                                          | वृष्ट               | शब्द                              |                  | áa             |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| <b>उ</b> त्सेघांगुल                           | २४, १६०, १८५        | ऋज़ुवलन                           |                  | <b>१८०</b>     |
| उत्सेघांगुलप्रमाण                             | 80                  | ऋतु                               |                  | ३१७, ३९५       |
| <b>उद्</b> यादिनिषेक                          | ३२७                 |                                   | ए                |                |
| <b>उद्घ</b> र्तन                              | 3/3                 | erdwana.                          | 4                | इ२७            |
| उद्वेघ                                        | १७                  | एकक्षेत्रावगाढ<br>एकत्ववितर्कसवीच | สราธารสาส        | 365            |
| उपभगकाल                                       | ७१, १३९             | <b>एकदंड</b>                      | 1798 -414        | <b>२२६</b>     |
| उपक्रमणकालगुण <b>का</b> र                     | <b>د</b> 4          | एकन।रकावासविष्                    | 1632T            | <b>१८०</b>     |
| उपपाद                                         | २६, १६६, २०५        | 7401(74)41714                     | _                | ••             |
| उपचार                                         | २०४, ३३९            |                                   | ऐ                |                |
| <b>उपपादका</b> ल                              | ३२२                 | पेरावत                            |                  | ४५             |
| उपपादक्षेत्र                                  | ८५                  |                                   | 4                |                |
| उपपादक्षेत्रश्रमाण                            | १६५                 |                                   | ओ                |                |
| <b>उपपादक्षेत्रायाम</b>                       | ७९                  |                                   |                  | ९, १४४, १२२    |
| उपपादभ् <b>षनसम्मुखवृ<del>र</del>ाक्षेत्र</b> |                     | ओघनिर्देश                         |                  | १४५, ३२२       |
| उपपादयोग                                      | ३३२                 | ओघप्ररूपणा                        |                  | 248            |
| <b>उपपाद</b> गादि।                            | <b>३</b> १          |                                   | औ                |                |
| <b>उपपादस्पर्शन</b>                           | १६५                 | औदारिकदारीर                       | ~(1              | રહ             |
| <b>उपमालो</b> क                               | 824                 | आपचारिकनोकर्म                     | न-गा <b>ो</b> स  | 9              |
| <b>उपरिम</b> उपरिमग्रैवेयक                    | <0                  | आपचा।रकनाकम                       | <b>લુખ્ય</b> જાગ | •              |
| उपरिमाविकल्प                                  | १८५                 | ,                                 | अं               |                |
| <b>उपरामश्रेणी</b>                            | ३५१, ४४७            | अंगुल                             |                  | فرانه          |
| उपरामसम्य <del>ष</del> त्वगुण                 | 88                  | अंगुलगणना                         |                  | 80             |
| उपरामसम्यक्तवाद्वा ४४,                        | ३३९, ३४१, ३४२,      |                                   |                  |                |
|                                               | ३७४, ४८३            |                                   | •                |                |
| <b>उपशान्तका</b> ल                            | ३५३                 |                                   | 香                | १४४, ३२२       |
| उपशामक                                        | ३५२, ४४६            | कपाटगतकेवली                       |                  | <b>ક</b> લ્    |
| <b>उपार्घपुद्र</b> लपरिवर्तन                  | <b>₹</b> ₹6         | कपारसमृद्धात                      |                  | २८, ४३६        |
| उश्वास                                        | ३०१                 | करण                               |                  | ३३५            |
| 3                                             |                     | करणगाथा                           |                  | २०३            |
| <b>ऊर्ध्वकपाटच्छेदनकनिष्पन्न</b>              | १७६                 | कर्ण                              |                  | १४             |
| <b>अ</b> र्ध्वलोक                             | <b>९,</b> २५१       | कर्णक्षेत्र                       |                  | १५             |
| <b>ऊर्घ्यलोकक्षेत्र</b> फळ                    |                     | कर्णाकार                          |                  | 96             |
| <b>ऊर्ध्वलोकप्रमाण</b>                        | <b>રૂર, કર, પ</b> ા | कर्म                              |                  | <b>२३</b>      |
| <b>अर्घवृत्त</b>                              | <b>१७</b> =         | कर्मद्रव्यक्षेत्र                 |                  | Ę              |
| 雅                                             |                     | कर्मबन्ध                          |                  | <i>३०</i> ४    |
| ऋजुगति                                        | २६, २९, ८०          |                                   |                  | <b>१४, १६९</b> |

| शब्द                   | वृष्ट              | शब्द                                        | <b>व</b> ष्ठ                             |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| कर्ममूमित्रतिमाग       | <b>૨</b> १૪ !      | कोघादा                                      | ३९१                                      |
| कर्मपुद्रल             | ३३२ ।              |                                             | . 834                                    |
| कर्मपुद्रलपरिवर्तन     | ३२२, ३२५           | कांडर्जुगति                                 | ७८, २१९                                  |
| कर्मास्त्रव            | ४७७                | कुंडलपर्वत                                  | १९३                                      |
| कर्मस्थिति             |                    | <b>भ</b> ण                                  | ३१७                                      |
| कर्मस्थितिकाल          | 322                | क्षपक                                       | <b>३५४, ४४</b> ७                         |
| कल्प                   |                    | क्षपकश्रेणी                                 | ३३५, ४४७                                 |
| <b>क</b> ल्पवासिदेष    |                    | क्षपकश्रेणीप्रायोग्यवि                      | •                                        |
| कवाय                   |                    | क्षायिकसम्यग्हा <u>ष्ट</u>                  | <b>३५७</b>                               |
| कपायसमुद्धात           |                    | क्षापकतम्यन्दाष्ट<br>श्रीणकषाय              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| काविष्ठ                |                    | साणकपाय<br>श्रुद्रभव                        | <b>३</b> ३६, <b>३</b> ५६<br>३ <b>९</b> ० |
| कार्मणवर्गणा           | 222                | ञ्जरमप<br>श्चद्रभवग्रहण                     |                                          |
| कार्मणशरीर             | २४, १६५            | જીવનવત્રફળ                                  | ३७१, ३७९, ३८८, ३९१ <b>,</b><br>४०१, ४०६  |
| काययोग                 | ३९१                | क्षेत्र                                     | ξ, 2 <b>3</b> ξ                          |
| कायस्थितिकाल           | २३२                | रान<br>क्षेत्रपरिवर्तन                      | य, <i>रद</i> ऽ<br>इर् <b>५</b>           |
| कार्यात्सर्ग           | 40                 | क्षेत्रपरिवर्तन <b>का</b> ळ                 | <b>338</b>                               |
| काल                    | ३१८, ३२१           | क्षेत्रपारिवर्त <b>नवार</b>                 | 440                                      |
| कालपरिवर्तन            | ३२५                | क्षेत्रपारवतनवार<br>क्षेत्रफल               | 11<br>9.40                               |
| कालपरिवर्तनकाल         | ३३४                | क्षेत्रफल<br>क्षेत्रफलदालाका                | १८०<br>१९५                               |
| कालपरिवर्तनवार         | ३३४                |                                             | 200                                      |
| कालसंसार               | 223                | क्षेत्रसंसार<br>अत्रसंसार                   |                                          |
| कालस्पर्शन             | १४१                |                                             | <b>333</b>                               |
| काला <u>ण</u>          | 384                | क्षेत्रस्परान                               | १४१                                      |
| काला <b>नुगम</b>       | <b>રૂ</b> ૧ર, રેરર | क्षेत्रानुगम                                | २                                        |
| कालोदकसमुद <u>्</u>    | १५०, १९४, १९५      |                                             | ख                                        |
| काष्ट्रा<br>काष्ट्रा   |                    | '<br>' <b>ৰাবদত্ত</b>                       |                                          |
| कुलशेल                 | १९३, રેશ્ટ         | <b>                                    </b> | १२, १८१, १८६                             |
| कृतयु <b>ग</b>         | १८४                |                                             | ग                                        |
| <b>कृ</b> ति           |                    | गगन                                         |                                          |
| <b>कृष्टीक</b> रण      |                    | गच्छ                                        | १५३, २०१                                 |
| कृष्णादिमिध्यात्वकाल   |                    | गच्छराशि                                    | १५४                                      |
| केवलज्ञान              |                    | गञ्जसमीकरण                                  | १५३                                      |
| केवलदर्शन<br>केवलदर्शन | 308                | गणित                                        | ३५, २ <b>०९</b>                          |
| केविलसमुद्धात          | વે                 | गभौपकान्त                                   | १६३                                      |
| कोटाकोटी               |                    | गुवा                                        | २००                                      |
| कोटी                   |                    | गुणकार                                      | ७६                                       |
| कोधकवायादा             |                    | र गुणकार <b>रालाका</b>                      | १९६                                      |

#### परिशिष्ट

| शब्द                            | <b>र्य</b> व | शब्द                             | বৃষ্ট             |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| तिर्यक्लोक                      | ३७, १६९, १८३ | <b>इंड</b> क्षेत्र               | 86                |
| तिर्यक्लोकप्रमाण                |              | दंडगतकेवली                       | 99                |
| तिर्यगातिप्रायोग्य। जुपूर्वी    |              | दंडसमुद्धात                      | २८:               |
| तिर्यग्पतर                      | 222          |                                  | ३३१, ३३७          |
| तिर्यग्स्वस्थानस्वस्थानक्षेत्र  | १९४, २०४     |                                  | 213               |
| तिर्येच                         | 240          | द्रव्यक्षेत्र                    | 3                 |
| <u>नृ</u> तीयपृथिवी             |              | द्रव्यत्व                        | ३३६               |
| नृतीयपृथिवीअधस्त <b>न</b> तल    | <b>२</b> २५  | द्रव्यपरिवर्तन                   | <b>३</b> २५       |
| तेजसशरीर                        |              | द्रव्यक्तिग                      | २०८               |
| तैजसशरीरसमुद्धात                |              | द्रव्यक्तिगी                     | ४२७, ४२८          |
| तोरण                            | १६५          | द्रब्यस्पर्शन                    | र्धर्             |
| <b>इयं</b> श                    | १७८          | द्रव्यार्थिक                     | 39                |
| त्रिकोणक्षेत्र                  | १३           | द्रव्यार्थिकनय                   | ३, १४५, १७०, ३२२, |
| त्रिसमयाधिकावली                 | <b>३३</b> २  | •                                | <b>३३७, ४४४</b>   |
| त्रैराशिकक्रम                   | ४८           | द्रव्यार्थिकप्ररूपणा             | ६५९               |
|                                 |              |                                  | घ                 |
| द्<br>वृज्ञनमोहनीय              | 334          | धन                               | १५९               |
| द्शनभाइनाय<br>दात्रक            | 200          | धन्य ।                           | <b>४५, ५७</b> .   |
| दार्धान्त                       | 28           | धरणीतल                           | २३६               |
| दिवस                            |              | धम                               | 386               |
| दिशा                            | 220, 21      | યાતવા વ્યક                       | १५०, १९५          |
| ापना।<br>द्वितीयदं डस्थित       | ७३           | 3                                | <b>રૂ</b> રવ      |
| द्वितीयपृथिवी<br>द्वितीयपृथिवी  | <b>૮</b> ९   | `\भ्रवत्व                        | <b>१४</b> १.      |
| द्विसमयाधि <b>का</b> वली        | <b>33</b> :  | 1                                | न                 |
|                                 |              | . नक्षत्र                        | १५१               |
| दुक्कम्भदुवाहुक्षेत्रफ <b>ळ</b> |              | ्नन्दा<br>  नन्दा                | 319               |
| <b>र प्रान्त</b>                |              | -<br>नरकगतिमायोग्या <u>ज</u> ुपू |                   |
| देवकुरु<br>देवक्षेत्र           | 44.          | नवग्रैवेयकविमान                  | ३८५               |
| देवता                           | 236          | नामकाल                           | <b>363</b> ·      |
| देवता<br><b>देवएध</b>           | 35           | नामक्षेत्र                       | 3                 |
| देशामर्शक                       | Ce s         | नामस्पर्शन                       | १४१               |
| देशोनलो <b>क</b>                |              | नारक                             | 40                |
| वैत्य                           | <b>3</b>     | नारकसर्वावास                     | १७९               |
| पंड                             |              | गरकावास                          | १७७               |

| शब्द                   |                  | पृष्ठ       | शब्द                               |                 |               | <b>বি</b> ষ্ট |
|------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| नाली                   |                  | ३१८         | पर्यायार्थिकप्रक्रपणा              | १४९,            | १७२,          | १८६,          |
| निक्षेप                | ર,               | १४१         |                                    | •               |               | 248           |
| निगोदजीव               | •                | ४०६         |                                    |                 |               | 380           |
| निगोदशरीर              |                  | 806         | पल्य                               |                 | 9, 264        |               |
| निचितक्रम              |                  | ७६          | पस्योपम                            | 9, 5            | ७, १८५,       |               |
| निमिप                  |                  | 380         |                                    | •               |               | 308           |
| निर्देश                | <b>૧, </b> ૧૪૪,  | 322         | पस्योपमदातपृथक्तव                  |                 |               | 830           |
| निःसूचीक्षेत्र         |                  |             | पल्यंकासन                          |                 |               | ४९            |
| निस्सरणात्मकतैजसदा     | रीर              |             | पश्चात्कृतमिथ्यात्व                |                 |               | 388           |
| नैऋत                   |                  | 386         | पाणिमुक्तागति                      |                 |               | २९            |
| नोआगमद्रव्यकाल्        |                  |             | पारमार्थिकनोकर्मद्रव्य             | <b>रक्षेत्र</b> |               | 9             |
| ने।आगमद्रव्यस्पर्शन    |                  | १४२         | पिंड                               |                 |               | १४४           |
| नोआगमभावकाल            |                  |             | पुद्रलपरिवर्तन                     | 3               | ६४, ३८८       | , 80£         |
| नोवागमभावक्षेत्र       |                  | S.          | पुद्रलप(रेवर्तनकाल                 |                 | 320           | , ३३४         |
| नोआगमभावस्पर्शन        |                  | १४४         | पुद्रलपरिवर्तनवार                  |                 |               | ३३४           |
| नोकर्मद्रव्य           |                  | દ્          | पुद्रलपरिवर्तनसंसार                |                 |               | <b>३</b> ३३   |
| नोकर्मपर्याय           |                  | ३२७         | पुष्करद्वीप                        |                 |               | १९५           |
| नोकर्मपुद्रल           |                  | 332         | पुष्करद्वीपार्ध                    |                 |               | १५०           |
| नोकर्मपुद्रलपरिवर्तन   |                  | ३२५         | पुष्करसमुद्र                       |                 |               | १९५           |
| नामन्द्रप्रक्रमारम्यान |                  |             | पुष्पदन्त                          |                 |               | ३१९           |
|                        | प                |             | पूब                                |                 |               | ३१७           |
| 1797                   | ३१७,             | 304         | पूर्वकोटी                          | ३४७, ३          | ५०, ३५६,      | <b>३६</b> ६,  |
| पक्ष<br>पन्नग          | 410,             | <b>२३२</b>  | पूर्वकोटीपृथ्कत्व                  | ३६८, ३          | ७३, ४००       |               |
| परप्रत्यय              |                  | २३४         | पूर्वाभिमुखकेवली                   |                 |               | 40            |
| परमाणु                 |                  | 23          | पृथिवी                             |                 |               | ३६०           |
| परमार्थकाल             |                  | 320         | पृथक्त्ववितर्कवीचार-               |                 |               |               |
| परिधि                  | 95 UR UL 569.    | 222         | गुक्रध्या                          | न               |               | ३९१           |
| परिधिविष्कम्भ          | १२, ४३, ४५, २०९, | 38          | पक्तबहुलपृ <b>श्यवा</b><br>        |                 |               | २३२           |
| परिमंडलाकार            |                  |             | पंचद्रव्याधारलोक<br>               |                 |               | १८५           |
|                        |                  | 100         | पंचमपृथिवी                         |                 |               | ८९            |
| पर्यन्त<br>पर्याप्त    | -                | 353         | पंचांश<br>पंचेन्द्रियतिर्यगाति-    |                 |               | \$96          |
|                        | eq,              |             |                                    | ££              |               | 90.9          |
| पर्याप्ति              |                  | ३६२         |                                    | 41              |               | १९१           |
| पर्याय                 |                  | २३७         | प्रकाशन<br>प्रकाणिक                |                 | 91812         | ३२२           |
| पर्यायनय               |                  | 11          |                                    |                 | ₹ <b>७</b> 8, | २३४<br>१७६    |
| पर्यायार्थि <b>कजन</b> | m Bosta Braz "   | 122<br>(84) | प्रकृतिचिक्तस्य<br>प्रकृतिचिक्तस्य |                 |               | १७५           |
| पर्यायार्थिकनय         | ३, १४५, १७०,     | ₹<<,        | अतरगतकवला<br>                      |                 |               | ५६            |
|                        |                  | 200         | प्रतरगतकेवलिक्षेत्र                |                 |               | 76            |

| शब्द                                          |                  | पृष्ठ               | शब्द                              | <b>নুম্ব</b>     |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| प्रतरसमुद्धात                                 |                  | २९, ४३६             | ब्रह्मोत्तर                       | २३५              |
| व्रतराकार                                     |                  | २०४                 |                                   |                  |
| प्रतरावली                                     |                  | 369                 | भ                                 |                  |
| प्रतरांगुल                                    | 20               | , કરૂ, કક, રંપર,    | भद्रा                             | <b>३१</b> ९      |
| 24/13/4                                       | ζ,               |                     | भरत                               | 84               |
| narinawaar                                    |                  | १६०, १७२            | www.miranovadow                   | 60               |
| प्रतरांगुलभागद्वार<br>प्रतिभाग                |                  | 96                  |                                   | 96               |
|                                               |                  | ८२                  |                                   |                  |
| प्रत्यक्ष                                     |                  | इइ९                 | भवनवासिजगमूल                      | "<br>१६४         |
| प्रथमपृथिवी                                   |                  | 33                  | भवनवासिप्रायाग्या <b>तुपूर्वी</b> | 230              |
| <b>प्रथम</b> पृथिवीस्वस्थान                   | रक्षत्र          | र्टर                |                                   |                  |
| व्रत्यवस्थान                                  |                  | "                   | भवनवासी                           | १६२              |
| प्रसासति                                      | •                | <b>200</b>          | भवनविमान                          | 77               |
| प्रत्या <b>सन्न</b> विपाकानुप्                | वीफल             |                     | भवपरिवर्तन                        | ३२५              |
| प्रधानभाव                                     |                  |                     | भवपरिवर्तनकाल                     | <b>३३</b> ४      |
| प्रभाषटल                                      |                  |                     | भवपरिवर्तनवार                     | "                |
| प्रमत्ताप्रमत्तपरावर्तः                       | सहस्र            |                     | भवस्थिति                          | <b>३</b> ३३, ३९८ |
| प्रमाण .                                      |                  | ३९६                 | भवस्थितिकाल                       | ३२२, ३९९         |
| प्रमाणघ्नांगुल                                |                  | 34                  | ਸ਼ਰਕਰਜ਼                           | 840              |
| प्रमाणलोक                                     |                  | १८                  | भव्यद्रव्यस्पर्शन                 | १४२              |
| प्रमाणराशि                                    |                  | ७८, २७८             | भव्यतोभागमञ्ज्यकाल                | ३१४              |
| प्रमाण <del>वाष</del> ्य                      |                  | १४५                 | भव्यराशि                          | ३३९              |
| त्रमाणां <u>ग</u> ुल                          |                  | ४८, १६०, १८५        | भागद्वार                          | ७१               |
| प्रमेयत्व                                     |                  | ર્કક                | भान                               | 319              |
| प्रवेध                                        |                  | १९१                 | भार्म्य                           | 3१८              |
| प्र <b>शस्तते</b> असशरीर                      |                  | २८                  |                                   | <b>३१३</b>       |
| प्रस्तार                                      |                  | 40                  | भावकाल                            | सरस<br><b>३</b>  |
|                                               | फ                |                     | भावसेत्र                          | ۶<br>ج           |
| फलराशि                                        |                  | ५७, ७१, ३४१         | भावक्षेत्रागम                     | •                |
|                                               | ब                | . ,                 | भाषपार्यतम                        | ३२५              |
| ***                                           | 4                | 380                 | <b>भावप</b> रिवर्तूनकाल           | 558              |
| <b>प</b> ल                                    |                  | 3/3                 | मापपारपत्तम्यार                   | "                |
| <b>ब</b> द्धायुष्कघात                         | गामकि            | EQ                  | मावससार                           | ,,               |
| बद्धायुष्कमनुष्यसम्<br>बाद्दनिगोद्दप्रतिष्ठित | न <b>्</b> हाष्ट | رب<br><b>ع</b> دم و | भावास्थातकाल                      | <b>₹</b> 22      |
|                                               | 1                | ३९०, ४०३            |                                   | १४१              |
| बादरस्थिति<br>बाह्रस्य                        |                  | १२, ३५, <b>१</b> ७२ | भुज                               | 18               |
| बाह्यपंक्ति                                   |                  | 9 % 9               | ્ મૂલ                             | २३२              |
| बाह्यपाक<br><b>चं</b> धावली                   |                  | 355                 | भूमि                              | 6                |
| <b>च</b> धावला<br>द्रह्म                      |                  | 234<br>447          | मेद                               | १८८              |
| ~4                                            |                  |                     | 1 -44                             | • * -            |

मिभग्रहणाद्या

| #1=#                      |             |     | are.        | ***                      | 11व             |
|---------------------------|-------------|-----|-------------|--------------------------|-----------------|
| शब्द                      |             |     | वृष्ठ       | शब्द                     | পৃষ্ঠ           |
| रूपोनाविलिका              |             |     | 83          | विश्रोभ                  | 389             |
| रोहण                      |             |     | 386         | विगूर्वणादिऋद्धिप्राप्त  | १७०             |
| रीद                       |             |     | 11          | विगूर्वमानएकेन्द्रियराशि | ८२              |
| <b>वंद</b>                |             |     | १९          | विग्रह                   | ६४, १७५         |
|                           | ल           |     |             | विग्रह्गित               | २६, ३०, ४३, ८०  |
| <b>ल</b> िघसम्पन्नमुनिषंर |             |     | ११७         | वित्रहगतिनामकर्म         | <b>४३</b> ४     |
| लयसत्तम                   |             |     | ३५३         | विजय                     | ३१८, ३८६        |
| लव                        |             |     | 3910        | विदिशा                   | २२६             |
| लवणसमुद्र                 |             |     | 91.0 900    | विदेह                    | ४५              |
| लवणसमुद्रक्षेत्रफल        |             |     | 364 369     | । वद्हलयतरा। स           | ,,              |
| <b>लान्तव</b>             |             |     | 234         | विनादा                   | ३३६             |
| <b>लांगलिकगा</b> ति       |             |     | 49          | विन्यासक्रम              | ७६              |
| लेश्यापरावृत्ति           |             |     | ४७०, ४७१    | विमान                    | १७०             |
| लोक                       |             |     | 9. 80       | विमाननल                  | १६५             |
| लोकनाली                   | <b>૨</b> ૦. | ८३, | १४८, १६४    | विमानशिखर                | <b>२२७</b>      |
|                           | ,           | ,   | १७०, १९१    | विरलन                    | २०१             |
| <b>लोकपूरणसमुद्धा</b> त   |             |     | २९, ४३६     |                          | ३९०             |
| <b>लोकप्रतर</b>           |             |     |             | विशेष                    | १४५             |
| <b>ळो</b> कप्रमाण         |             |     | १४६, १४७    | विष्कम्भ                 | ११, ४५, १४७     |
| लोकाकाश                   |             |     | ९           | विष्कम्भचतुर्भाग         | २०९             |
| लोकालोकवि <b>भाग</b>      |             |     | २२          | विष्कम्भवर्गगुणितरज्जु   | 24              |
| लोभादा                    |             |     | <b>३</b> ९१ | विष्कम्भवर्गद्दागुणकरणी  | २०९             |
|                           | व           |     |             | विष्करभस्चीगुणितश्रेणी   | ۷۰              |
| वर्ग                      | •           |     | 20. 186     | विष्क्रम्मार्घ           | १२              |
| वर्गण                     |             |     | 200         | विसंयोजन                 | ३३६             |
| वर्गमूल                   |             |     | 202         | विस्तार                  | १६५             |
| वचनयोग                    |             |     | 30.8        | विस्रहोपचय               | <b>३</b> ५      |
| वर्तमानविशिष्टक्षेत्र     |             |     | શ્ક્ષ       | विद्यायोगतिनामकर्म       | <b>ફ</b> ર      |
| वर्धनकुमारमिध्यात्व       | काल         |     | 328         | विहारवत्स्क्स्थान        | २६, ३२,१६६      |
| वर्धितराशि                |             |     | १५४         | वृत्त                    | २०९             |
| वर्ष                      |             |     | 320         | त्रु।द्ध                 | १९, २८          |
| वर्षपृथक्त्व              |             |     | 386         | वेत्रासन                 | ११, २१          |
| वर्षसद्दस                 |             |     | 884         | वेश्वासनसंस्थित          | २०              |
| षाच्यवाचकशक्ति            |             |     | ,           | वेदनासमुद्धात            | २६, ७९, ८७, १८६ |
| बातवलय                    |             |     | ५१          | वेदान्तरसंकान्ति         | ३६९, ३७३        |
| वायु                      |             |     |             | वेध                      | ર વ             |
| बार्य                     |             |     |             | वेळंघर                   | २३२             |
|                           |             |     |             | •                        |                 |

|                     |              | पारिभाषिक                               | शब्दसूची                 | (84)              |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| शब्द                |              | वृष्ठ                                   | शब्द                     | <b>ঠ</b> ন্ন      |
| वैकिथिकसमुद्धात     |              | २६, १६६                                 | सत्त्व                   | <b>१</b> ४५       |
| वैजयन्त             |              | ३१९, ३८६                                | सदुकंबभ दुबाह            | १८७               |
| वैरोचन              |              |                                         | सङ्गावस्थापनाकाल         | ३१४               |
| वैश्वदेव            |              | "                                       | सप्तमपृथिवी              | ९०                |
| व्यन्तरदेव          |              | १६१                                     | सप्तमपृथिवीनारक          | १६३               |
| ब्यन्तरदेवराशि      |              | ,,                                      | समचतुरस्र                | 63                |
| व्यन्तरदेवसासादन    | तस्यद्दष्टि- |                                         | समपरिमंडलसंस्थित         | १७२               |
|                     | स्थानक्षेत्र | 77                                      | 23377                    | ३१७, ३१८          |
| व्यन्तरावास         |              | १६१, २३१                                | समानजातीय                | १६३               |
| व्यभि <b>चार</b>    |              | ४६, ३२०                                 | समीकरण                   | १७८               |
| व्य <b>वहा</b> रकाल |              | ३१७                                     | स्राधीकत                 | 48                |
| व्याख्यान           | ७९, १४४,     | १६५, ३४१                                | समद्भात                  | २६                |
| व्याघात             |              | ४०९                                     | समुद्धानकवालिजीवप्रदेव   | i 8'4             |
| ब्यापक              |              | 6                                       | समुद्राभ्यन्त्रप्रथमपंति | 248               |
| व्यास               |              | 445                                     | सम्प्रदायांवेरोधाराका    | 840               |
| व्यं जनपर्याय       |              | ३३७                                     | सम्ययत्व                 | 340               |
|                     | য়           |                                         | सम्यग्मिथ्यात्व          | "                 |
| <b>হা</b> त         | 70           | 234                                     | सम्यग्मिध्यादृष्टि       | "                 |
| रात.<br>शतसहस्र     |              |                                         | सयो।गेकाल                | 390               |
| शतार                |              | ,,<br>२३६                               | सयोगी                    | 355               |
| <u>रालाका</u>       |              | 834. 868                                | सर्वलोकप्रमाण            | ยจ                |
| <b>रालाकासंकलना</b> |              | 200                                     | सर्वाकाश                 | १८                |
| श्रापरिवार          |              | १५२                                     | सर्वार्थसिद्ध            | २४०, ३८७          |
| <b>चालभंजिका</b>    |              |                                         | सर्वार्थसिद्धिविमान      | <b>د</b> و        |
| হ্যুক               |              |                                         | सर्वाद्धा                | ३६३               |
| <b>इांखक्षेत्र</b>  |              | -                                       | सहस्र                    | २३५               |
| श्रेणी              |              | 198 60                                  | सहस्रार                  | २३१               |
| श्रेणीबद्ध          |              | 508 538                                 | सहानवस्थानलक्षणविर       | ोध २५९, ४१३       |
| श्वेत               |              | 386                                     | सागर                     | १०, १८५           |
| श्रोत्रेन्द्रिय     |              | 398                                     | सागरोपम                  | १०, १८५, ३१७, ३६० |
|                     | ष            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                          | <b>३८०, ३८७</b>   |
|                     | 4            | 818.4                                   | सागरोपमशतपृथक्त्व        | ४००, ४४१, ४८५     |
| षडंश                |              | 30/ 335                                 | encaringumana            | ₹80               |
| ष्ट्वापक्रमनियम     |              | २१८, २२६                                | सादशसामाग्य              | 3                 |
| षष्ट्रियवी          |              | ९०                                      | साध्य                    | ३९१               |
|                     | Ħ            |                                         | साधन                     | 19                |
| सवित्तद्रव्यस्पर्शन | •-           | 103                                     | सानस्कुमार               | २३५               |

## परिशिष्ट

| शन्द                      | पृष्ठ                   | शब्द                       | ă <b>a</b>    |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| साम्परायिक                | ३९१                     | संस्थाननामकर्म             | ३०            |
| सारभट                     |                         | संस्थानविपाकी              | १७६           |
| सावित्र                   | 319                     | स्वकप्रत्यय                | २३४           |
| सासादनकाल                 | ३५१                     | स्त्पतळ                    | १६२           |
| सासादनमारणान्तिकशेत्रायाम |                         | स्थापना                    | 3, 388        |
| सासादनसम्यक्तवपृष्ठायत    |                         | स्थापनाकाल                 | 313           |
| सिख                       | 3 <i>55 ,00</i> 8       | स्थापनाक्षेत्र             | 3             |
| सिद्धसेन                  | 380                     | स्थापनास्पर्शन             | १४१           |
| सिद्धार्थ                 | 1)                      | स्थिति                     | <b>9 9 9</b>  |
| सुगम्धर्व                 | "                       | स्पर्शन                    | २३२, १४४, १४१ |
| स्हमक्षरक                 |                         | स्पर्शन।नुगम               | १४४           |
| <b>स्</b> चीक्षेत्रफल     | १६                      | स्पर्धानेन्द्रिय           | ३९१           |
| स्च्यंगुल                 | १०, २०३, २१२            | स्वयंत्रभपर्वत             | <b>२</b> २१   |
| स्पंक्षेत्र               | १३                      | स्वयंत्रभपर्वतपरभाग        | २१४           |
| सूर्य                     | ३१९, १५०                | स्वयंप्रभपर्वतपरभागक्षेत्र | १६८           |
| सौधर्म                    | २३५                     | स्वयंप्रभपर्वतोपरिमभाग     | २०९           |
| सौधर्मविमानशिखरध्वजदंड    | 229                     | स्वयंभूरमणसमुद्र           | १९४, १५१      |
| सौधर्मादि                 |                         | स्वयंभूरमणक्षेत्रफल        | १०,८          |
| संकलन<br>संकलन            | <b>१</b> ६२<br>१४४, १९९ | स्वयंभूरमणसमुद्राविष्काम   | १६८           |
| संकलना                    | १००, १९९<br>१५ <b>९</b> | स्वस्थान                   | २६, ९२, १२१   |
| संबेयराशि                 | <b>३३</b> ८             | स्वस्थानक्षेत्रमेलापनविधान | १६७           |
| संयतराशि                  | ४६                      | स्वस्थानस्वस्थान           | २६, १६६       |
| संयतासंयतउत्सेध           | १६९                     | स्वस्थानस्यस्थानराशि       | 38            |
| संयतासंयतस्वस्थानक्षेत्र  | ,,                      | ह                          |               |
| संयम                      | 263                     | हस्त                       | 419           |
| संयमासंयम                 | <b>३४३, ३५</b> ०        | <b>हा</b> नि               | १९            |
| संयोग                     | <b>\$88</b>             | डताशन                      | 286           |
| संबत्सर                   | ३१७, ३९५                | हेतवाद                     | 146           |
| संबर्ग                    | १७                      | हेमपावाण                   | 806           |